# 



#### VEDIC KOSA

#### HAMSARĀJA

LAHORE.

WITH AN ELABORATE INTRODUCTION
on the

#### HISTORY OF THE BRĀHMANA LITERATURE

by

#### BHAGAVAD DATTA YOLUME I.

Comprising a concordance of all the etymologies, meanings of Vedic words, attributes of different devatas, scientific and moral passages and other useful material contained in the 15 printed Brahmanas of the Vedas.

#### L.DWARKA DASS MEMORIAL VOLUME

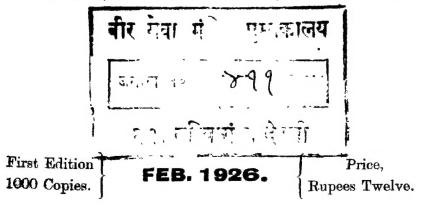

#### दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला। अनेक विद्वानों की सहायता से

#### भगवद्दत्त

संस्कृताध्यापक वा अध्यक्ष अनुसन्धान-विभाग दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर द्वारा सम्पादित ।

मन्थाइ ८ ।



### वैदिक कोषः

द्यानन्दमहाविद्यालयस्थानुसन्धानविभागस्य पुस्तकाध्यक्षेण हंसराजेन संगृहीतः

भगवद्दत्त-कृतया

ब्राह्मण-ग्रन्थेतिहास-प्रकाशिकया भूमिकया सहितः।

#### प्रथमो भागः

अत्र प्रन्वदशमुद्धितब्राह्मणग्रन्थान्तर्गतंबिदकशब्दानामधी निवचनानि च. तत्तद्देवतानी विशिष्टकम्मीदीनि, यञ्चसम्बन्धीनि विशे-षवक्तव्यानि, विविधिविद्यानामाचाराणाश्च मूळपू-तान्याषीणि वचीसि च संगृहीतानि ।

ऋषिद्यानन्दसरस्वनीजन्मज्ञाताव्यपहारः।

आर्थ्य सम्बद्ध १९६० ट्रिइ०२६

विक्रम सं० १९८२।

दयानन्दाब्दः १०१

प्रथम संस्करण १००० प्रति]

[मूल्य १२) ६०

सन् १९२६ ई०।

ऐंग्लो ओरियण्टल पेस मे टाईटिल और भूमिका ऋषी ।



#### PRINTED BY LALJI DASS,

Proprietor Anglo Oriental Press, Chamberlain Road, Lahore.

#### AND PUBLISHED BY

The Research Department. D. A. V. College, Lahore (Pages 1-96 printed in the Amrit Press, Lahore) (Pages 97-400 printed in the Vidya Prakash Press, Lahore.) (Pages 401-704 printed in the Amrit Press, Lahore.) Introduction pp. 1-96 printed in the Anglo Oriental Press, Lahore.



# शुद्धि-पत्रम् भूमिकायाः

| <b>पृ</b> ब्रे | पंकौ अशुद्धम्              | शुद्धम्                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 9              | २४-२७ महाभारत              | के '''उप-                      |
|                | स्थित किर                  | ग है। एतरेय ८। २३ जिसे क्लोक   |
|                |                            | कहता है सतपथ १३।               |
|                |                            | ५। ४। १४॥ उसे गाथा             |
|                |                            | कहता है, और जैमिनीय            |
|                |                            | १। २५८ ॥ जिसे ऋोक              |
|                |                            | कहता है, पतरेय ३।              |
|                |                            | ४३ ॥ उसे ही यहगाथा             |
|                |                            | कहता है। अतएव श्लोक,           |
|                |                            | गाथा और यह गाथा, यह            |
|                |                            | तीनों शब्द पर्याय ही हैं।      |
| 6              | <b>५</b> (ख,               | (本)                            |
| ,,             | २१ २३ । ५ । ४ ॥            | <b>(३</b>   १  ८॥              |
| 34             | २१ तैसिरीयारण्यक<br>(-)    | (च) तैसिरीयारण्यक              |
| છપ<br>ફપ્ત     | ২০ ( <del>ব</del> )        | (জ)                            |
|                | Rc stddied                 | studied                        |
| <i>७३</i>      | २६ kumarila                | kumarila                       |
| ८०             | <b>४ (</b> १८)'''उपदेश दिः | या था। (१८) ''' उपदेश दिया था। |
|                |                            | एतद्ध स्म वा आह                |
|                |                            | केशी सात्यकामिः के-            |
|                |                            | शिनं दार्भ्यम् ।               |
| <0             | ६ (१०) पराभृत किय          | ा था । (१९)''पराभूत कियाथा।    |
|                | 4                          | ततः केशी पण्डिकमी-             |
|                |                            | द्धारिमभ्यवदत् ।               |
| 60             | २१ (२२)                    | (43)                           |

|             |            | ( २ )              |                     |
|-------------|------------|--------------------|---------------------|
|             |            | कोषस्य             |                     |
| पृष्ठे      | पंकौ       | अशु <b>द्धम्</b>   | शुद्धम्             |
| ٤           |            | तां                | तां०                |
| २           |            | वाऽक्षितिः         | वाऽ अक्षितिः        |
| eq          | १४         | अग्निलाकः          | अग्निर्ह्धोकः       |
| 55          | १२         | ६।१।१।२९॥          | ६।१।२।३९॥           |
| Ę           | २          | অণিনবী             | आंग्नेवें           |
| O           | 6          | नोदिष्ट०           | नेदिष्ठः            |
| 97          | १०         | 11                 | "                   |
| 9           | २८         | अग्न्ये            | अग्नये              |
| 80 ·        | २          | <b>०पुरि</b> षाणि  | ०पुरीवाणि           |
| 88 .        | १८         | तां                | तां०                |
| १६          | १२         | ०छावाकाः           | ०छावाकः             |
| • • •       | २६         | यहत्न०             | यदत्न०              |
| १८          |            | ०गोमति             | <b>०गामे</b> ति     |
| <b>9</b> ,  | १४         | अतिच्छन्दः         | अतिच् <b>छन्दाः</b> |
| २०          | २४         | पर्वब्या०          | पर्व ब्यॉ॰          |
| ,,          | 28         | 15                 | 15                  |
| રક          | १६         | अनुयाजा            | अनुयाजाः            |
| २८          | 2=         | नेन                | ऽनेन                |
| २९          | <b>3</b> 2 | तां⁻               | तां॰                |
| 38          | २४         | ंजन <b>म</b> दा    | अन्नादा             |
| ३२ •        | १०         | नह्येष             | न होष               |
| <b>₹</b> 2: | २२         | अप् <b>रंक्षयः</b> | अपां क्षयः          |
| ₹६:         | २८         | ∘स म               | साम                 |
| ३७          | 20         | अभिमातिषाहः[बहुवच  | ने] आभमातिषाद्      |
| So          | ११         | अमृतस्य            | अमृतस्तस्य          |
| **          | 3.1        | विश्वेदेवाः        | विश्वे देवाः        |
| 8\$         | १९         | पाण्डंब            | 'पाण्डवः'           |
| ଥ           | ११         | अच्यर्मा           | अर्थमा              |
| 40          | १          | - ऽयत०             | ऽयतोः               |
|             |            |                    |                     |

| ( % )         |                        |                                       |                              |  |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| पृष्ठे        | पंकौ                   | अशुद्धम्                              | <b>गु</b> बम्                |  |
| "             |                        | •र्देषे <b>भ्य</b> ऽ                  | <b>०र्देवेभ्यो</b>           |  |
| 59            |                        | अधाम्बर्ध                             | आश्वरचं                      |  |
| "             |                        | तिष्ठते                               | तिष्ठत                       |  |
| 42            | १६                     | ''अश्ववालाः''इत्येतत् पद              | म्'अश्वस्तोमीयम्'' इत्यः     |  |
|               |                        | स्मात्पूर्वे पठनीयं, तस्याक           | ।रादिक्रमेण पूर्वमावित्वात्। |  |
| ५२            | <b>२१,</b> २२          | ,, इति चिक्कमपनेतव्यम्                |                              |  |
| 43            | ११                     | ,,                                    |                              |  |
| egeq          | 3                      | तेऽअसुरा                              | ते ऽसुरा                     |  |
| # <b>\$</b> 5 | [ष्टस्यो- ]<br>वभागे ] | , आहुर <u>ः</u>                       | अहुरः                        |  |
| ,,            | १                      |                                       | 'अस्थि' इति पदं पठनीयम्      |  |
| 46            | १५                     | ह्यधारयंत                             | ह्यधारयंत                    |  |
| ,,            |                        | अग्रीभ्रीयः                           | आग्नीभ्रीयः                  |  |
| ६४            |                        | ब्रह्म साम                            | ब्रह्मसाम                    |  |
| 93            | १२                     | वित                                   | भवति                         |  |
| <b>E</b> 4    | <b>२</b> २             | इन्द्र                                | इन्द्रो                      |  |
| >>            | '२३                    | माध्यन्दिने -                         | मध्यन्दिने                   |  |
| 53            |                        | विडेश                                 | विडेष                        |  |
| દ્            | રક                     | ऊर्मी                                 | पूर्वीर्मीः, अपरोमीः         |  |
| **            | ,,                     | ' स्यन्दमानाः ' इत्यस्यारं<br>पठनियम् | रे'मतिलोमाः' इत्येतद्पि      |  |
| 15            | રફ                     | आतपवर्ष्यो                            | आतपवर्ष्याः                  |  |
| **            |                        | विश्वभृतः, मरीचीः                     | घृतात्मि <b>काः</b>          |  |
| ७१            | १९                     | 414                                   | सर्वैः                       |  |
| 194           | 2                      | आचास्या                               | आयास्या-                     |  |
| ,,            | ६                      | पुरूरवा                               | <b>रु</b> करवाः              |  |
| 91            | 28                     | <b>ई</b> है                           | ईप्टे                        |  |
| 79            | २४                     | भुजीत्                                | भुजीत                        |  |
| ३७            | 88                     | भाद्रया                               | आर्द्रया                     |  |
| ७९            | १०                     | श्र । २। २॥                           | श्र ११।२।२।६॥                |  |
| 15            | २५                     | च रति                                 | चरति                         |  |

| र हे       | पंक   | ी अशुद्धम्    | गुदम्                        |
|------------|-------|---------------|------------------------------|
| 60         | ३०    | गिराः         | गिरः                         |
| ૮૪         | -     | पाण्डव        | 'पाण्डवः'                    |
| 20         | २२    | शाश्वदु       | হাপাত্ত                      |
| ,,         | રક    | प्रजाः        | प्रजा                        |
| 66         | ર     | হাও।          | । হাত                        |
| 37         | 3     | गो०           | गो० उ०                       |
| 69         | 6     | तां           | तां०                         |
| <b>९</b> १ | १०    | तां           | तां०                         |
| ९६         | 6     | <b>उदीाचि</b> | उदीची                        |
| 9)         | २४,२५ | अपित्वमेषिरे  | आगच्छन्                      |
| १०५        | २६,२७ | असिञ्चामहा    | असिञ्चाम हा                  |
| १९५        | ३०    | १।५।५।३॥      | १।५५।३॥                      |
| २२३        | ક     | दामयते•       | दाम्यते०                     |
| २३६        | ११    | धमः           | धर्मः                        |
| २०७        | રવ    | पृश्चि        | <b>પૃ</b> ક્ષિઃ              |
| ક્રેજી     |       | -             | स्थाने 'बल्मीकः' इति पदं पठः |
|            | -     | नीयम्         |                              |
| ६९६        | २८    | डकथम्         | ड <del>क्</del> थम्          |

**Ý** ,

#### \* ओहम् \* विश्वानिदेव सक्तिर्दुरितानि परासुत्र । यद्भद्रं तक आसुव ॥ बजु० ॥

#### **% प्राक्**थन **%**

#### प्रन्थारम्भ का इतिहास।

कालेज में अध्ययन करते समय मैं किष दयानन्द सरखती प्रणीत वेद-भाष्य् का खाष्याय किया करता था। श्री खामी जी महाराज अपने वेद-व्याख्यान में स्थल स्थल पर बाह्मणमन्थों के प्रमाणों को उद्भुत करते हैं। इन्हीं प्रमाणों के बल पर उन्होंने वंद-मन्त्रों के अनेक सार-गर्भित अर्थ दर्शाए हैं। मेरे मन में अनेक बार यह कामना उठती थी कि अखिल ज्ञात बाह्मण-प्रन्थों के ऐसे ही वाक्यों का यदि अकारादि-कम से सम्रह हो जाय, तो वेदा-यासियों को वर्डा ध्रामता होगी। प्नः सन् १९१६ में में निरुक्त का पाठ किया करता था। निरुक्त में—

#### इति ह विज्ञायते । इति बाह्यणम् ।

कह कर कई स्थलों पर माह्मणप्रन्थान्तर्भत वैदिक-सन्दों का निर्वचन भी दिया हुआ है। उस निर्वचन से बेदार्थ में बड़ी सहायता मिलती है। उस से यह बात हदयगम हुई कि माह्मण-प्रन्थों में आये हुए वैदिक-पदों के निर्वचन का भी अकारादि कम से संमह होना चाहिये।

सन १९१७ में 'ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विश्वापन ' भाग प्रथम छापते समय मेरा ध्यान उनके एक पत्र\* की ओर आकृष्ट हुआ । उस मे जिखा है—

" निघण्ड स्चीपत्र के सिहत तुम्हारे पास भेज दिया है | और निरुक्त तथा बाक्षणों के प्रसिद्ध शन्दों की संक्षिप्त स्ची में भी बनाकर भेजेंगे सो निघण्ड की स्ची के अन्त में अपवाना ।"

<sup>\*</sup> देखी--ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन भाग प्रथम, पत्र (४४) ।

र भैने इस अन्य का अन्वेषण किया। मुझे इसका पता न लगा। हां, मार्च सन् १९२१ में पण्डित रामगोपाल शास्त्री ने अजमेर समाजोत्सव से आकर मुझे मूचित किया कि उन्होंने श्रीस्वामी जी के कागजों के एक वण्डल में इस मन्य को खोज लिया हैं।

सन् १९१८ में प० हंसराज इस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष बने । मैने ब्राह्मण-मन्थों में से पूर्वोक्त दोनों प्रकार के बाक्यों का संग्रह करने के सम्बन्ध में उन से बात की। वे मुझे ही कार्य मार लेने के लिये कहते थे। अन्त को हम दोनों एक निश्चय पर पहुंच गये। तदनुसार प० हंसराज ने सन् १९१८ के अन्त में संग्रह का काम आरम्भ कर दिया। तब से वे यह काम करते ही आये हैं। उन के इस अविश्वान्त परिश्रम का फल अब बैद्धिक-विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। मैं भी समय २ पर उनके कार्य का निरीक्षण करता रहा हूं। मुझे सदा ही अत्यन्त प्रसक्तता होती थी, जब मैं उनके संग्रह में प्रायः सब ही आवश्यक शब्दों को आया हआ पाता था।

पर इतने बड़े काम में त्रुटियों का होना बहुत साधारण बात है । हमें स्वयं इसकी अनेक त्रुटियों का ज्ञान है। पर धनामाव में हम इससे अधिक अच्छा काम नहीं कर सकते थे।

#### ग्रन्थनाम ।

हम ने इस संग्रह का नाम वैदिककीष रखा है। सम्भव है अनिक विद्वान् प्रश्न करें कि यह वेदान्तर्गत प्रत्येक सन्द का कोष तो हैं नहीं, पुनः इसका ऐसा नाम क्यों हमारा विचार है कि जैसे यास्कीय-निचण्ड वैदिककीष कहा जाता है, वेसे यह बृहत्संग्रह भी वैदिककीष कहला सकता है। विशेषता इस में यह है कि इस में निर्वचनादि का संग्रह होनेसे यह विक्तादि का भी मूल कहा जा सकता है।

#### कोषार्थ-प्रयुक्त ब्राह्मण-प्रन्थों के नाम।

अब तक जितने ब्राह्मण मन्य मुद्रित हो चुके हैं, उनसे ही कोष के इस प्रथम-भाग की रचना हुई है। उनके नामादि और संस्करण जो समय २ पर वर्ते गये निम्नलिखित हैं।

#### ऋग्वेदीय ब्राह्मण।

- (१) क ऐतरेय ब्राह्मणम् Martin Hang द्वारा मस्पादित । मुम्बई गवर्नमेण्ट द्वारा प्रकाशित । सन् १८६३ | Vol. 1.
  - स्व- ऐतरेय जाञ्चणम् --सायणभाष्य समेतम् । सत्यवत सामश्रमा द्वारा सम्पादित । Asiatic Society of Bengal, Calcutta, सम्वत् १९५२-१९६२, Vol I-IV.
  - ग-ऐतरेय बाह्मणर्-Das Antareya Brahmana सम्पादक Theodor Aufrecht. Bonn. सन् १८७९ |

- घ-ऐतरेय त्राह्मणम्-सायणभाष्य समेतम् । सम्पादक-काशनाथ शास्त्री आनन्दाश्रम पूना । सन् १८९६ । Vol. I. II.
- (२) क कोषीतिक ब्राह्मणम् सम्पादक-B. Lindner. Jena. सन् १८८७ स्व शाङ्कायन ब्राह्मणम् सम्पादक-गुलाबराय वजेशंकर आनन्दाश्रम पुना। सन १९११।

#### यजुर्वेदीय ब्राह्मण।

- (३) क-शतपथ त्राह्मणम्-माध्यन्दिनीयम् । सम्पादक A. Weber. Reprint -लाइपिन्ग । सन् १९२४ ।
  - ख-शतपथ ब्राह्मणम्-माध्यन्दिनीयम् । अजमेर संवत् १९५९ ।
  - ग-शतपथ ब्राह्मणम्-सायणभाष्य सृहित्म् काण्डः १-३,५-७,९ सम्या-दक सत्यवत सामश्रमी । सन् १९४३-१९११। Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Vols, I-VII.
- (४) क-तेत्तिरीय त्राह्मणम्—सायणभाष्य सहितम सम्पादक राजेन्द्रलाल भित्र । Aviatic Society of Bengal, Calcutta. सन् १८५९-१८९०। Vols. I-III.
  - ख-तैतिरीय आक्षणम् -सायणभाष्यं सहितम् । सम्पादक्-नारायणं शास्ती । भाग १-३ । आनन्दाश्रमः पूनां । सन् १८९९ ।
  - ग-तेसिरीय त्राह्मणम्-भट्टमास्कर भाष्ययुतम् । सम्पादक-महादेव शास्त्री तथा श्रीनिवासाचार्य । सन् १९०८-१९२१ । मस्र ।

#### सामवेदीय ब्राह्मण।

- (५) ताण्ड्यमहात्रास्यणम्—सायणभाष्य सहितम । सम्पादक-आनन्दचन्द्र वेदान्तवागीश Asiatic Society of Bengal, Calcutta. सन् १८७०।
- (६) (७) क-दैवतब्राह्मणम्-तथा षड्विशव्राह्मणम्-सायणभाष्य साहतम् सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता । सन् १८८१ । ख-षड्विशब्राह्मणम्-विकापनभाष्य सहितम् । सम्पादक-H. F.

Eelsingh. लाईडन | सन् १९०८ |

ग-षड्विंशब्राह्मणम्-सायणभाष्य साहतम् । प्रथमः प्रपाठकः । सम्पादक Kurt Klemm. Gutersloh. सन् १८९४ ।

- (८) क-मन्त्रज्ञाक्षणम्-सम्पादक सत्यवत-सामश्रमी । संवत् १९४७ । कलकत्ता ।
  - स मन्त्रज्ञाह्मणम् प्रथमः प्रपाठकः।सम्पादक Heinrich Stonner.
- (९) संहितोपानिषद् ब्राह्मणम्—भाष्यसहितम्। सम्पादक-A. C. Burnell. मंगलोर । सन् १८७७ ।
- (१०) आर्षेय ब्राह्मणम्—सम्भादक A. C. Burnell. मंगलोर । सन् १८७६।
- (११) वंशजासणम्—सायणमाष्य सहितम् । सम्पादक-सत्यवत सामश्रमी । करुकता । संवतः १९४९ ।
- (१२) क सामविधानब्राह्मणम् सायणभाष्य सहितम् । सम्पादक-सत्यवत सामश्रमी । कलकत्ता । संवत् १९५१ ।
  - स्व-सामविधानत्राह्मणम्-सायणभाष्य सहितम् । सम्पादक A. C. Burnell. लण्डन । सन् १८७३ ।
- (१३) जैमिनि उपनिषद् ब्राह्मणम्-सम्पादक-Hanns Oertel देव-नागरी संस्करण । लाहोर । सन् १९२१ ।
- (१४) जीमिनि आर्षेय ब्राह्मणम्—सम्पादक-A. C. Burnell. मंगलीर । सन् १८७८ ।

#### अथर्ववेदीय ब्राह्मण।

- (१५) क-गोपथ ब्राह्मणम्-सम्पादक-हरचन्द्र विद्याभूषण । कलकत्ता । सन् १८७०।
  - ख-गोपथ बाह्मणम्-सम्पादक-Dr. Dieuke Gaastra. लाईडन सन् १९१९।

#### कीष में संग्रह किये हुए वाक्यों का विषय ।

जैसा पूर्व कहा जा चुका है, इस कोष में बाह्यणान्तर्गत वैदिक-पदों का किया तथा अर्थ तो मुख्यतया एकत्र किया ही गया है, यर इसके अतिरिक्त वैदिक देवताओं के ग्रुण, कर्म, स्वरूपादि के सम्बन्धी वाक्यः अनेक उपयोगी वैद्यानिक वाक्यः तथा यहसम्बन्धी विशेष बातें, वा अन्वेषणीपयोगी अनेक प्रकार के वाक्य भी संग्रह किये गये हैं।

#### कोषान्तर्गत वाक्य कम।

वाक्यों के संम्रह होजाने पर उनको कम देने का काम बड़ा किठन था । बहुत विचारानन्तर यहीं निश्चित किया भया कि यदि किसी श्रम्द का निर्वचन न्नाह्मण प्रन्थों में विचमान है, तो वह आरम्भ में धरना चाहिये । अन्ततः ऐसा किया भी गया है। तत्पश्चात अनेक सदस वा समानार्थ वाक्य एकत्र रखे गये हैं। यह शैली न्नाह्मण-प्रन्थों के भावी सम्पादकों के लिये बड़ी उपयोगी होगी, एक ही दृष्टि से उन्हें तुल्य-वाक्यों वा श्रष्टपाठों का झान होजायगा।

मार्डन रिच्यू अकत्बर सन् १९२४ में हमारे कोष की समालोचना करते हुए प॰ विधुशेखर महाचार्य ने लिखा था कि 'यें बाक्य भी अकारादि कम से देने चाहिये थे।' यह प्रस्ताव सर्वथा अनुचित मतीत होता हैं। हमारा पूर्व-प्रदर्शित अभिप्राय इससे पूर्णतया सिद्ध नहीं होता था। हमारे सामने यह विचार आया था। परन्तु अति-उपयोगी न होने से इसको कार्य में नहीं लाया गया।

कोष के सम्बन्ध में इतना लिखने के उपरान्त ब्राह्मणों के इतिहास सम्बन्ध में भी बृह्मणों की भूमिका रूप में कुछ लिखना आवश्यक हैं।

अनुसन्धान विभाग दयानन्द ऐंगलों वैदिक कालेज, लाहोर । २० अगस्त १९२५

भगवइत्त

## भूमिका।

#### ब्राह्मण-ग्रन्थों का इतिहास।

#### (१) मङ्गलन काल

ब्राह्मण अन्थों की मौिलक सामग्री प्राचीनतम कालों से चली आई है। शतपथ १०१६।५१९।१४।७।३।२८।। वा बृहदारण्यक ४।६।३।१६।५१४।। के वस ब्राह्मणां के अनुसार ब्राह्मण-वाक्यों का आदि-प्रवचनकर्ता ब्रह्मा=स्वयम्भु ब्रह्म हुआ है। प्रजापिति\*, मन्वादि महर्षियों ने भी अनेक ब्राह्मण-वाक्यों का प्रवचन किया था। ऐसे ही अन्य ऋषि लोग भी समय २ पर इन ब्राह्मणों के अनेक पाठों का प्रवचन करते आये हैं। इन सब का सकलन महाभारत-काल अर्थात् द्वापर के अन्त या किल के आरम्भ में भगवान् कृष्ण-देपायन वेद-च्यास वा उनके शिष्य प्रशिष्यों ने किया था। इसमें प्रमाण भी हैं। शतपथादि ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं, जी महाभारत-काल में कुछ ही पहिले के थे। देखी—

तेन हेतेन भरतो दौःषन्तिरीजे""" । तदेतद् गाथयाभिगीतम्— अष्टासप्तति भरतो दौःषन्तिर्यम्रनामनु । गङ्गायां वृत्रमे ऽबभ्रात् पश्चपश्चाञ्चतः हयान् ॥इति॥११॥ चाकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं द्धे"" ॥ १३॥

\* आधानं बृाह्मणं प्रजापतेः । इष्टिबृाह्मणानि प्रजापतेः ॥ चारायणीय मन्त्राक्षियायः ९, ५५ ॥

† आपो वा इदं निरमृजन् । स मनुरेवोद्शिष्यत । स एतामिष्टिमपञ्यत्तामाहरत्त्रयायजत ' ' ' ।।

काठक सं०११। र ॥ तथा देखी ते० म०३। १।९।३०॥

‡ महामारत काल से हमारा अभिप्राय महामारत-युद्ध के लगमग १०० वर्ष पूर्व और १०० वर्ष उत्तर का है। महाभारत युद्ध विक्रम सवत् से ३००० वर्ष से कुछ पूर्व हुआ था।

#### महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । दिवं मर्त्य इव बाहुभ्यां नोदापुः पश्चमानवाः ॥ इति ॥१४॥

शतपथ १३|५|४॥

#### तथा च---

एतेन ह वा ऐंद्रेण महाभिषेकेण दीर्घतमा मामतेयो भरतं दीष्यन्तिमभिषेच । """तद्येते श्लोका अभिगीताः । हिरण्येन परीवृतान् कृष्णान् गुक्कदतो मृगान् । मृष्णारे भरतो इद्दाच्छतं बद्धानि सप्त च ॥ भरतस्यैष दीष्यन्तेरिकः साचिगुणे चितः । यसिन्त्सहस्रं बृक्षणा बद्धशे गावि भेजिरे ॥ अष्टासप्तति भरतो दीष्यन्तिर्यमुनामनु । गङ्गायां वृत्रमे इबभात् पश्चपश्चायतं ह्यान् ॥ त्रयस्त्रिशच्छतं राजा इश्वान् बच्चाय मेच्यान् । दीष्यन्तिरत्यगाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥ महाकर्म भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । दिवं मर्त्य एव हस्ताभ्यां नोदापुः पश्च मानवाः ॥ इति ऐतरेय नाष्ट्र ।। इति

इन गाथाओं =यहनाधाओं = होकों \* में वर्तमान दोष्यन्ति भरत और शकुन्तला नाम स्पष्ट महाभारत-काल से कुछ ही पहले होने वाले व्यक्तियों के हैं । अतः शतपथादि नाक्षण महाभारत-काल में ही संकलित हुए, ऐसा मानना युक्तियुक्त हैं।

प्रश्न-(क) ये सब नाम योगिक होने से अपने धात्वर्थ मात्र का निर्देश करते है। (ख) दुःच्यन्त, भरत, शकुन्तला आदि नाम व्यक्ति-वाची नहीं है, प्रत्युत जातिवाची

<sup>\*</sup> महामारत के सब प्रमाण कुम्मघोण के संस्करण से दिये गये हैं। यद्याप महामारत के सब सरकरण प्रक्षेपां से भरे हुए हैं, तथापि हमने अपने दिये हुए प्रमाणों की तुलना दूसरे संस्करणों से करके प्रमाण का कुछ २ निश्चित रूप ही उपस्थित किया है।

है। जैसे गो, अध, पुरुष, हस्ति-आदि नाम जातिबाची हैं, ऐसे ही अनेक कर्त्यों में होने बाले दुः प्यन्त, भरत आदिकों के लिये, यह भी जातिबाची नाम हैं। अतएब ऐसे नामों के ब्राह्मणों में आने से ब्राह्मण-प्रन्थ महाभारत-कार्लीन नहीं कहे जा सकते।

उत्तर—(ख) जो यक्षगाधायें हमने प्रमाणार्थ उद्भूत की है, वे सब पौरुषेय हैं। उनके पोरुषेय होने में जो प्रमाण हैं, वे आगे "क्या बाह्यण वेद हैं" इस प्रकरण में दिये जायेंगे। अतः पौरुषेय वाक्यों को "श्रुतिसामान्यमात्र" मान कर अर्थ करना कल्पनामात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मन्त्र-संहिताओं में जो नियम चरितार्थ होते हैं वे मनुष्य रचित प्रन्थों में नहीं हो सकते। (ख) दुःष्यन्त, भरत आदि शब्दों को हम जातिवाची भी नहीं मान सकते। क्यों के वहां भी वहीं पौरुषेय की आपित्त आयेगी। जिन नवीन मीमोसकों ने "वदों" में विश्वामित्र आदि शब्दों को जातिवाची माना है, उन्होंने भी अपौरुषेय वेदों में ही माना है। और हम तो उनकी इस कल्पना को भी निराधार ही मानते हैं।

प्रश्न — अनेक लोग निम्नलिखित गाथास्य नामीं की भी महामारत-कालीन ही मानते हैं, क्या यह सत्य है ?

एतेन हेन्द्रोतो दैवापः शौनकः जनमेजयं पारिक्षतं याजयां चकार ''''''। १॥

तदेतद्वाथयाभिगीतम्-

आसन्दीवति धान्याद् रुक्मिण् इरितस्रजम् । अवधादश्वर सारंगं देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति ॥ २॥

शतपथ २३।५।४॥

तथा च--

एतेन ह वा ऐंद्रेण महाभिषेकेण तुरः काचवेयोः जनमे-जयं पारिक्षितमभिषिषेच। " तदेषाभि यंज्ञगांथाँ गीयते— आसंदीवति धान्यादं रुक्मिणं हरितस्रजम्। अश्वं वबंध सारंगं देवेभ्यो जनमेजयः॥ इति

ऐतरेय ८१२ १॥

\* इसी तुरः कावषंय का उद्धेख शतपथ ९ | ४ | ३ | १५ || में हूँ |

उत्तर-यचाप महाभारत-काल में भी पाण्डवीं की सन्तित में "व्यक्तिकृत जनमंजय" था, तथाप यह व्यक्ति उससे पूर्वकालीन प्रतीत हीता है । देखी महा-भारत\*, शान्तिपर्वे अत्याय १४९ में कहा है---

#### भीष्म उवाच-

अत्र ते वर्तियच्यामि पुराणमृषिसंस्तुतम् । इन्द्रोतः श्रीनको वित्रो यदाह जनमेजयम् ॥ २ ॥ आसीद्राजा महावीर्यः पारिक्षिञ्जनमेजयः ।

तथा अध्याय १५१-

एवप्रुक्ता तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम् । याजयामास विधिवतु नाजिमेधेन शौनकः ॥ ३८॥

यहां भीष्म महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि— "महाचीर्यकान् राजा पारिक्षित जनमेजय हुआ था।"

अतः ब्राह्मणान्तर्गत गाधास्थ 'पारिक्षित जनमेजय' महामारत-काल से कुछ पहले हो चुका था।

प्रश्न-अधर्ववेद २० | १२७ | ७-१० ॥ में महाराज परिक्षित्त का वर्णन हैं । उसे कीरच्य भी कहा हैं । प० मगवान दास पाठक मी जपने भन्य Hindu-Aryan Astronomy and Antiquity of Aryan Race (सन् १९२०) पृ० ४६ पर अधर्ववेद के महाभारतीत्तर कालीन होने में यह एक पुनित देते हैं । तो क्या वस्तुतः यह बात ठीक है ?

उत्तर—अधर्ववेद के जिस सूक्त मे परिक्षित् शब्द आया है वह कुन्ताप मुक्तों में से पहला है। कुन्ताप सूक्त अधर्व सिंहतान्तर्गत नहीं है। इन सुक्तों का पदपाठ भी नहीं है। अनुक्रमणिका में इन्हें खिल कहा है। इन सुक्तों में परिक्षित् सब्द के आजाने से सार्स संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नहीं कही जा सकती। और वस्तुतः

\*महामारत के सब प्रमाण कुम्भघोण के संस्करण से दिये गयं हैं । यद्यपि महाभारत के सब संस्करण प्रक्षेपों से भरे हुए हैं, तथापि हमने अपने दिए हुए प्रमाणों की तुलना दूसरे संस्करणों से करके प्रमाण का कुछ २ निश्चित रूप ही उपस्थित किया है ।

†गोपथ त्राह्मण पूर्वभाग २ । ५ ॥ में जिस जनमेजय पारीक्षित का वर्णन आया है, वह भी यही व्यक्ति प्रतीत होता है। इन मन्त्रों में भी परिक्षित् आदि पदा का अर्थ सक्तर तथा अग्नि हो है । देखी ऐ० ब्रा॰ ६ | ३२ || और गो॰ उ॰ ६ | १२ || यहां किसा राजा आदि का वर्णन नहीं है | विस्तरभय से मन्त्रार्थ नहीं किये गये |

न्हाण-प्रत्थों के महाभारत-कार्लन होने में और भी प्रमाण देखां।
(क) महाभारत आदेपवं अध्याय हें ४ में लिखा है —
ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङ्क्षया।
विव्यास वेदान् यसात् स तसाद्वयास इति स्मृतः ॥१३०॥
वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्।
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्वमात्मजम्॥ १३१॥
प्रभुविरिष्ठो वरदो वैद्यापयनमेव च।

संहितार्सेः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥ १३२ ॥

अर्थात वेदव्यास के समन्तु, जीमीन, वेशपायन, पैल चार शिष्य थे। इन्हीं चारों को उन्हों ने मुख्यनः से वेदादि पटायं। वेशपायन को ही चरक कहते हैं। काशिकावृत्ति ४। ३। १०४॥ में लिखा है—

वैशंपायनान्तेवासिनो नव । ' ' ' ' ' चरक इति वैशंपायनस्याख्या ।
तत् संबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्ररका इत्युच्यन्ते ।

्युनः महाभाष्य ४।३।१०४॥ पर पतन्निल मुनि लिखता है— वैशंपायनान्तेवासी कठः। कठान्तेत्रासी खाडायनः। वैशंपायनान्तेवासी कलापी।

यह शिष्य-परम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट होजायगी।



- (६) ताण्ड्यक
- (७) श्यामायन

इन में से १-३ प्राच्य; ४-६ उदीच्य और ७-९ भाष्यम हैं | देखो महा-भाष्य ४ | २ | १३८ || और काशिकावृत्ति ४ | ३ | १०४ || + पूर्वोक्त नामी में से-

- (१) हारिद्रविणः 🗓 ।
- (२) तोम्बुरविणः।
- (३) आरुणिनः।

यं तीन महाभाष्य ४ | २ | १०४|| में ब्राह्मण-प्रन्थ प्रवचनकर्ता कहे गये हैं | अतः यह निर्विवाद है कि साम्प्रतिक सब ब्राह्मण-प्रन्थ महाभारत-काल में ही संगृहीत हुए |

\*प॰ श्रीपाद कृष्ण बेल्वल्कर ने जो Four Unpublished Upanisadic Texts (सन् १९२५) में छागलेयोपानिषद छापा है । वह इसी ऋषि का प्रवचन प्रतीत होता है । इस उपनिषद के आर्ष होने में कोई सन्देह नहीं । पाणिनि सूत्र "छगलिनो ढिनुक" ४ । ३ । १०९ ॥ में इसी ऋषि के प्रोक्त-ब्राह्मण का वर्णन है ।

† बायुपुराण पू० ६०। ७-९ ॥ में इस से स्वल्पमेद है।

‡ यही हारिद्रविक हैं जिनकी संहिता वा बूाझण का प्रमाण निरुक्त १०।५॥ मे ऐसे दिया है---"यदरोदांत तहुद्रस्य रुद्रत्वम्" इति हारिद्रविकम् ॥ प्रश्न सुमन्द्र, जैमिनि, बेशंपायन, पैल किसी पहले युग नाले व्यास के शिष्य थे। वे पाराक्षर्य व्यास के शिष्य न थे, अतः यही बाह्मण-मन्थ महाभारत से बहुत पहले काल के हैं।

उत्तर---ऐसी निराधार कल्पना मत करो । यह आर्येतिहाम के विरुद्ध है । देखों महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३३५ में कहा है---

विविक्ते पर्वततटे पाराद्यार्थी महातपाः। वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान् महातपाः॥ २६॥, सुमन्तुं च महाभागं वैशंपायनमेव च। जैमिनि च महाप्राज्ञं पैलं चापि तपीखनम्॥ २७॥

यहां स्पष्ट ही कहा है कि ये समन्त्वाद पाराशर्य व्यास के शिष्य थे। ओर क्योंकि ये सब ब्राह्मण-प्रन्थों के प्रवचनकर्ता थे, अतः ब्राह्मण-प्रन्थ द्वापरान्त में ही एकत्र किये गये थे।

(ख) याज्ञवन्त्रय भी महाभारत-कार्लान ही है। महाभारत सभापूर्व, अध्याय ४ में लिखा है—

बको दाल्भ्यः स्थूलिशराः कृष्णद्वैपायनः शुकः । सुमन्तुर्जेमिनिः पैलो व्यासिशष्यास्तथा वयम् ॥ १७॥ तित्तिरिर्योज्ञवल्कयश्च ससुतो रोमहर्षणः ।

अर्थ त ये सब महाशय ऋषि महाराज युधिष्ठिर की सभा का सुशौभित कर रहे थे।

शतपथ बारू याक्रवल्क्य-प्रोक्त है । उसके विषय में काशिकावृत्ति ४।३।१०५!! पर लिखा है—

त्राह्मणेषु तावत्—भास्त्रविनः । शाट्यायनिनः । ऐतरेयिणः ।
''' पुराणप्रोक्तेष्विति किम् । याज्ञवल्कानि त्राह्मणानि ।
'''' । याज्ञवल्क्यादयो ऽचिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता ।

जयादित्य का यह लेख महामाप्य से विरुद्ध है। हम अपने "ऋग्वेद पर व्याल्यान" पृ० ५८ पर यह बता चुके हैं। जयादित्व के सन्देह का कारण कोई प्राचीन "आरूयान" है। परन्तु उससे जयादित्य का आमित्राय सिद्ध नहीं होता। बाह्यण प्रन्थों के अवान्तर सांघों को भी बृह्मण कहते हैं। स्नतपथ बाह्मण के अनेक अवान्तर मूझण अत्यन्त प्राचीन हैं। वे बूझण प्रजापित आदि ऋषियों ने कहे थे। उनकी अपेक्षा याझवल्क्य प्रोक्त बूझण नवीन हैं। आरूयानान्तर्गत लेख का अभिप्राय समप्र शतपथ ब्राझण से नहीं, प्रत्युत उसके अवान्तर ब्राझणों से हैं। शतपथ ब्राझण का प्रवचन तो तभी हुआ था जब कि माइवि, शाट्यायन और ऐतरेय आदि ब्राझणों का प्रवचन हुआ था। इन में से ऐतरेय ब्राझण का प्रवचनकर्ता महिदास सुमन्तु आदि से कुछ उत्तरकालीन हैं। देखों आश्वलायन गृद्धासूत्र ३।४।४। यहाँ ऐतरेय आदि सुमन्तु आदि से उत्तर गण बाले होने से उत्तर कालीन हैं। मगवान् याझवल्क्य इन्हीं का सहकारी है। अतः याझवल्क्य और तत्मोन्त शतपथ ब्राझण भी महामारत-कालीन ही है।

मश्र—इस पक्ष को स्वीकार करने मे एक भारी आपत्ति हैं। उसकी उपेक्षा भी नहीं हो सकती। तदनुसार शतपथ ब्राह्मण महामारत-काल का तो क्या, उस सं लाखों वर्ष पुराना अर्थात् अत्यन्त प्राचीन है। महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१५ में कहा है—

#### भीष्म उवाच-

अत्र ते वर्तियण्यामि इतिहासं पुरातनम् ।
याज्ञवल्कयस्य संवादं जनकस्य च भारत ॥ ३॥
याज्ञवल्कयमृषिश्रेष्ठं दैवरातिर्महायशः ।
पप्रच्छ जनको राजा प्रश्नं प्रश्नविद्वंवरः ॥ ४॥
तथा अभ्यय ३२३—

#### याज्ञवल्क्य उवाच-

यथार्षेणेह विधिना चरताऽवमतेन ह । मयाऽऽद्वित्याद्वाप्तानि यज्ञंषि मिथिलाधिष ॥ २ ॥

सूर्यम्य चानुभावेन प्रवृत्तोऽहं नराधिप ॥ २२ ॥ कर्तु दालपथं चेदमपूर्व च कृतं मया । यथाभिरुषितं मार्ग तथा तथोपपादितम् ॥ २३ ॥ अर्थात कृतपथ माह्यण के प्रवचनकर्ता भगवान् याह्यवल्वय का सवाद देवराति

अथात् शतपथ बाह्यण के प्रवचनकती भगवान् यासवल्य का सवाद देवरा जनक से हुआ था । बाल्मीकि-रामायण बालकाण्ड, सर्ग ७१ # में लिखा है—

\*सीरामपुर संस्करण, सन् १८०६, सर्गे ५८ ॥

#### सुकेतोरिक धर्मात्मा देवरात्रो महाबलः । देवरातस्य राजर्षेबृहद्रथ इति स्मृतः ॥ ६ ॥

अर्था १ दवराति बृहद्रथ जनक था। यह जन म सीता के पिता महाराज सीरः बज जनक से भी बहुत प्राचीन हुआ है। इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कर्ता याझवल्क्य का संवाद हुआ, अतः शतपथ बाह्मण आते प्राचीन-काल का प्रत्थ है।

उत्तर—ऐसा अम मत करो । देवराति जनक अनेक हो सकते हैं । महा-भारत-कार्ल मां तो एक प्रसिद्ध जनक था । उसी स वैद्याप्तिक शुक्क का संवाद हुआ । देवराति जनक वहां या उस से कुछ हां पूर्वकालीन होसकता है, क्योंकि महाभारत में इसी प्रकरण की समाप्ति पर भाष्म जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य और देवराति जनक के सवाद का तथ्य उन्हों ने स्वय देवराति जनक से प्राप्त किया था । भीष्म उवाच—

#### एतन्मयाऽऽप्तं जनकात् पुरस्तात् तेनापि चाप्तं नृप याज्ञवल्क्यात् । ज्ञातं विशिष्टं न तथा हि यज्ञा ज्ञानेन दुर्गं तरते न यज्ञैः ॥ १०९ ॥

शान्तिपर्व, अ० ३२२ ॥

शान्तिपर्व के उपदेश के समय भीष्म जी का आयु २०० वर्ष से कुछ कम ही था | इस गणनानुसार देवराति जनक महामारत-युद्ध से १५० वर्ष के अन्दर २ ही होसकता है | अतएव शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-काल में ही 'प्रोक्त' हुआ था, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं |

(ग) शतपथ श्राह्मण ओर उसका प्रवचन-कर्ता याश्वयत्वय महामारत-कालीन हां हैं, और किसी पहले युग के नहीं, इस में शतपथान्तर्गत एक और भी साक्ष्य हैं | देखी---

अथ एषदाज्यं तदु ह चरकाध्वर्यवः एषदाज्यमेवाग्रे ऽभि-धारयन्ति प्राणः एषदाज्यमिति वदन्तस्तदु ह याज्ञवल्क्यं चरका-ध्वर्युरनुव्याजहार ॥

शतपथ ३ | ८ | २ | २४ | |

ता ऽउ ह चरकाः। नानेव मन्त्राभ्यां जुह्वति प्राणोदानी

वा ऽस्यैतौ नानावीयों प्राणोदानौ कुर्म इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात ॥

शतपथ ४ । १ । २ । १९ ॥

यदि तं चरकेभ्यो वा यतो वातुषुवीत ॥

शतपथ ४ | २ | ४ । १ ॥

तदु ह चरकाध्वर्यवो विगृह्णन्ति ॥

शतपथ ४ | २ | ३ | १५ |

प्राजापत्यं चरका आलभन्ते ॥

शतपथ ६ | २ | २ | १ ||

इति ह साह माहित्थियं चरकाः प्राजापत्ये पशावाहुरिति शतपथ ६।२।१।१०॥

तंदु ह चरकाध्वर्यवः॥

शतपथ ८ । १ । ३ । ७ ॥

इत्यादि स्थलों में जो ''चरक'' अथवा ''चरकाष्वर्ष् '' कहे गये हैं, वे सब वंशंपायन-शिष्य हैं। \* हम पूर्व प्रदर्शित कर चुके हैं कि चरक =वैश्वपायन महाभारत-कालान था, अतः उसका वा उसक शिष्यों का उद्धेख करने वाला प्रन्थ महाभारत-काल से पहले का नहा हो सकता। वह महाभारत-काल का ही हैं।

 (घ) याझवल्क्य और शतपथ ब्रा० के महाभारत-कालीन होने में एक और प्रमाण भी है—

महाराज जनक की सभा में याझवल्क्य का ऋषियों के साथ जी महात् सवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ काण्ड ११-१४ में हैं । ऋषियों में एक विदग्ध शाकल्य ११ | ४ | ६ | ३ || था | याझवल्क्य के एक प्रश्न का उत्तर न देने से उसकी मूर्था गिर गई १४ | ५ | ७ | २८ || यह शाकल्य ऋग्वेद का प्रसिद्ध आचार्य हुआ है । यहां पदकारों में सर्वश्रेष्ठ था | † इसका पूरा नाम देवमित्र शाकल्य

ब्रह्महत्या तु यैश्वीणी चरणाचरकाः स्पृताः । वैश्वेषायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहृताः ॥ २३ ॥ ववायुपुराण, प्∘ ६० । ६३ ॥ "पदिवस्तरः"।

<sup>\*</sup>दंखो वायुपुराण प्० अध्याय ६२---

था । ब्रह्मवाहसुत याञ्चवल्क्य (वायुपुराण, पूर्वार्ध ६०।४१ ॥) के साथ इसका जी बाद हुआ था, उसका उन्नेख वायुपुराण पूर्वार्ध अध्याय ६० स्रोक ३२-६० में भी है । वायुपुराण के पूर्वार्ध अध्याय ६० के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य (विदग्ध के पृवीत्तर कुछ क्रवंदीय आचार्यों की गुरुपरम्परा का चित्र निम्नलिखित है ।



पैल के शिष्य प्रशाय होने से ये शाकल्य आदि आचार्य महामार्रत-कालान ही हैं। इन में से शाकल्य का विस्तृत वर्णन शतपथ में मिलता है। और शतपथ के प्रवचन-कर्ता याह्मवल्क्य के साथ इसका सवाद भी हुआ था, अतः योह्मवल्क्य और शतपथ दोनों महाभारत-कालान है।

इस विषय में और भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं. पर विद्वानें। के लिये इतने ही पर्याप्त होंगे !

(ङ) बाह्मण प्रन्थों का संकलन महामारत काल में हुआ, इस में एक और प्रमाण है। काठक संहिता १०। ६॥ के आरम्भ का यह वचन हैं—

नैमिष्या वै सत्रमासत त उत्थाय सप्तर्विश्वति कुरुपश्चालेषु वत्सतरानवन्वत तान्वको दाल्मिरत्रवीच्यमेवैतान् विभजध्वमिममहं धृतराष्ट्रं वैचिन्नवीर्यं गमिष्यामि । इसी कथा का उड़िस महाभारत शत्य पर्व अध्याय ४१ में है— यद्यो राजंस्ततो रामो वकस्थाश्रममन्तिकात् । यत्र तेप तपस्तीत्रं दान्न्भ्यो चक इति श्रुतिः ॥ ३२ ॥ तथा अध्याय ४२ में—

यत्र दारुभ्यो बको राजन्पश्चर्थं सुमहातपाः । जुहाव घृतराष्ट्रस्य राष्ट्रं कोपसमन्वितः ॥ १ ॥

#### तानब्रवीहको दारुभ्यो विभजध्यं पञ्चनिति ॥५॥

इस से निश्चय हांता है कि काठक संहिता में विचित्रवीर्य के पुत्र धूनराष्ट्र का वर्णन है। वह भी लगभग महामारत-कालीन ही था। उसका उक्केख करने वाली संहिता और तदुपरान्त प्रवचन होने वाला त्राह्मण अवश्य महामारत काल के है।

प्रश्न—धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्य कोई पुराकाल का राजा होसकता है । उसी का यहां वर्णन है।

उत्तर--यह कल्पना असत्य है । काठक संहिता में धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्य के साथ जिस ऋषि "बको दाल्भ्य" क्ष्का कथन है, वह महाराज युधिष्ठिर के समय में विद्यमान था । देखों महाभारत बनपर्व, अध्याय २६—

अथाववीद्धको दारूभ्यो धर्मराजं युधिष्टिरम् । सन्ध्यां कीन्तेयमासीनमृषिभिः परिवारितम् ॥ ५ ॥ इत्यादि । और मन के—

#### ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाष्युयुः । ४ । ९४ ॥

इस वचन के अनुसार यद्यपि काषि जन दीर्घजीवी थे, तथापि उनका आयु १०० वर्ष से लेकर २०० या ४०० वर्ष तक ही होता था। पियदि इस से अधिक आयु होता तो भगवान् पतकाल यह क्यों लिखता—

\* सम्भवतः यही बको दाल्भ्य झन्दोग्य उपनिषद् १।१२ । १ ॥ में स्मरण किया गया है । इसी बकोदाल्भ्य का वर्णन जै० उपनिषद् जास्वण १।९ ।३॥ ४।७।२॥ में सी हैं।

ं अपि हि भूयाएंसि श्रताहर्षेन्यः पुरुषो, जीवति । सत्तपथ र । ९ । ३ । १९ ॥

#### किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति ।

(महामाध्य कीलहार्न सं० प्रथम भाग पृ० ५)

और भगवान् कात्यायन यह क्यों लिखता -सहस्रसंवत्सरममनुष्याणामसम्भवात् ॥ १३८॥ नाद्र्भनात्॥ १४३॥

श्रीतसृत्र अध्याय 🕽 ॥

अर्थात् मनुष्य का सामान्य आयु १०० वर्ष हां श्रुति आदि मे दिखाई देता हैं। इसिलये जब बकी दाल्भ्य युधिष्ठिर कार्लान है, तो इसी बकी दाल्भ्य का युधिष्ठिर के पूर्वज धतराष्ट्र बेच्त्रितायें से वार्तालाप हुआ था। अतः उसकी कथा का प्रसंग कठ-संहिता मे आजाने से कठनाहाण धतराष्ट्र के कुछ पीछे अर्थात् महाभारत-काल में संकलित हुआ! हम कह चुके हैं कि सब नाहाण प्रत्यो का सङ्कलन एक समय मे हुआ था। अतः यदि कठनाहाण महाभारत कार्लान हो, तो दुसरे नाहाण मी उसी काल में संग्रहीत हुए।

- (च) आरण्यक प्रन्थ या तो ब्राह्मणों के विभाग है, या उन के साथ के ही प्रन्थ हैं। तैतिराय आरण्यक, तैतिराय ब्राह्मण का साथी प्रन्थ हैं। इस में ११९१२ ॥ पर पाराशर्य ज्यास का एक मत उद्भृत किया है । तैतिराय आरण्यक का प्रवक्ता तितिरिं भी महाभारत कालीन था, अनः नित्तिरि का प्रवचन होने वा पाराशर्य ज्यास का कथन करने से तैतिरीय आदि ब्राह्मण वा आरण्यक महासारत कालीन ही है।
- (छ) भगवान् जिमिनि सामेवद की जिमिनि सिहता का प्रवक्ता हैं । यहीं जिमिनि पाराशर्य व्यास का प्रिय शिष्य था । ‡ इसे ही वेदव्यास ने साम शाखाओं का सबसे पहले पाठ पदाया । इसी ने तलवकार-जेमिनि ब्राह्मण का प्रवचन किया था । पाराशर्य व्यास शिष्य होने से यह महाभारत-कालीन है और इसका प्रवचन किया हुआ

\*यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग देव के मुकाबले में है। देवी सृष्टि में ता कल्प पर्यन्त ही यह होरहा है। मनुष्य में ऋषियों की गणना भी है। मीमांसाम्य १।७। ३१—४०॥ का भी यही अभिप्राय है।

† इसी तिसिरि का उद्देख अष्टाप्यायी ४ | ३ | १०२ ||

#### तिचिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्।

में है । इसी के कहे हुए किन्ही श्लोकविषेशों के सम्बन्ध में पत्र बाल ४ । २ । ६६ ।। पर कहना है—तिचिरिणा प्रोक्ताः श्लोका इति ।

🗜 देखो सामविधान बाह्मणम्-व्यासः पाराश्चरों जीमनयं 🛙 🤻 🚶 👭

श्राह्मण भी महाभारत कार्लान हां हैं। जिमिनि श्राह्मण में भी अनेक नाम ऐसे हैं जो केवल महामारत कार्लान ही हैं। विस्तरभय से यहां नहीं दिये गए । विद्वान् लोग उन्हें स्वयं देखलें।

इन्हीं भगवान् जासिनि ने मीमीसा शास्त्र भी बनाया था । इसी कारण जैमिनि बाह्मण के कई हस्तलेखों के प्रारम्भ में प्राचीन परम्परागत ऐतिहाका द्यातक यह स्रोक विद्यमान है—

#### उज्जहारागमाम्भोधेर्यो धर्मामृतमञ्जसा । न्यायैर्निर्मथ्य भगवान् स प्रसीदतु जैमिनिः ॥

प्रश्न — इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ आर्थर बैरीडेल काथ अपने पुस्तक The Karma Mimansa (सन् १९२१) पृ४—५ पर लिखते हैं—

A Jamim is credited with the authorship of a Srauta and a Grhya Sutra, and the name occurs in lists of doubtful authenticity in Asvalayana and Sankhayana Grhya Sutras: a Jaiminiya Samhita and a Jaiminiya Brahmana of the Sama Veda are extant

It is, then, a plausible conclusion that the Mimansa Sutra does not date after 200 A. D., but that it is probably not much earlier

उनके इस लेख के भावानुसार---

- (१) जिमिन बाह्मण का प्रवक्ता जैमिनि, मीमीसा सूत्रों का प्रणता नहीं।
- ( = ) मीमांसा सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शतान्दी में ही बने थे। इत्यादि क्या कीथ महाशय का यह सब भाव सत्य हैं?

उत्तर-कीध महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य से कोसी दूर है । क्यांक-

(१) जैमिन बाह्यण के अनेक हस्तलेखों के आरम्भ में आने बाला जो स्रोक हम पूर्व उद्भृत कर चुके हैं, वह परम्परागत ऐतिहा का स्पष्ट चौतक है । और आर्यावर्त के पण्डित आज तक अविच्छित रूप से इसे मानते आये हैं कि तलव-कार बाह्यण का प्रवक्ता, भगवान् वेदच्यास का शिष्य जैमिन ही मीमांसा सूत्रों का प्रणेता था। काथ साहेब के अम का कारण यह है कि वे मीमांसा सूत्रों को ईसा की पहली वा दूसरो शताब्दी में रचा गया मानते हैं।

(२) मांसीसा सूत्र ईसा से सैंकड़ा वर्ष पहले विद्यमान थे। शक्कर, वेदान्त-मूत्र २। २। ५२ ॥ के प्रसाण से कीथ स्वयं मानता है कि भगवान उपवर्ष ने मामांसा सूत्रों पर भाष्य लिखा। शक्कर ही नहीं कोशिक सूत्र पद्धतिकार आधर्वणिक केशव भी मांमीसा भाष्यकार उपवर्ष का स्मरण करता है—

#### उपवर्षाचार्येणोक्तं। मीमांसायां स्मृतिपादे कल्पसूत्राधिकरणे .....इति भगवानुपवर्षाचार्येण (!)प्रतिपादितं।

( केंक्सिकस्त्र, पृ० ३०७ )

यह भगवान् उपवर्ष पाणिनि से पहले हो चुका था। कथा सरितसागर आदि के अनुसार तो यह पाणिनि का ग्रुक वा ग्रुक्त्राता था। उपवर्ष पाणिनि से पूर्व हो चुका था, इस मे एक और भी प्रमाण है। राजशेखर (नवम शताब्दी) अपनी काव्य-मीमांसा पृ० ५५ में लिखता है—

## श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा-अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्यािः । 4ररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताः ग्व्यातिम्रपजग्मः ॥

इस शोक में सारे शास्त्रकारों के नाम काल-क्रम से ही आये है पताबालि में पहले बरकचि, और उससे कुछ पहले होने वाले वा साधी पाणिनि और पिक्क थे। इनसे कुछ पहले वर्ष, और उपवर्ष थे। यहां उपवर्ष शास्त्रकार है। इसी ने मीमांसा मुत्री पर आदि भाष्य लिखा था।

प्रश्न--- यह उपवर्ष कोई और शास्त्रकार होगा।

उत्तर— यदि यह कोई ओर शास्त्रकार है, तो इस के शास्त्र का कोई उद्धरण कोई पता, कोई चिन्ह चक्र बताओ । जब तुम यह बता ही नहीं सकते, तो ऐसी अलीकतम कल्पनाओं से परे रहों ।

प्रश्न-राजशेखरप्रदाशित श्लांक में आने वाले नाम काल-कमानुसार नहीं है।

उत्तर—ऐसे हां पूर्व पक्षों से तुम्हार हठ और दूराम्मह सिद्ध होता है ! जब शेष सब नाम काल-क्रमानुसार है, तो पहले दो नामी के ऐसा होने मे क्या सन्देह है ? और अब आधन्त आर्य ऐतिहा भी यही मानता है, तो तुम्हारे इस कहने से क्या ? योक्प में तुम पण्डित बने रहो । आर्यावर्ताय विद्वान् तुम्हारा कुछ सम्मान न करेंगे।

<sup>े</sup> आचार्य **पिञ्चल** पाणिनि का कमिष्ठ आता था । देखी ं मेरा लेख, मासिक पत्र आर्थ्य, आषाढ १९२२ पृट २६—२९, **काहोर** ।

इस प्रकार जब सूम्मांसा धूत्रों का भाष्यकार ही इतना पुराना है, तो मूळ सूत्र क्यों नवीन होंगे हिम पाणिनि को कालियुग की लग भग दूसरी ऋताब्दी में मानते हैं।\*

पाश्चात्य लेखक विक्रम से चार शताब्दी पहले मानते हैं। अतः पाश्चात्यों के अनुसार मी जोमिन सूत्र विक्रम की पांचवीं शताब्दी में पहले होना चाहिये। इस से यह स्वष्ट होगया कि कीय का लेख अभपूर्ण है। ओर व्यास शिष्य जोमिन ही मीमांशा सूत्र का कर्ता वा तलबकार बाह्मण का प्रवक्ता है। इस लिये भी नलबकारादि बाह्मण महाभारत कालीन है।

(ज) अन्दोग्य उपाने बर्, कान्दोग्य-ताण्डव बाह्मण का आन्तिम भाग ही है । छान्दोग्य-उपनिषद ३ । १६ । ६ ॥ में कहा है—

एतद्ध स्म वे तिष्ठद्वानाह महिदास ऐतरेयः।.....। स ह पोडशं वर्षशतमजीवत्।

यही महिदास ऐतरेय, ऐतरेय बाह्मण का प्रवचनकर्ता है । आश्वलायन गृह्म सन्न ३ । ४ । ४ ॥ में भी इसी का उद्ध्य है । महिदास ऐतरेय व्यास और शोनक तथा आश्वलायन के बीच में आता है । पाणिनीय मैन्न--

शौनकादि्भ्यञ्छन्द्सि ॥ ४ | २ | १०६ ॥ में हम जानते हैं कि श्रीनक किसी शास्त्रा वा ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता है। सम्भवतः

\* प्रश्न —पाटलिपुत्र बहुत पुराना नगर नहीं है । इसे महाराज अजातशृष्ठ (विक्रम से उग्नभग ४०० वर्ष पूर्व ) ने बसाया था । जब यह नगर ही बहुत पुराना नहीं, तो उसमें परीक्षा देने वाले शास्त्रकार पाणिनि आदि केंसे कलियुग की दूसरी सताब्दी में हो सकते हैं !

उत्तर —यथिप पाटिलपुत्र नवान नगर है, तथापि मगध देश में इससे पहले गिरित्रज राजधानी थी । गिरित्रज के सम्राट ही पहले शासकारी की परीक्षा कराया करते थे। राजशेखर के काल मे पाटिलपुत्र नाम प्रसिद्ध हो चुका था, अतः उस ने यही लिख दिया । राजशेखर का नास्तिवक अभिप्राय सम्राट से है, नगर से नहीं, यह उसके पूर्वापर प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है।

ं पूर्वोद्भृत (पृ० १९) वाक्य में कीथ साहेन आश्वलायन गृह्यसूत्र की इन स्चियों को प्रिक्षिस सा मानते हैं । ऐतरेय आरण्यक पृ० १७ (सन् १९०९) के प्रथम टिप्पण में भी वे इन स्चियों को ''सम्भवतः नया" मानते हैं।स्वप्रयोजन सिद्ध होता न देख कर ही, वे ऐसा मानने पर बाबित हुए हैं, अन्यथा इन वाक्यों के अन्धानतर्गत होवे के अन्धिक सामित होते के अन्धानतर्गत होवे के अन्धिक सामित होते के अन्धानतर्गत होवे के अन्धान स्वाप्त स्वाप्त

यह शाखा आधर्वणों की थी ।\* आरवलायन इसी क्षीनक का शिष्य या ।† र्शानक शिष्य होने से ही आरवलायन अपने श्रीतसूत्र वा गृह्यसूत्र के अन्त में —

#### नमः शौनकाय । नमः शौनकाय ॥ लिखता है ।

साखा प्रवर्तक होने से भगवान् शोनक व्यास का समीपवर्ती ही है । अतएव महिदास ऐतरेय भी कृष्ण—द्वेपायन व्यास से अनितृ र है। इस महिदास ऐतरेय का प्रवचन होने से ऐतरेय बाह्मण महाभारत-कालान है। आर इसी महिदास का उन्नेस करने से बान्दोग्य उपनिषद वा बाह्मण भी महाभारत—कालान है। हां उपनिषद भाग कुछ पिछे का भी हो सकता है। याझवल्क्यादि ऋषियों ने एक दिन में ही तो सारा बाह्मण नहीं कह दिया था। इन के प्रवचन में कई कई वर्ष लगे होंगे। इस से प्रतीत होता है कि नाण्डय आदि ऋषि जब छान्दोग्यादि उपनिषदों का प्रवचन अभी कर रहे थे, तो महिदास एतरेय का देहान्त होचुका था। महिदास इन दूसरे ऋषियों की अपेक्षा कुछ कम ही जिया।

जैमिनि उपनिषदः ब्राह्मण ४ । २ । ११ ॥ के निम्नलिखित वाक्य का भंति यहीं संगति है—

#### एतद्ध तद्विद्वान् त्राह्मण उवाच माहिदास ऐतरेयः।.....। स ह षोडशशतं वर्षाणि जिजीव।

ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय बाह्मण का ही अन्तिम भाग है। उस में भी महि-दास ऐतरेय का नाम आया है—-

एतद्ध स्म वै तदिद्वानाह महिदास ऐतरेयः । २ । १ । ८ ॥ इससे हमारा प्रवेति कथन ही सिद्ध होता है ।

#### शौनकस्य तु शिष्योऽभृत् मगवानास्वलायनः।

<sup>\*</sup> शौनक का शिष्य आश्वरतायन, प्रधानतया ऋषेदी है । शौनक ने आप भी अनेक ऋषेद सम्बन्धी प्रत्य लिखे थे । इस से यह सन्देह न होना चाहिये कि उसने आधर्वण शाखा का प्रवचन केसे किया । महाभारत—काल के आचार्य किसी शाखाविशेष से ही सम्बद्ध न रहते थे । शौनिक—शिष्य कात्यायन ने चारें। ही वैदी पर अपने प्रन्थ लिखे हैं।

<sup>†</sup> देखो षड्गुरुक्षिप्य कृत सर्वातुकमणी द्यति की भूमिका---

प्रश्न — इसी आरण्यकस्य वाक्य के अनुव द (पृ० २१० टिप्पण २ ) के एक नोट में चीथ महाशय लिखते हैं —

"This mention is enough to prove that Mahidasa did not write the Aranyaka. But it is quite probable that he was the redactor of the Brahmana. in its form of forty chapters."

क्या उनका आभिप्राय विश्वसनीय है।

उत्तर—कीथ साहेब का यह लेख सर्वथा अमपूर्ण है। सब विद्वान् इस विषय मं सहमन हैं कि शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन याझवल्क्य ने ही किया था । जब उसी शतपथ ब्राह्मण में —

#### तदु होवाच याज्ञवल्क्यः।

 2 | 3 | 8 | 2 2 | 1 2 | 3 | 2 | 2 8 |

 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 |

#### इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः।

3121212011

#### म होवाच याज्ञवल्ययः।

8218131211

इन लेखों के आने से किसी तिद्वान को अतपथ बाह्यण के याह्मवल्लय प्रांक्त होने में सन्देह नहीं हुआ, तो ऐतरेय आरण्यक में महिदास का नाम आ जाने से कीथ को सन्देह न होना चाहिये था। अने को पाधात्व लेखक ऐसी ही अममूलक कल्पनाए कर के बहुत लोगों को अम में डालने वा स्वयं सशय में पड़े रहते हैं। और यदि यह कही कि मन्ध-कर्ती स्वयं अपने को "विद्वान्" कैसे कह सकता है, तो इतना अब्द उसके किसी समीपवर्ती शिष्य ने धर दिया है, ऐसा मानने में कोई हानि नहीं।

प्रश्न — अन्दोग्य उपनिषद् के बाक्य का अर्थ ८१६ वर्ष नहीं, प्रत्युत १६०० वर्ष है। तदनुसार महिदास ऐतरेय १६०० वर्ष जीवित रहा। न जाने उसने ऐतरेय मासण का प्रवचन इतने लम्बे जीवन के किस भाग में किया। अतः उस के प्रवचन किये हुए मासण को महाभारत कालीन मानना उचित नहीं। मनु ११८३॥ पर माध्य करते हुए मेथातिथि लिखता है—

#### ननु "स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्" इति परममायुर्वेदे भूवते।

इस का आंभप्राय १६०० वर्ष प्रतीत होता है। महामहोपा याय पं० गङ्गा-नाथ झा मेधातिथिभाष्य के अङ्गरेजी अनुवाद में लिखते हैं---

"But we find the highest age described as 1600 years, in the Chhandogya Upanisad 3:16, 7], where it is said the lived for sixteen hundred years"."

राजेन्द्रठाल मित्र भी ऐतरेय आरण्यक के Introduction पृत्र के नीट में छान्दोग्य के बाक्य का अर्थ 'for sixteen hundred years' करते हैं।

इतने बड़े २ बिद्धानी का अर्थ कैसे अगृद्ध हाँ सकता है ?

उत्तर—"षोडशं वर्षशतं" का अर्थ ११६ वर्ष ही है। प० गङ्गानाथ झा ने अनुवाद में भूल की है। वहीं भल राजेन्द्रलाल मिय ने दिखाई है। मैधातिथि का अभिप्राय भी प० गङ्गानाथ झा वाला नहीं है। वहां अर्थ तो लिया ही नहीं। यह कल्पना झा महाशय की अपना ही है। छान्दोंग्य के उपस्थित बाक्य का अर्थ सब प्राचीन आचारों ने भी ११६ वर्ष ही किया है। देखों- -

#### षोडशोत्तरवर्षशतम्—शङ्कर । षोडषाधिकं वर्षशतम्—रामानुज । षोडशोत्तरं शतम्—मध्व ।

मेनसमृतर का भी यही अर्थ है । जैमिनि उपनिषद बाग्यण में Hanns Oertel ने भी ११६ वर्ष ही अर्थ किया है । बहुत खेंच ताल करके १६०० अर्थ यदि कर भी ले तो एक और आपत्ति आ पड़ती है । छान्दोग्य के इस प्रकरण में पुरुष की यहारूप मान कर उसे सबनों में तुलना दी है । तीनो सबनों के कुल वर्ष भी २४+४४+४८=११६ ही बनते हैं । अतः १६०० वर्ष अर्थ प्रकरणानुकृत भी नहीं सा महाशय यही नहीं, अन्यत्र भी ऐपे ही अर्थ करते है । मेधानिथि के शाखाभेद-निरूपक---

#### एक शतमध्वर्यूणां।

वाक्य का अर्थ "a hundred Recensions" करते हैं । परन्तु समस्त आर्थ वाङ्मय में ऐसे वाक्य का अर्थ १०१ ही लिया गया है । अतः ऐसे अनुवारों के लिये शा महाक्षय को ही साधुवाद । उन की भूल में हम ११६ से १६०० का असम्मद अर्थ नहीं मान सकते । (श) सामित्रधान ब्राह्मण ३ | ९ । ३ ॥ में एक वश कहा है । वह निम्न-लिखिन प्रकार से हे —

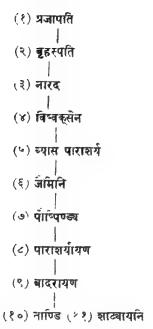

इन्हों अन्तिम दा व्यक्तियों ने ताण्ड्य और शास्त्रायन ब्राह्मणों का प्रवचन 'किया था। ये आचार्य पाराशर्य व्यास से कुछ ही पाँछे के हैं। अतः इनके कहे हुए ब्राह्मणप्रनथ भी महाभारत-कार्लान ही है। सम्भवतः शतपथ ६। १। २। २५॥ में

#### अथ ह स्माह ताण्ड्यः।

जिस ताण्ड्य का कथन है, वह इसी का सम्बन्धी है।

(ज) पं० अभयकुमार ग्रह ने सन् १९२० में एक प्रन्थ लिखा था। नाम है उसका Jivatinan in the Brahma Sutras, इस प्रन्थ में एक विषय का बड़ा अच्छा प्रतिपादन है। ग्रह महाशय ने यह सिद्ध कर दिया है कि कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास और बादरायण एक ही व्यक्ति थे। हम इस्र-विषय. में ग्रह की युक्तियों से पूर सहमत हैं। वेदान्तसूत्र, वेदव्यास का अन्ति अध्येष प्रतीत होता है। वेदान्त सूत्रों में उपनिषदों, आरण्यकां, ब्राह्मणों और मन्त्र असिहताओं, का स्पष्ट अध्येष किया गया है

देखो---

#### १-ईक्षतेनी शब्दम् । १ । १ के ५३॥

२-श्रुतत्वाच । १ । १ । ११ ॥ ३-मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते । १ । १ । १५ ॥ ४-अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमेव्यपदेशात् ।१।२।१८॥ ५- शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेननमधीयते । १ । २ । २०॥ ६-आमनन्ति चैनमस्मिन । १ । २ । ३२ ॥

६—आमनान्तं चनमास्मन् । १ । २ । २२ । ७-परात्तु तच्छ्रुतेः । २ । ३ । ४१ ॥

८–अग्न्यादिगतिश्वतेरिति चेक भाकत्वात् ।३।१।४॥ ९–पुरुषविद्यायाभिव चेतरेषामनाम्नानात् ।३।३।२४॥ १०–शब्दश्वातोऽकामकारे ।३।४।३१॥

इन मन्ना में छान्दोग्य उप०. धेताधातर उप०. तेत्तिरीय उप०. बृहदारण्यक उप०, काण्य आर माध्यन्दिन शतपथ बा०. जाबाल उप०, कोबातिक उप०. बृहदारण्यक उप०, ताण्डी और पेक्सी बाह्मण, तथा काठक सहिता की श्रुतियों का कमशः वर्णन है।

हम कह चुके हैं कि व्याम और उन के शिष्य प्रशिष्यों ने ही ब्राह्मणों का सङ्कलन आरम्भ किया था। वेदान्त सत्रों में इन सब के प्रमाण आ जाने से यह निश्चय होता है कि व्यास जी के जीवन काल में ही यह सङ्कलन समाप्त हो चुका था। वेदान्त सत्र भगवान व्यास का अन्तिम प्रन्थ प्रतीत होता है। इस प्रकार भी यहीं निश्चय होता है कि ब्राह्मण प्रन्थ महाभारत काल में ही सङ्कलित हुए।

प्रथम—बेदान्त सच ३ । ४ । ३० ॥ ३ । ४ । ३८ ॥ इत्याद में मन्स्मृति का उद्धेख है । मन्स्मृति तो बहुत नया प्रन्थ है । पाश्चात्य लेखक इसे ईसा का प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं । मन् का उद्धेख करने से वैदान्तसृत्र भी बहुत नवीन है । ऐसे स्त्री के साक्ष्य के आधार पर ब्राह्मण-प्रन्थों का काल निश्चय करना क्या भूल नहीं है ।

उत्तर—मनुस्मृति के कुछ श्लोक अवश्य नवीन है, परन्तु मूल प्रन्थ महाभारत से सहस्रो वर्ष प्रवे का है | इस लिये ऐसी कल्पनाएं निर्थक है |

(ट) महाभारत आदि पर्व अत्याय ६३ में कहा है---

प्रतीपस्तु खलु शैव्यामुपयेमे सुनर्न्दा नाम । तस्यां त्रीन् पुत्रानुत्पादयामास । देवापि शन्तनुं बाह्नीकं चेति । ४७ ॥ प्रतीप के इस तांसरे पुत्र बाहर्लाक का वर्णन शतपथ बाह्मण में मिलता है — तदु ह बल्हिक: प्रातिपीय: शुश्राव कौरव्यो राजा । १२ | ९ | ३ | ३ |।

यह व्यक्ति महाभारत कार्लान ही है, और इसका उद्धेख करने से शतपथ मां लगभग उमा काल का है।

पश्च-अोर तो सब बात उचित प्रतीत होती हैं, पर बाल्मीकि रामायण में एक ऐसा स्थल हैं जो बाह्मण-प्रत्थों को महाभारत-कालीन मानने नहीं देता । दाश-रिथ राम का काल महाभारत से लाखों वर्ष पहले का है। कठ, कालाप और तैति-रीय आदि लोग जब राम के काल में थे, तो ये बाह्मण-प्रत्थ जो इन्हीं काषियों का प्रवचन है, महाभारत काल के केंस हो सकते हैं। देखों रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ३०। दाक्षिणात्य सस्करण ) में क्या लिखा है—

कांसल्यां च य आशीर्भिभक्तः पर्युपतिष्ठति । आचार्यस्तै स्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् ॥ १५ ॥ पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च । ये च मे कठकालापा बहवां दण्डमाण्वाः ॥ १८ ॥

उत्तर-- ये आंक अवस्थमन यक्षित्र है । **वङ्गीय वाल्मांकि रामाय**ण सर्ग ३२ में ये ऐसे हैं---

सहन्मां परया भक्तत्रा य उपास्ते तु देवलः ।
आचार्यम्नेत्तिरीयाणां तमानय यतव्रतम् ॥ १७ ॥
ये च मे वन्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः ।
सर्वाम्तर्पय कामैस्तान् समाहृयाशु लक्ष्मण ॥ २० ॥
और पश्चिमीनरीय नान्मीकि रामायण सर्ग ३५ मे यह शोक ऐसे वृ ।
सहन्मां परया भक्तचा य उपास्ते सदैव सः ।
आचार्यस्तेत्तिरीयाणां तमानय यतवृतम् ॥ १७ ॥
ये च मे वन्दिनः सन्ति ये चान्ये परिचारिकाः ।
सर्वास्तपर्य कामैस्तान् समाहृयाशु लक्ष्मण ॥ २० ॥
इन दो शोकों में से पहला श्लोक तीनों पाठों मे कुछ २ मिलता है । परन्त

लाहोर संस्करण के सर्वोत्तम कांग्र में यह नहीं हैं। और दूसरा श्लोक केवल दाक्षिणत्य पाठ में हो है। उस के स्थान में दूसरे दोनों पाठ कुछ और ही लिखते हैं। इस का प्राक्षप्त होना निर्विवाद है। पहला श्लोक और उस में "तैतिशीयाणां" पाठ किसी कृष्ण-यजुर्वेद-भक्त दाक्षिणात्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता है। महाभारत और महाभाष्य के प्रमाण सं\* हम बता खुंक है कि बाह्यणकार तिक्तिर और कठ आदि आचार्य महाभारत काल में ही थे, अनः उन को राम के काल में कहने वाला श्लोक किसी इतिहासानभिन्न व्यक्ति का मिलाया हुआ है।

प्रश्न—हम तो ब्राह्मण-प्रन्थों को बहुत पुराना समझते थे, पुराना ही नहीं, काल की द्राष्ट्र से वेदों के समीपतम समझते थे। आयों का इतिहास महाभारत-काल से भी लाखों वर्ष पहले का है। वेद भी तभी सं चल आये है। यदि ब्राह्मण-प्रन्थ महाभारत काल के हैं, तो इन लाखों वर्षों में अग्रा-बृद्धि रखने वाल ब्रह्मवींचर्न्वा. सर्वविद्यावित् ऋषियों ने क्या कोई भी ग्रन्थ न बनाये थे।

उत्तर—हम ने कब कहा है कि ब्राह्मण-प्रन्थों की सब सामग्री महामारत काल ही में बनी। इस के विपरीत हम कह चुके हैं कि ब्रह्म के काल से ही ब्राह्मण वावयों का प्रवचन होना आरम्भ हो गया था। वह प्रवचन इन लाखों वर्ष पर्यन्त होता रहा। तदनन्तर महामारत काल में कुछ नया प्रवचन हुआ। और सब प्रवचन का आधन्त संग्रह करके महामारत कालीन क्षियों ने ये साम्प्रतिक ब्राह्मण-प्रनथ बनाये।

महाभारत के पूर्व ठाखों वर्षों तक इन ब्राह्मण-प्रन्थों की मौलिक सामग्री का ही केवल प्रवचन नहीं हुआ, प्रत्युत आर्य कालि मुनि सब ही विद्याओं के ग्रन्थ बनाते रहे हैं। इस में प्रमाण भी देखों। न्याय भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्याय सूत्र ४। १। ६२॥ पर भाष्य करते हुए किसी ब्राह्मण-ग्रन्थ का यह प्रमाण देने हैं-

प्रमाणेन खळु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा-यते । ते वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन् .....य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते ख-ल्वितिहासपुराणस्य धर्मकास्त्रस्य चेति ।

वैश्वम्यायनो यास्कायैतां प्राह पङ्गये । यास्कस्ति तिस्ये प्राह उखाय प्राह तिसिरः ॥ १५॥

<sup>\*</sup>जब तित्तिरि ही बैशंपायन का प्रशिष्य है तो नैत्तिरीय लोग सम-काल में कैसे हो सकते हैं | देखो काण्डानुक्रमणिका---

पुनः सूत्र २ । २ । ६७ ॥ पर लिखते है---

# य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेदप्रभृती-नामिति ।

किसी विलुस नाह्मण, वा वात्स्यायन के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाभारत-काल से बहुत पहले, आदि सृष्टि अर्थात् अथर्गाक्षिरस ऋषियों के काल में ही. तथा मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों के काल में भी ये प्रन्थ विद्यान थे।

१-इतिहास

२-पुराण--सृष्ट्यत्पत्ति आदि त्रिषयक बाते ।

२-धर्म शास्त्र-मानवादि ।

४-आयुर्वेद

शतपथ आक्षण ११ | ५ | ६ | ८ || में जो निम्नालाखिन वाक्य है, उम के अनुसार इन आक्षण-प्रन्थों के सङ्कलन से पहले ये प्रन्थ भी विद्यमान थे !

## यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यामितिहासपुराणं गाथा नाराशक्ष्म्यः।

अर्थात्—

५-अनुशासन प्रन्थ

६-वाकोवाक्य ,,

७—गाथा ,

८-नाराशंसी ,,

तथा शतपथ १४ । ६ । १० । ६ ॥ के अनुसार --

## इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः मूत्राण्यनुव्या-रूयानानि व्यारूयानानि ।

९-उपनिषद् ( मोलिक उपनिषद् )

१०<del>-श्लोक-मन्थ</del>

११-सूत्र ग्रन्थ

१२-अनुच्याख्यान

१३-व्याख्यान

तथा छान्दोग्य उपनिषद् ७ । २ ॥ कं अनुसार-

## इतिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं ब्रक्कविद्यां भृतविद्यां क्षत्र-

# विद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतज्ज्ञगवोऽध्योम ।

१४-यृत विद्या

१५-क्षत्र विद्या

१६-नक्षत्र विद्या

१७-सर्पदेवजनादि विद्या

और मुण्डकोपनिषद् १। ५ के प्रमाण से--

## शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तम् छन्दो ज्योतिषम् इति ।

१८-शिक्षा

१९ –कल्प

२०-व्याकरण

२१-निकक्त

२२-छन्दः शास्त्र

२३-उर्यातिष

नधा तेत्तिरीयारण्यक २ । ९ ॥ के अनुसार---

## त्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराई-सीरिति।

२४-बाह्मण (मालिक बन्द्राण)।

सासकिव को हम बहुत प्राचीन मानते हैं। कई विद्वान उसे नवीन भी मानते हैं। पर एक बात निश्चित है। कोई विद्वान नाटककार, और फिर सास जिसा किव अपने पात्र के मुख में असमयोचित शब्द नहीं निकलवा सकता। प्रतिमा नाटक में जो वाक्य रावण के मुख से कहाया गया है वह महामारत काल से सहस्रों वर्ष पहले का इतिहास बताता है। तदनुसार—

गवणः—"...काश्यपगोत्रोऽस्मि साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये. मानवीयं धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रं, बाहस्पत्यमर्थशास्त्रं, मेधातिथेन्यायशास्त्रं, प्राचेतसं श्राद्धकरुपं च । पतिमा नाटक पूर्व ७९.

२५-उपाङ्ग ग्रन्थ

२६-माहेश्वर योगशास्त्र

२७-ब्राहस्पत्य अर्थशास्त्र

२८-न्याय शास्त्र मधातिथि विरचित

#### २९-प्रांचतस श्राद्धकल्प

वाल्मीकि रामायण निश्चय ही महाभारत से बहुत पहले काल का प्रन्थ है । अतः—

३०-बार्न्माके रामायणक-इत्यादि ।

कहा तक गिनाव महाभारत काल से महस्रो लाखो वर्ष पहले आयों के वाड्मय में प्रायः सब ही विद्याओं के प्रन्थ थे। आयों में जब कोई —

#### नाविद्वान् 🔠

\*महाशय हेमचन्द्र सय चाँधुर्स अपन प्रन्थ Political History of Ancient India (सन् १९२३) में लिखने हैं.—but large portions of which (Ramayana etc.) in the opinions of competent critics, belong to the post—Bimbasanan period. The present Ramayana not only mentions Buddha Tathagat (H. 109, 34) etc. P. iii.

चौधुरी महाशय जैसे विद्वानों को इतनी शीव्रता से सम्मात न देनी चाहिये थीं। रामायण के कुछ श्लोक प्रशिप्त तो अवत्य हैं, पर रामायण का अधिकांश भाग ऐसा नहीं। न ही रामायण महाभारत-काल से पीछ का प्रन्थ हैं। जो श्लोक—

## यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकमत्र विद्धिः

उन्हों ने प्रमाणरूपेण उद्भृत किया है, वह बङ्ग शार्खाय वा पश्चिमीत्तर रामायणों में नहीं है। देखों दोना रामायणों का अयोध्याकाण्ड, कमशः सर्ग ११८ और १२२।

ेुमे ही चौधुरी महाशय पू० ११ पर रामायण अयोग्याकाण्ड II.61 12. का प्रमाण ''जनमंजय'' के विषय में देते हैं।

#### यां गतिं सगरः शैच्यो दिलीपो जनमेजयः।

यह ब्लोक भी दोनों अन्य शाखाओं में नहीं मिलता । देखों कमशः सर्ग ६६ और ७०।

विना पुरा प्रमाण देखे, इसी प्रकार सम्मतियां बना लेना विद्वानी को अचित नहीं हैं।

> निवाल्मीकि रामायण बालकाण्ड ६ | ८ || छान्दोग्य उपनिषद ५ | ११ | ५ || महाभारत शान्तिपर्व ७० | ९ ||

अविद्वान् ही न था. ते। पुनः विद्या सम्बन्धी प्रन्थों का क्या कहना । अतः ऐसा प्रश्न निर्धक ह !

प्रश्न—इन ब्राह्मणों की भाषा वेदों के बहुत समीप हैं। अतः श्राह्मणी में पहले लोकिक भाषा में प्रन्थी का होना एक असम्भव बात है।

उत्तर—यह भी तुम्हार मिध्या अम का ही कारण है। पश्चिम के कुछ विद्वानों के दर्शाये हुए असत्य भाषा विज्ञान (Philology) की सत्य मानकर पदने से ही ऐसे सारहान प्रश्न उत्पन्न हो सकते है। ठी इसका उत्तर भुनी । ब्राह्मण प्रत्यों में अनेकी ऐसी गाधाये और श्लोक है, जो मर्त्रथा ठीकभाषा में हैं। उसके कुछ उदाहरण देखीं—

तदेष श्लोकोडभ्युक्तः— तद्वे स प्राणोडभवन् महाभूत्वा प्रजापितः । भुजो भुजिष्या वित्वेतद् यत् प्राणान् प्राणयत् पुरि ॥ श्रतपथ ७।५।१।२१॥

शतपथ १०।५।२।४॥

इस अर्थशास्त्र के कई रुम्बे २ उद्धरण विश्वरूपाचार्य प्रणात यासवल्कय
 म्मृति की बालकीडा टाका में पाये जाते हैं।

शहर बालकृष्ण दक्षित ने न्योतिक साक्ष का इतिहास मराठी भाषा में लिखा है। उस में उन्होंने ब्राह्मण-प्रन्थों के काल निरूपण का भी यब किया है। सतपथ ब्राह्मण २।१।२।३॥ में ऐसा पाठ हैं—

# एता (कृत्तिकाः) ह वे प्राच्ये दिश्लो न च्यवन्ते । सर्वाणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिश्लश्चयवन्ते ॥

इस पाठ में कहा है कि नक्षत्रसंसार में कभी ऐसी अवस्था थी, जब कि किलिका नक्षत्र को छोड़ कर शेष सब नक्षत्र प्राची दिशा में जाते थे। दिश्चित महाशय ने ज्योतिष के अनुसार गणना कर के यह दिखाया है कि ऐसी अवस्था अनेक थार हो चुकी होगी। परन्तु अन्तिम दशा जो इस समय से पहले हो चुकी है । वक्षम से लगभग २००० वर्ष पहले हुई थी। शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसी का उड़ेख हैं। अतः शतपथादि ब्राह्मण अवश्य ही इतने पुराने हैं। जो परिणाम हमने ऐतिहासिक दाप्ट से निकाला है, वहीं परिणाम दाक्षित महाशय ने ज्योतिष की गणनाओं से निकाला है। ब्राह्मण प्रत्यों में और भी ऐसे अनेक पाठ हैं, जिन्हें यदि ज्योतिष की दाप्ट से देखा जावे, तो हमे इसी परिणाम पर पहुंचाते हैं। अतप्त ब्राह्मण-मन्थों का सङ्कल महामारत-काल में हुआ, ऐसा कहना निर्ववाद है।

पाधात्य लेखको में से राध, वंबर, मैक्समूलर, मैकडानल, क्लमफील्ड काँध आदि सश्चनों ने भी ब्राह्मणों के काल पर लेख लिखे हैं। उन सब लेखों का आधार उन की निज की कल्पनाय हैं। कल्पनाएं प्रमाण नहीं हुआ करती। इस लिये हम ने उन सबको उपका-दृष्टि से देखा है। हमारा सारा कथन आये ऐतिहा के अनु-कृल है। ऐतिहा की त्याग कर कल्पना का आधार लेना पाधात्यों की ही प्रिय हैं। बिद्धान इसकी अवहेलना ही करते हैं।

महाभारत काल में हुआ, इस विषय में भगवाद दयानन्द सरस्वती स्वामी की भी यही सम्मति हैं। वे ऋग्वेदादिमान्यभूमिका के भाष्यकरणसङ्कासमाधानादिविषय के आरम्भ में लिखते हैं—

यानि पूर्वदेविविद्विक्रिक्रेम्राणमारभ्य याम्रवन्यय-वात्स्यायन जैमिन्यन्तैर्ऋषिभिक्षेतरेय-शतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्।

# (२) क्या ब्राह्मण वेद हैं ?

शबर, पितृभृति, शङ्कर, कुमारिल, विश्वरूप, मेधातिथि, कर्क, वाचस्पतिमिश्र, रामातुज, उच्चट, सायण प्रभृति सबही बड़े २ आचार्य मन्त्र बाह्यण दोनां की वेद मानते आये हैं। गत ३००० वर्ष में आर्यावर्त के किसी विद्वान् को इस बात का सन्देह नहीं हुआ कि बाह्यण प्रन्थ वेद नहीं हैं। इतने काल से आयों के इदयों में बाह्यणों की श्रुतियों का उतना ही मान रहा है, जितना संहिताओं के मन्त्रों का । आयों के समस्त श्रीतकर्म इन दोनों को तुल्य मान कर ही होते चले आये हैं।

यह सब कुछ ही था, पर इस बीसवी शताब्दी विक्रम में दयानन्द सरस्वती ने इन सब के विरुद्ध इस बात का प्रकाश किया कि ब्राह्मण-प्रन्थ वेद नहीं है | वे ऋषि-प्रोक्त है, ईश्वरोक्त नहीं | इत्यादि | दयानन्द सरस्वती ने स्वपक्ष पोषणार्थ अनेक युक्तियों दी | वे युक्तियों इस बात को सिद्ध करने के लिय पर्याप्त ही है | उन के विरुद्ध जो उचित पूर्वपक्ष उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो दे ही गे, पर कुछ एक सर्वथेव नय प्रमाण भी प्रस्तृत करते है | इन प्रमाणों से ब्राह्मणों का अनीश्वरोक्त होना सिद्ध होजायगा | अन्त में हम यह भी बतावेंगे कि इतने बड़े २ पुरानं आचार्यों को इस बात में क्यां श्रम होगया | लो अब प्रमाणों के बल को देखों, और मत्य को प्रहण करों |

(क) गोपथ ब्राह्मण पू० २ | १० || में कहा है---

एविममे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सम्ब्राह्मणाः स् सोपनिषत्काः संतिहासाः सान्वाच्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाको-वाक्याः।

यहां त्राक्षणकार स्वय कह रहे है कि (१) कन्प (२) रहस्य (३) त्राह्मण (४) उपानषत (५) इतिहास (६) अन्वास्थान (७) प्राण (८) स्वर† (ग्रन्थ) (९) सस्कार† (ग्रन्थ) (१०) निकत्त (११) अनुशासन (१२) अनुशासन और (१३) वाकावाक्य आदि ग्रन्थ वेद नहीं है । जब ब्राह्मणकार स्वय इन्हें वेद नहीं मानते, तो फिर हम क्यों इन्हें वेद मानें ।

<sup>\*</sup> प्रतित होता है, इन साम्प्रतिक ब्राह्मणों से पहले, रहस्य अर्थात् आरण्य-कार्ट और उपनिषद ब्राह्मणों का भाग नहीं थे।

<sup>🕆</sup> प्रातिशास्यादि ।

# (स) परम विद्वात्, वेदविद भगवात् मत् अपने धर्मशास्त्र मे कहते है— उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते ॥ २ । १४० ॥

इस क्लोक मे रहस्य शब्द आया है | "रहस्य" शब्द आरण्यक अधवा उप-ानेषद का दोतक है | उपनिषद और आरण्यक आजकल ब्राह्मणों का भागमात्र हैं | मनु इनका वेद से पृथङ निर्देश करते हैं | अतएव मनु जी की दृष्टि में ब्राह्मण वेद नहीं है |

मंभातिथि प्रश्निति मनु के टीकाकार स्त्रपक्ष में इस आपत्ति को देख कर अनेक कल्पनाए उठाते हैं, पर वे सब कल्पनाए ऐसी ही हैं जो किसी असत्य पक्ष को क्रिपा तो सकती है, हटा नहीं सकती ।

प्रश्न—महामोहिविद्रावण के लिखाने वाले रामामिश्र शास्त्री आदि\* तथा उस का लिखकर प्रकाशित करने बाला मोहनलाल स्वग्नन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता है-"तथा हि षष्ठेऽध्याये मनुः—

# एताश्रान्याश्र सेवेत दीक्षा विष्रो वने वसन् । विविधार्श्वोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥

अत्र "ऑपनिषदीः श्रुतीः" इत्युक्तया उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्व श्रुतिशब्दस्य च वदाक्षायपदपर्यायत्वम् । यथाह् मनुरेच---

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।२ । १० ॥
अनएव—

# दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन् समाहितः । वेदान्तं विधित्रच्छूत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ६ । ९४ ॥

इत्यादि मानवशास्त्रं वेदान्तपदेनोपनिषदां परिप्रहः।" इति

उत्तर—जिस बाह्मण को पूर्वपक्षी वेद मानता है, जब वही बाह्मण रहस्य, उप-निषद और बाह्मण को वेद नहीं मानता, तो मनुजी उसके विरुद्ध कैसे कह सकते हैं। और मनुजी के अपने लेख में मी परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये। अत एव मनु अध्याय २ के स्रोक ८-१५ तक का यही समन्वय है कि स्मृति के प्रतिपक्ष में श्रुति

<sup>\*</sup> वेदान्ताचार्य मोहनलाल के मित्र वा अध्यापर्क श्रीपृज्य स्वा० अच्युतानन्दजी ने यह बात हम से कही थी ।

और वेद शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने कि नाहाण उपनिषद आदि । वेदव्यास्थान होने से, ये वेद के बहुत समीप हैं। इसी लिये इन्हें वेद वा श्रुति कहा गया है। फिर भी उपनिषद को उतना ऊँचा पद नहीं दिया। स्पष्ट मनु कह रहा है कि "आपनिषदीः श्रुतीः"। श्रुति शब्द का सर्वत्र वेदार्थ हैं भी नहीं। महाभारत आदि अन्धा में लाकिक ऐतिहा को भी श्रुति कहा है। देखों—

### यत्र तेपे तपस्तीत्रं दाल्भ्यो वक इति श्रुतिः ॥

शल्यपर्व ४१ | ३२ ॥

इसी प्रकार उपनिषद् में होने वाली परम्परा से सुनी हुई सचाई की "औप-निषदी श्रुतीः कहा है | जो ऐसा न मानींगे, तो मनु में परस्पर विरोध आने से मनु का ही प्रमाण न रहेगा | और मनु ६ | ९४ || में जो "वेदान्त" शब्द आया है, तो वहां "अन्त" का अर्थ समीप ही है। अतएव हमारे सिद्धान्त में कोई आपत्ति नहीं आती।

(ग) महाभाष्यकार पतजालि मुनि भी कहते हैं —

# सप्तद्वीपा वसुमती । त्रयो लोकाः । चत्वारो वेदाः । साङ्गाः सरहस्याः । १ । १ । १ ॥

(कीलहार्न सं० पृ० ९ )

यहां पर पतज्जित भी रहस्य अर्थात् उपनिषद् की वेदों से पृथक मानता है। जब उपनिषत् आदि बाह्मण माग वेदों से पृथक है और वेद नहीं है, तो बाह्मण प्रत्यों की वेद मानना अज्ञान ही है।

प्रश्न-महाभाष्य में तो-

# वेदे खल्विप--"पयोत्रतो ब्राह्मणो यवागूत्रतो राजन्य आमिक्षात्रतो वैदयः" इत्युच्यते । १ । १ । १ ।।

(कील० म० पू०८)

पुन:---

वेदशब्दा अप्येवमभिवदान्तः— योजिप्रष्टोमेन यजते य उ चैनमेवं वेद । योजिम्नं नाचिकेतं चितुते य उ चैनमेवं वेद ।

(कॉल० सं० पृ० १०)

<sup>ँ</sup> तैसिरीय बा० ३ | ११ | ८ | ५ || इत्यादि |

तथा---

वेदे ऽपि--

# य एवं विश्वसृजः सत्त्राण्यध्यास्त इति तेषामनुकुर्वस्तद्वत् सत्त्राण्यध्यासीत सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते ॥

(कोल० स० पृ० २०)

इत्यादि पाठ है। ये पाठ मासणों में ही मिलते हैं। इन से स्पष्ट हो जाता है कि पतजालि मुनि बासणों को वेद सानते थे।

उत्तर—शहाणों की भाषा वह नहीं, जो मन्त्रों की भाषा है। न ही शहाणों की भाषा सर्वथा लोंकिक हैं। शहाणों की भाषा प्रवचन की भाषा है। शहाण वेद व्याख्यान है। के वेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही इन्हें वेद के अत्यन्त समीप माना जाता है। जिस प्रकार से इस समय भी हम कल्पों को वेदिक तो मानते हैं पर साक्षात ईश्वरप्रोक्त वेद नहीं. वेसे ही प्राचीन लोग भी श्रामणों को वेदिक तथा औपचारिक दृष्टि से वेद कह देते थे।

महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्य में भी पतन्नार्ल का यही अभिप्राय हे । पतन्नाल इस से पूर्व कात्यायन का वाक्य पदता है—

### यथा लौकिकवैदिकेषु ।

इसी पर चलते २ वह लोक के प्रतिपक्ष में बाह्यणों को वेदवन मानकर उन का प्रमाण उद्धृत करता है। इस में और कोई बात नहीं। महाभाष्य में अन्यत्र भी ऐसा ही समझना।

तत्र शतपथत्राह्मणस्य मन्त्रच्याख्यानरूपत्वाद् च्याख्येय-मन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूर्वभावित्वात् प्रथमो भवति ।

काण्वसंहिता भाष्यम् पृ०८।

तथा च

यद्यपि मन्त्रत्राक्षणात्मको वेदस्तथापि त्राक्षणस्य मन्त्र-च्याक्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादी समास्नाताः।

तेशिरायसंहिता माध्यम् पृ० ७ । आनन्दाश्रम सं० ॥

<sup>\*</sup> सायण आदि पूर्वपक्षी लोग भी ऐसा ही मानते है-

(छ) एतरंथ बाह्मण ७ । १८ ॥ में लिखा है \*--

ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः।

#### ओमिति व देवं, तथेति माज्यम् ।

पुनः काठक सहिता १४ । ५ ॥ म कहा है-

#### अनृतं हि गाथानृतं नाराशंसी ।

और शतपथनाहाण १ । १ | १ | ४ ॥ में कहा है -

#### अनृतं मनुष्याः।

इस से निश्चय होता है कि जो बात पूर्वोक्त ऐतरेय बा० के प्रमाण से स्पष्ट होती है, वहीं सिद्धान्त काठक मंहिता से प्रकाशित किया गया है । एतरेय बा० में

»श्रोतम्त्रों में भी यही बात कही गयी है। आश्वलायन श्रोतम्त्र ९ । ३ ॥

मंकहा हं—

ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः ।

ओमिति वे दैवं तथेति मानुषम् ॥

शाङ्कायन श्रीतमृत्र मे अनेक गाथाओं की उद्भृत करके १५ । २७ ॥ में कहा है---

तदेतच्छीनःशेषमाख्यानं परःशतग्गीथमपरिमितम्।

.....हिरण्यकशिपावासीनः प्रतिगृणाति ओमित्यृचः प्रति-गरः । एवं तथेति गाथायाः । ओमिति वै दैवं तथेति मानुषम्।।

कात्यायन श्रीतसृत्र अध्याय १५ में कहा है-

श्रीनःशेपश्च प्रष्यति ॥ १५४ ॥

अभित्यृचां प्रतिगरस्तथेति गाथानाम् ॥ १५६ ॥ आपस्तम्ब श्रीतसूत्र १८ । १९ ॥ में लिखा है---

शौनः शेपमाख्यायते ।

ऋचो गाथामिश्राः परःश्रताः परःसहस्रा वा ॥ १०॥

हिरण्यकूर्चयोत्तिष्ठकाध्वर्यः प्रतिगृणाति ॥ १२ ॥

ओमित्यूचः प्रतिगरः । तथेति गाथायाः ॥ १३ ॥

कहा गया है कि अमुक यह में बैठ कर गाथा के उत्तर में 'तथा' कहे । यहां 'तथा' मानुष है, यह स्वयं नाहाण में स्वीकार किया गया है । इस्तः के प्रतिपक्ष में गाथा का उड़ेख स्वष्ट करता है कि जहां करवा देवी=ईश्वरीय है, वहां गाथा मनुष्योत है । शतपथ ना० कहता है कि मनुष्य अनृत रूप हैं, और काठक संहिता ने कहा है कि गाथा और नाराशमी भी अनृत है, अर्थात् मानवीय है ।

पृष्ठ ८ पिक ५ में हम ने जो प्रतिक्षा की थी पूर्वोक्त प्रमाणों से वह सिद्ध हो गई, अर्थात् गाथाएं पोरुषय हैं । यहां पॉरुषय गाथाएं ब्राह्मण-प्रन्थों में अनेक स्थलों पर उद्धृत का गई है । देखों --

शतपथ १३ | ५ | ४ | २, ३, ६, ७, ९, ११ |। इत्यादि |

ये गाथाएं सर्वधेव लोकिक साथा में ही हैं | जिन प्रन्थों में लेकिक साथा वाली पीरुषेय गाथाए पाई जावे और पाई ही न जाए किन्तु उद्धृत का गई हों, वे प्रन्थ वेद अधीत ईश्वरीय नहीं हो सकते | ब्राह्मण-प्रन्थों में यह पाई जाती है, अतएव ब्राह्मण-प्रन्थ वेद नहीं | यदि ब्राह्मण-प्रन्थों को वेद मानागे, तो ब्राह्मणोड्धृत "अनृत" गाथाए ईश्वरकृत माननी पड़ेगी | यह ब्राह्मण के ही विकद्ध है | ब्राह्मण तो गाथाओं को मनु-प्यकृत कह रहा है, फिर ब्राह्मण को वेद मानना अपने ही अक्षान का प्रकाश करना है।

(ड) तेरिरीय ब्राह्मण १ | २ | २ | ६ | । में कहा है --

#### यद् ब्रह्मणः शमलमासीत् सा गाथा नाराश्र स्यभवत् ।

अर्थ-जी वेद का मल था वह गाथा, नाराशंसी बन गया।

इस हीनोपमा में भी गाधाः नाराशमी आदि की ब्रह्म अधीत बेद के तुन्य नहीं माना गया ।

तैत्तिरायारण्यक २ । ९ ॥ और आश्रलायनगृह्यस्य ३ । ३ । १-३ ॥ मे कमश. कहा है---

# त्राह्मणानीतिहासान् पुराणनि कल्पान् गाथा नाराशंसीः । यद् त्राह्मणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति ॥

यहां इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराश्वसी को ब्राह्मणों का विशेषण माना है। ब्राह्मणपद संश्री और इतिहासादि उसकी संश्रा है। इस बाक्य से यही प्रतीत है कि ब्राह्मण प्रन्थों में प्राचीन इतिहासो, पुराणों (जगदुत्पात्त सम्बन्धी बाता), कल्पों, गाथाओं और नाराशंसी आदि का ही समह है। ये कल्प आदि मी मतुष्य प्रणीत ही थे, अतः ब्राह्मण-प्रन्थ जो उनका संग्रहमात्र है, ईश्वरोक्त नहीं हो सकते।

प्रश्न-निरुक्त अध्याय ४, खण्ड ६ में कहा है-

## तत्र ब्रह्मातहासमिश्रमृङ्मिश्रं गाथामिश्रं भवति ।

यहां कहा है कि बेद में इतिहास और गाथा आदि मिश्रित हैं। इस से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि बेद मां मनुष्य-रचित है, तथा बेद और महाण में काई मेद नहीं।

उत्तर—नहीं, इस में यह सिंद्ध नहीं होता। यहां "तत्र" पद के साथ निरुक्तस्थ पूर्व वाक्य से "मृक्त" पद की अनुवृत्ति आतीं है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋषेद के "उस सृक्त (१) १०५॥) में बढ़ा अर्थात् वेद में ही कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जो नित्य इतिहास की कहते हैं, और कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा है। गाथा उन्हें इस लिये कहते हैं कि गाथारूप में आलक्कारिक तीर पर उन में कुछ तथ्यों का वर्णन है।

प्रश्न — या तो गाधाएं लाँकिक हो सकती है. या बेद की ऋचाओं को ही गाधा कहा जा सकता है। हम गाधा को दोनो प्रकार का कैसे मान सकते है।

उत्तर—जैसे श्लोक शब्द साधारण श्लोक के लिय भी प्रयुक्त होता है, और वैद-मन्त्रों के लिय भी प्रयुक्त हो जाता है, वैसे ही गाधा शब्द का भी द्रधर्षक प्रयोग है । शतपथ बा० १४ । ७ । २ । ११, १२, १३ ॥ में निम्नलिखित याज्य मन्त्र की श्लोक कहा गया है—

# अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भृतिग्रुपासते । ततो भृय इव ते तमो य उ सम्भृत्या रताः ॥४०।९॥

और साधारण श्लोकों की भी शतपथ में ही श्लोक कहा गया है, ऐसा हम पृष्ठ ३२ पर लिख चुके हैं।

गाथाएं लाकिक है, इसका ब्राह्मणानगंत प्रमाण हम पहले कह आए है। अब दूसरे आचार्यों के प्रमाण छुना। याज्ञबन्क्यस्मृति का टीकाकार आचार्ये विश्वरूप १ । ४५ ॥ रहाक पर लिखना है—

'नाराशंस्यः पारुषेय्यो यज्ञगाथाः।

गाथा आत्मवादश्लोकाः । पुरुषकृत एव गाथा इत्यन्ये।'
भेधातिथि मन् ९ । ४२ ॥ पर लिखना है---

गाथाशब्दो वृत्तविशेषवचनः। परम्परागताः श्लोकाः॥ बाल्मीकि रामायण पश्चिमीत्तर शाखा अयोध्याकाण्ड अध्याय २५ में कहा है— अपि चेयं पुरागीता गाथा सर्वत्र विश्वता। मनुना मानवेन्द्रेण तां श्रुत्वा मे बचः कुरु ॥ ११ ॥

# गुरोरप्यविक्षप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । कामचारप्रवृत्तस्य न कार्य बुवतो वचः ॥ १२ ॥\*

इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषकृत श्लोकां की गाथा कहते हैं।

काठक गृद्धासूत्र २५ | २३ || तथा पारस्कर गृद्धासूत १ | ७ | २ || से स्पष्ट होता है कि मन्त्रों को भी गाथा कहा गया है | ऐतरेय बा० ६ | ३२ || में आधर्वण २० | १२८ | १२० || आदि कुनाप ऋचाओं का गाथा कहा है |

अतएव हमारा कथन सब प्रमाणों से परिपुष्ट ही है ।

प्रश्न-आश्वलायन श्रीतसूत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाओं को कचा ही मानता है। आश्वलायन श्रीतस्त्र ५ । ६ ॥ में आई हुई एक यहागाथा का वह इस प्रकार अर्थ करता है-

# गाथाशब्देन ब्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते । यज्ञार्था गाथा यज्ञगाथा ।

आश्वलायन गृह्यस्त्र २।२।१॥ पर वृत्ति लिखते समय वह फिर कहता है— गाथा नाम ऋग्विशेषाः।

क्या इन प्रकरणों में उसका ऐसा कथन सत्य है ?

उत्तर—जन नारायण टांका लिख रहा था, तो उसके इदय में हमारे वाला सत्य पक्ष अवश्य उपस्थित हुआ हांगा। उसी से मयमीत होकर ही उसने यह लिख दिया। जन बाह्मण स्वयं ऐसी गाधाओं को मानवीं कहता है तो नारायण के कहन का कीन प्रमाण करेगा। नारायण वाली भूल ही सायण ने तैतिरीय आरण्यक २ । ९॥ के भाष्य में की है, जब वह "गाधाः मन्त्रविशेषाः" कहता है। यहां तो "यद बाह्मणानि" कह कर शेष इतिहास, गाधा आदि की उनका विशेषण माना है। अतः मानवी गाधा ही अभिनेत हैं।

प्रश्न — इस पूर्वोत्तः ''यद बाह्मणानि'' वाक्य के संज्ञासंज्ञिभाव-युक्त अर्थ करने में क्या प्रमाण है ।

\* वह्नशासा, अध्याय २२ ॥ पाठान्तर—कामकार० ।
पश्चतन्त्र, पूर्णभद्ध के पाठ में यह स्रोक ऐसे है—
गुरोरप्यवालिपस्य कार्याकार्यमजानतः ।
उत्पथप्रतिपद्मस्य दण्डो भवति श्वासनम् ॥ १ । १६९ ॥
यही स्रोक महाभारत में कुछ पाठान्तर से आया है।

उत्तर—आश्वलायन गृद्धस्त्र में इससे पूर्व ऋगादि चारो वेदों के साथ 'यद' शब्द पढ़ा है | वेसे ही 'यद' शब्द ''बाह्मणानि'' पद के साथ भी पढ़ा है | अन्य इतिहास आदि के साथ ''यद'' शब्द नहीं पढ़ा | इससे झात होता है कि सत्रकार की दृष्टि में इतिहासादि श्राह्मणान्तर्गत नातों का नाम भी माना जाता था | इस लिय इस स्थान में इतिहासादि की स्वतन्त्र न मानकर उन्हें बाह्मणों की संझा नना दिया है ।

प्रश्न - बाह्मणों की इतिहासादि सन्ना में क्या कोई और भी प्रमाण हैं।

उत्तर—हम पहले प्रकरण में लिख चुके हैं कि ब्राह्मण प्रन्थों में ऋषियों वा अन्य जनों के नाम लेख पूर्वक उन के इतिहासादि कहे हैं। ब्राह्मणों में उतने ही नहीं, और भी सहस्रों ऐसे ही स्थल है। देखों—

# अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये बभृवतुः । मैत्रेयी च कात्यायनी च ।

शतपथ १४ | ७ | ३ | १ ||

#### तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ।

तैतिरीय बा० ३ । ११ । ८ । १४ ॥

इत्यादि । इन वाक्यों का इतिहास से भिन्न अर्थ हाँ भी नहीं सकता । और निश्रय ही इन लोगों से पहले ये प्रत्थ भी न थे। अतएव इतिहासादि युक्त होने से हो इन ब्राह्मणों की भी इतिहासादि सज्ज्ञा अवस्य है।

प्रश्न-अनेक मन्त्रां में भी तो ऐसा ही इतिहास है। पुनः मन्त्रसंहिताओं की इतिहास मज्ञा क्यों नहीं मानते।

उत्तर — मन्त्रों में सामान्य इतिहास है। निरुत्तादि आर्ष शास्त्रों में जो बहुधा तन्नेतिहासमाचक्षते । २ । १० ।। इत्यंतिहासिकाः । २ । १६ ।। एसा कहा गया है, तो इसका अभिग्राय भी नित्य सामान्य इतिहास से हैं। हा, कहीं २ मन्त्रार्थ में तो नहीं, पर मन्त्र के तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए कीकिक इतिहास भी कहा गया है। मन्त्रम-कार्लान साधारण भाष्यकारी ने इन लेखी का आभिन्नाय न समझ कर वेदार्थ को दृषित किया है। मन्त्रों के पद योगिक ना योगरूढ है। ऐसा ही सब वेदियत मानते आये हैं। भगवान् जीमीन कहते हैं—

# परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् । १ । ३१ ॥

अर्थात मन्त्रान्तर्गत सब नाम सामान्य है , परन्तु बाह्मणादिका में एसी बात

नहीं हैं । ब्राह्मणों में तो ऋषियों की वंशावित्यां र दी हैं । पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि का इतिहास है ।

अन् एत्र त्राध्यमें की इतिहासादि भी सज्ज्ञा है, और त्राह्मण वेद नहीं । (छ) त्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में और भी प्रमाण देखों । महर्षि गीतमं कहते हं—

# स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः।

२ | १ | ६४ ॥

पुराकल्प शब्द पर भाष्यकर्ता वात्स्यायन लिखता है--

ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः इति ।

# तस्माद्वा एतेन त्राक्षणा बहिष्पवमानं सामस्तोभमस्तीषन्। योनेर्यन्नं प्रतनवामहा इत्येवमादिः ।

अर्थात् ऐ।तह्य अर्थाः इतिहासयुक्तं कथन पुराकल्प कहाता है । वात्स्यायन पुराकल्प के उदाहरण में किसी ब्राह्मणपाठ को ही उद्भृत करता है। यहां प्रकृत विषय भी शब्द ।वशेष प्रशिक्षा प्रकण में ब्राह्मण-वानय-विभाग का चल रहा है । अत्रुव जब वात्स्यायन आदि मुनि ब्राह्मणों में स्वयं इतिहास की मानते है तो हम यदि उन की इतिहास भा एक सङ्गा मान ले, तो इस में क्या दोष है।

प्रश्न -- जब अनेक ऋषि पुनि मन्त्र ब्राह्मणों को देद मानते आए हैं, तो फिर तुम ऐसी आपनियां उठा के क्या सिद्ध करना चाहते हो । देखो-

#### तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवानृषिः।

पाश्चात्य लेखक वा उन के कितपय एतदेशीय शिष्य जो गोतम-सूत्रों की ईसा की प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं, तो यह उनकी सरासर भूल है। ईसा से सहसी वर्ष पहले तो त्याय भाष्यकार वात्स्यायन ही हो चुका था।

्र तुलना करो महामाप्य ( कील० स० भाग १ पृ० ५ )

# पुराकल्प एतदासीत्-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते। तुलना करो वाक्यपदीय टीका १।१५६॥ श्रूयते हि पुराकल्पे।

<sup>\*</sup> वश आदि वर्णन पुराण का एक अग है । यह ब्राह्मणों में प्रायः मिलता है । इसी लियं पुराण शब्द कहीं २ ब्राह्मणों का विशेषण हैं ।

<sup>+</sup> गांतम साधारण प्रन्थकार नहीं, प्रत्युत ऋषि है । अतएव महाभारत-काल का वा उस में भी बहुत पहले का है। वात्स्यायन २ । १ । ५७ ॥ सूत्र पर स्वयं कहता है—

#### मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामध्यम् ।

आपस्तम्बश्लीत्र सूत्र २४ । १ । ३१ ॥ सत्याषाढ श्रोतसूत्र १ । १ । ७ ॥ कात्यायन परिशिष्टप्रतिज्ञासूत्र । बाधायन गृह्यसूत्र २ | ६ । ३ ॥

तथा--

# मन्त्रबाह्मणं वेद इत्याचक्षते ।

बाधायनग्रह्मसत्र २ | ६ | २ ॥

प्तः -- -

#### आस्रायः पुर्नमन्त्राश्च ब्राह्मणानि च ।

काशिक सूत्र १ । ३ ॥

इत्यादि आर्ष प्रमाणों के होते हुए कोन यह कहन का माहस कर सकता है कि बाह्यण बेद नहीं है।

उत्तर--श्रीतस्त्रीं का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वय कह चुका है कि वह वेद नहीं, तो कत्पस्त्रों के इन स्मार्च प्रमाणों का क्या मृत्य हो सकता है | जिमिन मृनि मामामा दर्शन के स्मृतिपाद \* में बलपूर्वक कहते हैं कि कल्पस्त्र स्मार्च हैं | उनका उतना ही प्रमाण है, जितना स्मृति का | स्मृति परतः प्रमाण है। उसकी अपेक्षा परतः प्रमाण होते हुए भी ब्राह्मण सहस्रों एणा अधिक प्रमाण है | नहीं नहीं, वेदच्याख्यान होने से अन्यन्त पूज्य है | वे कि जो इन ब्राह्मणों का प्रवचन कर चुके थे, कदापि इनके विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं कर सकते | इस लिये जब कुछ एक आचार्यों ने मन्त्र ब्राह्मण को वेद कहा है, तो वह औपचारिक भाव से ही है | जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद आद वेद कहाते हैं, और जैसे तन्त्रों की उत्तियों को भी मन्त्र कहा गया है, पुनः जैसे शतप्थ १३ | ४ | ३ | १२, १३ | में --

#### इतिहासो वेदः । पुराणं वेदः ।

इत्यादि, इन मबकी आपिचारिक भाव से बंद कहा गया है, बैसे ही आपस्तस्वादि श्रीतसत्रों में यह आपचारिक लक्षण है। और यह भी तो अभी निश्रय नहीं कि बोधा-यनादि सत्रों में यह बाक्य उन्हीं ऋषियों का है अथवा परम्परा में आने बाले उनके शिष्य प्रशिष्यों का !

प्रश्न—बाह्मण तो स्वयं इतिहास और पुराण को अपने से पृथक् मानता है।
फिर इतिहास और पुराण बाह्मणों की सक्षा कैसे हो सकती है। देखी वात्स्यायन
न्यायमाध्य में क्या कहता है—

\* 5 1 3 1 25-58 11

## म्माणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा-यते । ४ । १ । ६२ ॥

अर्थात् प्रमाणरूप बाह्मण से इतिहास और पुराण की प्रामाणिकता ज्ञात होती है।

फिर शतपथ मार १३ । ४ । ३ । १२, १३ ॥ मे कहा है—
अथाष्ट्रमेऽहन् । '''' किंचिदितिहासमाचक्षीत ।
अथ नवमेऽहन् । '''' तानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किंचित् पुराणमाचक्षीत ।

उत्तर—हम ने कब कहा है कि इन ब्राह्मणों से पूर्व कोई इतिहास और पुराण न थे। प्रत्युत हम तो पु॰ २९ पर स्वयं अनक प्रमाणों से इन का अस्तित्व रवीकार कर चुके है। इन्हीं की बहुत सी सामग्री का प्रवचन की भाषा में इन ब्राह्मणों में समावेश किया गया है। इसी कारण इन ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा है। और इसी कारण पुराण शब्द अनेक स्थलों में विशेषणरूप में ब्राह्मणों का द्योतक बना।

यास्काचार्य ने निरुक्त ३ | १८ || मे-

### पुराणं कस्माद् । पुरा नवं भवति ।

पुराने अथवा पुराण का यह निर्वचन किया है कि—''प्रथम होते समय नया हैं।'' ऐसी वार्ताएं काहाणों में सर्वत्र पाई जाता है। इस लिय भी पुराण का लक्षण बाह्मण में चिरितार्थ हो जाता है। मन्त्रों में सब सामान्य वर्णन है। अतः ब्राह्मण आदि वेद नहीं हो सकते। मन्त्रसहिताए ही बेद हैं।

(च) भगवान पाणिनि ने अपने अष्टक में ये सूत्र कहे हैं--

द्धं साम । ४ । २ । ७ ॥
तेन मोक्तम् । ४ । ३ । १०१ ॥
पुराणमोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४ । ३ । १०५ ॥
उपज्ञाते । ४ । ३ । ११५ ॥
कृते ग्रन्थे । ४ । ३ । ११६ ॥

इनका अभिप्राय यह है कि - -

१-मन्त्र दष्ट हैं।

२-शाखाएं ( मुक्त बेदों को छोड़ कर ), ब्राह्मण और कल्प प्रोत्ते हैं ।

३-पाणिनि आदि के प्रन्थ स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं। ४-साधारण प्रन्थ कांट छांट के बनाये जाते है।

यहां भी ब्राह्मणों को मन्त्रों जैसा ऊंचा पद नहीं दिया गया | मन्त्र दृष्ट हैं और ब्राह्मण प्रोक्त हैं | आज तक किसी विद्वान् ने ब्राह्मणों की ऋषि आदि अनुक्रमणी नहीं सुनी | हां सिहताओं की ऋषि अनुक्रमणी तो होन्त्री है | और जो सिहताए शास्त्रा नाम से व्यवहृत होती है, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सिम्मिलित हैं, उन की अनुक्रमणिकाओं में भी ब्राह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये | हां प्रजापित को सब ब्राह्मणों का ऋषि तो कहा है, अधीत प्रजापित परमात्मा ने ही वेदार्थ सुझाया | तानक विचारों जो चारायणीय सिहता का आषी याय है, उसे मन्त्राषीध्याय कहते हैं | उस में ब्राह्मण भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहां गये है, पर वसे ब्राह्मण भाग के ऋषि नहीं दिये गये | स्थानक १८ से आगे उस में पुंसा पाठ है—

#### ब्राह्मणाः प्रजापतेः । ब्राह्मणपठितान् मन्त्रानथोदाहरिष्यामः ।

यहां सामान्यरूप से बाह्मणों का प्रजापित ऋषि कड्कर बाह्मणान्तर्गत मन्त्रों के तो ऋषि दिये हैं, पर बाह्मणों का कोई ऋषि नहीं दिया । प्रजापित नाम परमात्मा के अतिरिक्त ऋषित्रिशेष का भी हैं । वह ब्रह्मा का समीपवर्ता ही था । कही २ ब्रह्म का नाम ही प्रजापित है । वहीं बाह्मणों का आदि प्रवचनकर्ती है । ब्राह्मणरूप में वेदच्याख्यान करने में ही उसे कही २ ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया है । जहां और दो चार स्थलों में ब्राह्मणों के ऋषि कहे गये हैं, वे भी इसी गोण भाव से कहे गये हैं।

प्रश्न — नात्म्यायनमृनि ता स्पष्ट हा श्रह्मणों के भी ऋषे मानते हैं । वहां उन्हों ने गाण मुख्य भाव भी नहीं कहा । फिर तुम्हारा पक्ष कैसे माना जावे । देखी नात्स्यायन का लेख--

# य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः पवक्तारश्च ते खिल्वितिहास-पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति । ४ । १ । ६२ ॥

उत्तर—यदि तुम वात्स्यायन भाष्य को आर्थ सीति से पट्टे होते तो कभी ऐसा प्रश्न न करते । बात्स्यायन तो स्पष्ट ही हमारा पक्ष कह रहा है। मृत्र २ | २ | ६७ पर वह लिखता है—

# य एवासा वेदार्थानां द्रष्टारः।

अतएश दोनो वाक्यो की तुलना से ''त्राझणस्य इष्टारः'' का अर्थ ''वेदार्थानों द्रष्टारः'' ही है । हम माझणों को वेदत्याल्यान कह ही चुके है । हां, उस व्याख्यान के साथ २ ऋषियों ने इतिहास, पुराणादि का भी प्रवचन कर दिया है। निरुक्त में भी कहा है——

# ऋषेर्द्दष्टार्थस्य मीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता १०।१०॥१०।४६ इत्याख्यानम् ११।१९ ॥ ११।२५ ॥ ११।३४ ॥

इस का भी यही आभिप्राय है कि जब वेदार्थ इतिहासादि से सयुक्त कहा जाता है, तो वह प्रिय और रुचिकर लगता है। अस्तु ! यदि ब्राह्मणों को भी वेद मानोंगे तो उनका अर्थ किन प्रन्थों में बताओगे। मन्त्रार्थ तो ब्राह्मण में विषमान है, पर ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं। अतः मन्त्र ही वेद है, और ब्राह्मण उनका व्याख्यान-मात है।

ऋषियों को वेदार्थ का झान तो परमातमा ने ही कराया । तब ऋषियों ने उस अर्थ को आरूयानादि के साथ प्रवचन की भाषा में कहा । वही वेदार्थ बाह्मण हुआ । इसी लिये वातस्यायन ने वेदार्थद्रष्टा कह कर सारी बात को खोल दिया है ।

और भी जहां कहीं आर्ष प्रत्थों में ब्राह्मण वाक्यों के साथ "अपश्यत्" आदि किया पद लगा कर उनका देखना कहा है, तो वहां भी पूर्वोक्त माव से ही कहा है । वेदार्थरूप ब्राह्मणों के उन भावों को ही ऋषियों ने मन्त्रों में देखा था। तब प्रवचन की भाषा में ऋषियों ने उन तथ्यों को कहा। ब्राह्मण वाक्य जैसे के तेसे देखे नहीं गये। मूल मन्त्र ही नित्य-आनुपूर्वी के साथ देखे गये है। इसी अभित्राय से निरुक्त २।११॥ में निम्नलिखित ब्राह्मण वाक्य उद्धृत है—

# तद् यदंनांस्तपस्यमानान् त्रक्ष स्वयम्भ्यभ्यानर्षत्त ऋषयो ऽभवंस्तदृषीणामृषित्वम् । इति विज्ञायते । †

बहा नाम वेद अर्थात् मन्त्रों का ही है। इसी बहा का बहा आदि द्वारा व्या-क्यान होने से बाह्मण नाम पड़ा। अतएव बहा की ती ऋषियों ने स्पष्ट देखा, बाह्मणों की वैसे नहीं। जसा हम पूर्व कह चुके हैं, बाह्मणों का भावमात्र देखा गया था। इस

\* यह मामांसादि सर्व शास्त्रकारों का मत है । ब्राह्मण तो क्या साधारण शास्त्राओं में नित्य आनुपूर्वी नहीं है। इस लिये ये वेद कैसे हो सकते हैं । शास्त्रा आदिकों में आनुपूर्वी अनित्य हैं, इसका प्रमाण महामान्य ४।३।१०१॥ पर देखो-

यद्यप्यथीं नित्यो या त्वसी वर्णानुपूर्वी सानित्या। तद्भेदाचेतद्भवति काठकं कालापकं मीदकं पैप्पलादकमिति॥ तेत्वलम् करो तैतिस्थारण्यक २ । ९॥ में प्रसाण भी है। गोपथ बाह्मण पूर्व १। १२ ॥ में कहा है-

## स एतं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविंशतिसंस्थं यज्ञमपञ्यत् ।

यहाँ यह का देखना कहा है। यह किया है। इस किया का भाव ऋषियों ने मन्त्री में देखा। बेसे ही ब्राह्मण वाक्यों का भाव भी उन्हों ने जाना था। पुनः जैसे महाभाष्य आदि में—

#### पश्यति त्वाचार्यः । (कील० सं० भाग १ ए० २४)

सैकड़ों बार ऐसा पाठ श्रद्धा से कहा गया है, वैसे ही कहीं २ अर्धवादरूप से आसणों के लिये ''टश'' धातु का प्रयोग हुआ है |

प्रश्न-महामाहाबेद्रावण का कर्ता कहता है-

किन्न परमर्षिगींतमा वेदप्रामाण्यनिरूपणावसरे स्थूणानि खननन्यायेन वेदप्रामाण्यं द्रढियित्रेमवाऽऽशशङ्के "तदप्रामाण्यमनृतन्याचातपुनरुत्तदोषेभ्यः।" तस्य वेदस्या-प्रामाण्यमनृतन्याचातपुनरुत्तदोषेभ्यः।" तस्य वेदस्या-प्रामाण्यमनृतन्याचातपुनरुत्तदोषेभ्यः तत्रानृतं यथा "पुत्रकामः पुत्रष्टचा यजेत्" अनुष्ठितायामपि चेष्टां न युज्यन्ते पुरुषाः पुत्रेरिति द्रष्टार्थस्यास्य वाक्यस्याऽप्रामाण्य "ऽमेहोल जुहुयात्स्वर्गकाम" इत्यन्ष्टार्थकस्य वाक्यस्य प्रामाण्य कथमाश्वासः । अत्र हि स्त्रस्थतत्पदेन पराम्रन्द्रमिष्टस्य वेदस्याऽप्रामाण्यमाशङ्क्रमानः "अभिहोल जुहुयात्स्वर्गकाम" इति बाह्मणस्याप्रामाण्य दर्शयामास गोतमः । यदि नाम बाह्मण् न वेदस्तिदे वेदाप्रामाण्यसाधनात्रमरे बाह्मणस्याप्रामाण्यप्रदर्शन कर्णस्यक्ते किटिचालनायित स्यात् । नि हि प्रेक्षावात् 'मेतवाक्य न विश्वसिहां' ति कञ्चन बोध्यश्वेत्रवाक्यस्य मिथ्यात्व प्रसाधयत् तद्ववस्य बाह्मण् वेद इति परमर्षिरनुमन्यत इति । नच स्त्रस्थतन्यदेन परमर्षिनीभिप्रीति निर्देण्टुम् "अभिहोलं जुहुयान्स्वर्गकाम" इति बाह्मण्याक्यम् । आंपत् यन्तिकिन्चदन्यदेव संहितावाक्यमिति सर्व मिकताकृपायितमिति वाच्यम्।\*

"तदप्रामाण्यम ?" इस न्याय सूत्र स वेद का प्रमाण सिद्ध करने के लिये पूर्व पक्ष किया है। उस पर भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन जी ने ब्राह्मण पुस्तकों के उदाहरण दिए हैं। इससे न्यायकर्ता महर्षि का आमिप्राय प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण पुस्तक भी वेद ही है क्योंकि वेद का प्रमाण सिद्ध करने में अन्य का उदाहरण देना नहीं बन

<sup>\*</sup> कि दयानन्द सरस्वती ने गोतम के प्रमाण से ब्राह्मणों का बेद न होना सिद्ध किया था | उसका यह उत्तर मोहनलाल ने लिखा | इसका उचित, पर पुनक्त-दोष-पूर्ण उत्तर मीमसेन ने आयासद्धान्त चैंस सबत् १९४५ माग १, अङ्क ११, पृ० १६६, १६७ पर दिया | उसी उत्तर को कुछ काट कर, हम ने यहां खरा है |

सकता इस पर हम पूछते हैं कि महामोहिशियाणेंग कर्ता जी ! कहिये तो सही न्यायदर्शन में यह कोन प्रकरण हैं ! क्या आपने इसको वेदप्रामाण्य परीक्षा प्रकरण समझा है ! वा अन्य कोई । यदि बेद परीक्षा प्रकरण समझा है तो कहिये कि वेद परीक्षा प्रकरण के होने में क्या नियम है ! तत् शब्द से पूर्व प्रतिपादित विषय लेना यह रा सब आय्यों का सिद्धान्त हो है पर आप कहिये कि " तद प्रामाण्यम् " इस सूत्र से पहिले वेदशब्द किस सूत्र में पढ़ा हैं ! जो तत् शब्द से लेना चाहिये ।

" इन लांगों ने विश्वनाथ महाचार्य्य कृत न्यासूत्र की वृक्ति भी नहीं देखी है जी प्रकरण का नाम तो मालूम हो जाता । ... विश्वनाथ ने इस प्रकरण का नाम "शब्द-विशेषपरीक्षा'' प्रकरण रक्खा है । सी न्यायभाष्य के अनुकूल है ।\* और भाष्यकार बात्स्यायन ऋषि ने भी लिखा है कि ''तस्य शब्दस्य प्रमाणत्वं न सम्भवति'' उस पूर्वोक्त शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहीं है अर्थान् उक्त सूत्र में तन् शब्द करके शब्दप्रमाण का आकर्षण करना चाहिये, और पूर्व से शब्दपरीक्षा का प्रसन्न भी चला ही आता है। यचपि शब्द प्रमाणान्तर्गत वेद भी आता है इसी लिये हम यह प्रतिहा नहीं करते कि शब्द बिशेष परीक्षा कहने में बेद की परीक्षा न आवेगी परन्तु यह प्रतिशा अवश्य करते हैं कि शब्द विशेष परीक्षा में केवल मुलवेद ही लिये जावे और बाह्मणादि न लिये जावें यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि शब्द सामान्य में हम लीगों के विश्वास योग्य व्यवहार के शब्द भी आ सकते हैं और शब्द विशेष कहने से श्रृति रमृति ही ली जावेंगी | इस में भी मूळ वेद सूर्य के समान स्वतः प्रकाश स्वरूप है उस की परीक्षा करना सर्वांश में ठीक नहीं | जैसे सूर्य को देखने के लिय द्वितीय सूर्य्य वा दीपकादि की अपेक्षा नहीं होती बेसे किसी अन्य प्रमाण से बेद की परीक्षा करना नहीं बनता ! इसी कारण शब्द विशेष परीक्षा में महर्षि वात्स्यायन जी ने विशेष कर बाह्मण भागो के उदाहरण दिये हैं। जो कुछ वेद परीक्षा हो सकती है तो वेद से ही हो सकती है। और बड़ा भारी आश्चर्य तो यह है कि महासोहविवार्णवकर्ती जिन न्यायकर्त्ता महर्षि के प्रमाण से अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हैं उन्हीं ऋषि के उसी प्रमाण से इन का पक्ष खण्डित होता है किन्तु सिद्ध कुछ भी नहीं होता । सूत्रकार और माप्यकार ऋषियों ने '' तद् प्रामाण्यम् ० '' इस सूत्र से पूर्व कहीं भी वेद शब्द का नाम नहीं लिया। इसी से इस सूल में तत् शब्द से बेद का परामर्श नहीं किया किन्तु सन्द का परामर्श किया। और ऋषि लोग ऐसा अप्रसङ्ख वर्णन इन लोगों के तुल्य

<sup>\*</sup> वात्स्यायन भाष्य के भी अनेक छपे ग्रन्थों में इस प्रकरण की ''शन्दविक्षेष परीक्षा प्रकरण ही लिखा है । भ०दत्त ।

क्यों करें ? क्योंकि ऋषियों में पक्षपातादि दोष नहीं होते हैं। ऋषि छोगों ने कहीं २ वेद विचार प्रकरण में बाह्मण पुस्तकों के वाक्य भी रक्खे हैं सो व्याख्यान व्याख्येय का तादात्म्य सम्बन्ध मान के " तदेव सूर्व विगृहीतं व्याख्यानं भवति " कहा है अर्थात् व्याख्येय मूल पुस्तक में जो धद हैं उन्हीं को छोट पोट कर वा उपयोगी अन्य पद लगा कर अन्वित कर देना व्याख्यान कहाता है। इस कारण बाह्मण वाक्य वेद विचार प्रकरण में छेना अनुचित नहीं अथवा बाह्मण वाक्यों को वेद के तुल्य मानकर उदाहरण देना बन सकता है। "इन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति" इस के अनुसार जब व्याकरणादि के सूत्रों में वेद के तुल्य कार्य होते हैं तो वेद के अति निकटवर्ती बाह्मणों में वेद तृल्य कार्य होवे तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। यदि वेद में जैसे कार्य होते हैं वेमे बाह्मणों में होने से उनको मूल वेद मान लिया जावे और मनुष्य बुद्धिरचित न माना जावे तो मुलादि को भी ऋषि रचित न मानना चाहिये क्योंकि वहां भी छन्दांवत् कार्य होते हैं तो उनको भी वेद मान लिया जावे ? जब ऐसा नहीं होता तो बाह्मण मा मूल वेद नहीं होसकते और बाह्मण का मनुष्यबुद्धिरचित होना उन्हीं के पद वाक्यों की रचना से मिद्ध हो जाता है किमा अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं।" इति।

इसके आगे सूत्र २ | १ | ६१ || में जो वात्स्यायन का लेख है, उससे भी ब्राह्मण-प्रत्थों का वेद न होना ही सिद्ध होता है | वात्स्यायन कहता है —

# प्रमाणं शब्दः । यथा लोके । विभागश्र ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः ।

अर्थात्— शन्द-प्रमाण मानना ही पड़ेगा। जैसे व्यवहार में शन्द प्रमाण मानना विना काम नहीं चलता, वैसे ही आसी के उपदेश की भी प्रमाण मानना चाहिंग। और जैसे व्यवहार में त्रिविध वाक्य विभाग है, वैसे ही ब्राह्मणों में भी हैं। जैसे व्यवहार में पुराकल्प आदि हैं, वैसे ही ब्राह्मणों में भी हैं। परन्तु श्रुति सामान्य है। इसके विपरीत ब्राह्मण में इतिहास हैं। अतएव इतिहासादि होने से ब्राह्मणों के शब्द मन्त्रों की अपेक्षा लोकिक ही हैं। इस लिये ब्राह्मण वेद नहीं।

प्रश्न मोहनलाल कहता है पूर्वीक्त नाक्य का भाव ऐसे कहना चाहिय-''प्रमाण शब्दो यथा लोके'' इति साटस्यार्थक यथापदघटितं, नूते च तथिति । लोके यथा शब्दप्रमाणं तथा बेहेपीत्यध्याहार्यम् । वेदे नाझणरूपे नाझणसंज्ञकानां वाक्यानां विभागस्त्रिविधः इत्यर्थस्य तान्यर्यविषयत्वात्।'' उत्तर—यह मी मीहनकाल की भूल ही है। यहां "लोक" सन्द लौकिक प्रन्थों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ । प्रत्युक्त व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शन्दों के लिये हुआ है। अतः तथा के साथ वेद पद का अध्याहार निरर्थक ही है। और २ । १ । ६५ ॥ सूत्र पर जो वाल्यायन लिखता हु—

# यथा लौकिके वाक्ये विभागेनाश्चेग्रहणात् प्रमाणत्वमेवं वेदवाक्यानामपि विभागेनाश्चेग्रहणात् प्रमाणत्वं भवितुमर्हतीति ।

इसका यहाँ अभिप्राय है कि यद्यपि वात्स्यायन ने "वेदवाक्यानाम्" पद के आगे "ब्राह्मण" पद नहीं पद्गा, तथापि यहां औपचारिक भाव से ही वेद शन्द का प्रयाग इआ है। ओपचारिक भाव से इतना कह देने से ही ब्राह्मण वेद नहीं माने जामकते।

प्रश्र — तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यहां वेद शब्द का प्रयोग आपिचा-रिक मात्र से है।

उत्तर—वास्त्यायन आदि मुनि जो वेद, ब्राह्मण की जानते थे, वे उनके विरुद्ध नहीं कह सकते थे। हम सिद्ध कर चुके हैं कि ब्राह्मण अपने की वेद से मिल वा मनुष्यकृत बताता है। पुनः वास्त्यायन इसके विरुद्ध कैसे समझ सकते थे। अतः उनका प्रयोग औपचारिक ही है। ब्राह्मण-प्रन्थों के वेद न होने में और भी प्रमाण देखी।

(झ) शतपथ ब्रह्मण १४ | ६ | १० | ६ |। से कहा है-

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकः सत्राण्यनुन्याख्यानानि न्याख्यानानि वाचैव सम्राट् मजायन्ते ।

लग भग ऐसा ही पाठ शतपथ १४ | ५ | १० || में भी आता है । यहां स्त्रादिवत उपनिषदों को स्पष्ट वेदों से पृथक माना है । जब बाह्मणकार स्वय बाह्मण विभागों अर्थात् उपनिषदों को वेद नहीं मानते, तो फिर ब्राह्मण प्रन्थ वेद कैसे हो सकते है ।\*

आर्ष अन्थें। का तो क्या कहना, उस स्मृति में भी जो याझवल्क्य के नाम मदी जाती हैं, इसी विचार के चिन्ह पाये जाते हैं | देखो अध्याय ३---

यतो वेदाः पुराणं च विद्योपनिषदस्तथा।

स्रोकाः स्त्राणि माष्याणि यत्किञ्चिद्वान्ययं कचित् ॥ १८१ ॥

वेचारा विश्वरूप इस आपाति को देख कर कहता है—
उपनिषदां पृथम्वचनं वेदभागान्तरस्य ताद्ध्यप्रदर्शनार्थम् ।

प्रश्न-समातनधर्मोद्धार का कत्ती नकछेदराम खण्ड २ पृ०५३० पर लिखता हैं—
"जहां केवल मन्त्रों को कहना होता है वहां केवल ऋक् आदि शब्दों ही
का प्रयोग होता है जैसे 'अहे बुध्रिय' इत्यादि मन्त्रों में और जहां मन्त्र और बाझण
के समुदाय को कहना होता है वहां केवल ऋक् आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता
किन्तु ऋग्वेद आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है जैसे 'एव वा अरे०' इत्यादि पूर्वोत्तः
शाक्षण वाक्य में।"

क्या यह लेख उचित है।

उत्तर—ऐसे लेख प्रकट करते हैं कि लेखक वैदिक वाङ्मय से अपिरिचित ही है। मध्यम-कार्लान मीमासको के कुछ अमोत्पादक लेख पढ़ कर ही उसने ऐसा लिख दिया है। नकछेदराम ने जो प्रमाण 'एवं वा अरे' शतपथ से उद्धृत किया है, उसे ही नहीं देखा। वहां भी तो ऋग्वदादि से उपनिषदों को पृथक कहा है। काशी के पाण्डित ने अपने दियं प्रमाण को ही जब पूरा नहीं विचारा, तो और वह क्या लिखेगा।

त्रक् पद मन्त्रों के लिये आवे, और ऋग्वेदादि मन्त्र ब्राह्मण के समुदाय के लिये वर्ते जावें, ऐमा कोई नियम नहीं। ये दोनो शब्द मन्त्रसंहिता के लिये ही प्रमुक्त होने रहे हैं। इसमे प्राचीन ब्राह्मणों के प्रमाणों की देखी। शतपथ ब्राह्मण १३। ४। ३॥ की अनेकों कण्डिकाओं में कमशः कहा है—

तानुपदिशति—ऋचो वेदः" ऋचां ए सक्तं व्याचक्षण ॥३ ॥
तानुपदिशति—यज्ध्षि वेदः यज्ञुषामनुवाकं व्याचक्षण ॥६॥
तानुपदिशति—आधर्वणो वेदः अधर्वणामेकं पर्व व्याचक्षण ॥७॥
तानुपदिशति—सामानि वेदः साम्रां दशतं श्रृयात् ॥ १४ ॥

अब विचारने की बाती है, कि यहां वेद शब्द केवल ऋगादि के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। ऋगादि मन्त्र हैं। और ऋग्वेदीय आदि ब्राह्मणों में सूक्त आदि अवान्तर विभाग है भी नहीं। इस लिये ऋग्वेदादि शब्द भी मन्त्र संहिताओं के लिये ही वर्ते गये है, ब्राह्मणों के लिये नहीं, ऐसा मानना ही युक्तियुक्त है।

शतपथ के इसी प्रकरण की ८, ९, १० किण्डिकाओं में जो अङ्गिरसो वेद, सर्पिवचा वेद, देवजनिवचा वेद, संक्षाएं हैं, तो यह अथवेवेद के अङ्गान्तर विमानों के ही नाम हैं। इस सब में 'पर्क' विकासन है। शेष मात्रविद, इतिहासोवेद, पुराणं वेद, परम्परा से आने वाले संप्रहमश्य हैं। ये पूरे प्रन्थरूप में नहीं हैं। अथवा इनका अवान्तर विमान नहीं हैं। इसी लिये इनके साथ कहा है—

# कांचिन्मायां कुर्यात्। ११ ॥ कंचितिहासमाचश्रीत । १२॥ किञ्चित् पुराणमाचश्रीत । १३ ॥

इन तीनों के साथ, जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वेदपद का औपचारिक प्रयोग हैं। इससे आगे १५वीं कण्डिका में कहा है—

### आचष्टे "सर्वान वेदान "।

अर्थात् सब वेद कहे। यहां बाझणों का स्वरूप भी कथन नहीं किया गया, ओर वास्तविक तथा औपचारिक भाव से वेद भी कह दिये। इस लिये झात होता है कि याझवल्क्य आदि ऋषि स्वप्न में भी बाह्यणों को वेद न मानते थे।

इसी प्रस्तुत विषय में, हमारे सिद्धान्त की पुष्ट करने वाले और भी प्रमाण देखी । प्रायः सारे ही ब्राह्मणों में प्रजापति अधीत् परमात्मा से वेद के प्रकाश्चित होने के सम्बन्ध में कुछ वाक्य आये हैं । कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

ः स एतानि त्रीणि ज्योतींष्यभ्यतप्यत सो अप्रेरेवर्ची असुजत वायोर्यजूष्यादित्यात् सामानि । स एतां त्रयीं विद्यान् सम्यतप्यत । । अर्थेतस्या एव त्रय्ये विद्याये तेजोरसं प्रावृहत् । एतेपामेव वेदानां भिषज्याय स भूरित्यृचां प्रावृहत् । द । १० ॥

स इमानि त्रीणि ज्योती एष्यभितताप । तेभ्यस्तेप्तभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ता ग्रेक्तिग्वेदो वायोर्य जुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः ॥ ३ ॥ स इमांस्त्रीन् वेदानाभितताप । तेभ्यस्तेप्तभ्यस्त्रीणि शुक्रा-ण्यजायन्ते भूरित्यृग्वेद्दात्ः ॥ ४ ॥ श० ११ । ५ । ८ ॥

स एतास्तिको देवता अभ्यतपत्। तासां तप्यमानानां रसान् प्राष्ट्रहत्। अकेकिको वायोर्यज्ञ्दिषः सामान्यादित्यात्।।२॥ स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्। तस्यास्तप्यमानाया रसान् पाष्ट्रहत्। भूरित्युग्भ्यः।। ३ ॥ छान्देभ्य उ० ४। १७॥

इस विषय के और भी बाह्मण वाक्य दिये जा सकते हैं, पर इतनों से ही यथेष्ट अभिप्राय निकल पड़ता है। यहां ऋचः और ऋखेद सन्द पर्यायवाची ही हैं। 'भू' व्याइति ऋचाओं से उत्पन्न हुई अथवा ऋखेद से, इस कहने में कोई भेद नहीं | अनुक्, यञ्ज और साम, इन तांनों का समूह त्रयी तिया है | इन्हीं की शतपथ के प्रमाण में अरुवद, यञ्जेंद आर सामवद कहा है | इसी से स्पष्ट हैं कि अनुक् आदि सन्द अरुवेदादि के पर्यायवानी है |

प्रश्न—तीनों प्रमाणी को समता में रखना उचित नहीं। शतपथ में मन्त्र आक्रम समुदाय का कथन है और कोषोताक आदि में मन्त्रमात का।

उत्तर—एंसा निर्मूल कल्पना निर्धक है । जब इस प्रकरण में एक सामान्य विषय का कथन है, और पूर्व प्रदक्तित सगति भी एक हां है, तां तुम्हारी बात की कोई विद्वान न मानेगा । और बामण-प्रन्थ तो आदि सृष्टि में प्रकट भी नहीं हुए । वे काल, काल पर बनते चले आये हैं । उनका सङ्कलन महामारत काल में हुआ है । यह बामण-प्रन्थ समग्रक्ष से बहुत पुराने नहीं हैं । अतः आदि सृष्टि के काल के कथन में वेद शब्द से बामण का भी अभिप्राय लेना अनुचित ही नहीं, सरासर खेचतान है । जब इन प्रकरणों में वेद शब्द से बामण नहीं लिया गया, तो अन्यत्र भी आर्थ बाह्मय में ऐसा ही समझना ।

प्रभ — कठ आदि ब्राह्मणों को नवीन नहीं समझना चाहिये। मीमांसा सूत्र १ १ १ २ ८ ॥ पर शबर ने ब्राह्मणों के प्रमाण देकर, आगे सूत्र २०-३२ तक यहीं सिद्ध किया है कि ब्राह्मणादि भी अपारुषय हैं। सूत्र ३० पर वह किसी पुराने शास्त्र का प्रमाण ऐसे धरता है—

# स्मर्यते च-वैशम्पायनः सर्वशाखाध्यायी । कटः पुनरिमां केवलां शाखामध्यापयां वभूव, इति ।

अर्थात कठादि शाखा वा ब्राह्मण कठादि ऋषियां से पहले भी विद्यमान थे ।

उत्तर—शबरस्वामि न सीमांसा, तर्कपाद के इस वेद-अपारुषयता अधि-करण में जो अनेक उदाहरण दिये हैं, वे उचित नहीं हैं। शबर तो ब्राह्मणों को वेद मानता था। \* अतः उसने ऐसे उदाहरण दे दिये। अन्यथा ऐसे सब उदाहरण मन्त्रों से देने चाहियें थे।

कठशास्त्रा वा श्राह्मण, वेशस्पायन के समीप भाने ही हों, पर व्यास से पहले नहीं थें। आदि सृष्टि मे ब्राह्मण तो क्या, शास्त्रायें वा उनकी सामग्री भी नहीं थी तब तो मूल मन्त्र संहिताएं ही थीं। इस विषय का प्रमाण आगे दिया जाता है। उस

<sup>\*</sup> देखां शावर मामासामाष्य मन्त्राश्च त्राह्मणश्च वेदः ।२।१।३३॥

से यह भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समृह ही देद हैं, नाझण आदि नहीं ।\*
गोपथ नाझण पू॰ १। ५॥ में कहा है---

# यान् मन्त्रानपञ्चत् स आधर्वणो वेदो ऽभवत् ।

क्या इस से बढ़ के और स्पष्ट प्रमाण की मी आवश्यकता है। यहां सारा सिद्धान्त विवाद से ऊपर कर दिया गया है। मन्त्र समूह का ही नाम वेद है, और वहीं आदि सृष्टि में प्रकाशित हुआ। वहीं अपीरुषेय हैं। उसकी आतुपूर्वी नित्य हैं। शेष शाखायें कृत तो नहीं, पर आतुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त हैं।

प्रश्न—चरणव्यृह कण्डिका द्वितीय में यह क्या लिखा है कि मन्त्र ब्राह्मण वेद हैं। देखों—

## त्रिगुणं पठचते यत्र मन्त्रबाह्मणयो सह । यजुर्वेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥

उत्तर—साम्प्रतिक दशा में चरणव्यृह कोई विश्वसनीय प्रन्थ नहीं है। इस के आठ नो भेद तो हम ने ही देखे हैं। वेबर साहब का चरणव्यृह और, काशी का छपा और । हस्तिलिखितों के भेद का तो कहना ही क्या। ऐसी अवस्था में कीन कह सकता है कि मूल प्रन्थ कितना था। और यह स्रोक तो किसी तैत्तिरीय-शाखा-भन्त का मिलाया हुआ प्रतीत होता है।

चरणव्यह का टीकाकार महिदास इस श्लोक की ऐसे पदना है—
मन्त्रज्ञाक्षणयोर्नेदः त्रिगुणं यत्र पठचते ।
यजुर्वेदः स विज्ञेय अन्ये शास्तान्तराः स्मृताः ॥

\* यद्यपि बोद्ध अन्थां का हम सर्वांग प्रमाण नहां करते, तो भी महावस्तु में ''नाझणवेदेषु'' पद बहुत स्पष्ट है। इससे झात होता है कि बोद्ध विद्वानी की जो परम्परा विदित थी, तदनुसार नाझण वेद नहीं थे। देखी—

तस्य राज्ञो पुरोहितो ब्रह्मायुः नाम त्रयाणां वेदानां पारगो मनिर्घण्डकैटभानां इतिहासपंचमानां अक्षरपदच्याकरणे अनल्पको। सोऽयमाचार्यः कुशलो ब्राह्मणवेदेषु पि श्लास्त्रेषु दानसंविभाग-श्लीलो दश्ल कुशलकर्मपथां समादाय वर्तति।

भाग २ । पृष्ठ ७७ । पंक्ति ८-११ । महावस्तु में ऐसा ही त्रयोग कई स्थलों पर आया है । जहां मूल में पूर्वोद्धृत स्रोक छपा है वहां उस ने उसकी व्याख्या मी नहीं की । उस से बहुत आगे यह श्रोक स्वयं लिख कर वह टीका करता है । इस से भी मूल पाठ में श्रोक का प्रक्षिप्त होना पाया जाता है । श्रोक का अथे करके अन्त में माहदास लिखता है—

एतादश्यठनं शास्त्राया अध्ययनं [ यत्र ] स यजुर्वेदः । तच तित्तरीयशास्त्रायामेवास्ति ।

इसी लिये हम ने कहा था कि यह स्रोंक किसी तैतिराय-शाखा-भक्त का मिलाया हुआ प्रतीत होता है।

(ञ) ब्राह्मण प्रन्थों के ऋषि प्रोक्त होने में और भी प्रमाण है। मीमांसा सूत्र १२ | ३ | १७ || ऐसे पढ़ा गया है—

मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेभीषिकश्रुतिः। इसी के भाष्य में बबर कहता है—

#### भाषास्वरे। ब्राह्मणे प्रवृत्तः ।

जब ब्राह्मण का स्वर ही भाषा स्वर अधीत लाकिक स्वर है, तो वह ईश्वर प्रोक्त कसे हो सकता है। यह बात शिक्षा प्रत्यों वा भाषिक सूत्र से सिद्ध होती है। विस्तर-भय से अधिक नहीं लिखा गया। सत्यवत सामश्रमी जी ने त्रयी परिचय में इसे मले प्रकार लिखा है।

(ट) ब्राह्मणादि प्रन्थों में मन्त्रों की प्रतीकें धर के "इति" कह कर न केवल मन्त्रों का व्यान्यान ही किया है, प्रत्युत उन के ऋषि देवता आदि भी दिये हैं। ब्राह्मणा के प्रमाणों से हम बेदों का आदि सृष्टि में होना कह चुके हैं। मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषि उस से बहुत पीछे हुए है। उनका उन्नेख करने वाले प्रन्थ उस से भी पीछे के होंगे। इन मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषि विशेषों के नामों का सामान्यार्थ हो भी नहीं सकता। अतः ब्राह्मणादि प्रन्थ बहुत नये और ऋषि-प्रोक्त ही हैं। इस के उदाहारण काठक संहिता में देखों—

महि त्रीणामवो उस्तु । (का० सं० ७ । २ ॥ ) इत्येष प्राजापत्यस्त्रिचः । ७ । ९ ॥

स वामदेव उरूयमधिमिवभस्तमवैश्वत स एतत् सक्तमपश्यत् कृणुष्व पाजः मर्सितिं न पृथ्वीम्, इति । का० सं० १० । ५ ॥ इत्यादि । ऐसे ही अष्टाध्यायी आदि अन्य प्रन्थों में भी शाक्षाओं की बेद नहीं माना । इस के उदाहरण हम ने पाणिनीय सूत्रों से पहले दे दिये हैं। पूर्वपक्षियों के अष्टा-ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निर्वल हैं कि विद्वान स्वयं उन का उत्तर दे सकते हैं।

इस सारे लेख से यह जात हो चुका है, कि मन्त्र संहिताएं ही वेद हैं। वहीं अपीरुषेय हैं। महाभारतीचर—काल में एक याजिक काल आया। उस में ब्राह्मणों का अत्यन्त उपयोग होने वा अति मान होने से, ब्राह्मणों को आपचारिक दृष्टि से वेद कहा गया। अस्मय के व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन आचार्यों ने उस औपचारिक मान को युला कर इन्हें वेद ही कहना आरम्म कर दिया। इस लिये जनसाधारण भी इन्हें वेद सनझने लग पड़े। बस यही सारी भूल का कारण था। ऋषि द्यानन्द सरस्वती ने यह भूल देखी और इसी लिये अनेक युक्ति प्रमाणों के अनन्तर अपनी अन्वेदादिमाण्य भूमिका के "वेदसंज्ञाविचार विषय" में यह लिखा—

# इत्यादि बहुभिः श्रमाणैर्भन्त्राणामेव वेदसंज्ञा न श्राह्मण-श्रन्थानाभिति सिद्धम् ।



\* गीतम धर्मसूत्र का टीकाकार मस्करी— यत्र चास्नायो विदध्यात् । १ । ५१ ॥ सूत्र पर टीका करते हुए कहता है—

# अथवा-आम्नायशब्देन मनुरुच्यते ।

अर्थात् आसाय शन्द से मनुस्मृति का भी ग्रहण हो सकता है। जब आसाय पद किसी धर्मशास्त्री की दृष्टि में अपने मूल=मनुस्मृति के लिये अपचार से प्रयुक्त हो सकता है, तो याहिकों की दृष्टि में यहकियाप्रधान प्रन्थों के लिये उपचार से बेद शब्द प्रयुक्त होनया, इस में अंश्रमात्र भी आश्रय नहीं।

# (३) ब्राह्मण और वेदार्थ।

# निरुक्त और निघण्ड का आधार ब्राह्मण हैं।

निरुक्त सब से पुराना प्रन्थ है, जो इस समय मिलता है, और जिस में वेदार्थ का विस्तृत निदर्शन है। 'यह ऋग्वेदीय लोगों के पठितव्य दश मन्याँ में से एक है।' दाक्षिणात्य ऋग्वेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ करते हैं। इस निरुक्त से पहले भी ऐसे ही अनेक निरुक्त मन्थ थे, पर वे अब लुप्तप्राय: है। \* निरुक्त का मूलनिषण्ड है। निरुक्त और निषण्ड दोनों यास्क-प्रणीत है। निषण्ड प्राचीन वेदिक कांचों का नमूना है। इस निषण्ड से पहले और भा अनेको निषण्ड थे। निरुक्त ७। १३॥ में यास्क स्वयं उनका स्वरूप कथन करता है—

अथोताभिधानैः संयुज्य ह्विश्रोदयति—इन्द्राय चुत्रमे । इन्द्राय चुत्रतुरे । इन्द्रायाँ होसुचे, इति । तान्यप्येके समा-म्नान्ति। भूगांति तु समाम्नानात्। यनु संविज्ञानभूतं स्यात् प्राधा-न्यस्तुति तत् समाम्ने ।

अर्थात---'वर्ड एक आचार्य ऐसा समाम्राय करते हैं । जो प्रधान स्तुतिवाला ( अपि आदि ) देवता-नाम है, उसका मैं समाम्राय करता हूं ।'

कौत्सव्य प्रणीत निरुक्त-निचण्ड भी जो आधर्वण परिशिष्टों में से एक है। पुराने निचण्ड-प्रन्थों का ही नमूना मात्र है।

यास्कीय निघण्ड और इस आधर्षण निघण्डं के देखने से निश्चय होजाता है कि प्राचीन निघण्ड-प्रत्यों का आधार प्रधानतया ब्राह्मण ही थे। निघण्ड-पठित अधों और ब्राह्मणान्तर्गत अधों की निम्नलिखित तुलनात्मक सूची से यह बात बहुत ही स्पष्ट होजायगी।

पता निचण्ड आक्राण् पता १।१४॥ अत्यः अश्व अत्योऽसि(अश्व) ते० ३।८।९।१॥ ३।१७॥ अध्वरः यज्ञ अध्वरो वैयज्ञः श०१।४।१।३८॥

<sup>\*</sup> G. Oppert के सूची पत्र II. 510 पर दक्षिण में किसी घर में उपमन्यु कत निरुक्त का अस्तित्व बताया गया है।

<sup>ं</sup> देखों भेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति बेशाख सं० १९७७, लाहोर |

<sup>🗜</sup> इसका देवनागरी संस्करण आर्व अन्यावली, लाहीर में छप चुका है 📙

|               | A           |                 | Tree Services              |                     |
|---------------|-------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| पता           |             | घण्डु           | ब्राह्मण                   | पता                 |
| शश्याः        | , ,         | उदक             | असं वा ऽआपः                | श्र १३ ८ १ ९॥       |
| श्रुव्याः     |             | मेघ             | अभाद वृष्टिः               | श्च पशिक्षा         |
| থ আ           | अर्कः       | अन              | अभ्रमकः                    | श॰ भाराराष्ट्रा     |
| श ४॥          | अस्तम्      | गृह             | गृहा बाऽस्तम्              | श॰ राषादारया        |
| शश्याः        | अर्वा       | अश्व            | (अश्व त्वं ) अर्वाऽसि      | ता० भूषा भा         |
| २ ११॥ ः       | अदितिः      | गी              | अदितिर्हि गीः              | श॰ राशकारका।        |
| <b>115</b> 15 | ,,          | पृथिवी          | इयं व पृथिव्यदितिः         | छ० शशक्षा           |
| शहराह         | **          | वाक्            | बाग्वा अद्गितः             | श्र ६   ५   २   २ ० |
| शश्लाः        | अद्रिः      | मेघ             | गिरिर्वाऽआदिः              | श० ७।५।२।१८॥        |
| रा पा         | अमीशवः      | रशिम            | अमीशवी व रश्मयः            | হাত দাধাই/ংখা       |
| र[१४]         | अनुष्टुःग्  | वाक्            | बाम्बा अनुष्टुण्           | श्च० शशस्त्रहा      |
| श ३॥          | अमृतम्      | हिरण्य          | अमृतं वै हिरण्यम्          | হাত হাসাসাদ্যা      |
| રા ળા         | आयुः        | अन              | अन्नमु वाऽआयुः             | श॰ ९।२।३।१६॥        |
| રા ળા         | इषम्        | अब              | अनं वा इषम्                | कीव २८।५॥           |
| श सा          | <b>इ</b> डा | पृथिवी          | इयं (पृथिवी) वा इटा        | की॰ ९।२॥            |
| रा ७॥         | इडा         | अभ              | अनं वा इला                 | ऐ० ८।२६॥            |
| રાશ્શા !      | इडा         | गी              | गौर्वा ऽइंडा               | श्च० ३।३।१।४॥       |
| श३०॥          | उवीं        | पृथिवी          | यथेयं पृथिव्युवीं          | श्च० राशक्षारता     |
| રા ળા         | ऊर्क्       | अन              | अन्नं वा ऊर्गुदुम्बरः      | श्र० सेराशस्त्रा    |
| शरशा          | ऋक्         | वाक्            | बागेवऽर्चः                 | श्च० ४ ६ ७ १॥       |
| श्रा ।        | कतम्        | सत्य            | सत्यं वाऽऋतम्              | श॰ ७ ३ १ २३         |
| રા ૬॥ :       | ओजः         | बल              | ओजः सहः                    | कौ० शापा            |
| ३। ६॥         | कम्         | सुख             | सुखं वे कम्                | गो० उ० ६।३॥         |
| श ज्या        | क्षपा       | रात्रि          | रात्रयः क्षपाः             | ष्टे॰ शश्या         |
| स सा          | क्षामा '    | पृथिवी          | इमे वै धावापृथिवी धावासामा | श॰ हाजराहा।         |
| श शा          | गंमीर:      | महान्           | गमीरमिमं महान्तामिमं       | श्रव दाराष्ट्रापा   |
| શશ્શાં        | गी:         | वाक्            | वाम्बे गीः                 | श्र ज्याराया        |
| श शा          | चन्द्रम्    | हिरण्य          | चन्द्र हिरण्यम्            | तै॰ राजहार्या       |
| ય શાંવ        | 72)         | <b>म</b> ेलुष्य | मनुष्या वै जन्तवः          | श्रव जीवीरीवर्गा    |

| € •                |            |                             |                      |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| पता नि             | घण्डु      | ब्राह्मण                    | पता                  |  |  |  |  |  |
| ३। ४॥ दुर्याः      | गृह        | गृहा वे दुर्याः             | श्र० शशरायरा         |  |  |  |  |  |
| शश्री श्रिषणा      | वाक्       | वाग्वे धिषणा                | श्रव हापाष्ठापा      |  |  |  |  |  |
| राश्क्षा चेतुः     | वाक्       | वाग्वे घेतुः                | ता० १८।९१२१॥         |  |  |  |  |  |
| रा जी नमः          | अघ         | अन्नं नमः                   | श० हाराशरणा          |  |  |  |  |  |
| रा शानरः           | मनुष्य     | मनुष्या वै नरः              | श॰ ७।५।२।३९॥         |  |  |  |  |  |
| श शो मिर्ऋतिः      | पृथिवी     | इयं (पृथिवी ) वै निर्ऋतिः   | श० पार।शशी           |  |  |  |  |  |
| २ १०   मृम्णम्     | धन         | नृम्णानि <sup>…</sup> धनानि | <b>२०१४।२।२।३</b> ०॥ |  |  |  |  |  |
| शश्रशा पयः         | उदक        | आपो हि पयः                  | कौ० ५ ४॥             |  |  |  |  |  |
| २। ७॥ पयः          | अन         | पय एवानम्                   | श्च० राषाशहा।        |  |  |  |  |  |
| शश्यां! पवित्रम    | उदक        | पवित्रं वा ऽआपः             | श० शशशश              |  |  |  |  |  |
| र। ७॥ पितुः        | अन         | अनं वे पितुः                | श० १।९।२।२०॥         |  |  |  |  |  |
| श शापुरु           | बहु        | पुरुदस्मः बहुदानः           | হাত ধাধাবাংবা        |  |  |  |  |  |
| १। १॥ पूषा         | पृथिती     | इयं वै पृथित्री पृषा        | श० रापाष्ठाणा        |  |  |  |  |  |
| शश्जा पृतना        | संघाम      | युधो व पृतना                | श० पाराधाश्हा।       |  |  |  |  |  |
| १। ३॥ पृथिवी       | अन्तरिक्ष  | इयं ( पृथिवी ) अन्तरिक्षम   | ऐ० ३।३१॥             |  |  |  |  |  |
| <b>য় য়া স</b> জা | अपत्य      | त्रजा वे तोकर्              | श० ৩।५।२।३९॥         |  |  |  |  |  |
|                    |            | प्रजा वे स्तुः              | য়া০ ভাধাধাৰভা৷      |  |  |  |  |  |
| शश्रुशा प्रजापतिः  | यश         | यहाः प्रजापतिः              | श्च० ११ ६ ३ ९        |  |  |  |  |  |
| शेरणा प्रत्नम      | पुराण      | प्रतार्भः समातनः            | श॰ हाष्ट्राष्ट्राह्य |  |  |  |  |  |
| रारणा परगुः        | वज्र       | वज़ो वे परग्रः              | श्च० ३ ६ ४ १०        |  |  |  |  |  |
| रारणा मखः          | यश         | यहो वै मखः                  | तै० शराटाशा          |  |  |  |  |  |
| ३) ६)। मयः         | सुख        | यद्वे शिव तन्मयः            | तै० रारापापा         |  |  |  |  |  |
| १। ५॥ मरीचिपाः     | राश्म      | ये रश्मयस्ते देवा मरोचियाः  | श० ४।१।१।२५॥         |  |  |  |  |  |
| श शा मही           | पृथिवी     | इय (पृथिवी) एव मही          | जै॰ उ॰ शक्षा         |  |  |  |  |  |
| श जी रसः           | <b>अ</b> द | रसेनाचेन                    | श्र॰ ঙাহাহাংগা       |  |  |  |  |  |
| शश्या रेसः         | उदक        | रसो वाऽआपः                  | श॰ ३।३ ३ १८          |  |  |  |  |  |
| शश्या रेतः         | उदक        | आपो हि रेतः                 | ता॰ टाजर॥            |  |  |  |  |  |
| ३।३०॥ रोदसी        | चावापृथिवं | वावापृथियों वे रोदसा        | प्रे॰ रा४शा          |  |  |  |  |  |
| रा जा बाज          | <b>এম</b>  | अमं वै वाजः                 | হাত প্ৰায়[হ]]       |  |  |  |  |  |
|                    |            |                             |                      |  |  |  |  |  |

| पता निघण्डु    | •    | आश्चर्य                | पता            |
|----------------|------|------------------------|----------------|
| २। ९॥ वाजः     | बस   | बार्य व बाजः           | ल॰ ३।३।४।७॥    |
| शश्या बाजो     | ঞ্ঘ  | वाजिनो द्वाश्वाः       | श्र पशिष्ठारपा |
| ३।१७॥ विष्णुः  | यश   | विष्णुवे य <b>क्षः</b> | ऐ० शश्या       |
| रा ९॥ शवः      | बल   | बलं व सवः              | ञ्च० ७।३।१।२९॥ |
| शरेश। शुक्रम्  | उदक  | गुका ह्यापः            | तै॰ शजहाशा     |
| शश्या सत्यम्   | "    | आपो हि वे सत्यम्       | হা০ ৩ ४ १ ६    |
| शरधा सप्तिः    | अध   | (अश्व त्वं) सप्तिरसि   | ता० शणशा       |
| शरशा सरस्वती   | वाक् | वाग्वे सरस्वती         | श्च० २।५।४।६॥  |
| शारेरा। सर्वम् | उदक  | आप एव सर्वम्           | गो० पू० ५।१५॥  |
| श शासहः        | बल   | बलं वे सहः             | श० ६।६।२।१४॥   |
| १। ६॥ हारेतः   | दिशा | दिशो व हरितः           | ন্ত হাধাধাধা   |

इत्यादि । इस छोटी सी भूमिका में विस्तरमय से अधिक शब्दों के अथों की तुलना नहीं की जा सकती । हमारे कोष को ध्यानपूर्वक देखने से विद्वज्ञन स्वयं मारी तुलना कर सकेंगे । हमने इस सूची में अधिकांश प्रमाण शतपथ से ही दिये हैं । कोष की सहायता से शेष बाह्मणों में से भी बहुत से ऐसे ही वाक्य मिल जायेंगे । यदि सैंकड़ों बाह्मण प्रन्थ लुस न होजाते ते। आज भी निषण्ड के प्रायः सारे ही नाम उन में से निकाले जा सकते थे। यहीं अवस्था निक्क की है। निक्क में तो यास्क स्वयं

### इति त्राक्षणम् । इति ह विज्ञायते ।

कह कर अपने अर्थ की पुष्टि ब्राह्मण बाक्यों से करता हैं । इस लिये हम िश्चयात्मक रूप से कह सकते हैं कि यास्कीय निरुक्तः, निष्ण्ड का प्रधानतया मूल ब्राह्मण प्रन्थ ही हैं।

इस कोष में अनेक पदों के दे अर्थ भी है, जो कि इस निचण्ड या निरुक्त में नहीं मिलते । हो सकता है, उन्हें और निचण्डकारों ने एकच किया हो । फिर भी जिसा समस्य ने कहा है—

## भूगांसि तु समाम्रनात् ७।१३॥

उन प्राचीनों से भी कई रह गये हों | हमारे इस कोच में उन सर्घ के ही ' समह का प्रयत्न किया गया है |

# भाषाण-प्रदर्शित इन वैदिक शब्दों के अथीं का क्या आधार है।

श्राह्मण अन्थों ने इन में से बहुत से अर्थ साक्षात् मन्त्रों से लिये हैं । समा-धिस्य श्राह्मियों के निष्कलंक मनों में बहुत सा अर्थ परमात्मा की कृपा से मी प्राप्त हुआ है । वह भी इन्हीं ब्राह्मणों में बन्द है । ऋषि-प्रोक्त वा परतः प्रमाण होते हुए मी बेदार्थ का परम तत्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । ऐसा ही आर्यावर्त के सब विद्वान् मानते आये है । हो, नवीन पाश्चीत्य लेखक इस के विपरीत कहते हैं । हम पहले उन्हों की प्रतिक्षा का निराकरण करेगे । बोडन का वयोबृद्ध संस्कृताध्यापक आर्थर एनधान मैकडानल लिखता है \*—

The investigation of the Brahmans has shown that. being mainly concerned with speculation on the nature of sacrifice, they were already far removed from the spirit of the composers of the Vedic hymns, and contain very little capable of throwing light on the original sense of those hymns. They only give occasional explanations of the sense of the Mantras and these explanations are often very fanciful. How completely they can misunderstand the meaning intended by the seers appears sufficiently from the following two examples. The Satapatha Brahmana (vii. 4, 1, 9) in referring to the refrain of Rv. X. 121

to what god should we offer worship with oblation. says 'Ka is Prajapati to him let us offer oblation. Another Brahmana passage, in explaining the epithet 'golden-handed' (दिख्य-पाण) as applied to the sun remarks that the sun had lost his hand and had got instead one of gold. Quite apart from the linguistic evidence, such interpretations show that there was already a considerable gap between the period of the Brahmanas and that of the Mantras.

Bhandarkar commemoration Volume Poona 1917.

इस लेख में किसी न किसी प्रकार से जो प्रतिकार्य की गई हैं, हम उन्हें पृथक् २ गिनेग |

- २--- नांक्राणों का प्रधान विषय यह=sacrifice के स्वरूप की कल्पना करना है।
- र-विदिक-सूनों के कर्ताओं के भाव से ब्राह्मण बहुत परे हटे हुए हैं।
- ४ वेदों के मूलार्थ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का नाहाणों में अमाव ही है।
- ५--- ब्राह्मणों में कहीं २ ही मन्त्रों के मान का न्यारूयान है।
- ६--यह व्याल्यान प्रायः अत्यन्त काल्पानिक होते हैं ।
- ऋषियों को जो अर्थ अभिन्नेत था, नाह्मण उन से सर्वधैव उलटा अर्थ समझते हैं। इस के स्पष्ट करने वाले दो उदाहरण निम्नलिखित हैं—

# (क) कस्मै देवाय हविषा विधेम !

इतना ऋचाका भाग ऋग्वेद १०। १२१ || में वार २ आता है। उस का अर्थ है—

# 'हम किस देव की हिव से पूजा करें।' इसका शतपथ ७ । ४ । १ । ९ ॥ में विचित्र व्याख्यान है, अर्थात् क

ही प्रजापति है, उसे हम अपनी हिव दें।

- (ख) एक और ब्राह्मण में हिरण्यपाणि सुवर्ण हाथ वाला सन्द आया है। वहां उसे सूर्य पर लगाया गया है, तथा कहा है कि सूर्य का हाथ नष्ट होगया था, उस के स्थान में उसे एक सोने का हाथ मिल गया।
- -माषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक् रखकर भी ऐसे व्याख्यान बताते हैं कि बाझण-काल से मन्त्र, काल का बड़ा अन्तर हो खुका था । अब अध्यापक मैकडानल के कथन की परीक्षा होता है ।
- े मार्टिन हॉग, आफरेखट, खिण्डनर, वैबर, बर्नल, अर्टल, डयूक गसटर आदि ने ऐसोरेब आदि बाझणों के अच्छे संस्करण निकाल हैं, इस में कोई सन्देह नहीं ! इन के लिने हम उनका धन्यबाद करते हैं । परन्तु उन्होंने या शतप्रधासुबादक एगलिक्स वा तेसिरीय संदिता अनुवादक बैं० कांच ने बाझणों में कोई सन्तोषजनक अन्वेषण किया है, ऐसा मानना हास्यास्पद बनना है । आधुनिक कैमिस्टरी का विज्ञान नष्ट

होने पर यदि कोई थोड़ी सी आक्रल माषा जानने वाला किसी बृहत् कैमिस्टरी के प्रन्थ में लेड-चेम्बर-विधि (Lead-chamber-method) से गन्धक के तेजाब के तय्यार होने का वर्णन पढ़ें ओर उम विधि का उस ने कमी देखा सुना न हो । न ही उसने कमी गन्धक वा गन्धकामल देखा हो, तो नि:सन्देह वह उस सारे वर्णन को मूर्खों का कथन समझेगा । स्वामिमान में वह अपनी भूल कदापि स्वीकार न करेगा । ऐसे ही बिना यज्ञादि किया के सीखे, और विना भूमण्डलस्थ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रगण, विद्युत् आकाश, मेघ, वाय, अभि, जल आदि सब स्थूल पदार्थों का ज्ञान किये, जो भी अनिधकारी ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्हें मूर्ख लीला समझेगा, प्रमत्तगीत कहेगा। जसा कि मैक्समूलर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ० ३८९ पर लिखता है—

The Brahmanas represent no doubt a most interesting phase in the history of the Indian mind, but judged by themselves, as literary productions, they are most disappointing. No one would have supposed that at so early a period, and in so primitive a state of society, there could have risen up a literature which for pedantry and downright absurdity can hardly be matched anywhere. There is no lack of striking thoughts, of bold expressions, of sound reasoning, and curious traditions in these collections. But these are only like the fragments of a 'torso' like precious gems set in brass and lead. The general character of these works is marked by shallow and insipid grandiloquence, by priestly conceit, and antiquarion pedantry. It is most important to the historian that he should know how soon the fresh and healthy growth of a nation can be blighted by priesteraft and superstition. It is most important that we should know that nations are liable to these epidemics in their youth as well as in their dotage. These works deserve to be stddied as the physician studies the twaddle of idiots, and the raving of madmen \*

<sup>\*</sup> मैकस मूलर यहां वेसी माथा का ही प्रकाश करता है, जैसी मतान्ध

हम यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मणों के समस्त अथों को समझ गये हैं,परन्तु हम यह जानते हैं कि जब आर्यावर्तीय सायण प्रमृति मी इन के अर्थ का पूरा नहीं समझे, तो पाश्चात्य लोग मला क्या समझ होग। ब्राह्मणों में स्थल स्थल पर रूपकालंकार की कथायें मरी पड़ी हैं। देखो श्रतपथ १। ७। ४॥ में कहा है-

प्रजापतिं ह वै स्वां दुहितरमभिद्ध्यो। दिवं वोषसं वा मिथु-न्येनया स्यामिति ता सम्बभूव ॥१॥ .....

स वै यञ्ज एव प्रजापतिः ॥४॥ \*

इस प्रकरण में प्रजापति नाम सूर्य का है। ब्राह्मणप्रन्थ स्वयं कहते हैं-

यो द्वेव सविता स प्रजापतिः । २० १२।३।५।१॥

प्रजापतिर्वे सविता । ता० १६।५।१७॥

प्रजापतिर्वे सुपर्णो गरुत्मानेष सविता । श० १०।२।७।४॥

अर्थात् सावता = मर्थ = आदित्य हां प्रजापात है।

यह प्रजापित हा यझ है । यह बात पूर्वोक्त चतुर्थ कण्डिका में कहा है । अन्यत्र भी बाह्यणग्रन्थ ऐसा ही कहते हैं । देखी---

यज्ञ उ वे प्रजापतिः । कौ० १०।१॥

प्रजापतिर्वे यद्भः । तै० १।३।१०।१०॥

अर्थात् यह प्रजापित है। यह यह ही सूर्य है-

यज्ञ एव सविता । गो० पू० १।३३॥

स यः स यज्ञा इसी स आदित्यः। २० १४।१।१।६॥

सविता को यझ इस लिये कहा है कि इसी विष्णु सूर्य में हमारे सोर जगन् के सारे अग्निहोत्रादि महाकार्य हो रहे हैं।

इसी सविता = प्रजापित की दिव् = प्रकाश और उषा कन्या समान हैं। यही सविता प्रजापित अन्य देवों का जनक है। क्योंकि—

सविता वै देवानां मसविताः । श० १।१।३।६॥

कहा है, कि सावता परमात्मा और यह सूर्य देवों का उत्पादक है । ऐसा

**<sup>\*</sup> तुलना करो ऐ० ३।३॥ तां० ८।२।१०॥** 

<sup>†</sup> एगलिक इस का अर्थ Impeller करता है। यह युक्त अर्थ नहीं।

# हां तैतिराय त्राह्मण २|२|९|५-८|। में कहा है-

# सः (प्रजापतिः) ग्रुखादेवानसृजत ।

अर्थात् उस प्रजापित = परमात्मा न मुख = मुख्य आमेय परमाणुओं\* से देखों को उत्पन्न किया | और आधिदेविक प्रकरण में इसी का यह अर्थ हैं कि सूर्य के ही प्रमाव से सब आमेय परमाणु एकत्र हुए और मिन्न २ देवों के रूप में प्रकट हुए |

निरुक्त ३।८॥ में भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा गया है---

'सोर्देवानमृजत तत् सुराणां सुरत्वम् । असोरसुरानसृजत तदसुराणामसुरत्वम्' इति विज्ञायते ।

अर्थात् प्रकाशमय परमाणुओं से देवों को रचा और अन्धकार युक्त परमाणुओं से असुरों को रचा ।

काठक संहिता ९।११॥ में भी ऐसा ही कहा है--

# अहा देवानसृजत ते शुक्कं वर्णमपुष्यन् । राज्याऽसुराँस्ते कृष्णा अभवन्।

श्वतपथ ११/१६/७॥ में कहा है—

सः (प्रजापतिः) आस्येनैव देवानसृजत ।

यहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग है | एगालिक इसका अनुवाद करता है— By ( the breath of ) his mouth he created the gods. यह अनुवाद ठीक नहीं । प्राणों से देवों की उत्पत्ति हमारे देखने में कहीं

नहीं आई। प्रत्युत दो चार स्थलों में प्राण स्वयं देव तो कहे गये है-

#### तस्मात् प्राणा देवाः । श॰ ७।५।१।२१॥

अन्यत्र प्राण असुर ही है। प्राणो की उत्पत्ति प्रायः तम के परमाणुओं सं कहां गई है। यहां हेत्वर्भ में तृतीया का यही अभिप्राय है कि प्रकरणामिप्रेत देवों की उत्पत्ति में सूक्ष्म अप्रि के परमाणु ही मुख्य कारण हैं। तृतीया के अर्थ के साथ २ पश्चमी का अर्थ मी छे छेना चाहिये, क्योंकि—

स (प्रजापितः) अग्निमेव मुखाजनयां चके । श० राराधार॥ ऐसे सब स्थलों में पत्रमी से भी अभिशाय स्पष्ट होता है।

अर्थ--- उस प्रजापित = परमान्मा ने इस भौतिक अभि को मुरूय = प्रकाशमय परमाणुओं से बनाया । समान पिता होने से ये दिन् और उषा इन देवों की बहन-समान हैं। इसी सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आश्चरों के साथ इन शातनथीय कण्डिकाओं में रूपका-लक्कार # के रूप में वर्षन है।

इस सारी कथा का विशेष वर्णन ऋषि दयानन्द प्रणीत ऋग्वेदादिमाध्यभूमिका के प्रन्थवासाण्याप्रामाण्य विषय में देखी । मह कुमारिलस्वामिकृत तन्त्रवार्तिक १ । ३ । ७ ॥ में भी ऐसा ही भाव लिखा है—

मजापतिस्तावत् मजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणोदयवेलायाम्रुपसमुद्यसम्येत् । सा तदागमनादेवोपजायत इति तद्दुद्दितृत्वेन व्यपदिश्यते । तस्यां चारुणिकरणाष्ययोज-निक्षेपात् स्त्रीपुरुपयोगवदुपचारः ।†

#रूपकालङ्कार से जड़ जगत् की जो कथाएं वेद और ब्राह्मणादि प्रश्यों में बर्णन की गई हैं, उन के सब अंश आर्यजनों में अनुकरणीय नहीं हैं। ये रूपका-लङ्कार तो प्रायः आधिदेविक तथ्यों को बताने के लिये ही कहे गये हैं। जैसे देखी शतपथ १।३।१।१५।। आदि में कहा है—

# इयं पृथिव्यदितिः सयं देवानां पत्नी ।

कि यह पृथिवी देवों की पत्नी है। तो क्या अनेक मतुष्यों की एक पत्नी हो सकती है। नहीं, नहीं। ब्राक्षणों में स्वयं कहा है—

> नेकस्यै बहवः सहपतयः । ऐ० ३ । २३ ॥ न हैकस्या बहवः सहपतयः । गो० उ० ३ । २० ॥

एक स्त्री के एक काल में अनेक पति नहीं होते। (भिन्न कालों में नियोग के रूप से होसकते हैं।)ऐसे ही प्रजानित का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जड़ जगत की बाती है, आयों की सम्यता का चिह्न नहीं।

†सह कुमारिलखामि के ऐसे यथार्थ अर्थ पर मैक्समूलर विस्मित होता है । वह अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ० ५२९ पर कहता है—

Sometimes, however, we feel surprised at the precision with which even such modern writers as kumarila are able to read the true meaning of their mythology.

मैक्समूलर को यह ज्ञात नहीं कि इस कथा का वास्तविक अर्थ शतपथ भाग्नण में ही अन्यत्र स्रोल दिया गया है— अब इस प्रकरण के सायणादि एतदेशीय तथा एगिलहादि विदेशियों के भाष्य वा अनुवाद देखो | किसी स्थान में मी इस इस्पकालंकार को यह = सविता में घटा कर स्पष्ट नहीं किया गया | विना मर्भ वा भाव को समझे समझाये अनुवाद मात्र कर देना पर्यास नहीं | और जिस अनुवाद से समझ कुछ न आये, उस में अशुद्धियां भी तो कम नहीं हो सकती | अतः हमारा यही कहना है कि बाह्यणों का अन्वेषण तो अभी आरम्भ भी नहीं हुआ | पाश्चात्य जो यह समझते हैं कि वे इन में अन्वेषण कर चुके हैं, वे भूल से ही ऐसा कहते है | यदि सब निष्पक्ष होकर हमारे लेख पर ध्यान देगे, तो वे स्वयं भी ऐसा मान आयेगे |

जिस प्रकार पूर्वोत्त शातपथीय प्रकरण की चतुर्थ किण्डका में प्रजापित का अर्थ खोला गया है, वसे ही अन्यत्र भी भिन्न २ प्रकरणों के अन्त में कुछ सङ्केत आते हैं। जब तक उन सङ्केतों का पूर्व स्थलों में आकर्षण करके अर्थ न घटाया जावेगा, तब तक अर्थ समझना असम्भव होगा। इस लिये सब पक्षपात छोड़ कर पहले इन मन्था का अर्थ समझना चाहिये। तदनन्तर कोई सम्मित निर्धारित होसकता है। और जो पश्चिमीय लोग वा सायणानुयायी अभिमान वा भूरु से समझ बेठे हैं, कि वे अर्थ जान चुके हैं, उन्हें यह हठ छोड़ना ही पड़ेगा।

# २—ब्राह्मणों का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप की कल्पना करना है।

२--आर्य लांग यहां की sacrifice नहीं समझते ।

यह तो इस शब्द का पौराणिक काल का अत्यन्त सकुचित और भ्रान्तिप्रद अर्थ हैं। इसे ही पाश्चात्यों ने स्वीकार किया है। अतः इन शब्दों के ऐसे पूर्वकल्पित (preconceived) अर्थों की लेकर जब वे बाह्मणों का पाठ करते हैं, तो उन्हें बाह्मण समझ ही नहीं आ सकते। किसी प्रन्थ का श्वद शब्दार्थ वे भले ही करले, पर समझना उन से बहुत दूर है। देखों आक्तलभाषा में एक प्रासेद्ध वाक्य है—

स ( प्रजापतिः = संबत्सरः = वायुः ) आदित्येन दिवं मिथुन ९ समभवत् । ६ । १ । २ । ४ ॥

प्रिपिध का हठ है कि वह अपने ऋग्वेदातुवाद में इस कथा सम्बन्धी मन्त्रों का व्याख्यान उचित स्थल में न करके, उन्हें अस्त्रील समझ प्रिशिष्ट में लैंटिन भाषा मे उनका अनुवाद करता है । प्रिपिध का कथन निर्धक ही है कि—

The whole passage is difficult and obscure.

\* देखो गुरुदस लेखावली पृ० ८८। ( Works of Pt. Guru Datta.)

"I want to answer the call of nature."

इस का सन्दार्थ होगा—"मैं प्रकृति के बुलावे का उत्तर देना चाहता हूं।" परन्तु सब जानते हैं कि सन्दार्थ होते हुए भी यह अतुवाद माव से बहुत दूर है। ऐसे ही अनुवाद इन पाश्चात्यों ने वेद, बाह्मणादि ग्रन्थों के किये है। तदनुसार ही ये यह की sacrifice समझ बेठे है।

यझ शन्द के अर्थ बड़े विस्तृत हैं। इस कोष में यझ शन्द देखें। उन विस्तृत अथों में जो यझ का स्वरूप है, उस का वर्णन करते हुए ही ब्राह्मणों में अद्भुत विज्ञान और सृष्टि-चक का वर्णन किया है। उस को न समझ कर ही पाश्चात्य लोग ब्राह्मणों में अपनी पूर्वकित्पत (preconceived) sacrifice दूंदते रहते है।

# ३—वेदिक स्कों के कर्ताओं के भाव से ब्राह्मण बहुत परे हेट हुए हैं।

प्रथम तो हम यह कहेंगे, कि वैदिक स्का के कर्ता नहीं हैं। जो इन के कर्ता मानते हैं, उन की योक्तियों का खण्डन हम अपन ऋग्वेद पर व्याख्यान पृ० ४१—७६ पर कर चुके हैं। पूर्वपिक्षियों ने हमारे लेख पर कोई आपात नहीं उठाई। इस लिये अभी इस पर और न लिखेंगे। ही, दूसरे पक्ष का उत्तर अवश्य देंगे। ब्राह्मणों का भाव मन्त्रों से बहुत परे हटा हुआ नहीं है, प्रत्युत ब्राह्मण तो मन्त्रों के साक्षान् अर्थ का दर्शन कराते हैं।

कल्पविद्या और नित्य शब्दार्थसम्बन्ध विद्या से अपिरिचित होने के कारण पाश्चात्यों के मनमें भय पड़ गया है कि एक शब्द का एक ही अर्थ सर्वत्र लेना चाहिये । अर्थ बने या न बने, वे उसी एक अर्थ से सर्वत्र काम चलाना चाहते हैं । बाह्मणों में एक २ शब्द के अनेक अर्थ देखकर वे घबरा जाते हैं । यह सत्य है कि—

# बहुभीक्तवादीनि हि ब्राह्मणानि । निरुक्त ७ । २ ॥

'ब्राह्मणग्रन्थ गुणों की सदशता का बहुांबभाग करके अनेक शब्दों की पर्याय बनाते हैं,' पर स्मरण रहें कि इस गुणों की सदशता का विभाग किये विना कभी काम चल ही नहीं सकता | वेदभाषा तो क्या, ससारस्थ लोकिक भाषाओं में भी बहुधा गुणों की सदशता का विभाग करने से ही पर्याय बने हैं | वेद में स्वय विशेष्य विशेषण की रीति से इस गुण विभाग के करने का प्रकार आरम्भ किया गया है | देखों—

त्वं महीमवनिम् । उन्नीं पृथ्वी ।

ऋ० ४।१९।६॥ ऋ० १।१८५।७॥

मा० हाणशा उवीं पृथ्वी । 邪॰ धा३८।२॥ उनी पृथ्वीम्। क्य हाहटाशा षृथिवि भृतमुर्वी । उनात्ते भूमिं पृथिवीपुत द्यां । ऋ॰ ५।८५।४॥ अ॰ १२।१।७॥ भूमिं पृथिवीम्। यथेयं पृथिवी मही दाधार । ऋ० १०|६०|९॥ तै॰बा॰ राधादाटा। पृथिवीं मातरं महीम् । ন্দ্ৰত ভাষাধা। शुक्राय भानवे । स्र्यस्य हरितः। ऋ० ५।२९।५॥ इन्द्रं मघवानमेनं । ऋ० ७।२८।५॥ ऋ॰ ६।१।१२॥ तोकाय तनयाय। अद्भिरकेः। ऋ० ६।४।६॥ आ मही रोदसी पूण। ऋ० ९।४१।५॥ मही अपारे रजसी। 来。 ९१६८।३॥ रोदसी मही । ऋ॰ ९।१८।५॥ बृहती मही। ऋ० ९।५।६॥ अत्यं न वाजिनम्। 来。 शश्रश्राशा अश्वं न वाजिनम् । ऋ৽ ভাঙাং॥ अत्यं न सप्ति। ३।२२।१॥ तरसे बलाय। ३।१८।३॥

निषण्ड १।११॥ में बाक् के ५७ नाम आय हैं। उन में धारा, मन्द्रा, स्नरस्वती, जिह्ना, अक्, अनुष्टुप् आदि नाम पढ़े गये हैं। इन में से कुछ ब्राक्षणों में भी इसी अर्घ में मिलते हैं। पहले चार नाम तो विशेष्य विशेषण माव से स्पष्ट ही बैद में इन अर्थों में मिल जाने हैं। यथा—

मन्द्रका सोम धारया। ऋ० ९१६।१॥ अत्र मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपस्युः। " ७११८।३॥

# मन्द्रया देव जिह्नया । यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या ।

,, भारदाशा

पाणपा

अब रहे ऋक् और क्लोक (दि शब्द । इनके विषय में मैकडानल महाशय ने भी स्वसंदेह प्रकट किया है। 'मण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम' वाले अपने लेख में वे लिखते हैं ''Thus among the synonyms of vac 'speech appear such words as sloka, nivid re, gatha, anustubh which denote different kinds of verses or compositions and can never have been employed to express the simple meaning of 'speech.'' अर्थान् यह शब्द रचनाविशेष के लिये आ सकते हैं, साधारण वाक् के लिये नहीं। अब हम देखेंगे कि वेद वा शाखा प्रत्यों में, निध्य वा बाहाणों में आये हुए ये शब्द इन अयों में मिलते हैं या नहीं।

ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते । ऋ० ८।२७।५॥ ऋचं वाचं प्रपद्ये । य० ३६।१॥ ऋचो गिरः सुष्टुतयः । ऋ० ९१।१२॥ ऋचं गाथां ब्रह्म परं जिगांसन् । कौ० स० १३५७९

इन प्रमाणों में ऋक् शब्द वाक़ के विशेषणों में आया है। अतः इसका वागर्थ होना सन्देह से परे हैं।

श्लीक शन्द रचना-विशेष के लिये तो आती है, पर वाणी के लिये भी ऋग्वंद में वर्ता गया है, इस में कोई सन्देह नहीं । देखी यजुर्वेद में एक मन्त्र हैं—

चक्षुर्म ' विभाहि। श्रोत्रम्मे श्लोकय। १४। ८॥

अधीत-मेरे नेत्रों का प्रकाशित और कर्ण को श्रवणयुक्त कर !

यहां श्रीक्य किया पद स्पष्ट करता है, कि श्रेशिक शब्द रचनाविशेष के लिय ही नहीं आता, प्रत्युत साधारण वाणी = शब्द = थवण के सम्बन्ध में भी आता है।

पुनः ऋग्वेदीय मन्त्र भी यही त्पष्ट करते हैं—
ऋतस्य श्लोको बिधरा ततर्द कर्णाः ।४।२३।९।।
अर्थात्—सत्य की बाणी बिधर कानों का नाश करती हैं।
मिमीहि श्लोकमास्ये ।१।३८।१४।।

# भैते बदन्तु प्रवयं बदाम ग्रावस्थो वार्च बदता बदद्भयः। यदद्रयः पर्वताः साक्रमाश्चयः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः॥ १०।९४।१॥

इस अन्तिम मन्त्र में ती ऋगेक और घोष की विशेष्य विशेषण बना कर सारा विवाद मिटा दिया है। अर्थान् स्रोक, घोष अथवा वाणी का पर्याय है। शेष शब्द भी वेद में ही वाणी के अर्थों में मिल जाते हैं।

हमारे इस लेख से यह न समझना चाहिये कि मन्द्रा, धारा, जिह्ना, स्वरस्वती, और ऋगादि शब्द आर अथों में नहीं आ सकते | वेदों में शब्दों के योगिक होने से प्रकरणानकुल ही अर्थ होता है | वह अर्थ मृलतः धात सम्बन्ध से ए ह वा अनेक प्रकार का है | पर उन सब में वह योगि इब बनते समय प्रकरणवश कुछ ही अर्थों में रह गया है | वे सब अर्थ भाष्यकर्ता के ध्यान में रहने चाहिये | जो जहां सगत हो वह उसे वहीं लगावे |

हमार पूर्वोक्त कथन पर पाश्चात्य लोग कई तर्क करेंगे। अनः उन के सब तर्कों के उत्तर के लिय हम एक ऐसे शब्द पर विचार करना चाहते हैं। जिस से मार ऐसे तर्कों का अन्त हो जावे! और बह विचार यह भा सिद्ध कर दें कि माद्यणार्थ वेद का यथार्थ अर्थ है वह वेद से बहुत परे हटा हुआ नहीं, ऐसा शब्द अध्वर हं।

निघण्ड ३।१७॥ में अध्वर की यक्क का पर्याय कहा गया है। कातपथादि ब्राह्मणों में भी बहुधा ऐसा कथन मिलता है। देखों इस कोष में अध्वर शब्द। ब्राह्मणों ने क्यों यह पर्याय बनाया, इसका कारण वेद के अन्दर ही मिलता है। ऋग्वेद में आया है—

# अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।१।१।४।।

अर्थान्—हे प्रकाशस्त्ररूप परमात्मन् जिस हिसादि दोष राहत यह का आप सर्वत्र मत्रोंपरि होकर विराजने हो ।

यहां अध्वार शब्द यक्क का विशेषण है । विशेषण होने से यही शब्द अन्यत्र यक्कताची बन गया है।

प्रश्न--क्या सारे ही विशेषण पर्याय बन जाते हैं।

उत्तर—नहीं । जिन विशेष्य, विशेषणों के गुण की विशेष समानता होजावे, वे ही पर्याय बनते हैं । अब देखी पाश्चात्य लोग इसी बात से भयभीत होकर इस मन्त्र के अर्थ में केसी कल्पना करते हैं।

१--हर्मन ओल्डनवर्ग S. B. E. vol. XLVI, Hymns to Agni, पृ० १ पर लिखता है--

Agni, whatever sacrifice and worship<sup>1</sup> thou encompassest on every side,

Note 1. 'Worship' is a very inadequate translation of স্থাবা, which is nearly a synonym of যক্ষ...... Prof. Max Muller writes: 'I accept the native explanation সংখ্য, without a flaw, perfect whole, holy.'

२-- ग्रिफिथ अपने बदानुवाद में लिखता है--

Agni, the perfect sacrifice which thou encompassest about.

३- आर्थर एनधान मैकडानल अपना Vedic Reader पृ० ६ पर लिखता है-

O Agni, the worship and sacrifice that thou encompassest on every side, यज्ञम अवस्म—again coordination with च; the former has a wider sense—worship (prayer and offering): the latter—sacrificial act.

यहां ओव्डनबर्ग ओर प्रायः उसी की प्रतिश्विन करने वाला मैकडानल च का अभ्याहार करते हैं। वे दोनों इस स्थान में अध्वर और यञ्ज को विशेष्य विशेष्य षण नहीं मानते।

अिफिथ महाशय भारत में रहे। वे कार्शास्थ पण्डितों से सहायता भी लेते थे। इसी लिये उन्हें पाश्चात्य पद्धीत सर्वत्र रुचिकर नहीं लगी। वे अध्वर की यहां विशेषण ही मानते हैं। मेक्समूलरवन् वे इसका अर्थ perfect = पूर्ण करते हैं।

त्रिफिथ महाशय के सम्बन्ध में हम इतना ही कहेंगे कि जैसे इस अध्वर विशेषण को अन्य स्थलों में वे यज्ञवाची ही मान कर अर्थ करते हैं, वैसे यदि अन्य विशेष्य विशेषणों में से प्रकरणान्कृत कुछ विशेषणों की उन के विशेष्यों का पर्याय ही मान लेते, तो इस में क्या आपत्ति थी। यदि हमारी बात जो सर्वर्षक युक्तियुक्त है

<sup>\*</sup>कः १११८॥ ११४४११॥ इत्यादि ।

भ्वीकार की जाव, तो ब्राह्मणान्तर्गत वेदार्थ की कितनी सत्यता प्रकाशित होती है। देखो निम्नलिखित स्थल—

# अञ्मानं चित्स्वर्यं १ पर्वतं गिरिम् । ऋ० ५।५६।४॥

मैक्समूलर\*—the rocky mountain (cloud)

प्रिपिश—the rocky mountain.

पर्वतो गिरिः। ऋ० १।३७।७॥

मैक्समूलर—the gnarled cloud,

यदद्रयः पर्वताः । ऋ० १०।९४।१॥

शतपथ में कहा है---

गिरिर्वा अद्रिः । ७।५।२।१८।।

तथा ऋग्वेद में कहा है-

# वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ शहशां ।।

সিদ্ধিয—. the wild boar, shooting through the mountain.

अतः निघण्ट १।१०॥ में भी कहा है-

# अद्भिः । पर्वतः । गिरिः । वराहः । इति मेघनामानि ।

इस लिये इनको पर्याय मार्नन मे भिफिथ को आपत्ति न मानना चाहिये थी। तथा यदि ऋग्वेद में---

# इन्द्रेण वायुना । १ । १४ । १० ॥

#### एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परि षिच्यते ।९।२७।२॥

ऐसे मन्त्र आजावे, जिनमें निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया है, तो कई स्थलों म इन्द्र का अर्थ वायु भी होसकता है। ब्राह्मण में भी यही कहा है—

# यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः। श० ४।१।३।१९॥

† यदि मैकडानल अपनी Vedic Reader १/८५/१०॥ मे पर्वतम् का मूल में ही mountain की अपेक्षा cloud—मेघ अर्थ करता और टिप्पण में cloud mountain लिखने का कष्ट न उठाता, तो उसका अनुवाद, इस अंश म पुत्त होजाता।

<sup>\*</sup> S. B. E. विदिक हिम्स पू० ३३७ |

# अयं वा इन्द्रो यो S्यं पवते । श्र० १४।२।२।६॥

अब रहे ओल्डनबर्ग और मैकडानल । ये दोनों परस्पर पूर्ण सहमत नहीं ! ओल्डनबर्ग यह का sacrifice और अध्वर का worship अर्थ करता है । इस के विपरीत मैकडानल यह का worship और अध्वर का sacrifice अर्थ करता है । खिलमना ओल्डनबर्ग धीमी स्वर से इन दोनों को पर्याय मी मानता है । यदि वह पर्याय न मानता, तो भारी आपित्त से बच मी न सकता । इसी लिये आगे चल कर वह अर्थ पलटता है ।

# सत्यधर्माणमध्वरे । ऋ० १।१२।७॥

whose ordinances for the sacrifice are true.

# अग्निर्यज्ञस्याध्वरस्य चेतति । ऋ० १।१२८।४॥

Agni watches sacrifice and service.\*

#### यज्ञानामध्वरश्रियम् । ऋ० १।४४।३॥

the beautifier' of sacrifices.

अन रहे, हमारे पूर्वपक्षी मेकडानल महाशय । ये श्रीमान् यञ्च का worship और अध्वर का sacrifice अर्थ मानते हैं। पर इन का भी इस से काम नहीं चला। देखो

# यञ्जस्य देवमृत्विजाम् ।१।१।१॥

the divine ministrant of the sacrifice.

# यज्ञैः विधेम । ऋ०२। े५। १२॥

we offer worship with trifices.

# यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा % १८ । ३८ । १ ॥

ye two (Indra-Agni are ministrants of the sacrifice.; इन मन्त्रों में इन्हें यह का ह suffice ही अर्थ मानना पड़ा | अब यदि ब्राह्मण ने

# अध्वरो वै यज्ञः । २०१।२। ४।५॥

<sup>\*</sup> यह अनुवाद मावशून्य है।

<sup>ं</sup> अध्यरिश्रयम्, द्वितीयान्तपद है। क्या इसका यह अर्थ पाश्चात्यों की शोभा बढ़ाता है।

<sup>🗓</sup> यह मन्त्रमाग मैकडानरू ने ऋ०१ | १ | १ | के टिप्पण में उद्भृत किया है |

कहा, तो बाह्मण तो स्वय वेद के अनुकूल और समीप है, न कि दूर ।

बात बस्तुनः यह है कि वेदों के शब्द योगिक वा योगरूढ है। इसीलियं विशेषण, विशेषण की रीति से विशेषण धात्वर्थ मात्र ही देता है। वही विशेषण दूसरे स्थान पर स्वय नाम अर्थात् योगरूढ बन जाता है। ब्राह्मणों में इसी अभि-प्राय से वेदिक शब्दों के अर्थ कहे है। अनित्येतिहासियय पाश्चात्यों को यह अच्छा नहीं लगता, अतः उन्होंने विना बाह्मणों के समझे उन्हें वेदार्थ से परे हटा हुआ कहा है। उपनिषद् में यथार्थ कहा है—

#### यथोर्णनाभिः सुजते गृह्वते च । मुण्डक १ । ७ ॥

पहले पश्चात्यों ने दों, अदाई सहस्र वर्ष पुरातन भाषाओं के अधूरे भाषा-विकान को बना लिया, फिर उसे लाखों वर्ष पुरानी ब्राह्मण-भाषा वा नित्य वेद-भाषा से समता में रख कर सब को एक संग तोला । जब उनका स्वप्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो स्वय ही ब्राह्मणादि प्रन्थों को स्वल्प मूल्यवान कह दिया । अहीं ! आश्चर्य इस निराधार कल्पना पर । आप ही एक सिद्धान्त बनाया और स्वय उसे सत्य मान लिया । फिर और सब कुछ तो अगुद्ध होना ही था ।

# ४—वेदों के मूलार्थ पर प्रकाश डालने येग्य सामग्री का ब्राह्मणों में अभाव ही है।

५—ब्राह्मणों में कहीं २ ही मन्त्रों के भाव का व्याख्यान है। ६—यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पनिक होते हैं।

अ—पश्चिम में राथ, वेबर, मेक्समृहर, ओल्डनवर्ग, गेहनर, द्विटने, मेक-डानल प्रभृति ने जो अनुवाद वेदार्थ के नाल से छाप है, वे वेदार्थ तो है नहीं, उन के अपने मनों की कल्पनाए अवश्य है १ तुन्। इनको वेदार्थ का पता ही नहीं लगा, तो वे उसकी तुलना बाह्मणान्तर्गत वृद्ध के कर सकते हैं।

तो वे उसकी तुलना ब्राह्मणान्तर्गत वेद्धर्थ हैं हैं किस सकते है। अपने 'अग्वेद पर व्याख्यान' पूर्व हैं है हमने सर्वानुक्रमणी के आधार पर तीन किष-कुलों के पांच २ नाम वंश-कम में दिने थे। उन में से एक वशावला यह है -



इन पाचों में से पहले चार तो अनेक ऋग्वेदीय सक्तों के द्रष्टा है । और अतिम व्याम जी सब शाखाओं (चारों वेदों को छोड़ कर ) और ब्राह्मणों के प्रधान प्रवक्ता है । इन्हीं व्यास जी के समकालान याह्मवल्क्य आदि है । ये भी ब्राह्मणों के प्रवक्ता है । ऐसा हम ब्राह्मणों के साह्मकलन-काल प्रकरण में स्पष्ट कर चुके हैं । इस विषय के और प्रमाण निम्नलिखित हैं—

(क) शतपथ ब्राह्मण ११ | ६ | २ | १ || में कहा है---

जनको ह वे वैदेहो ब्राह्मणधीवयद्भिः समाजगाम श्वत-केतुनारुणयेन, सोमशुष्मेण सात्ययाज्ञिना याज्ञवल्क्येन । तान् होवाच-कथं कथमग्निहोत्रं जुहुथ-इति ।

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि-

- (१) जनक ।
- (२) श्वतंकेतु आरुणेय ।
- (३) सोमगुष्म सात्ययहिः । और
- (४) याझवल्क्य समकालीन थे ।

यही परिणाम और प्रकार से भी निकलता है।

(ख) शतपथ ब्राह्मण १४ | ९ | ३ | १५-२० || मे निम्नलिखित वास्य से आरम्भ करके एक गुरु-शिष्य परम्परा दी हैं—

तक्ष हैतमुद्दालक आरुणिः वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्ते-वासिन उक्कोवाच .....

इम परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता है-

ै सम्भवतः इसी सात्ययिक्त का उहेख शतपथ १३ । ५ | ३ | ९ | में है---तदु होवाच सान्ययिक्तः ।

े सम्भवतः यही पेङ्ग्य शतपथादि बाह्यणों में उद्भृत है।देखी शतपथ १२। ३। १। ८॥ तथा मधुक नाम से इसी का उद्धेख की ० १९१९॥ में हैं—

पतन्त स्म वै तिद्विद्वानाह पैङ्ग्यः । यह जानते हुए पेङ्ग्य गोला ।

\\
\tag{\$ \text{Antifata}} \\
\tag{\$ \text{Antifata}} \\
\text{\$ \text{\$\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$ \text{\$\$ \etitt{\$ \text{\$\$ \text{\$\$ \text{\$\$ \exititt{\$ \text{\$\$ \text{\$ \exititt{\$ \text{\$\$ \exitintex{\$\$ \text{\$\$ \text{\$\$ \exitit{\$\$ \ex

संख्या (२) का श्वेनकेतु आरुणेय मंख्या (५) के उदालक आरुणि का पुत्र हैं। अनः बह याक्कवत्क्य का गुरु-पुत्र होने से आता ही है।

(ग) इस मे प्रमाण छान्दोग्य उपनिषद का है-

श्वेतकेतुर्हारुणेय आस । तर पितोवाच · · · · । ६ । १ । १ ।। उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच · · । ६ । ८ । १ ।।

(घ) जनक की महती सभा भे गुरु उदालक मी शिष्य याझवल्क्य में प्रश्न पृक्ष्ता हूँ —

. अ**थ हैनमु**द्दालक आरुणिः पपच्छ याज्ञवल्क्याश०१४।६।७।१।।

(ङ) संख्या (९) का सत्यकाम जाबाल‡ ही जनक को कुछ उपदेश दे गय। था | उसी उपदेश को याझबल्क्य जनक में सुन रहा है —

अब्रवीन्मे सत्यकामो जावालः । शतपथ १४।६।१०।१४।।

(च) इसी संख्या (९) वाले मत्यकाम जाबाल का एक गुरु—

स (सत्यकामो जाबालः) इ हारिद्युमतं गौतममेत्योवाच । छां० उ० ४।४।३॥

<sup>े</sup> याह्मबन्क्य के समान यह भी सन्यासी होगया था। देखी जाबाल उपनिषद— परमहंस्थानाम संवर्तक-आरुणिः श्वेतकेतुः ॥ ६॥

<sup>†</sup> इसी उदालक को चित्र गार्ग्यायाणि ने स्वयक्षार्थ वरा था— चित्रो ह वै गार्ग्यायणिर्यक्ष्यमाण आरुणि चन्ने । स ह पुत्रं श्वेतकेतुं प्रजिगाय याजयेति । कौषीनिक उप० १११॥ इसी का पिता अरुण ओपंबाशि था । देखी शतपथ १४।९।४।३२॥ तथा— पेतद्ध सम वा आहारुण औपवेशिः। मै० सं० १।४।१०॥।३।६।४॥

ईसी का कथन शतपथ १२।५।२।१।। में किया गया है— इति ह स्माह सत्यकामी जावालः ।

- (१०) हारिद्रमत गौतम था ।
- (छ) श्वेतकेतु आरणेय ही
- (११) पत्रालाधिपति प्रवाहण जैवलि के समीप गया पा-

# श्वेतकेतुर्होरुणेयः पश्चालानाएं समितिमेयाय । त र ह प्रवा-हणो जैबलिरुवाच । छा० उ० ५।३।१॥॥

लगभग ऐसा ही पाठ बृहदारण्यक ६।२।१॥ में भी हैं।\*

- (ज) यही श्वेतकेतु जब ब्रह्मचारी था, तब-
- (१२) अश्विद्वय ने इसकी चिकित्सा की थीं । देखी विश्वरूपाचार्य कृत बालकीडा टीका ९।३२॥ पर चरको का पाठ---

#### तथा च चरकाः पठन्ति-

# श्वेतकेतुं हारुणेयं ब्रह्मचर्य चरन्तं किलासो जग्राह । तम-श्विनावृचतुः । 'मधुमांसौ किल ते भवज्यम्' इति ।

- (**म**) सरूया (११) वाले प्रवाहण जैबलि का,
- (१३) शिलक शालावत्य, और
- (१४) चैकितायन दाल्म्य† से परस्पर सवाद हुआ था । क्योंकि बृहदारण्यक में निम्नालेखित वाक्य से आरम्भ कर के उन का संवाद कहा है—

# त्रयो होट्गीथे कुशला बभृवुः । शिलकः शालावत्यः । चैकि-तायनो दाल्भ्यः । प्रवाहणो जैबलिः । ६ । २ । ३ ॥

- (ञ) संख्या (१४) बाले चैकितायन का आता
- (१५) बको दाल्य प्रतीत होता है।
- (ट) इस बक दाल्म्य तथा
- (१६) ग्लाव मैत्रेय

उल्लेख छान्दोग्य उपानिषद् में है---

# अथात ज्ञीव उद्गीथः । तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मेत्रेयः स्वाध्यायसुद्धवाज । १ । १२ । १ ॥

- (ठ) इन्हीं (१४) और (१५) संख्या वाल दोना व्यक्तियों का आता
- हुड़ना करो शतपथ १४ | ९ | १ | १ |
- ो इसी व्यक्ति का कथन बार उर भटारा। में किया गया है।

(१७) केशी दार्भ्य प्रतीत होता है।

# केशी ह दाम्यों दीक्षितो निषसाद । काँ० ७ । ४ ॥

- (ड) इसा केशी दार्थ को
- (१८) केशी सात्यकामिः ने उपदेश दिया था ।
- (ह) इसी केशी दाम्ये ने
- (१९) विषडक ओंद्भारि की पराभूत किया था।
- (ण) संख्या (५) वालं उद्दालक आमणि का विचार—
- (२०) शोनक स्वेदायन से हुआ था। देखां-

उदालको हारुणिः ''''। हन्तैनं ब्रह्मोद्यमाह्नयामहा इति । केन वीरेणेति । स्वदायनेनेति । श्रीनको ह स्वदायन आस । श्रतपथ ११।४।१।१।।

(त) इसी उदालक आमणि के समीप--

(२१) शाँचय प्राचीनयाग्य आया था---

# शौचेयो ह प्राचीनयोग्यः । उदालकमारुणिमाजगाम । श०११ । ५ । ३ । १ ॥

- (ध) इसी उद्दालक के समीप
- (२२) प्रांति कीशास्त्रय कीसराविन्द ने बहाचर्य वास किया था-

प्रोतिर्ह कौशाम्बेयः । कासुरुबिन्दिरुदालक आरुणा ब्रह्मच-र्यसुवास । २० १२।२।२।१३॥

- (द) इस प्रांति कांस्रुबिन्दि का पिता-
- (२२) कुमुक्तविन्द ।

उदालक का पुत्र वा किप्य ही था । क्योंकि तैत्तिरीय सहिता में निम्नलिखित वाक्य मिलता है—

# कुसुरुविन्द औदालकिरकामयत । ७ । २ । २ ॥

(ध) इसी उदालक आगणि के समीप--

े दारुय और दार्थ्य में कोई भेद नहीं है। देशिविशेषों में सम्धी के लिखे जाने के कारण ही यह ए और ए का भेद हो गया है।

- (२४) प्राचीनशाल औपमन्यव ।
- (२५) सत्ययज्ञ ' पाछिष ।
- (२६) इन्द्रवम्न भाळवेय ।
- (२७) जन शार्कराक्ष्य ।
- (२८) बुडिल आधनराधि 🕂

ये पांच महाश्रोतिय गये थे। क्योंकि छान्दीग्य उपनिषद में लिखा है—

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययञ्चः पौलुषिरिन्द्रद्युम्नो भाल-वयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतगिश्वः ।।१॥ ते ह संवा-द्यां चकुरुद्दालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीभमात्मानं वश्वानरमभ्येति ॥२॥५।११॥

> (न) इन पांचों को साथ लेकर उद्दालक आर्मण---(२९) ‡ महाराज अश्वपति के समीप गये थे---

तान् होवाचाश्चपतिर्वे भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति । छा० उ० ५।११।४॥

अब कहां तक लिखें | मैकड़ों और नाम भी लिखे जा सकते हैं । इये उनर्तास

🔅 संख्या (३) बाला सोमजुम्म इसी सन्ययज्ञ का पुत्र प्रतीत होता है |

† इसी का संख्या (१) वाले जनक में मनाद हुआ था ! दंखी—

एतद्ध वै तज्जनका वैदेहा बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच । श ० १४।८।१५।११॥

ी इन में में कुछ नाम पारिजटर ने अपने अन्थ A LH Tradition पुरु ३२७ और ३२८ पर दिये हैं।

इउदाहरणार्थ

(३०) हिरण्मय शकुन ( की० ७ | ४ ॥ )

(३१) आसोला वार्ष्णिवृद्ध 💎 🕠

(३२) इटन् काव्य। ,,

(३३) शिखण्डी याइसेन । ,,

(३४) गौथ्र । (क्वीं० १९ । ९ ) मधुक से वार्तालाप करने से ।

(३५) उपकोसल:कामलायन । छाँ० उप० ४ | १० | १ | सत्यकाम जावाल का सिप्य होने से । पहले अनेक वैदिक ऋषि हो चुके थे। इन ऋषियों द्वारा वेदार्थ का प्रचार निरन्तर होता रहता था। और दो चार पाढियों में वह अर्थ भूल भी नहीं सकता था। विशेषतः जब परम्परा अविच्छित्र थी। ऐसी अवस्था में जो पाधात्य घर बेठे ही मन्त्रोंका अनृत अर्थ करके अपने को वेदन्न मानते है और बाह्मणादि-प्रन्थों के अर्थ को अन्थ समझते हैं, वे अम से ही अपने बहुमृल्य जीवनों को यथार्थ वेदार्थ से विश्वत कर रहे है।

हम पहले भी पृ० २८, २९ पर कह चुके है कि मौलिक ब्राह्मणों के प्रवक्ता ही वेदार्थ के द्रष्टा होते रहे है। वहीं मौलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों में महाभारत-काल में समाविष्ट किये गये। अतः इन्हीं ब्राह्मणों के अन्दर वेदों के मृलार्थ की प्रकाश करने वाली सामग्री विद्यमान है। इन में कहीं २ ही मन्त्रों मावों का व्याक्यान नहीं, प्रत्युत सारा ब्राह्मण-वाङ्मय ही मन्त्रार्थ प्रकाशक है। ब्राह्मणों में अल्पाभ्यास के कारण ही पाश्चात्यों ने इन के ठींक अभिन्नाय की नहीं समझा। इतने लेख से ही मैकडानल की तीसरी, चौथी और पांचवी प्रतिह्मा का उत्तर समझ लेना।

६-यह व्याख्यान प्रायः काल्पनिक होते हैं।

बाह्मणों के व्याख्यान यथार्थ हैं. यह तो ब्राह्मण और वेद के गम्भीरपाठ से ही ज्ञात हो सकता है । हां, उदाहरण मात्र हम अश्चिन शब्द को लेते है ।

#### पूर्वपक्ष

(क) मैकडानल अपनी Vedic Mythology पृ० ५३ (सन् १८९८) पर लिखता है—

"As to the physical basis of the Acvins the language of the Rsis' is so vague that they themselves do not seem to have understood what phonomenou these deities represented."

(ख) मैंकडानल ने अपनी Vedic Reader पृ० १२८ पर भी ऐसा ही लिखा है। यही महाशय पृ० १२९ पर पुनः लिखते हैं—

"The physical basis of the Asvins has been a puzzle
"एफ् ॰ ए पारजिटर महाश्रय अपने प्रन्थ Ancient Indian Histori-

\*एफ॰ इ॰ पारजिटर महाशय अपने प्रन्थ Ancient Indian Historical Tradition (सन् १९२२) में महाभारत-काल की ईसा से लगमग १००० वर्ष पूर्व ही मानते हैं। यह उनकी सरासर खेंचतान है। इसका सविस्तर उत्तर हम अन्यत्र देने का विचार रखते हैं। from the time of the earliest interpreters before Yaska, who offered various explanations, while modern scholars also have suggested several theories. The two most probable are that the Asvins represented either the morning twilight, as half light and half dark, or the morning and the evening star."

(ग) घाटे महाशय अपने Lectures on Rigveda पृठ १७३-१७४ पर लिखते हें---

"But these theories (dawn and the spring) cannot fully explain all the details connected with these legends."

(घ) नेद में अश्विन् और नासत्य विशेष्य विशेषण भाव से प्रायः एकार्थ वाची आते हैं। यथा १।३४।७॥ में नासत्या "अदिवना। इसी भाव ने जब वेद-मन्त्रों पर देवता लिखे जाते हैं तो कई आचार्य नासत्यों लिख देते हैं और कोई अश्विनों देवते। उदाहरणार्थ ऋ० १।१५। ११॥ के देवते बृहदेवता में नासत्यों है और ऋषि दयानन्द के भाष्य में अश्विनों।

इसी नासन्य शब्द पर लिखंत हुए श्री अरिवन्द घोष अपने आर्य के ''प्रथम'' वर्ष के पृ० ५३१ पर लिखते है—

"Nasatya is supposed by some to be a patronymic, the old grammarmus ingeniously fabricated for it the sense of "true not false" but I take it from 'nas' to move.

They show that the Acvins are twin divine powers whose special function is to perfect the nervous or vital being in man in the sense of action and enjoyment. But they are also powers of truth, of intelligent action, of right enjoyment."

Barth आदि फ्रेंब लेखकों ने भी अन्य पश्चिमीय विद्वानों के समान ही लिखा है।

#### उत्तर पक्ष

मैकडानल ने अपने अझान के छिपाने की अच्छी विधि निकाली है, जब बह कहता है कि वैदिक ऋषि अश्विदय के आधिदैविक अर्थों को स्वयं भी न समझे हुए प्रतीत होते हैं। वैदिक ऋषि तो क्या, यास्क प्रसृति शास्त्रकार और उनकी छपा से हम भी अधिरूप के वास्तविक आधिटावक अधीं को जानते है। ऋग्वेद में स्वय अधित शब्द के धातु का निर्देश है —

# पूर्वीरश्नन्तायाथिना । ८। ५ । ३१ ॥

अर्थात — अश्वन्तो अश्विनौ व्यापनशील अश्विद्य । इसी व्युत्पत्ति की ध्यान में रख कर शतपथ में कहा गया है —

# अश्विनाविमे हीद् सर्वमाञ्जुवाताम् । ४ । १ । १६ ॥

इस व्युत्पत्ति बताने के अनन्तर हम कहना चाइते है कि अशिवद्धय का जो अर्थ निरुत्त और बुद्देवता में कहा गया है, वहां ब्रह्मणों और शाखाओं में भी मिलता है। निरुत्त में व्युत्पत्ति भी बेद और ब्राह्मण वाली ही कहीं गई है। देखी—

अश्विन। यद् व्यञ्जुवातं सर्व रसेनान्यो ज्योतिषान्यः तत्कावश्विनो । द्यावापृथिव्यो, इत्येके । अहोरात्रो, इत्येके । सूर्याचन्द्रमसो, इत्येके । राजाना पुण्यकृती, इन्येतिहासिकाः ॥ नि०१२ । १ ॥

नासत्यो चाश्विना । सत्यावेव नासत्यो, इत्याणिवामः । सत्यम्य प्रणेतारी, इत्याप्रायणः । नासिकात्रभर्वा वभूवतुरिति वा ॥ नि०६ । १३ ॥

अंणिवाभो हुचे न्विस्मिन्न् अश्विनो मन्यते स्तुता ॥१२५॥ सर्याचन्द्रमसी ता हि प्राणापानी च ता स्मृती । अहोरात्रा च तावेव स्थातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ अञ्जुवाते हि ता लोकाक् ज्योतिपा च रसने च । पृथकपृथक् च चरता दक्षिणेनोत्तरेण च ॥ १२७॥ वृ० अध्याय ७॥

यहां पूर्वीनः भाव बाह्मणी और शासाओं में ।मलंत है। द्यावापृथिवी वा अश्विनौ । काठक सं० १३ । ५ ॥ इमे ह वै द्यापृथिवी प्रत्यक्षमिथिनौ। श०४। १ । ५ । १६॥

# अहोरात्रे वा अश्विनो । मै० सं० २ । ४ । ४ ॥ तथा क्रियेद में कहा है---

# ऋता । १ । ४६ । १४ ॥ ऋतावृथा । १ । ४७ । १ ॥

अर्थात अश्वि य = नासत्य, सत्य स्वरूप है। वे ही सत्य से वढ़ने वा बढ़ाने वाले भी है।

यास्क ने नामत्यों को **नासिकाप्रभव** इस लिये लिखा है कि उस का अभिन्नाय **प्राणापान** से हैं। ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते हैं।

त्राह्मणों में अश्विद्वय को अध्वयी भी कहा है-

# अज्ञानावध्वर्यु । श०१ । १ । २ । १७॥

और क्योंकि राष्ट्रक्ष महायज्ञ के अर्ध्वया समाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष भी होते है, अतः निरुक्त में अश्विदय का अर्थ पुण्यशील दो राजे भी कहा है । ऋखेद १०|३९|१९॥ में तो स्पष्ट ही राजानी अश्विदय का विशेषण है।

ये सारे अर्थ एक ही भाव को कह रहे है। वह भाव है व्यापनर्शालना का। यदि ये सारे अर्थ न माने जावे, तो अनेक मन्त्रों का अर्थ खुलता ही नहीं।

इस से भले प्रकार ज्ञात होता है कि बाह्मणान्तर्गत, मन्त्र, और उनके पदी का व्याख्यान अन्यन्त युक्त है। यास्क ने भी वहीं व्याख्यान स्वीकार कर लिया है। जो पाश्चात्य यास्क के, और बाह्मण के व्याख्यानों को काल्पनिक कहते है, उन्हें वेद समझ ही नहीं आया।

> ७—ऋषियों को जो अर्थ अभिवेत था, ब्राह्मण उन से सर्वथैव उलटा अर्थ समझते हैं। जिसे—

# कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

#### हिरण्यपाणि का अर्थ ब्राह्मणों में विचित्र है।

७—अब मेकडानल महाशय उदाहरण-विशेषों से ब्राह्मणों के विचित्र अर्थ का प्रदर्शन कराते हैं। अतः हम उन के इस कथन की परीक्षा करते हैं।

कः का प्रजापित अर्थ श्राह्मणों में ही नहीं किया गया, प्रत्युत मेत्रायणी आदि शाखाओं के श्राह्मणपाठों में भी किया गया है। जैसे—

# कन्त्वाय कायो यद्वै तद्वरुणगृहीताभ्यः कमभवत्तस्मात्कायः।

प्रजापतिर्वे कः । प्रजापतिर्वे ताः प्रजा वरुणेनाग्राहयद्यत्काय आत्मन एवेना वरुणान्मुश्चति । मै० सं० १ । १० । १० ॥

कन्त्वाय कायो यद्वा आभ्यस्तद्वरुणगृहीताभ्यः। कमभवत्त-स्मात्कायः । प्रजापतिर्वे ताः प्रजा वरुणेनाग्राहयत्प्रजापतिः कः। आत्मनेवेना वरुणान्युश्चति । काठक सं० ३६ । ५ ॥

पूर्वोद्धृत वाक्यों में प्रजापित का नाम क इस लिये कहा गया है कि यह सुखस्वरूप है। क का अर्थ सुख है, ऐसा मानने में किसी पाश्चात्य को भी सन्देह नहीं होना चाहिये। ऋग्वेद में जी-

नाकः । १० । १२१ । ५ ।। पद आता हं, उस के स्वरूप पर विचार करने से निश्चय होता है कि का का अर्थ सुरख है।

अब कई एक एमा कहने है कि यदि कस्मै का अर्थ सुखस्वरूपाय प्रजापनये किया जाय तो व्याकरण बाधा डालता है। सर्वनामः स्मै ॥ अष्टा॰ ७। १। २७॥ स्मै प्रत्यय सर्वनामां के साथ ही लगता है, अतः कस्मै पद सर्वनाम है, नाम नहीं।\*

ये महाशय नहीं जानते कि वेद में लोकिक व्याकरण के नियम काम नहीं देते । देखों विश्व पद सर्वनाम है । परन्तु कायेद में—

विक्वाय । १ । ५० । १ ॥ विक्वात् । १ । १८९ । ६ ॥ विक्वे । ४ । ५६ । ४ ॥

इसी शब्द के थे तीन रूप नाम-प्रत्ययान्त आर्थ है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद मे नाम भी सर्वनाम प्रत्ययान्त आये है। जैसे ऋ० १।१०८।१०॥

Vedie Hymns Part 1, 1891, p. 11-13,

† मैंकडानल A Veduc Grammar for students. 120b. में यही स्वीकार करता है । यदि उसे हमारे इस सारे कथन का ध्यान आ गया होता तो वह अवस्य कोई और कल्पना उपस्थित करता।

मनसमूलर इस विषय में एक लम्बा लेख लिखता है देखों—

# यदिन्द्रामी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्याम्रत स्थः ।

इस मन्त्र में परमस्याम् । मध्यमस्याम् । अवमस्याम् । इन नाम-वाची पदों के साथ सर्वनाम प्रत्यय हैं, अनः प्रजापितवाचक क के साथ यदि समें प्रत्यय आ जाय और ब्राह्मणादि उसको नाम मान कर अर्थ करे, तो यह अनुचित नहीं, प्रत्यत उचिततम है । पाश्चात्य वेदार्थ को श्रष्ट करना चाहते हैं । उन का अभिप्राय यहीं हैं कि संसार वेद का गौरवयुक्त अर्थ जान ही न सके । अतः वे वेद का यथास-स्मव ऐसा अर्थ चाहते हैं, जिस से यहीं ब्रात हो कि आयों को वेदमन्त्रों से परब्रह्म का भी ब्रान नहीं होसका । वे सदा प्रश्न ही करते रहे, कि "हम किस देव की हिव से पूजा करें !" दो चार अल्पपठित भारतीय उन की बाते सन कर भले ही यह कह दे कि ब्राह्मणों में कस्में का अग्रुद्ध अर्थ किया गया है वरन् आर्य विद्वान् ऐसे आक्षेपो पर हंस छोड़ने की अपेक्षा और क्या कह सकते हैं ।

भाष्यकार पतञ्जलि मुनि-

#### कस्येत । ४ । २ । २५ ॥

सूत्र पर व्याक्या करते हुए इस आक्षेप का ओर ही समाधान करते है । वह भी देखने योग्य है—

# सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा कियते । सर्वश्र प्रजापतिः । प्रजा-पतिश्र कः ।

लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्तु विद्वान् इतने से ही जान सकते है कि ब्राह्मणार्थ को दूषित कहने वाले पाश्चात्य जन स्वयमंव वेद विद्या में अस्पश्चत है।

(ख) इस के अनन्तर मैकडानल महाशय हिर्णयपाणि शब्द और उस के ब्राह्मणान्तर्गत अर्थ पर विचार करंत है।

हम कहते हैं, कि उन्हों ने हिरण्यपाणि शब्द ही क्यों लिया । वे त्रिशीर्ष त्वाष्ट्र, द्ध्यङ् आध्वण, रुद्ध आदि कोई शब्द भी ले लेते । इन में से प्रत्येक शब्द के साथ बाह्यण में कोई न कोई कथा अलङ्काररूप से कही गई है । हम मी इन सारी कथाओं का समुचित अर्थ अर्भा तक नहीं समझ सके । परन्तु हम यह नहीं कहते कि यह करने पर भी इन के अन्दर से कोई गम्भीर आधिदेविक तत्त्व न निकलेगा । अतः हम पूर्ववत् अपने पाश्चात्य मित्रों से यही प्रार्थना, करेगे, कि वे इन प्रन्थों का अर्थ समझने में हमारा साथ दं, न कि समझने के स्थान में इन की ओर उपेक्षा दृष्टि करें।

८—भाषा सम्बन्धी साक्ष्य की पृथक रखकर भी ऐसे व्याख्यान बताते हैं कि ब्राह्मण-काल से मन्त्र काल का बड़ा अन्तर हो चुका था।

८--चारों वेदों का प्रकाश आदि सृष्टि में ऋषि-जनों के हृदय में हुआ । उन्हीं दिनों से ब्रह्मा आदि महर्षियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन आरम्भ कर दिया । वहीं प्रवचन कुल परम्परा वा गुरुपरम्परा में सुरक्षित रहा | उस के माथ नर्वान प्रवचन भी समय > पर होता रहा । यह सारा प्रवचन महाभारतकाल में इन ब्राह्मणों के रूप में सङ्कलित हुआ । यह सार्श परम्परा अनवन्छित्त थी । अतः कारू की टाप्टि से, बासणों का कुछ अश तो मन्त्रों की अपेक्षा नवीन होसकता है, सब नहीं । और जी महाशय भाषा के साक्ष्य पर बहुत बल देते रहने हैं, उन्होंने बाह्मणान्तर्गत यज्ञाना-थायें नहीं देखीं । यदि देखी भी है, ती उन पर यान नहीं दिया । ये सब गाथाये सर्वधेव लांकिक भाषा में है । ऐसा हम पूर्व दिखा भी चुके है। वही ऋषि ब्राह्मणा का प्रवचन करते थे, और वहीं थर्मशावादि का भी ।\* अतः भाषा के साक्ष्य पर कोई बात मिद्ध नहीं की जा सकती। जिन पाश्चात्यों ने मुत्रिस्तृत आर्ष वाइमय का दीर्घ अस्याम नहीं किया. वे अपने कियत भाषा-विज्ञान पर निर्धिक बहुत बल देते रहते हैं। इसमे वे कुछ निर्णात नहीं कर सकते । भाषा तो विषयानुसार भी भिन्न २ प्रकार की होंसकर्ता है 🖟 अत्र मेंकडानल सहिब की आठवी प्रतिकार भी निर्मृत है । अधिक लिखन से क्या। हमारे पूर्व लेख में भी इसका अच्छा खण्डन हो चुका है । फलतः हम सरह रूप से कह सकते है कि बाह्मण प्रदीसन वेदार्थ ही हमें वेद के यथार्थ तत्त्वी तक पंहुचा सकता है । अतः ब्राह्मण कहना है यथक्तिथा ब्राह्मणम्। श० १२। १। १। ४॥ एतदर्थ ऋषि दयान-द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य के विज्ञापन में कहा था---

''इद वेदभाष्यमपूर्व भवति । कृतः । महाविदृषामार्थाणां पूर्वजानां यथाविदे-दार्थविदामाप्तानामात्मकामाना धर्मात्मनां सर्वलोकोपकारबुद्धांनां श्रोतियाणां ब्रह्म-विद्यानां परमयागिनां ब्रह्मादिव्यासपर्यंतानां मृत्यृषीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाङ्गा-नामतरेयसतपथसामगोपथबाह्मणपूर्वमीमांसादिशास्त्रोपवेदोपनिषच्छाखान्तरमूलवेदादिम-त्यशास्त्राणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुन्तवा च सहैव रच्यते द्यतः।''

<sup>\*</sup> विस्तरार्थ D. A. V. College U. Magazme, Feb. 1925 में देखा हमारा लेख--- "Classical Sanskrit is as old as the Brahmanas."

<sup>†</sup> माषा सम्बन्धी साक्ष्य पर Dr. R. Zimmermann का लेख A Second Selection of Hymns from the Rigyeda, 1922 pp. exxxu-exxxviii पर देखने योग्य है।

# लुप्त वा अप्रकाशित ब्राह्मण-प्रनथ ।

ब्राह्मण प्रत्थों के पाठ के लिये यह आवश्यक है कि हम इस वाङ्मय के अधिक से अधिक प्रत्थों का परिचय करें। प्राचीन काल से लेकर बोद्ध-काल तक सहस्रो ब्राह्मण प्रत्थ विद्यमान थे, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं। इस समय जो पन्द्रह ब्राह्मण-प्रत्थ छप चुके हैं, उन के नाम हम प्राक्तथन में लिख चुके हैं। इन के आतिरिक्त जिन लुप्त ब्राह्मणां का उन्नेख संस्कृत-साहित्य में मिलता है, उन का नाम हम नीचे देते हैं। सम्भव है, इस सूची में से कुछ नाम रह गये हों। जिन विद्वानों को ऐसा पता कही मिले, वे कृपया हमें सूचित करें।

# वे ब्राह्मण जिन के हस्तलेख मिल चुके हैं।

- (१) **काण्वीय रातपथ ब्राह्मण** (यर्जुवेंदीय)। यह अब लाहीर में ही **ड**प रहा है।
- (२) जैमिनीय ब्राह्मणम्-तलवकार व्राह्मणं वा। (सामवेदीय) इस का संस्करण हमारे हां प० वेद व्यास एम० ए० कर रहे हैं।

# अप्राप्त परन्तु साहित्य में उद्धृत ब्राह्मण।

(१) चरक ब्राह्मण । (यज्ञेंदीय) विश्वरूपाचार्यकृत बालकोडा टीका मे उद्भृत । भाग प्रथम पृ० ४८, ८० । भाग द्विताय पृ० ८६ । भाग २, पृ० ८७ पर लिखा है-

# तथा अग्रोपोमीयबाह्यणे चरकाणाम्।

याज्ञष चरक शाखा का यह प्रधान नाह्मण था । इस के आरण्यक का एक प्राचीन हस्तेलेख (सं० १७५) हमारे पुस्तकालय में है । यह आधकांश में सप्त प्रपाठकात्मक मेन्युपनिषद से मिलता है।

- (२) श्वेताश्वतरबृाह्मण । (य हुर्वेदीय) बालकीडा टीका भाग १, पृ०८ पर उद्भृत । श्वेताश्वतरोपनिषद इसी के आरण्यक का भाग प्रतीत होता है ।
- (३) काठक ब्राह्मण । (यजुवेंदीय) तैतिरीय ब्राह्मण के छुछ अन्तिम भागों को भी कठ वा काठक ब्राह्मण कहते हैं । परन्तु यह काठक ब्राट उस से भिन्न है । यह खरकों के द्वादश अवान्तर विभागों में से एक है । इस के आरण्यक का कुछ भाग हस्तिलिखित रूप में योरुप के कुछ पुस्तकालयों में विद्यमान है । श्रीनगर कश्मीर में एक ब्राह्मण ने हम से कहा था कि इसका हस्तलेख मिल सकता है । एक औ० श्रेडर सम्पादित, "माईनर उपानिषद्स" श्रथम भाग पृ०३१-४२ तक जो

कठश्रुत्युपनिषत् छपा है, वह इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिम माग अथवा खिल प्रतीत होता है। उस के वचनों को यतिधर्मसंग्रह का कर्ता विश्वेश्वर सरस्वती आनन्दाश्रम पूना के संस्करण (सन् १९०९) के पृ० २२ पं० २६, पृ० ७६ पं० ९ आदि पर काठक-बाह्मण के नाम से भी उद्भुत करता है।

- (४) मैत्रायणी ब्राह्मण । (यज्वेंदीय) बौधायन श्रौतसूत्र २०।८॥ में उद्भृत । नासिक के वृद्ध से वृद्ध मैत्रायणी शाखा अध्येतृ ब्राह्मणों ने कहा था कि उन्हें इस के अस्तित्व का कोई ब्रान नहीं रहा । उनके कथनानुसार उन की संहिता में ही ब्राह्मण सम्मिलित हैं। परन्तु पूर्वोंक्त बौधायन श्रौत का प्रमाण मुद्रित प्रन्थ में नहीं मिला । इसलिये ब्राह्मण पृथक ही रहा होगा । मैत्रायणी उपनिषद का अस्तित्व मी इस ब्राह्मण का होना बता रहा है । फिर भी पूरा निर्णय होने के लिये मैत्रा० संहिता का पुनः छपना आवश्यक है । बड़ोदा के सूर्चीपत्र (सन् १९२५) सं० ७९ में कहा गया है कि उनका हस्तलेख मुद्रित मै० सं० से कुछ भिन्न है । बालकींड़ा माग २ पृ० २७ पं० ३ पर एक श्रुति उद्धृत है । उसी श्रुति को विश्वेश्वर यतिषर्भ सम्रह पृ० ७६ पर मैत्रा० श्रुति के नाम से उद्धृत करता है ।
- (५) भाहि ब्राह्मण। बृहदेवता ५।२३ ॥ भाषिक सूत्र ३।१५॥ नारद शिक्षा १।१३ ॥ महाभाष्य ४।२।१०४ ॥ में इस का मत वा नाम कहा है।
- (६) जायाल ब्राह्मण । (यर्ज़ेदीय) जानाल श्रुति का एक लम्ना उद्धरण नालकीडा साग २, पृ० ९४, ९५ पर उद्धृत है। यह सम्भवतः ब्राह्मण का पाठ होगा। बृहञ्चानालोपानिषद नवीन है, परन्तु जानाल उप० प्राचीन प्रतीत होता है। इस शाखा का एक गृद्ध (जानालि गृद्ध) गौतम धर्मसूत्र के मस्करी भाष्य के पृ० २६७, ३८९ पर उद्धृत है।
- (७) पैक्ती ब्राह्मण । इसका ही दूसरा नाम पैक्तय ब्रा० वा पैक्तायनि ब्रा० भी है। यह आपस्तम्बश्रीत ५ | १८ | ८ || ५ | २९ | ४ || में उद्धृत है | आचार्य शक्करस्वामी भी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य में उद्धृत करते हैं | पैंगी कल्प का उक्केख महामाष्य ४ । २ | ६६ || पर है |
- (८) शाट्यायन ब्राह्मण । (सामवेदीय १) आपस्तम्ब श्रीत १०। १२। १३, १४॥ २१। १६। ४, १८॥ पुष्पस्त्र ८। ८। १८४॥ में उद्भृत है। सायण अपने ऋग्वेद भाष्य और ताण्डक ब्राह्मण भाष्य में इसे बहुत उद्भृत करता है। इसी का कह्य बालकीडा भाग १, पृ० ३८ पर उद्भृत है।

- (९) कंकिति ब्राह्मण । आपस्तम्ब श्रीत १४।२०।४॥ पर उद्भृत है। महाभाष्य ४।२।६६॥ कीलहार्न सं० पृ० २८६, पं० १२ पर कांकताः प्रयोग है। इस से भी कंकिति शाखा के अस्तिल का पता लगता है।
- (१०) सीलभ ब्राह्मण । महामाप्य ४ | २ | ६६ ॥ ४ | ३ | १०५ ॥ पर इसका उक्केख है |
- ( ११ ) कालखि बाह्मण । (सामवेदीय ) आपस्तम्ब श्रीत २०१९।९॥ पर उद्भृत है । पुष्पसूत्र प्रपाठक ८ । ८ । २८४ ॥ पर मी यह उद्भृत है ।
  - (१२ ) दौलालि ब्राह्मण । आपस्तम्ब श्रीत ६।४।७।। पर उद्धृत है ।
  - ( १३ ) रौराकि बृाह्मण । \* गोभिलगृद्ध स्त्र ३।२। पर उद्धृत है ।
- (१४) **खाण्डिकेय ब्राह्मण**। (यर्जुर्वेदीय) भाषिकसूत्र ३।२६॥ पर उद्भृत हे।

(१५) और खेय ब्राह्मण। (यजुर्वेदीय) भाषिक सूत्र ३।२६॥ पर उद्भृत है।

(१६) हारिद्रविक बृाह्मण।

(१७) तुम्बरु बाह्यण।

(१८) **आरुणेय बाह्मण**। ये अन्तिम तीनों ब्राह्मण महाभाष्य ४। ३। १०४॥ पर उक्किस्तित है।

हमारा टढ़ विश्वास हे कि यह करने पर इन में से भी कुछ ब्राह्मणों के हस्तलेख अभी प्राप्त होसकते हैं। यदि कहीं से धन मिल जावे, तो उन के खोजने के लिये यह किया जा सकता है।

#### ५-मुद्रित ब्राह्मणों में भ्रष्टपाठ।

मुद्रित बाह्मणों में अष्टपाठ पर्याप्त हैं। गोपथ के योरुपीय संस्कर्ता ने यद्यपि बहुत परिश्रम से लाईडन संस्करण छापा है तो भी अभी तक उस में अञ्चित्रियों की कमी बहीं। तुलना करी गोपथ उ० ३। ३॥ से ए० ३। ७॥ की इत्यादि।

एै० ३ । ११ ॥ में एक पाठ है-

# सौर्या वा एता देवता यन्निविदः।

यहां देवता के स्थान में देवतया पाठ बाह्मण शेली के अधिक समीप है।

\* क्या धर्मस्कन्ध बूा०, अन्तर्यामी बूा०, दिवाकीर्त्य बूा०। कि धिष्णश्च बूा०, शिद्युमार बूा०, आदि के समान यह भी किसी बाझण का अवान्तर विमाग तो नहीं है। किथ महाशय ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया । देखी निम्नलिखित बाह्मणपाठ-ऐन्द्रों ने देवतया श्वित्रयों भवति । ए० ७ । १३ ॥ आग्नेयों ने देवतया श्वित्रयों दीश्चितों भवति । ए० ७ । २४॥ प्राजापत्यो होष देवतया यद् द्रोणकलकाः । तां० ६ । ५ ।६॥ पुनः ऐतंरय ७ । ११॥ में एक पाठ है।

यां पर्यस्तिमियाद्भ्युद्यादिति सा तिथिः । इसी का दूसरा रूपान्तर काषीतिक ३ । १ ॥ मे ऐसे ई---

यां पर्यस्तमयमुत्सपेदिति सा स्थितिः।

इस सम्बन्ध में ऋग्वेदाय ब्राह्मणों के अनुवाद में कीथ का टिप्पण २, पृठ २९७ पर देखने योग्य है। हम अपनी सम्मति अभी नहीं दे सकते । गोपथ और कौषीतिक में समान प्रकरण में कमशः एक पाठ हैं—

अमृतं वै प्रणवः । उ० ३ । ११ ॥ अमृतं व प्राणः । ११ । ४ ॥

यहां कीषीतिक का पाठ ठीक प्रतीत होता है। ऐसे ही इन दोनो बाह्मणीं मे एक और पाठ हैं—

अप्सु वै मरुतः शिताः । की० ५ । ४ ॥ अप्सु वे मरुतः श्रितः । गो० उ० १ । २२ ॥

यहां दोनो स्थलां में श्रिताः पाठ युक्त प्रतात होता है । कीथ महाशय ने यहां कोई टिप्पणा नहीं दो । पुनरापि—

अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति । आयस्यो वै प्रजाः। २०१३।३।४।५॥

अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम् । आहुति जुहोति । आ-यास्यो वै प्रजाः । तै० ब्रा० ३ । ९ । ११ । ४ ॥

यहाँ तें वा के पाठ में आयास्यः पाठ निश्चय ही चिरकाल से अशुद्ध हो बबा है। मह मास्कर और सायण दोनों ही अशुद्ध पाठ को मीनकर अर्थ में एक किष्ट कल्पना करते हैं। अर्थात् अयास्य ऋषि से उत्पन्न की गई प्रजायें हैं। यहाँ अयास्य ऋषि का कोई प्रकरण ही नहीं। शतपथ स्पष्ट करता है कि प्रजायें ( आयस्यः ) अर्थात् आयसी = लाह सम्बन्धी हैं । प्रकरण मी दोनों स्थलों में पूर्व पठित अयस्मय पद से लोह विषयक ही हैं । शतपथ में—

विश एतदूपं यदयः । १३ । २ । २ । १९ ॥

से पहले यह कह ही दिया गया है कि विश् = प्रजा लोहरूप है । अब न जानें भास्कर, सायण आदिकों ने तुलनात्मक विधि से क्यो लाम नहीं उठाया, और श्रष्ट पाठ को ही स्वीकार कर लिया।

हमारे इस कोष से ऐसे और भी स्थल स्पष्ट होंगे। विश्व पाठक उन सब से लाभ उठावें।

#### बाह्मणों में प्रक्षेप।

नाह्मण परतः प्रमाण है, ऐसा हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं । जिस प्रकार नाह्मणों के अनेक पाठ श्रष्ट होंगये है, वैसे ही कुछ पाठ उड़ गये हों, अथवा नये मिल गये हो, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं। परन्तु प्रक्षेपोंके जानने के लिये अभी भारी अनुसन्धान की आवश्यकता है। इसी लिये कई प्रकरणों को वैदानुकूल न मानते हुए भी उनका कोष में समावेश किया गया है।

कोष में अभी कई तुटियां रह गई है, जिन्हें हम स्वयं जानते है । परन्तु समयाभाव तथा धनामाव से इस से अच्छा काम नहीं होसकता था। विद्वान् महाश्चय उन भूलों को प्यान मे न रख कर इस के उपयोगी अंशों से लाम उठावे, और वैदिक अनुसन्धान में आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ हम कोष के इस प्रथम भाग को विद्वानों की मेट करते हैं।

कोष के द्वितीय भाग में वेद की तैत्तिरीय, काठक आदि शाखा, जैमिनीय और काण्वीय शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आदि आरण्यक, आपस्तम्बादि श्रीतसूत्र, यास्क तथा कात्सव्यकृत निरुक्त और उपनिषदादि वैदिक प्रन्थों से इसी प्रकार का सग्रह होगा। पाठक उस की प्रतीक्षा करे।

अलमतिविस्तरेण वेदानुसन्धानपरेषु ॥ माघ शुदि १० शनि, वि० सं० १९८२

معافلات در

भगवद्दत्त



# ं संकेत सूची

```
पेतरेय = पे० ।
क्रीपीतिक = क्री०)
शतपथ = श० ।
तैसिरीय = तै०।
ताण्डच = तां०।
षड्विंश = प०।
जैमिनीय ( तलवकार ) उपनिषद् ब्रा० = जै० उ० ।
मंत्र = मं० |
आर्षेय = आ० |
( जैमनीय ) आर्पेय = जै० आ० ।
संहितोपनिषद् व्रा० = सं०।
वंश = वं०।
सामविधान = सा०।
वेबताध्याय = दे०।
गोपथ पूर्वभाग = गो० पू०।
गोपथ उत्तरभाग ≈ गो० उ०।
अग्वेद = अ०।
यजुर्वेद = यजुः।
```



# वैदिक कोषः

# <sub>ओस्</sub> वैदिककोषः

# marri arra

(अ)

अकूप्रीच्यः प्राणो वा अकूप्रीच्यः। कौ०८।५॥

अक्षरपङ्कयः प्राणापानी वा अक्षरपङ्कयः। कौ॰ १६।८॥

, पश्चो वा अक्षरपङ्कयः। कौ०१६। ८॥

अक्षरपङ्क्तिः सुमत्पद्वग्द (सु, मत्, पर्, चग. दे) इत्येष वै यहोऽक्ष-रपंक्तिः। ऐ० २। १४॥

अक्षरपङ्क्तिक्छन्दः ( यजुः १४ । ४ ) असी वै लोकोऽक्षरपङ्क्तिक्छन्दः । श०८ । ४ । २ । ४ ॥

अक्षरम् तद्यदक्षरत्तरमाद्धरम्। २१०६।१।३।६॥

, यदक्षरदेव तस्त्रादक्षरम् । जै० उ०१ । २४ । १॥

" यद्वेवाक्षरं नाक्षीयत तस्मादक्षयम् । अक्षयं ह व नामैततः। तद्श्वरमिति परोक्षमाचक्षते । जै० उ०१ । २४ । २ ॥

"कतमत्तव्सरमिति । यत्सरस्राऽसीयतेति । इन्द्र इति । जै० उ०१ । ४३ । ८॥

n अक्षरेणैव यहस्य छिद्रमपिदधाति। तां द।६।१३॥

" विराजो वा एतद्वपं यदश्वरम् । तां॰ ८।६। १४॥

अक्षर्या अक्षर्यया (स्वर्ग लोकं) ऋषयोत्त्रप्राज्ञानन् । तां ॰ ८।४।७॥ अक्षि यदेतन्मण्डलं तपित यश्चेष रुक्म इदं त्रच्छुक्रमक्षर्भध वदे-तद्धिदीव्यते यश्चेतत्युष्करपर्णमिदं तत्कृष्णमक्षर्भथ य प्ष प्तस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चेष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेष स योऽयं दक्षिणेऽक्षन्युक्षः । श० १० । ४ । १ । ७ ॥

> प्रिंटर लाला मोहनलाल थापर के अधिकार से असूत इलैक्ट्रिक प्रेस लाहौर में छपा।

अक्षि स एव एवेन्द्रः । योऽयं दक्षिणेऽश्वनपुरुषोऽथेयमिन्द्राणी (योऽयॐसन्येऽश्वनपुरुषः)। द्या॰ १०। ४ । २ । ९ ॥

" (योऽयं दक्षिणेऽश्चन्पुरुषः) तस्यैतन्मिथुनं योऽयॐसब्येऽश्चन्पु-रुषः । रा॰ १० । ५ । २ । ६ ॥

अक्षितिः भ्रद्धेव सकृदिष्टस्याक्षितिः स यः श्रद्धानो यजते तस्येष्टं न क्षीयते। कौ॰ ७।४॥

" पुरुषो वाऽक्षितिः। श०१४।४।३।७॥

" आपोऽक्षितिर्या इमा एषु लोकेषु याइचेमा अध्यात्मन्। कौ०७।४॥

अग्नयः चत्यारो ह वाऽअग्नयः। आहित उद्धृतः प्रहृतो विहृतः। २०११।८।२।१॥

,, ते वाऽएते प्राणा एव यद् (आहवनीयर्गाहपत्यान्वाहार्य-पचनाच्याः) अग्नयः। इा० २ । २ । २ । १८ ॥

अग्नतपूर्वणेत्सः आग्नापोष्णभेकादशकपाळं पुरोडाशं निर्वपति । २००५ । २ । ५ । ५ ॥

अग्नाविष्णु अग्नाविष्णु वे द्वानामन्त बाजो । कौ० १६ । ८॥ ,, अप्नावैष्णयमेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श०३। १।३।१॥५।२।३।६॥

अग्निः स यदस्य सर्वस्यात्रमसुज्यत तस्मादित्ररिप्रहे व तमार्गन-रित्याचक्षते परे।ऽक्षम्। श०६।१।११॥

" तद्वाऽदनमेतद्ग्रे देवानां (प्रजापतिः ) अजनयत । तस्मान् द्विनरिप्रद्वे चै नामतचद्गिनरिति । श० २ । २ । ४ । २ ॥

, यद्वेवाह स्वर्णधर्मः स्वाहा स्वर्णार्कः स्वाहेत्यस्यैवैतानि (घर्मः, अर्कः, ग्रुकः, ज्योतिः, सूर्यः ) अग्नेनीमानि । श० ९ । ४ । २ । २ ॥

,, तान्येतान्यष्टौ ( रुद्रः, सर्वः = शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, महान्देत्रः, इंशानः) अग्निरूपाणि । कुमारा नवमः । श॰ ६ । १ । ३ । १८ ॥

" आंग्रेवें स देवस्तस्यैतानि नामानि, शर्व इति यथा प्राच्या आवक्षते भव इति यथा वाहीकाः पशुनां पती खद्रोऽग्निरिति। अग्निः तान्यस्याशान्तान्येवेतराणि नामान्यग्निरित्येव शान्ततमम् । श०१।७।३।८॥

- ,, यो वै रुद्रः सोऽग्निः । श० ४ । २ । ४ । १३ ॥
- ,, अग्निर्वाऽअर्कः। ज्ञ**०२।४।१।४॥१०।६।२।५॥**
- "अयं वाऽआग्निरकः । ञ∘द।६।२।१९॥९।४।२।१८॥
- ,, अग्निर्वा अरुषः । तै० ३ । ९ । ४ । १ ॥
- ,, अक्रिर्वे पश्नामीष्टे । श०४ । ३ । ४ । ११ ॥
- ,, तऽएते सर्वे पशवो यदग्निः। श०६।२।१।१२॥
- ,, अग्निर्ह्येष यत्पदावः। रा०६।२।१।१२॥
- "पञ्चरेष यद्क्षिः रा०६।४।१।२॥७।२।४। ३०॥ ७। ३।२।१७॥
- ,, अग्निर्हि देवानां पशुः । ऐ०१ । १५ ॥
- ,, ते देवा अज्ञवन्पशुर्वाऽअग्निः। श०६।३।१।१२॥
- ,, अग्निवै देवानामत्रमे। विष्णुः परमः। ऐ०१।१॥
- ,, अग्निर्वै देवानामवरार्ध्यो विष्णुः परार्ध्यः । कौ० ७ । १ ॥
- ,, असिर्वै यज्ञस्यावराध्यों विष्णुः परार्ध्यः। २०३ । १। ३। १॥५ । २ । ३ । ६॥
- ,, पते वै यहस्यान्त्ये तन्त्रौ यदग्निश्च विष्णुदन । पे॰ १ । १॥
- ,, अग्निर्वै देवानां वसिष्ठः। ऐ०१।२८॥
- " शिर एतद्यक्षस्य यद्शिः। श०९।३।३१॥
- "अग्निर्वे योनिर्यक्रस्य । श०१। ५।२।११, १४॥ ३।१। ३।२८॥ ११।१।२।२॥
- ,, अग्निर्वे यक्षमुखम्। तै०१।६।१।८॥
- ,, अग्निः सर्वा देवताः । पे• २ । ३ ॥ तै० १ : ४ । ४ । १० ॥
- " अग्निर्वे सर्वा देवताः। ऐ॰ १।१॥ श०१।६।२।८॥ ३। १।३।१॥ तां०९।४।५॥ १८।१।८॥ घ०३।७॥ गो० उ०१।१२,१६॥
- ,, सर्वदेवत्योऽग्निः। श॰६।१।२।२८॥
- " अग्नेर्बा एताः सर्वास्तन्यो यदेता (वाय्वादयः) देवताः । ए०३।४॥
- " अग्निर्वे सर्वेषां वेवानामात्मा । श०१४ । ३ । २ । ५ ॥

[ अग्निः ( ४ )

भग्निः सर्वेषामुह्वैष देवानामात्मा यद्ग्निः। शाका ७ । ४ । १ । २४ ॥ ९ ः ५ । १ । ७ ॥

,, आत्मैवाग्निः। श॰६।७।१।२०॥१०।१।२।४॥

,, आतमावाऽअग्निः। श०७।३।१।२॥

,, प्रजापतिर्देवताः सृजमानः । अश्चिमेव देवतानां प्रथममसृजत । तै॰ १ । १ । ६ । ४॥

,, सः ( प्रजापितः ) अग्निमव्यक्तितं वे मे ज्येष्टः पुत्राणामसि । त्यम्प्रथमो वृणीष्वेति ।सः (अग्निः ) अव्यक्तिमन्द्रं साम्रो वृणे ऽन्नाद्यमिति । जै॰ उ॰ १ । ५२ । ५-६ ॥

, अग्निमुखा वै देवताः। तां २४ । १४ । ४ ॥

,, अग्निना वै मुखन देवा असुरातुक्थेभ्यो निर्जघ्तुः । ऐ॰ ६ । १४ ॥

, तस्मादेवाअग्निमुखाअन्नमदन्ति श०७।१।२।४॥ , अग्निर्वेदेवानां मुखम् ।को०३।६॥५।४॥तां०६।१।

६॥ गो० उ० १। २३॥

"अग्निर्वे देवानां मुखं सुहृदयनमः । ऐ० ७ । १६॥

"अग्निर्वे देवतानां मुखं प्रजनियता स प्रजापितः। २०३। ९।१।६॥

, अग्निर्वैदेवयोनिः। ऐ०१। २२ ॥ २ । ३ ॥

,, अग्निर्वे देवानां मृदुहृद्यतमः। ३१०१।६।२।१०॥

,, अग्निवैदेवानामन्नादः। तै०३।१।४।१॥

,, स्र यो हैवमेतमग्निमन्नादं वेदानादे। हैव भवति । श॰ २ । २ । ४ । १ ॥

, अकादोऽग्निः। श॰२।१।४।२८॥२।२।४।१॥

,, (प्रजापतेर्या) अन्नादा (तम्ः) तद्गिः। ऐ०५। २५ ॥

" अग्री हि सर्वाभ्ये। देवताभ्यो जुह्नति श०१।६।२।८॥

,, अक्षिर्देवानां जठरम्। तै०२।७।१२।३॥

, सर्वे वाऽइद्मग्नेरन्नम्। श०१०।१।४।१३॥

., अग्निर्वे सर्वमाद्यम् । तां० २४ । ९ । ३ ॥

,, एष उह वाब देवानाम्महाशनतमो यदाग्नेः । जै० उ० २। १५।१॥ भागः सर्वतो मुखोऽयमग्निः। यतो होष कुतस्चाग्नावभ्याद्धति तत एव प्रदहति तेनैष सर्वतोमुखस्तेनान्नादः। श॰२।६। ३।१५॥

,, अग्निरन्नादोऽन्नपतिः । तै०२ । ५ । ७ । ३ ॥

,, अन्नादो चा एषोऽन्नपतिर्यदग्निः । ऐ०१। ८॥

, एष (अग्निः) हि वाजानां पतिः। ऐ०२। 🗴 ॥

, अग्निर्वा अन्नानां रामियता । कौ॰ ६ । १४॥

,, अग्निः प्रज्ञानां प्रज्ञनयिता । तै॰ १।७।२।३॥

,, अग्निर्वे मिथुनस्य कर्त्ता प्रजनयिता। श०३।४।३।४॥

" आग्निर्वे रेतोधा। तै०२।१।२।११॥३।७।३।७॥

,, प्रजननं वा अग्निः। तै०१।३।१।४॥

,, इयं (पृथिवी) हाक्षिः। श० ६।१।१।१४॥६।१।१।१०॥

,, अयं वै ( पृथिवी−) लोकोऽग्निः । इा० १७ । ९ । १ । १७ ॥

"अयं वा ऽअग्निला कः। श॰ १।९।२।१३॥

.. संवत्सर एषोऽग्निः। श०६। ७।१। १८॥

ं संवत्सरोऽग्निः। श॰ ६।३।१।२५॥

,, संबत्सर प्वाग्निः। श०१०। ४। ४। २॥

" अग्निर्मे वाचि श्रितः। तै०३।१०।८।४॥

,, वागेवाग्निः। श०३।२।२।१३॥

" सा या सा वागासीत्सोऽग्निरभवत्। जै० उ० २।२।१॥

,, अग्नेस्तेजसेन्द्रस्येन्द्रियेण स्टर्यस्य वर्षमा तां०१।३।४॥

, तेजो बाऽअग्निः ! श॰ २।५।४।८॥३।९।१।१९॥ तै॰३।९।४।२।

,, अग्निर्वै ज्योती रक्षोहा। श॰ ७। ४। १। ३४॥

,, ते (देवाः) ऽविदुः। अयं (अग्निः) चै नो विग्क्षस्तमः। श॰३।४।३।८॥

,, अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता। झ०१।२।१।६,९॥१।२। २।**१३**॥

,, अग्निर्वे रक्षसामपह्नता।कौ०८।४॥१०।३॥

अग्निः अग्निरु सर्वेषां पाप्मनामपहन्ता । श॰ ७।३।२।१६॥

,, अग्निवैं पाष्मनोऽपह्न्ता । श०२ । ३ । ३ । १३ ॥

"तपो वाऽअग्निः। दा० ३।४।३।३॥

,, तपो मे तेजो मे ऽसम्मे वाङ्मे। तन्मे त्वंयि (अग्नौ)! जै॰ उ०३।२०।१६॥

,, अग्निरेवैनं गार्हपत्येनावति । तै० १ । ७ । ६ । ६ ॥

,, अग्निरेवैनं गृहपतीनां सुवते । तै०१।७।४।१॥

,, अग्निर्वे देवानां व्रतपतिः। दा॰ १।१।२॥३।२। १।२२॥

,, अग्निर्वे देवानां यद्या। ३ : ३ । ७ । ६ ॥

,, अग्निर्वे देवानां होता। पे॰ १।२८॥ ३।१४॥

,, अग्निहीता पञ्चहोतृणाम्। तै॰ ३। १२। ४। २॥

" तस्य (यक्षस्य ) अग्निहाँताऽऽभीत् । गो॰ पू॰ १। १३॥

,, उभयं वाऽएतद्गिनर्वेवानार्थं होता च दूतर्च । रा॰ १।४। ५।४॥

,, स (अग्निः) हि देवानां दूत आसित्। रा० १ । ४ । १ । ३४॥

,, अग्निरेव देवानां दूत आस। श०३।५।१।२१॥

,, अथ योऽग्निर्मृत्युस्सः। जै॰ उ०१।२५।८∦

,, सो (अग्निः = मृत्युः) ऽपामन्नम् ॥ श० १४ । ६ । २ । १० ॥

., पुरुषोऽग्निः। श०१०।४।१।६॥

,, पुरुषो चाऽआंग्नः। श॰ १४। ९। १। १५॥

,, योषा वा ऽअग्निः । **ऋ०**१४।९।१।१६॥

.. योषा वाऽआपो वृषाग्निः । द्या०१ । १ । १ । १८ ॥

.. योषा वाऽआपः। वृषाग्निः। श॰ २।१।१।४॥

.. योषा वै वेदिर्वृषाग्निः। श॰ १।२। ४।१५॥

.. अग्निरु सर्वे कामाः। श०१०। १। ४। १॥

,, मन एवाग्निः। २०१०।१।२।३॥

.. प्राणो वा अग्निः। श०९। ५। १। ६८॥

,, बीर्च्यवा अग्निः । तै०१।७।२।२॥ गो० उ०६।७॥

,, गायत्रक्रन्दा श्राग्निः । तां० ७ । ८ । ४ ॥

अग्निः गायत्रक्कन्द्। अग्निः। तां० १६। ५। १९॥

- ,, अग्निर्वे गायत्री। रा०३।४।१।१९॥
- ,, गायत्री वा अग्निः। श्र०१। ८। २। १३।
- ,, यो वा अत्राग्निर्गायत्री स निदानेन। श०१।८।२।१५॥
- , यस्माद्वायत्रमुखः प्रथमः (त्रिर्काः) तस्मादृद्ध्योऽग्निदींदाय। तां०१०। १।२॥
- " अग्निई वाघ राजन् गायत्रीमुखम्। जै॰ उ॰ ४।८।२॥
- ,, एष उ ह वाव देवानां नेदिष्टमुपचर्यो यद्गिनः। जै॰ उ॰ २। १४:१॥
- ,, अग्निचै देवानां नेदिष्टम्। श०१।६।२।११॥
- , अग्निब्रह्माग्निर्यक्षः। दा०३।२।२।७॥
- " अयं वाऽअग्निर्ब्रह्म च क्षत्रं च । श० ६ । ६ । ३ । १५ ॥
- ,, अग्निरेच ब्रह्म। २०१०। ४। १। ४॥
- ,, ब्रह्मवाअग्निः ⊦कौ०९ । १, ५ ॥ १२ । ८ ॥ दा०२ । ५ । ४ । ८ ॥ ४ । ३ । ४ । ३२ ॥ तै०३ । ९ । १६ । ३ ॥
- ,, ब्रह्माग्निः। द्या०१।३।३।१९॥
- ,, मुखॐ ह्यतदग्नेर्यद्ब्रह्म। २००६। १। १। १०॥
- ,, ब्रह्म वा अग्निः क्षत्रं सोमः। कौ०९। 🗴 🛭।
- ,, पर्जन्यो वाऽअग्निः। श०१४।९।१।१३॥
- ., अक्रियो ऽअहः। दा० ३ । ४ । ४ । १५ ॥
- ,, अशिष्टो ह्यक्रिस्तस्मादाहाशीतमेति । श०१।९।५।२०॥
- , दिशोऽक्षिः। श॰ ६। २। २। ३४॥
- ,, अग्निर्द्ध वे ब्रह्मणो वत्सः। जे॰ उ०२। १३। १॥
- ,, अग्निर्वे स्वर्गस्य लोकस्याधिपतिः । ऐ० ३ । ४२ ॥
- ,, अग्निदेवतानां (सत्)।तां॰ ४।८।१०॥
- " आयुर्वाऽअग्निः। रा॰ ६। ७। ३। ७॥
- , विदेदग्निर्नभोनामाग्ने ऽअक्तिर आयुना नाम्नेहीति । श० ३।५।१।३२॥
- ., अग्निर्वाऽआयुष्मानायुष ईष्टे । श० १३ । ८ । ४ । ८ ॥
- ,, अग्निमीतिथि जनानाम्। तै०२।४।३।६॥

भग्निः सर्वेषां वा एष (अग्निः) भूतानामतिथिः। श०६। ७। ३।११॥

,, अग्निर्वे पथोऽतिवोढा। श०१३।८।४।६॥

,, अग्निर्वाव पवित्रम्। तै०३।३।७।१०॥

., अग्निर्वे देवतानामनीकम्। २१० ४। ३। १। १॥

,, अग्निर्वे देवानां गोषाः । ऐ०१ । २८॥

,, अग्निर्वसुभिरुदक्रामत्। ऐ॰ १। २४॥

,, त्रिवृद्ग्निः। २०६। २। २। २४॥

" त्रिबृद्धा अग्निरङ्गारा अर्विर्धृम इति । कौ० २८ । ५ ॥

,, द्यौर्वा अस्य (अग्नेः) परमं जन्म । श०९। २। ३। ३९॥

,, अग्निर्वे दाता। श०५।२।५।२॥

,, अग्निरन्नाद्यस्य प्रदाता। तां० १७। ९। २॥

,, स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय । मं०२।३।२॥

,, अपनिर्वे हिमस्य भेषजम् । तै०३।९।५।४॥

" अग्निर्वा अइवमेधस्य योनिरायतनम्। ते० ३।९। २१। १, ३॥

,, आग्नेयो वा अजः। गो० उ०३ । १९॥

" (प्रजापतिः) आग्नेयमजं (अधिङ्खत) । হা০ ६। ২। ২। 🗴 ॥

,, आग्नेयो वा ऽअनद्वान्। श॰ ७। ३। २। १६॥ (३। ८। ४। ६॥

" (हेऽग्ने)्चित्रोऽसीति सर्वाणि हि चित्राण्यग्निः। श्र० ६।१।३।२०॥

"अग्ने महां आसि ब्राह्मण भारत । की०३।२॥ श०१।४। २।२॥ तै०३।५।३।१॥

" आदित्यो वाऽअस्य (अग्नेः) दिवि वर्चः। रा०७।१।१। २३॥

,, (यजुः • ११। ३१) असौ वाऽआदित्य एपाऽिनः । हा० ६। ४। १। १॥ ६। ४। ३। ९, १०॥

, अग्निर्हवाअयन्धुः। जै० उ०३ । ६ । ७ ॥

,, अग्निवैं देवानामद्धातमाम्। रा०१।६।२।९॥

,, एवा ह वास्य (अग्नेः) सहस्रं भरता यदेनं एई सन्तं बहुधा विहरन्ति । ऐ०१। २६॥

" एष वै देवानजुविद्वान्यदग्निः (अग्ने नय० यजुः० ४० । १६) ज्ञा० १ । ५ । १ । ६ ॥ भग्निः अग्नेर्वा एषा तनूः। यदोषधयः। तै० ३। १। ५। ७०॥

- ,, अमृतो ह्याग्निस्तस्मादाहादब्धायविति । श०१।९।२।२०॥
- ., इमे वे लोका एषोऽग्निः। द्वा॰६।७।१।१६॥७।३। १।१३॥
- ,, आग्नेयं क्रतुमन्वाह तदिमं (भू-)लोकमाप्नोति । कौ० ११ । २ ॥ १६ । २ ॥
- ,, अग्ने पृथिवीपते । तै० ३ । ११ । ४ । १ ॥
- ,, अयं वाव लोकोऽग्निश्चितः। श०१०।१।२।२॥
- "अग्निरासि पृथिव्या<sup>ॐ</sup> श्रितः।अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा । तै∙ ३ । ११ । १ । ७ ॥
- ,, युनज्मि ते पृथिवीमग्निना सह । तां० १।२।१॥
- "अग्निज्योतिज्योतिरग्निरिति तिदमं (भू-)छोकं छोकानामा-मोति प्रातःसवनं यज्ञस्य । कौ॰ १४ । १ ॥
- ,, अग्नेवै प्रातः सवनम्। कौ०१२ । ६॥ १४ । ५ ॥ २८ । ५ ॥
- ,, ददा इति इ वा अयमग्निर्दाप्यते । जै॰ उ०३ । ६ । २ ॥
- ,, दीदायेव ह्यग्निवैश्वानरः । तां १३ । ११ । २३ ॥
- ,, तं (अग्नि) नैव हस्ताभ्यां स्पृशेन्न पादाभ्यां न दण्डेन । जै॰ उ०२ । १४ । ३ ॥
- ,, स (अ(ग्नः) एताः (पवमानपात्रकशुच्याख्याः) तिस्नः (आ-ःमीयाः) तनूरेषु लेकिषु(=पृथिष्यन्तरिक्षद्युलोकेषु यथाक्रमं) विन्यधत्त । रा० ३ । २ । १ । १४ ॥
- ,, अग्निरेंवेभ्यो निलायत। आख्रूरूपंकृत्वा स पृथिवीं प्राधि-शत्।तै०१।१।३।३॥
- ,, अग्निदेवेभ्यो निलायत । अश्वो रूपं कृत्वा सोऽश्वत्थे संब-त्सरमतिष्ठत् । तै॰ १ । १ । ३ । ९ ॥
- " अग्निर्वाअर्वा।तै०१।३।६।४॥
- ,, रोद्वितो हाग्नेरइवः। श०६।६।३।४॥
- ., तदेभ्यः (देवेभ्योऽग्निः) स्विष्टमकरोत्तरमात् (अग्न्ये) स्वि-ष्टकृत ऽश्ति (क्रियते)। श १। ७। ३। ९॥
- ,, आहुतयो बाऽअस्य (अग्नेः) त्रियं श्वाम । श०२।३।४।२४॥

```
[ अग्निर्गाचिकेतः ( १० )

अग्नः अग्नेः पूर्व्वाद्वतिः। ते०२।१।७।१॥

" त्रयोद्शाग्नेदिचातिपुर्शवाणि। श०९।३।३।९॥

" यद्वै शुक्तं यह्नस्य तदाग्नेयम्।श०३।२।३।९॥

" महतोऽद्भिरग्निमतमयन्। तस्य तान्तस्य द्वदयमाच्छिन्दन्

साऽशनिरमयत्। ते०१।१।३।१२॥
```

,, तस्मादग्नये साय<sup>१</sup>% ह्रयते सूर्य्याय प्रातः । तै॰ १ । १ । २ | ६ ॥

,, पञ्चितिकोऽग्निः। श॰६। ३।१। १४। । ८।६।३।१२॥ ,, सप्तचितिकोऽग्निः। श॰६।६।१।१४॥८।१।१।१।३६॥ ,, आग्नेय एककपालः (पुरोडाशः)। तां०२१।१०।२३॥ , आग्नेयोऽएकपालः पुरोडाशो भवति। श॰२।५।१।८॥

"तस्मादनूचानमाहुर्गनकत्प इति । श०६।१।१।१०॥ "स्वेश्वदेवेन यजते । अग्निरेच तर्हि भवत्यग्नेरेच सायुज्य ७ सलोकतां जयति । श०१।६।४।८॥

अग्निः कामः अग्निर्धे कामो देवानामीश्वरः । कौ०१९।२॥
अग्निः पवमानः परावे।वा अग्निः पवमानः । तै०१।१।६।२॥
अग्निः पावकः आपो वा अग्निः पावकः । तै०१।१।६।२॥
अग्निः ग्रुचिः असौ वा आदित्योऽग्निः द्युचिः। तै०१।१।६।२॥
अग्निः सुषमिद् वायुवी अग्निः सुषमिद्वायुद्धि स्वयमात्मानं समिन्धे

अग्निः स्विष्टकृत् रुद्रोऽग्निः स्विष्टकृत्। तै० ३।९।११।३,४॥ अग्नित्या सर्व वा अग्निचित्या। कौ० १९।५,७॥ अग्निरनीकवान् असौ वा आदित्योऽग्निरनीकवान् । तै० १।६। ६।१॥

स्वयमिदं सर्वं यदिदं किञ्च। ऐ० २। ३४॥

भग्निरपत्तगृहः इयं (पृथित्री) वा अग्निरपन्नगृहः । तै० ३ : ३ । ९ । ८ ॥

अनिर्नाचिकेतः संचत्सरो वा अनिर्नाचिकेतः । तै० ३ । ११ । १० । १, ४ ॥

,, हिरण्यं वा अग्नेनर्गचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११ । ७ । ३ ॥ अग्निर्नाचिकेतः हिरण्यं या अग्नेर्नाचिकेतस्य शरीरम् । तै०३। ११।७।३॥

,, अयं वाव यः (वायुः) पत्रते । सोऽग्निर्नाचिकेतः । तै० ३ । ११ । ७ । १ ॥

अभिनवैश्वानरः संबत्सरोऽभिनवैश्वानरः । ऐ० ३ । ४१ ॥

,, (यजुः १४।७) संवत्सरो वाऽअग्निर्वेश्वानरः । श● ६।६।१।२०॥८।२।२।८॥

,, इयं वै पृथिव्यग्निर्वेश्वानरः। त्रा० ३। ८। ४। ४॥

,, इयं (पृथिवी) वा अग्निवैश्वानरः । तै०३।८।६। २॥३।९।१७।३॥

,, एष वा अग्निर्वेश्वानरः।यद्ब्राह्मणः। ते०२।१।४।५॥

,, तर् (हिरण्यं ) आत्मन्नेच हृदय्येग्नो वैश्वानरे (= "जाठराग्नौ" इति सायणः) प्रास्यात्। तै०३।११। ८।७॥

अग्निष्टुत् ज्योतिष्टोमेनाग्निष्टुता यञ्जविश्वष्टो यजेत। तां०१७। ६।१॥

, योऽपूत इव स्याद्गिनष्टुता यजेताग्निनैवास्य पाप्मानम-पद्दत्य त्रिवृता तेजो ब्रह्मवर्धसं द्धाति। तां०१७। १। ३॥

,, सप्तद्दोनाग्निष्दुताम्नाद्यकामो यजेत । तां १७।९।१॥

,, तेन ( अग्निष्टुता ) एनं (इन्द्रं ) अयाजयत्तेनास्य (इन्द्रस्य) अश्लीलां (= पापां) वाचमपाहन् । तां०१७। ५।१॥

अभिनद्दोमः स वा प्रवेश्निरेव यद्गिनप्रोमस्तंयवस्तुवंस्तस्माद्गिनस्तो-मस्तमग्निस्तोमं संतमग्निष्टोममित्याचक्षते। ऐ•३। ४३॥

,, अग्निरग्निष्टोमः । ऐ० ३ । ४१ ॥ अग्निर्वाऽअग्निष्टोमः । २००३ । ९ । ३ । ३२ ॥

" यो वा एव (सूर्यः) तपत्येषोऽग्निष्टोम एव साहः। ऐ० ३। ४४॥

,, यो ह वा एष (सूर्यः) तपत्येषोऽग्निष्टोम एष साहः। गो० उ०४।१०॥

,, कनीनिके अग्निष्टोमौ । तां०१० । ४ । ३ ॥

,, ब्रह्म यः अग्निष्टोमः। कौ०२१। ४॥

अप्रिष्टोमः ब्रह्मवर्चसं वा अग्निष्टोमः। तै०२।७।१।१॥

- ,, आत्मा वा अग्निष्टोमः । तां० १९ । ५ । ११ ॥
- ,, विर्ध्यं वा अग्निष्टोमः । तां• ४ । ५ । २१ ॥
- ,, प्रतिष्ठा या अग्निष्टोमः । कौ० २५ । १८ ॥
- , त्रिवृद्गिष्टोमः। ष०३।९॥
- .,, पुरुषसंमितो वाऽअग्निष्ठोमः । श॰ ३ । ९ । ३ । ३२ ॥
- ,, ज्योतिर्वा अग्निष्टोमः । कौ० २४ । ९॥
- " ज्योतिर्वा एषे।ऽग्निष्टोमो ज्योतिष्मन्तं पुण्यं लोकअयिति य एवं विद्वानेतेन यजते। तां० १९। ११। ११॥
- ,, एषा वात्र यक्षस्य मात्रा यदग्निष्टोमः । तां० २० । ११।८॥
- ,, स वा एप संवत्सर एव यदग्निष्टोमश्चतुर्विश्वत्यर्ध-मासो वै संवत्सरश्चतुर्विशतिरग्निष्टोमस्य स्तुतशस्त्राणि, तं यथा समुद्रं स्नोत्या एवं सर्वे यशकतवोऽिपयंति। ऐ॰ ३। ३९॥
- ,, अग्निष्टोमो वै संवत्सरः। ऐ० ४। १२॥
- ,, **द्वाद्शाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि ⊨ तै०१।२।२।१॥** तां०धा२!१२॥
- ,, ज्येष्ठयक्षो वा एव यद्गिन्दोमः। तां०६।३।८॥
- ,, एष वाव यज्ञः (= "मुख्यो यज्ञः" इति सायणः ) यद्गिन-ष्टोमः, एकस्मा अन्यो यज्ञः कामायाहियते सर्वेभ्योऽग्नि-ष्टोमः। तां० ६। ३। १-२॥
- ,, अग्निप्टोमो वै यज्ञानां मुखम् ॥ कौ०१९। ८॥
- " यशमुखं वा अग्निण्टोमः । तै०१।८।७।१॥तां० १८।८।१॥
- ,, अग्निष्टोमेन वै देवा इमं लोकं (भूलोकं) अभ्यजयन्। तां०९।२।९॥२०।१।३॥
- " इममेव लोकं पशुबन्धेनाभिजयति । अथो अग्निष्टोमेन । तै० ३ । १२ । ४ । ६ ॥
- ,, एष वै यज्ञः स्वर्ग्यो यद्गिनछोमः। तां० ४। २। ११॥ अग्निष्ठा यजमानो वाऽअग्निष्ठा। वा० ३। ७। १। १३॥

अग्निहोत्रम् (गौः) अग्नेर्द्वताद्जनीति । तद्गिनहोत्रस्याग्निहोत्र-त्वम्।ति०२।१।६।३॥

मुखं वाऽपतद्यक्तानां यदग्निहोत्रम् । रा०१४।३।१।२९॥

एतद्वै जरामर्यश्रे सन्त्रं यद्गिनहोत्रं जत्या वा ह्यवा-91 स्मान्मुच्यन्ते सृत्युना वा। रा०१२।४।१।१॥

तस्मादपत्नीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेत्। ऐ० ७।९॥

सायंत्रातर्द्यग्निहोत्राहुती जुह्नति । २०१०। १। ४ । २॥

(अग्निहोत्रं) पय पवेति ॥ यत्पयो न स्यात् । केन जुहुया इति ब्रीहियवःभ्यामिति यद्ब्रीहियवौ न स्यातां केन जुहुया इति या अन्या ओषधय इति यदन्या ओष-धयो न स्युः केन जुहुया इति या आरण्या ओषधय इति यदारण्या ओषधयो न स्युः केन जुहुया इति वानस्पत्ये-नेति यद्वानस्पत्यं न स्यात्केन जुहुया इत्यद्विरिति यदापी न स्यः केन जुहुया इति ॥ स होवाच । न वाऽइह तर्हि कि चनासीद्थैतद्रूयतैव सत्य १५ श्रद्धायामिति । श्र ११ | ३ | १ | २-४ ||

दुग्धेन सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात् । कौ ५ ४ । १४ ॥ ,, यवाग्वैव सायंप्रातरग्निहोत्रं जुहुयात् । कौ० ४ । १४ ॥ बन्सो वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम् । अग्निहोत्रं यज्ञा-

नाम्। तै०२।१।५।१॥

अस छं स्थितो वा एप यज्ञः। यद्गिनहोत्रम् । तै० २। 23 शाक्षाद्रा

गौर्वा अग्निहोत्रम्। तै० २।१।६।३॥ 23

सर्वाभ्या वा एप देवताभ्या जुहोति योऽग्निहोत्रं जुहो->> ति। तै॰ २।१। ८।३॥

किन्देवत्यमग्निहोत्रमिति । वैश्वदेवमिति वयात् । तै०२। " १।४।६॥

प्राजापत्यमग्निहोत्रम्। श०१२। ४।२।१॥

सूर्यो ह वाऽअग्निहोत्रम्। रा०२।३।१।१॥

प्राण एवाग्तिहोत्रम्। श०११। ३।१।८॥ 11

भिम्रहोत्रम् रेतो वा एतद्वाजिनमाहिताग्नेः। यदाग्निहोत्रम् । तै०३। ७।३।६॥

"सयो हैवं विद्वानिमिहोत्रं च जुहोति वर्शपूर्णमासाभ्यां चयजते मासि मासि हैवास्यादवमेधेनेष्टं भवति। श० ११।२।४।४॥

,, स्वर्ग्य वाऽ एतद्यद्ग्निहोत्रम्। द्य०१२।४।२।७॥

, नीई वाऽएपा स्वर्ग्या । यद्गिनहोत्रं तस्याऽएतस्यै नावः स्वर्ग्या या आहवनीयस्चैव गाईपत्यस्च नौमण्डे ऽअथैष एव नावाजो यत्क्षीरहोता । रा० २ । ३ । ३ । १४ ॥

अग्निहोत्री (गौः ) वाग्घवा ऽएतस्याग्निहोत्रस्याग्निहोत्री । दा०११। ३ : १ । १॥

> ,, दौर्वाऽएतस्याग्निहोत्रस्याग्निहोत्री । द्वा० १२ । ४ । १ । ११ ॥

> ,, इयं (पृथिवी) वा अग्निहोत्री । तै०१। ४।३।१∄

अमीत् यश्ममुखं वा अमीत्। गो० उ० ३।१८॥

,, अम्नीत्पत्नीषु रेतो धत्ते।गो० उ०४। ५॥

अमिशोमी प्राणापानावम्नीषोमी । ऐ०१।८॥

,, चक्षुषी अग्नीषोमौ । ऐ०१ । ८॥

, यच्छुक्कं तदाग्नेयं यत्कृष्णं तत्सौम्यं यदि वेतरथा यदेव कृष्णं तदाग्नेयं यच्छुक्कं तत्सौम्यं (रूपं) यदेव विक्षते तदाग्नेयं कृष्णि द्युष्केऽइव हि विक्षमाणस्याक्षिणी भवतः शुष्कमिव ह्याग्नेयं यदेव स्वपिति तत्सौम्यक्ष रूपमाद्वेऽइव हि सुषुषुपो ऽक्षिणी भवत आर्द्र इव हि सोमः। १०१। ६। ६। १।

, द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति । आई चैष शुष्कं च यच्छु-ष्कं तदाम्नेयं यदाई तत्सीम्यम् । दा०१ । ६ । ३ । २३ ॥

,, सूर्यं प्वाग्नेयः । चन्द्रमाः सौम्योऽ हरेवाग्नेयछ रात्रिः सौम्या य प्वापूर्यते ऽर्द्रमासः स आग्नेयो योऽपक्षी-यते स सौम्यः। इ०१ । ६ । ३ । २४ ॥

## अर्गापोमी अहोरात्रे या अर्गापोमी। की०१०।३॥

- ,, अग्नीषोमीयमेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श० ५ । २ । ३ । ७ ॥
- " अग्नीषोमाभ्यां वा इन्द्रो वृत्रम**इ**न्निःते। तै०१।६।१।६॥
- ,, अग्नीषोमौ वै देवानां मुखम्। गो० उ०१।२०॥
- " तस्माद्यस्यं कस्यं च देवताये द्विर्विर्वपन्ति तत्पुरस्ता-दाज्यभागावग्नीषामाभ्यां यजन्ति । श०१।६।३।१९॥
- " अथ यदग्नीपोमी प्रथमी देवतानां यजति दार्रापौर्णमाः सिके वा एते देवते। का॰ ४।२॥
- अप्रेगुवः (बज्ज॰ १ + १२) त(ः (आपः) यत् समुद्रं गच्छन्ति तेनाग्ने-गुवः (उच्यन्ते) । श०१ । १ । ३ । ७ ॥
- अभेषुवः (यज्ञ॰ १ । १२) ताः (आपः) यत् प्रथमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति तेनाग्रेपुवः (उच्यन्ते) । द्रा० १ । १ । ३ । ७ ॥
- अक्काई छन्दः (यज्ञ० १५। ५) आपो वाऽअङ्क्षं छन्दः। श० ८। ४। २। ६ अङ्कुपं छन्दः (यज्ञ० १५। ४) आपो वाऽअङ्कुपं छन्दः। श० ८। ५। २। ४॥ अङ्कानि न वै सक्चदेवात्रे सर्वः संभवत्येकैकं वा अङ्कं संभवतः संभव्वतीति। पे० ६। ३१॥
  - "नह व सक्तदेवाग्रे सर्वे सम्भवति, एकैकं वा अङ्गं सम्भवतः सम्भवति । गां० उ०६।९॥
  - ,, अष्टावङ्गानि। २०९।२।२।६॥
- अक्रिसः येंऽगारा आसंस्तेंऽगिरसोऽभवन् । ऐ० ३ । ३४ ॥
  - .. अङ्गारेभ्योऽङ्गिरसः (समभवन् ) । श०४ । ४ । १ । ८ ॥
  - ., वेऽङ्गिरसः स रसः। गो० पू० ३ । ४॥
- ,, तस्मादङ्किरसोऽबीयान ऊर्ध्वस्तिष्ठति।गो०पू०१।२॥ अक्रिरसामनुकीः एतेन वा अङ्गिरस आदित्यानाप्नुवन् । तां०१६। १४।२॥
- भक्तिः तं घरणं मृत्युमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्य श्रान्तस्य तप्त-स्य संतप्तस्य सर्वेभ्योऽङ्गभ्यो रसोऽश्वरत् सोऽङ्गरसोऽभवत्तं

िअजः

वा प्तमङ्गरसं सन्तमिङ्गरा इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्ष-श्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः। गो० पू० १ । ७ ॥ अङ्गिराः (ऋ०६।१६।११) अङ्गिराउ द्यग्निः। २०१।४।१। २४॥

- ,, (=श्रीनः) अग्नि पुरीष्यमङ्गिरस्वदच्छेम इत्यग्नि पशब्य-मग्निवदच्छेम इत्येतत् । श०६।३।३।३॥
- ,, (यजु०११।४५) अङ्गिरा वाऽअग्निः। श०६।४।४।४॥ ,, प्राणो वा अङ्गिराः। श०६।१।२।२८॥६।४।२।३,४॥
- अच्छाबाकः ऐन्द्राग्नोऽछावाकः। रा० ३ । ६ । २ । १३ ॥
  - ,, भिथुनं वा अच्छावाक ऐन्द्राग्नी ह्यच्छावाकः । श॰ ४। ३।१।३॥
  - ,, विर्ध्यवान्वा एप बह्बुचो यदच्छावाकाः। गो० उ० ४ । १४ ॥
  - ., प्रतिष्ठावाअच्छावाकः । कौ०३० । ९ ॥
  - ,, ऐन्द्रावैष्णत्रमच्छात्राकस्योक्थं भवति । गो० उ०४ । १४ ॥ ४ । १० ॥
    - , रैयतमच्छावाकस्य । कौ०२५ । ११ ॥
  - ,, भरद्वाजाद्च्छावाकः (न प्रच्यवते)। गो० उ०३। १३॥
- भिष्णद्रम् (साम) यद्वा एतस्य (अष्टमस्य) अह्नदिखद्रमासीत्तदेवा अव्छिद्रेणाण्योहॐस्तदिखद्रस्याछिद्रत्वम् । तां॰ १४।९।३६॥
- भिष्ठद्रं पिषत्रम् (यजु०१।१२) यो वा ऽअयं (वायुः) पवत ऽपषो ऽच्छिद्रं पवित्रम् । रा०१।१।३।६॥ ,, असौ षा आदित्योऽच्छिद्रं पवित्रम् । तै० ३।२।
  - ५।२॥
- अष्युतः (=अिनः ) ते ( देवाः ) यहत्नभिक्षयमाना अधाग्निमायत-नाम्नाच्यावयंस्तस्मादग्निरच्युतः।दा०१।६।१।६॥
- भन एकपात् तथ्ठसूर्य्यं देवमजमेकपादम् ।। तै॰ ३ । १ : २ । ८ ॥ मजः अध यः कपाले रसो लिप्त आसीत्सो ऽजो ऽभवत् । श० ६ । १ । १ । ११ ॥

अजः अथ यः स कपाछे रसो छिप्त आसीदेष सो ऽजः। श० ६। 31818211

तस्याक्षिभ्यामेव तेजोऽस्रवत्। सोऽजः पशुरभवद्धूमः। श० १२।७।१।२॥

( प्रजापतिः ) वाचो ऽजम् (निरमिमीत)। श॰ ७। ५। २। ६॥

वाग्वाऽअजः। रा०७। ५।२। २१।

आग्नयो वाऽअजः । श०६। ४। ४। १४॥ गो० ७०३। १९॥

ब्रह्म वा ऽअजः। रा॰ ६।४।४।१५॥

ब्राह्मर्ण ( अनु ) अजः । रा० ६ । ४ । ४ । ११ ॥

अजोद्गीषोमीयः। तां० २१ । १४ । ११ ।

एष एतेषां पशूनां प्रयुक्ततमो यद्जः। ५०२। ८॥

अजेहि सर्वेषां पद्मनार्थः रूपम्। श०६। ५।१।४॥ अजर्षभः प्रजापतिर्वाऽएप यद्जर्षभः। श० ५।२।१।२४॥

अजन्नः (यजुः १२ । १८ ) आग्नरजन्नः । श० ६ । ७ । ४ । ३ ॥

अजा आजा ह वै नामेषा यदजेतया होनं (सोमं) अन्तत आजित तामेतत्पराऽक्षमजेत्याचक्षते । श॰ ३ । ३ । ३ । ९ ॥

प्रजापतेर्वै शोकादजा (ः) समभवन् । श॰ ६ । ४ । ४ । १६ ॥

यह्नस्य र्राषिछिन्नस्य ग्रुगुदकामत्ततोऽजा समभवत् । रा० १४ । १ । २ । १३ ॥

तपसो ह वाऽएपा प्रजापतेः सम्भृता यदजा तस्मादाह तप-सस्तनूरसीति । श०३।३।।३।८॥

आग्नेयी वा एषा यदजा। ते॰ ३।७।३।१॥

अजा ह सर्वा ओषधीराति । श॰ ६।५।४।१६॥

सा (अजा) यत् त्रिः संवत्सरस्य विजायते तेन परमः पद्युः श्व ३।३।३।८॥

अजावयः तस्मादेताः (अजावयः ) त्रिः संवत्सरस्य विजायमाना द्वौ त्रीनिति जनयन्ति । श०४ । ५ । ६ ॥

अक्षयो वाषतः ( यजुः ११ । ४२ ) रदमयो वाऽएतस्य ( आदित्यस्य) अअयो वाघतः। श०६। ४।३।१०॥

छंदांसि वा अंजयो वाघतस्तैरेतद्देवान् यजमाना विद्वयंते ममयश्रमागच्छत ममयश्रमिति। पे॰२।२॥

अञ्जलिः द्रा वाऽअञ्जलेरंगुलयः। रा० ९ । १ । १ । ३९ ॥

,, तस्मादु हैतद् भीतोऽअर्छि करोति । श०९।१।१।३९॥ अअस्कीयाः एतेन वै नमी साप्यो वैदेहो राजाञ्जसा स्वर्ग लोकमद-असागोमित तद्अस्कीयानामञ्जस्कीयत्वम् । तां०२५। १०।१७॥

अतिग्रहाः अष्टावितग्रहाः (अपानः, रसः, नाम, रूपम्, राब्दः, कामः कर्म, स्पर्शः )। रा०१४। ६।२।१॥

अतिप्राद्याः (ग्रहाः ) ते (अग्नीन्द्रसूर्याः ) पतानतित्राह्यान्द्रद्यु-स्तानत्यगृद्धतं तद्यदेगानत्यगृद्धतं तस्माद्तित्राह्यां नाम । इा० ४ । ४ । ४ ॥

, (ब्रहाः) देवा व यदन्यं ब्रह्मेयं श्रस्य नावारुन्धत तदति-ब्राह्मेरित गृद्यावारुन्धत । तदिन ब्राह्माणा भिने ब्राह्मत्वम् । तै०१।३।३।१॥

अतिच्छन्दः उदरमितच्छन्दः पश्चो चे छन्दा श्रस्यन्नं पश्च उदरं बाऽअन्नमत्युदर्शः हि चाऽअञ्चल्लाते तस्माध्यदे दरमन्नं प्राप्नीत्यथ तज्जग्धं यात्यामक्षयं भवति तद्यदेषा पश्-ब्छन्दा श्रस्यति तस्माद्तिच्छन्दा अन्तिच्छन्दः ह चे तामितच्छन्दा इत्याचक्षते परोऽसम् । श॰ ६।६। २।१३॥

,, (ऋक्) अति या एषा (ऋक्) अन्यानि छन्दार्थकि यदति छन्दाः । नां॰ ४ । २ । ११॥

" छन्दसां वे ये। रस्रोऽत्यक्षरत्सोऽतिछंदसमभ्यत्यक्षरत्त-दतिछंदसोऽतिछंदस्त्वम् । ऐ० ४ । ३ ॥

अतिच्छन्दे। वै छन्दसामायतनम् । गो॰ पृ॰ ५ । ४ ॥

,, वर्ष्म वाएपा छन्दसां यदतिच्छन्दाः। तै०१।७।९।६॥

,, एषा वै सर्वाणि छन्दाॐसि यदतिच्छन्दाः। श•३। ३।२।११॥४।४।५।७॥

" अतिष्व्यन्दावं सर्वाणि ब्न्दार्श्वसि । तै०१।७।९।६॥ " इमे वे लोका अतिब्रन्दाः । तां०४।९।२॥

अतिथिः यथा राहे वा ब्राह्मणाय वा महासं वा महाजं वा पचेत्। (पश्यत-वसिष्ठधर्मसूत्रम् ४।८॥ याह्मबल्क्य स्मृ०१। १०९) शाव ३।४।१।२॥ भतिथिः अतिथिर्दुरोणसत्। श० ४ । ४ । ३ । २२ । अतिथिर्दुरोणसत् एप (सूर्यः) वः अतिथिर्दुरोणसत्। वे॰ ४ । २०॥ अतिपुरुषः य आदित्ये सोऽतिपुरुषः । जै॰ उ० १ । २७ । २ ॥ अतिमानः तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मुखं यदातिमानः । श०

श्री १ । १ । १ १ । १ । द । १ ॥ अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्त्राच्या अस्

अतिरात्रः भृतं पूर्व्वोऽितरावो भविष्यदुत्तरः पृथिवी पूर्व्वोऽितरात्रो द्योरुत्तरोऽग्निः पूर्वोऽितरात्र आदित्य उत्तरः प्राणः पूर्वो ऽतिरात उदान उत्तरः। तां०१०।४।१॥

., चक्षुषी अतिरात्रौ । तां० १० । ४ । २ ॥

,, (यज्ञः) संवत्सरस्य वा एतौ दंष्ट्रौ यदतिरात्रौ तयोर्न स्वप्तव्यं संवत्सरस्य दंष्ट्रयोरात्मानभेदपिइधानीति। तां०१०।४।३॥

" प्रतिष्ठा वाऽअतिरात्रः । दा०५ । ५ ३ ३ । ५ ॥

,, स्वरतिरात्रेण (अभिजयति ) तै० ३ । १२ । ५ । ७ ॥

,, (देवाः) अतिरावेणामुं ( चुलोकसभ्यजयन् ) तां॰ ९।२। ९॥

अतिवादः श्रीवी आतिवादः। गो० उ० ६। १३॥

, अतिवादेन वैदेवा असुरानत्युद्याथैनानत्यायन्। पे०६। ३३॥ अनुर्तो होता अयं वा अग्निरतूर्तो होतेमं ह न कश्चन तिर्येचं तरित। पे०१। ३४॥

" ,, न ह्यत<sup>9</sup> (अग्निं) रक्षा<sup>9</sup>कि तरन्ति तस्मादाहातृत्तीं होतेति। रा० । १। ४। २। १२॥

अत्ता स वै यः सोऽत्ताग्निग्व सः। श०१०।६।२।२॥ प्राणो वाऽ अत्ता तस्यान्नमेवाहितयः। श०१०।६।२।४॥

अत्यः (हे ऽइव त्वं ) अत्योधि । तां १ । ७ । १ ॥

,, (यजुः २२ । १९) तस्मादश्वः पद्मृतन्योते तस्मादश्वः पद्मृतां श्रैष्ठयं गच्छति । २१० १३ । १ । ६ । १ ॥

,, (= अश्वः) अत्योऽसीत्याद्य । तम्मादश्वः सर्वान् पश्ननत्येति तस्मादश्वः सर्वेषां पश्नाशिश्रेष्ठसं गच्छति। तै०३। ६। ९। १॥

अत्यायुपात्रम् यदाहात्यायुपात्रमित्यति ह्येतदन्यानि पात्राणि यत् द्रोणकलशो देवपात्रं द्रोणकलशः । तां॰ ६ । ५ । ७ ॥ भिक्षः तस्तिहेवाः। रेतः (बाचः सकाशात्यितितं गर्भ) सर्भन्या यस्मिन्वा बभ्रस्तद्ध सम एच्छन्त्यत्रेष त्या ३ दिति ततोऽत्रिः सम्बभूव २०१।४।१।१३॥

,, वागेवात्रिर्वाचा हान्नमद्यतेऽसिर्ह वै नामैतद्यदत्रिरिति। इा०१४।५।२।३॥

अत्रिणः अत्रिणो ये रक्षार्थंसि । ष०३ । १ ॥

, पाष्मानोऽत्रिणः।ष०३।१॥

., रक्षांसि वै पाप्मात्रिणः । पे०२।२॥

अथनिधनम् (साम) (देवाः) ब्रह्मवर्श्वसमथनिधनेनावारुन्धत । तां• १०।१२।३॥

अथर्ववेदः तानथर्षण ऋषीनाभर्वणां आर्षेयानभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत् तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्ततेभ्यः सन्तत्तेभ्यो यान् मन्त्रानपञ्चत्स आथर्वणो वेदोऽभवत्। गो० पू०१। ४॥

,, राम्नो देवीरभिष्टय इत्येवमार्दि कृत्वा अथर्ववेदम-धीयते।गो॰ पू॰ १। २९॥

" अथर्वणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दां-स्यापः स्थानम् । गो० पू० १ । २९ ॥

, येऽधर्वाणस्तद्भेषजम्। गो० पू० ३ । ४ ॥

" अथर्वणामङ्गिरसां प्रतीची (दिक्) । तै०३।१२।९।१॥ अथर्वा तद्यद्व्रवीदथार्व्वाङ्गमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद्थर्वाऽभवत् तद्थर्वणोऽथर्वत्वम्।गो०पू०१।४॥

,, (यजुः ११।३२)-प्राणो वाऽअथर्वा। २०६।४।२।१॥ ,, प्राणोऽथर्वा। २०६।४।२।२॥

अथर्वाक्रियसः अथर्वणामेकं पर्वव्यास्त्रक्षाण इवानुद्रवेत्। दा०१३। ४।३।७॥

,, अक्रिरसामकं पर्वव्याचक्षाण इवानुद्रवेत् । श०१३। ४।३।८॥

., मेद आहुतयो ह वाऽण्ता देवानाम् । यदथर्वाङ्गिरसः । श०११ । ५ । ६ । ७ ॥

अदाभ्यः ( प्रहः ) ते ( देवाः ) ऊचुः । अद्भाम वाऽएनान् (असुरान् ) इति तस्माददाभ्यो न वै ( असुराः ) नोऽदभिन्नति तस्मा-ददाभ्यो वाग्वाऽअदाभ्यः । द्याः ११ । ५ । ९ । ५॥ अदारमृत (साम) दिवोदासं वै भरद्वाजपुरोहितन्नाना जनाः पर्ययत-नत स उपासीदृद्धे गातुम्मे विन्देति तस्म।एतेन साम्ना गातुमविन्दद्वातुविद्वा एतत्सामानेन दारे नासृन्मोति तददार-स्रतोऽदारस्त्वं विन्दते गातुन्न दारे घावत्यदारसृता तुष्टु-वानः तां० १५। ३। ७॥

,, मरद्वाजस्यादारसृद्भवति । तां० १४ । ३ । ६ ॥

भदितिः सर्चे वाऽअत्तीति तद्दितेरदितित्वम् । श०१०। ६ । ४ । ४॥
,, (यजुः १३ । १८) इयं (पृथिवो) वाऽअदितिरियॐहीद्ॐसर्वे ददते । श० ७ । ४ । ७ ॥

- ,, इयं (पृथिवी) वा आदितिः। कौ० ७।६॥ तै०१।१। ६। ॥ गो० उ०१। २५॥
- "इंग्रं (पृथिवी) वै देव्यदितिः । ते० १। ४। ३। १॥
- ,, इयं (पृथिवी) हादितिः। ऐ०१।८॥
- ,, इयर्७ (पृथिवी ) होवादितिः। रा०३।२।३।६॥
- ,, इयं वै पृथिव्यदितिः । २०१।१।४।५॥ २।२।१। १९॥३।३।१।४॥
- ,, इयं वै पृथिब्यदितिः सेयं देवानां पत्नी । दा०५ । ३ । १ । ४ ॥
- ,, (यजुः ३८ । १) अदितिहिंगौः । श०१४ । २ । १ । ७ ॥
- " अदितिर्हि गौः। श०२।३।४।३४॥
- " मा गामनागामदितिं विधिष्ट । मं• २। ८। १५॥
- ,, वाग्वाऽअदितिः। श०६। ४।२।२०॥
- ,, अदितिरस्यु ऱ्यश्चीप्णीं (वाक्) इति । श०३।२ । ४ । १६॥
- " आदित्या (अदितेरुत्पन्नाः) वा इमाः प्रजाः । तां० १३। ९।५॥१८। ८।१२॥

भितः (यजुः १३ । ४२) गिरिर्वाऽअद्भिः । द्याः ७ । ४ । २ । १८॥ भित्रिताः एष (सूर्यः) वा अद्भिजाः । ऐ० ४ । २०॥ भिष्रोष्ठः अयं वै (भू-) लोकोऽयरौष्ठः । कौ०३ । ७॥

अधिदेवनम् अधिदेवनं वाऽअग्निस्तस्यैतेऽअङ्गारा यद्क्षाः। द्रा० ५। ३।१।१०॥ अधिपतिः (यजुः १४।९) प्रजापतिर्वाऽ अधिपतिः। श्वा २।३।१२॥ अध्यर्देडम् (साम) (देवाः) प्रतिष्ठाध्यर्देडेन व्यजयन्त । तां० १०।१२।४॥

अध्यर्थः (वायुः) यदयमेक एव पवतेऽध कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्निद्धः सर्वमध्यार्घोत्तेनाध्यर्थं इति । হা० १४ । ६ ।९ । १०॥

अधिगुः आधिगुर्वे देवानां शमिता । ऐ० २ । ७ ॥

अध्वरः देवान्ह वै रक्षेन यजमानान्त्सपत्ना असुरा दुधूर्याञ्चकुः (=हिंसितुमिच्छां कृतवन्तः) ते दुधूर्पन्त एव न शेकुर्धृवितुं

ते परा वभूबुस्तस्माद्यक्षोऽध्वरो नाम। श०१। ४। १। ४०॥

,, (ऋ०३।२७।४॥)अध्वरो वैयद्यः । २१०१।४।१। ३८,३९॥

" अध्वरो चै यहः। श्०१।२।४।५॥१।४।३। २।३।४।१०॥३।४।३।१७॥३।९।२।११॥

,, प्राणोऽध्वरः। श०७।३।१।५॥

" रसोऽध्वरः। श०७।३।१।६॥

अष्वर्युः पूर्वार्थो वे यञ्चस्याध्वर्युर्जघनार्घः पत्नी। श०१। ९। २। ३॥

"प्रतिष्ठा वा एपा यज्ञस्य यदध्वर्य्युः । ते० ३ । ३ । ८ । १० ॥

" वायुर्वा अध्वर्युरिधदैवं प्राणोऽध्यात्मम् । गो॰ पू० ४ । 🗴 ॥

" वह्निरध्वर्युः।तै०१।१।६।१०॥

, सन्।ऽध्वर्य्यः । ज्ञा० १ । ४ । १ । २१ ॥

,, मने/वाऽअध्वर्य्युः । श०१२ । १ । १ । ५ ॥

,, चक्षुरध्वर्थुः । की०१७ । ७॥

, राज्यं वा अध्वर्य्युः । तै० ३ । ८ । ४ । १ ॥

" प्राणोदानौ च≀ऽअध्वर्धृ । द्वा० ५ । ५ । १ । ११ ॥

अनः भूमा वाऽ अनः। श०१।१।२।६॥

"यक्को वाऽअनः। दा०१।१।२ । ७॥३।९।३।३॥

अनड्वान् अभिनरेष यदनङ्वान् । २०७। ३।२।१॥

" आग्नेयो चाऽअनद्वान् । दा०७।३।२।१६॥१३। ८।४।६॥

" चक्किर्वाअन≆्वान् ≀तै०१ । १ । ६ । १० ॥ १ । ८ । २ । ५ ॥

अनद्धा पुरुषः कोऽनद्धा पुरुष इति न देवान्न पितृन्न मनुष्यानिति। ए० ७।९॥

,, एष इ वाऽ अनदापुरुषी यो न देवानवित न पितृन्न मनुष्यान्। श०६।३।१।२४॥

अनर्वा अनर्वा प्रेह्याति। असपस्नेन प्रेहीत्येवैतदाह। श०३। ८।२।३॥ अनश्नन्सांगमनः अथ य एष सभायामाग्नेः। एष एवानश्चन्त्सांगम-नस्तद्यदेतमनशित्वेवोपसंगच्छंते तस्मादेषोऽनइनन्।

श्वा २।३।२।३॥

अनात्मा अनात्मा हि मर्त्यः । शा० २ । २ । २ । ८ ॥

अनाधष्टं छन्दः (यजुः १४ ।९) विराड्वाऽअनाधृष्टं छन्दः । रा० ८ । २ । ४ । ४ ॥

अनाधष्टा (प्रजापतेस्तन्विशेषः) अयं वा अग्निरनाधृष्टः । कौ० २७ । ॥ । अनाधष्या (प्रजापतेस्तन्विशेषः) अनाधृष्या तदाग्नः । ऐ० ४ । २४ ॥

,, असावादित्योऽनाधृष्यः। कौ० २७। ५॥ अनाप्ता (प्रजापतेस्तन्विशेषः ) अनाप्ता तत्पृथिवी । ए० ५। २५॥

,, इयं वै पृथिव्यनासा । कौ॰ २७ । ४ ॥ अनाप्या (प्रजापतेस्तन्विशेषः) अनाप्या तद्द्योः । ऐ॰ ४ । २४ ॥

ु,, असो द्योरनाप्या । कौठ २७ । ४ ॥ अस्पन्न ( - अस्पन्न ) एक्ट्री सर्वे तार्थ स्टब्स्ट्रास्टरम्

अनःशकः ( = अनशनम्) एतद्वै सर्वे तपो यदनाशकस्तस्मादुपवसथे नाश्चीयात् । श० ९ । ४ । १ । ६ ॥

अनिरुक्तम् अनिरुक्त ७ हि मनाऽनिरुक्त ७ ह्यातचन्णाम् । रा०१। ४।४।५॥

,, सर्ववाऽअनिरुक्तम्।श०१।३।४।१०॥१।४।१।२१॥ २।२।१।३॥१०।१।३।११॥

, अपरिमितं वाऽभनिरुक्तम्। श० ४ । ४ । ४ । १३ ॥ अनिरुक्तः अनिरुक्तो होष (अन्तरिक्ष-) लोकः । श० १ । ४ । १ । २६ ॥ अमिल्या (प्रजापतेस्तन्विशेषः) अनिलया तद्वः युर्ने होष कराचनेलयति पे० ४ । २४ ॥

> , अनिलया तद्वःयुर्ने होष इलयति । कौ० २७ । ५ ॥

अनीकम् सेनाया वै सेनानीरनीकम् । दा० ५ । ३ । १ । १ ॥

भनुख्याता आदित्योऽनुख्याता । तै०३।७।५।४॥

, आदित्यो वा अनुख्याता । गो० ड०२ । १९ ॥ ४ । ९ ॥ अनुपानीयाः पताभिर्वो इन्द्रस्तृतीयसवनमन्वपिषत् तद्नुपानीया-

,, नामनुपानीयात्वम् । ऐ०३ । ३८ ॥

भनुमतिः इयं (पृथिवी) वाऽअनुमतिः स यस्तत्कर्म राक्तोति कर्तुं यश्चिकीर्षतीयॐ हास्मै तदनुमन्यते । रा॰ ४१२।३।४॥

,, इयं (पृथिवी) वा अनुमतिः । इयमेवास्मै राज्यमनु-मन्यते । तै० १ । ६ । १ । ४-५ ।

,, इयं (पृथिवे() वा अनुमतिः। तै० १।६।१।१॥

,, या पूर्वा पौर्णमाली सानुमतिः । ऐ॰ ७ । ११ ॥ प० ४ । ६ ॥ गो० उ० १ । १० ॥

,, यानुमतिः सा गायत्री । ऐ० ३ । ४७, ४८ ॥

,, अनुमत्ये हविरष्टकपालं पुरोडादां निर्वपति । दा० ५ । २ । ३ । २ ॥

अनुम्होचर्ना (भष्मराः) (यजुः १४ । १७) ''प्रम्लोचर्ना '' शब्दं पृश्यत । अनुयाजा तद्युत्तासु सर्वास्विष्टासु ( देवतासु ) अथैतत्पृश्चेवानु-

यजित तस्माद्नुयाजा नाम । ३१०१।८।२।७॥

,, इन्दार्थासे वाऽअनुयाजाः। श०१।८।२।८,१४॥

ु, छन्दाॐस्यनुयाजाः । श॰३ । ९ । ३ । ८ ॥

,, छन्दार्श्वास हानुयाजाः। २०१। ३।२।९॥

,, पश्चवे(वाऽअनुयाजाः । श०३ । ८ । ४ । ६ ॥

,, रेतोघेयमनुयाजाः । को०१० । ३ ॥

,, प्रजानुयाजाः। पे०१। ११॥

,, ये ( प्राणाः ) अवाश्चस्तेऽनुयाजाः । ऐ०१।१७॥

, अपाना अनुयाजाः। कौ०७। १॥ १०।३॥ श०११। २।७।२७॥

,, अश्वानिरेव प्रथमोऽनुयाजः । हादुनिर्द्धितीय उत्कुषी तृतीयः। श॰ ११ । २ । ७ । २१ ॥

,, न वाऽअत्र देवतास्त्यतुयाजेषु । द्या० १ । ८ । २ । १५॥

अनुरूपः स योऽयं (पुरुषः) चश्चष्येषोऽनुरूपो नाम । अन्वङ् ह्यप सर्वाणि रूपाणि । जै॰ उ॰ १ । २७ । ४ ॥

" पूर्वमु चैव तद्र्पमपरेण रूपेणानुवद्ति यत्पूर्वछरूपमगरेण

रूपेणाञ्चक्ति तद्युरूपस्यानुरूपत्यमनुरूप एनं चुको जायते य एवं वेद । तां०१२।१।४॥१२।७।७॥ १३।१।९॥१६।७।७॥

अनुरूपः प्रता अनुरूपेः । यो ० उ० ३ । २१,३२ ॥

- ,, प्रजां वा अनुरूपः। ऐ० ३। ३४॥
- ,, प्रजाऽनुरूपः। ऐ०३।३३॥ को०१४। छ ा २२।८॥ जै०उ०३।४।३॥
- , अग्निरनुरूपः। जै॰ उ०३। ४।२॥ अनुवस्सरः वायुरनुवत्सरः। तां०१७।१३।१७॥तै०१।४।१०।१॥ अनुवपद्कारः संस्थानुवपद्कारः। कौ० १३।५,८॥१६।१,२॥ गो० उ०३।७॥
- ,, संस्था वा एषा यदनुवषट्कारः । ऐ०२ । २८ ॥ ३ । ह९॥ अनुवाक्या **ह्वयति वाऽ अनुवाक्यया । इ**।०१ । ७ । २ । १७ ॥
  - ,, असौ ( बुलोकः ) ह्यनुवाक्या । श०१ । ४ । २ । १८ ॥
  - ,, असौ (द्योः) वा अनुवाक्या । श॰ १।७।२।११॥
- अनुष्टुक् ( ब्रन्दः ) वाग्वा अनुष्टुक् । तै॰ ३ । ३ । १० । ३ ॥
- ,, प्रतिष्ठा वा अनुष्टुक्। ते॰ ३।३।९।१॥
- भनुष्टुप् (छन्दः) अनुष्टुबनुस्तोभनात् । दे० ३। ७ ॥
  - ,, अन्यस्तौदिति हि ब्राह्मणम् । दे॰ ३ । ६ ॥ ,, यस्याष्टौ ता अनुष्टुमम् । कौ० ९ । २ ॥
  - ,, यस्याष्टां ता अनुष्टुमम्। काण्या २॥ ,, द्वात्रिंशदक्षराऽनुष्टुप्। कौ०२६।१॥ तै०१।७।५। ५॥ तां२०।३।१३॥
  - ,, अनुष्द्रमित्रस्य पत्नी । गो॰ उ०२।९॥
  - " गायत्री वै सा यानुष्टुष्। कौ०२०। ४॥ १४। २॥ २८। ४॥
  - ,, वागेवासौ प्रथमानुष्टुप् । की० १५ । ३ ॥ १६ । ४ ॥
  - ,, वागजुब्दुप्। की०४।६॥७।९॥२६।१॥२७।७॥ श०१०।३।१।१॥ते०१।८।८।२॥तां०४।७।१॥
  - " (यजुः १५ । ५) वार्गनुष्टुप्छन्दः। २०८। ५। २। ५॥
  - ,, वागनुष्टुप् सर्वाणि छम्दार्थंसि । तै०१।७।५।५॥
  - ,, बाग्ध्यनुष्टुप्। श०३।१।४।२॥
  - ,, बाग्वा अञ्चल्द्वप्।पे•१।२८॥ ६।१९॥ ६।**६६॥** दा•१।३।२।१६॥८।७।२।६॥ओ० उ०६।१६॥

"

3>

अनुष्टुप् अनुष्टुाध्म छन्दसां योनिः। तां० ११। ४। १७॥ ज्येष्ठयं वा अनुष्दुप्। तां॰ ८।७।३॥८।१०।१०॥ परमं वाऽएतच्छन्दो यदनुष्टुप्। श० १३।३।३।१॥ अन्तो वा अनुष्टुप् छन्दसाम् । तां० १९ । १२ । द ॥ " तस्मादानुष्टुमं छन्दार्थिस नानुन्यृहन्ति । तां० ६।१।११॥ अनुष्दुप् छन्दसाम् (पतमादित्यमानशे) । तां• ४ । ६ । ७ ॥ इयं (पृथिवी ) वाऽअनुष्टुप्। श० १।३।२।१६॥ " तां० ६। ७। २॥ पादावनुष्टुप्। ष० २ । ३ ॥ " प्रजापतिर्वा अनुष्टुप् । तां० ४ । र । ९ ॥ ,, आतुष्टुमो वै प्रजापतिः । तां॰ ४ । ५ । ७ ॥ 25 आनुष्टुमः प्रजापतिः । तै०३।३।२।१॥ >> यस्य ते (प्रजापतेः) ऽहं (अनुष्टुप्) स्वं छंदीऽस्मि। वे० ३। १३॥ अनुष्टुप् सोमस्यच्छन्दः। कौ० १५।२॥१६।३॥ विश्वेदेवा अनुष्टुमं समभरन्। जै॰ उ०१।१८।७॥ आनुष्टुभो राजन्यः। तै०१। ६। ६। ६॥ " तां० १८। ८। १४॥ आनुष्द्रमो वाऽअभ्वः । श० १३ । २ । २ । १९ ॥ " आपो वा अनुप्रुप्। कौ० २४। ४॥ " अनुष्दुप् च वे सप्तद्शश्च समभवताम् । तां॰ १० । १ । ४ ॥ ,, आनुष्द्रभी वै वृष्टिः । तां० १२ । ८ । ८ ॥ 11 आनुष्द्रमी वै रात्रिः। ऐ० ४। ६॥ " अनुष्टुबुदीची (दिष् )। श० ६। ३।१। १२॥ >3 अानुष्टुभैषा (उत्तरा) दिक्। श० १३।२।२।१९॥

सक्थ्यावनुष्टुभः। श० ८। ६।२।९॥ अनुकम् बृहर्ताछन्दो बृहस्पतिर्देवतानुकम्। श०१०।३।२।३॥ अनुबन्धा बतुर्थमेवैतत्सवनं यद्नूबन्ध्या तस्माद्च्युता भवति। करें श्रा ११ ॥

सत्यानृते वा अनुष्दुप्। तै०१।७।१०।४॥ आतुष्द्रभं वै चतुर्थमहः । कौ० २२ । ७, ८ ॥

अनुराधाः (नक्षत्रम् ) अन्वेषामरात्समेति । तदनूराधाः । तै० १। ४ । २ । ८ ॥

,, , (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) प्रतिष्ठाऽनूराधाः । तै॰१।४।२।२॥

,, ,, मित्रस्यानूराधाः। तै० १।४।१।३॥ ३।१।२।१॥

अनृतम् अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति । तेन पूर्तिरन्तरतः। द्यारु । १ । १ । १ । ३ । १ । २ । १० ॥

,, अनृते खलु वै कियमाणे वरुणो गृह्वाति । तै०१ । ७ । २ । ६॥

,, तस्मादु हैतद्य आसक्त्यनृतं वद्त्यूष इवेव पिस्यत्याख्य इव भवति परा ह त्वेवान्ततो भवति । श०९। १।१।१७॥

,, पतद्वाचिक्छद्रं यद्नृतम् । तां॰ ८ । ६ । १३ ॥

"अनृतं (वा एतत्) यदा तपति वर्षति । तै०१।७।५।३॥

"सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । श० १।१।१।**४**॥ १।१।२।१७॥३।३।२।२॥

अन्तः अन्तो वैक्षयः। कौ०८।१॥

4

,, अन्ते विषय्यांसोन्त उर्दकः।गो० उ०३। १६ ॥ ४।४ ॥ ४।१८॥ अन्तःसदसम् या इमा (पुरुषस्य) अन्तर्देवतास्तेऽन्तःसदसम्। कौ०१७।७॥

अन्तकः एष (संवत्सरः) हि मर्त्यानामहोरात्राभ्यामायुषोऽन्तं गच्छ-त्यथ भ्रियन्ते तस्मादेष एवान्तकः स यो हैतमन्तकं मृत्युॐ संवत्सरं वेद । श० १० । ४ । ३ । १ ॥

अन्तिरिक्षम् तद्यदस्मिन्निदं सर्वमन्तस्तरस्मादन्तर्यक्षम् । अन्तर्यक्षं द्व वे नामैतत् । तदन्तिरिक्षमिति परोक्षमाचक्षते । जै॰ उ०१।२०।४॥

,, अन्तरेव वा इदमिति तदन्तरिक्षस्यान्तरिक्षत्वम्। तां०२०।१४।२॥

,, सह हैवेमावग्रे लोकावासतुस्तयोवियतोर्योऽन्तरेणाकाश आसीत्तदन्तरिक्षमभवदोक्षश्च हैतन्ताम ततः पुरान्तरा वाऽहदमीक्षमभूदिति तस्मादन्तरिक्षम् । श० ७ । १ । २ । २३ ॥

,, अन्तरिक्षायतना हि प्रजा। तां० ४। ८। १३॥

```
( स्कारा रिक्षम्
                        ( २६ )
```

55

19

अन्तरिक्षम् अन्तरिश्चं वै सर्वेषां देवानामायतनम्। श॰१४। ३। २। ६॥ वैश्वदेवोऽयमन्तरा लोकः (= अन्तरिक्षम्)। जै० उ० 99 १। ३७। ४॥

मध्यं वाऽअन्तरिक्षम्। २०७। ४। १। २६॥ अबिकेष्ठ (अविरिष्ठ इति पाठान्तरम्) इव वा अयम्मध्यमो लोकः। तां० ७।३।१८॥ अनिरुक्तो होष (अन्तरिक्ष-)लोकः । इा० १।४। ,,

१।२६॥ तस्मादेषां लोकानामन्तारिक्षलोकस्तानिष्ठः । २१० ७ । 32

**१** । २ । **२**० ॥ छिद्रमिवेदमन्तरिक्षम्। तां॰ ३। १०। १॥ २१। ७।३॥ सन्धिरस्यन्तरिक्षाय त्वांतरिक्षं जिन्व (आकाशः सान्धः। 52 तै० उप०१ । ३ । १) । तां०१ । ९ । ४ ॥

पतेन (अन्तरिक्षेण) इमौ छोवाँ (= द्यावापृथिव्यौ) विष्कब्धौ । जै० उ०१ । २० । ३ ॥

अन्तारिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी विष्टब्धे । श०१।२।१।१६॥ " ऊधर्वा अन्तरिक्षछं ( द्यावापृथिव्याख्यौ ) स्तनावभितो 23 नेन (पृथिवीरूपेण स्तनेन) वा एप देवेभ्यो दुग्धेऽमुना ( चलोकरूपेण स्तनेन) प्रजाभ्यः। तां० २४ । १ । ६ ॥

अन्तरिक्षेणेद्धं सर्वे पूर्णम्। तां० १५। १२। ५॥ महद्धीदमन्तरिक्षम्। कौ । २६। ११॥ अन्तरिक्षं वाऽअवरथंसधस्थम् । इा० ९ । २ । ३ । ३९ ॥

अन्तरिक्षं वाऽअपार्थं सधस्थम् । दा० ७ । ५ । ३ । ५७॥ (असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षम् (अकुर्वत)। पे०१।२३॥

(असुराः ) रजतां (पुरों ) अन्तरिक्षलोके (अकुर्वत )। >> कीं दादा रजता (पुरी) अन्तरिक्षम् । गो० उ० २ । ७ ॥

अयम्म आकाशः स मे त्वाय (अन्तारिक्षे)ा जै० उ० ,, इ। २१। १४॥

अन्तारक्षम् यान्येष बश्चणीव हरीणि (लोमानि) तान्यन्तरिक्षस्य रूपम्। श•३।२।१।३॥

79

" अन्तरिक्षं पृथिव्याम् (प्रतिष्ठितम्) । ऐ०३।६॥ गो० उ०३।२॥

अन्तरिक्षमस्यग्नौ श्रितम्। वायोः प्रतिष्ठा। तै० ३ । १९। १ । ८ ॥

,, वायुनान्तरिक्षेण वयोभिस्तेनैष लोकस्त्रित्रृद्योऽयमंतरा। तां० १० । १ । १ ॥

,, य एवायम्पवते (वायुः) एतदेवान्तर्यदेशम्। जै० उ० १।२०।२॥

, अध यत्कपालमासीत्तदन्तारिक्षमभवत् । दा० ६।१। २।२॥

,, (देवाः) अन्तरिक्षं पशुमद्भिः (यक्षैरभ्यजयन्) । तां०१७। १३।१८॥

,, अथ द्वितीययाऽऽ वृतेदमेवाऽन्तिरिक्षं जयित यदुचान्त-रिक्षे । तदेतैश्चैनं छन्दोभिस्समर्द्वयित यान्यभिसम्भ-वति । एतां चास्म दक्षिणाम्प्रयच्छिति यामभिजायते । जै॰ उ॰ ३ । ११ । ६ ॥

अन्तर्यामः(प्रहः) तद्यदस्येषो (उदानः) ऽन्तरात्मन्यतो यद्वेनेनेमाः प्रजा यतास्तस्मादन्तर्यामो नाम। श०४।१।२।२॥

, (यञ्चरूय) उदान पवान्तर्यामः । श० ४ । १ । १ । १ ॥

,, अन्तर्यामोऽपान एव∃ कौ॰ १२ । ४ ॥ ,, असौ (द्यौः) एवान्तर्यामः । रा० ४ । १ । २ । २ ७ ॥

,, अन्तर्यामपात्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । श॰ ४। ४। ४। ३॥

अन्तर्यामी वेत्थ नुत्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमंच लोकं परंच लोक ७ सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयतीति। श०१४। ६।७।३॥

अन्धः ( -स्) (यजुः १६ । ४७॥ ) अन्धसस्पतऽइति स्रोपस्यपतऽ-इत्येतत् । द्या॰ ९ । १ । २४ ॥

., अहर्व्या अन्धः । तां० १२ । ३ । ३ ।॥

,, अन्धो रात्रिः । तां ९ । १ । ७ ॥

```
( 3. )
यसम्
```

अन्याहिः यसेजनं सोऽन्याहिः। ऐ०३। १६॥

अमपन्नी (प्रजापतेस्तनृविशेषः) अन्नपन्नी तदादित्यः । पे० ५ । २५ ॥

असौ (द्यौः) अन्नपत्नी।कौ०२७। 🛚 ॥ 97

अक्रम् अकों वै देवानामन्नम्। श०१२। ८। १।२॥ तै०१।१।

Ely II

अन्नं वै देवा अर्क इति वदन्ति । तां०१५।३।२३॥ 93

अक्षंचा अर्कः । तां० ४ १।९॥ १८। १८। ११। 5) ३। ३४॥ गो० उ०४ । २॥

अञ्चमकः। श०९।१।१।४॥

असं वैवाजः। तां० १३। ९। १३, २१।। १५। ११। १२॥ 25 १८।६।८॥

त्रेघा विहितॐ हान्नम्। २१०८। ४। ३। ३॥ 99

त्रिवृद्ध्यन्नम्। रा०३।२।१।१२॥३।७।१।२०॥

त्रिवृद्घाऽअन्नं रुपिर्वृष्टिवींजम् । श० ८ । ६ । २ । २ ॥

विरूपं (=नानारूपम्) अन्नम्। तां० १४ : ९ । ८ ॥ 17

पाङ्कं द्यन्नम् । तां० ५ । २ । ७ ॥ सप्त वा अन्नानि। तै०१।३।८।१।

सर्वम्वेतदश्चं यहधिमधुष्टतम्। श०९। १।१।११॥ 99

एतदु परममन्नं यद्धिमधुघृतम्। श॰९।२।१।१२॥ ,,

यदुवाऽआत्मसंमितमन्नं तद्वति तन्न हिनस्ति यद्भूयो 95 हिनस्ति तद्यत्कनीया न तद्वति । इा० ७ । ५ । १ । १४ ॥ ९।२।२।२॥

अरिलमात्राद्ध्यन्त्रमद्यते। रा०७।४।१।१३॥१०।२। " २1७॥

द्विः संवत्सरस्यात्रं पच्यते । श०६।५।४।४।

शान्तिर्वा अन्नम्। ऐ० 🗶 । २७ ॥ ७ । ३ ॥ अन्नं वै सर्वेषां भूतानामात्मा। गो० उ०१।३॥

वैद्यदेवं वा अक्रम् । तै०१।६।१।१०॥ 37

अर्घ वाऽआयतनम्। श०६।२।१।१४॥ 99

अन्नजीबन्थं इदिथं सर्वम् । रा० ७ । ४ । १ । २० ॥ 57

- अक्षम् अक्षं प्राणमन्नमपानमाहुः। अक्षं मृत्युं तमु जीवातुमाहुः। अक्षं ब्रह्माणो जरसं वदन्ति। अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानाम्। तै० २। ८। ८। ३॥
  - " अन्नमेव प्रहः। अन्नेन हीद्<sup>छं</sup> सर्वे गृहीतम्। श० ४।६।
  - ,, तस्मात्प्राणोऽक्षेन गृहीतो यो होवान्नमात्त स प्राणिति। इा०७।५।१।१६॥
  - ,, तस्मात्प्राणेनाम्नं गृहीतं यो ह्येव प्राणिति सीऽश्रमस्ति।श्र० ७।४।१।१७॥
  - .. अक्तंप्राणः।तै०३।२।३।४॥
  - ,, अञ्चर्छहं प्राणः। হা৽ ३।८। ৪। ८। ৪। ३।৪। ২४॥
  - ,, ताः (प्रजाः) अन्नादेव सम्भवन्ति तस्माद्वन्नमेव प्रजाः। श्चारु २१५।११६॥
  - ,, अन्नं परावः । ऐ० ५ । १९ ॥
  - ,, रेतो वा अक्तम् । गो० पू० ३ । २३ ॥
  - ,, अन्नमुश्रीः । रा∘ ८ । ६ । २ । १ ॥
  - ,, अत्रं वे ब्रह्मणः पुरोधा । तां॰ ३२ । ८ । ६ ॥ १३ । ९ । २७ ॥ १७ । ९ । ३८ ॥
  - " अन्नमशीतयः । <mark>दा० ९</mark> । १ । १ । २१ ॥
  - ,, अ**न्नमशीतिः** । दा० ८ । **४** । २ । १७ ॥
  - ,, अक्नंबंचन्द्रमाः । तै०३ । २ ।३ ।४ ॥
  - " अन्नं वाऽअपां पाथः। **হা০ ७** । 🗴 । ২ ৷ ६০ ॥
- अज्ञादः अन्नादोऽन्निः। २०२।१।४।२८॥२।२।४।१॥
- अञ्चादा (प्रजापतेस्तन्विशेषः) अननदा तद्शिः। ऐ० ५ । २५ ॥
- अक्षादी (प्रजापतेस्तन् विशेषः) इयं (पृथियो) वा अन्नादी। कौ०२७।५॥
- अन्वाहार्यः तद्यदेतद्वीनं यश्वस्यान्वाहरति तस्माद्न्वाहार्यो नामः। श०११।१।८।६॥
- भन्नाहार्य्यवचनः (भग्निः) पुत्रोऽन्वाहार्यपचनः। ऐ० ६ । २४ ॥ ,, व्यानोऽन्वाहार्यपचनः। श० २ । २ । २ ।

```
अपां योनिः
                        ( 32 )
अम्बाहार्थ्यपचनः (अग्निः) दम इत्यन्वाहार्यपचनः । जै॰ ७० ४।
                       २६। ११ ॥
                       अधैष भ्रातृब्यदेवत्या यदन्बाहार्यपचनः।
                      श्व २ । ३ । २ । ६॥
                       अन्तरिक्षलोको वा अन्वद्वार्यपचनः ।
          "
                       ष० १। ॥॥
अन्वितिः (यजुः १५ । ६) अन्नमन्वितिः । श्राट्या ५ । ३ । ३ ॥
अपभया ( प्रजापतेस्तन् विशेषः ) अपभया तन्मृत्युः सर्वे ह्येतस्मा-
        द्वीभाय। ऐ॰ ५। २५॥
        अपभया तन्मृत्युर्नेद्येष विभेति । कौ० २७ । 🗶 ॥
अपभरणीः ( नक्षत्रम् ) अपभरणीप्वपावहन् । तै० १ । ५ । २ । ९ ॥
                    यमस्यापनरणीः। तै०१। ४ । १। ४ ॥ ३।
                    2121221
अपरपक्षः प्रस्तुतं विष्दुत्र छे सुतासुन्वतीति । पतावनुवाकावपरः
         पक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि। तै०३। १०।। १०। २॥
अपराजिता दिक् ते ( देवासुराः ) उदीच्यां प्राच्यां दिइययतन्त 🗟
             ततो न पराजयन्त सेषा दिगपराजिता। पे० १ ।१४ ॥
अवराह्यः भगस्यावराह्यः। तै०।१।५।३।३॥
अपरिमितम् अपरिमितं भव्यम् । ऐ० ४ । ६ ॥
अवरोघोऽनवरुद्धः ( = प्राणः ) एष (प्राणः) ह्यन्यमवरुषद्धि नैतमन्यः ह
                      जै० उ०२ | ४ | ८ ॥
अपांक्षयः ( यजः १३ । ५३ ) चक्षुर्वाऽअपां क्षयस्तत्र हि सर्वदैवापः
                        क्षियन्ति । श०७। १।२।५४॥
अपां ज्योतिः ( यजुः १३ । ५३ ) विद्यद्वा ऽअपां ज्योतिः । इत ७ । 🗶 ।
                          २ । ४९ ॥
अपांपायः ( यजुः १३ ! ५३ ) अन्नं वा अपां पाथः । श • ७ । ५ ।
                         २।६०॥
मपां पुरीवम् ( यजुः १३ । ५३ ) सिकता वा अपां पुरीवम् । २१० ७ ।
                           9 1 2 1 48 11
भपां भस्म (यज्ञः १३ । ५३) अभ्रं वा ऽपां भस्म । २०७ । ४ । २। ४८ ॥
भपां बोनिः ( यक्तः १३ । ५३ ) समुद्री बाऽ अपां योनिः । २१० ७।
                      412114611
```

अपां सदनम् ( यज्ञ॰ १३।५३) द्यौर्याऽअपार्थः सदनं दिवि हा(पः सञ्चाः। श० ७ । ५ । २ । ५६॥

अयां सघस्थम् ( यज्ञः १३ । ५३ ) अंतिरिक्षं चाऽभपा<sup>2</sup>े सघस्थम् । श०७ । ५ । २ । ५७ ॥

अपां सिधः श्रोत्रं वा अपार्थः सिधः। श०७। प्र। १। प्र।।। अपानः अपानो वा एतवान् (आगमनविशिष्टत्वादाकारोपसर्ग-वानिति सायणः)। श०१।४।३।३॥

,, अन्तर्द्यपानः । तां० ७ । ६ । १४ ॥

,, अपानेन हि गन्धाञ्जिन्नति । श० १४ । ६ । २ । २ ॥

,, तस्माद्वहु किच किचाऽपानन जिन्नति ≀जै० उ०२।६०। ४॥

,, अन्तर्यामोऽपान एव । कौ०१२ । ४॥

,, अपानेन हि मनुष्या अन्नमदन्ति । श० १० । १ । ४ । १२ ॥

,, अग्निरपानः । जै० उ० ४ । २२ । ९ ॥

,, अयाना अनुयाजाः। कौ०७ ∤ १ ॥ १० ∤ ३ ॥ **श**०११ । २ । ७ । २७ ॥

,, घोषीव ह्ययमपानः । प०२ । २ ॥

,, (प्रजापितः) अपानादन्तरिक्षस्रोकं (प्रावृहत् )। कौ०६ । १०॥

,, (अयास्य आङ्गिरसः) अपानिन मनुष्यान्मनुष्यलोके (अद्धात्)।जै० उ०२। ८।३॥

,, बत्वार ऋतुभिरिति ( यजन्ति ) अपानमेव तद्यजमाने दधित । कौ॰ १३ । ९ ॥

., अपानः प्रत्याश्रावितम् । तै० २ । १ । ५ । ९ ॥

"तं (पशुं संक्षतं) प्रतीचीदिगपानित्यनुप्राणद्यानमेवास्मिस्त-द्वधात्। श०११। ८। ३। ६॥

अपापः अपापो (देवानां ) नित्रभीता । पे० २ । ७ ॥ अपामयनम् (यज्ञः १३ । ५३ ) दर्गः (पश्चिती ) वाऽअपाम

अपामयनम् (यज्ञ १३। ५३) इयं (पृथिवी) वाऽअपामयनमस्याॐ ह्यापो यन्ति । द्वा० ७। ४ । १ । ४०॥

अपामार्गः अपामार्गैरपमृजते । इा०१३।८ । ४ । ४ ॥

" अथापामार्गहोमं जुहोति । अपामार्गेवै देवा दिश्च नाष्ट्रा रक्षार्थस्थपामृजत ते व्यजयन्त। दा० ५। २। ४। १४॥

,, यद्पामार्गहोमो भवति रक्षसामग्रहत्यै । तै०१। ७।१। ट**॥** 

,, प्रतीचीनफलो बाऽ अपामार्गः । श्र० ४ । २ । ४ । २०॥

```
( 58 )
अप्सराः
अपामेम (बजु॰ १३। ५३) वायुर्वाऽअपामेम यदा होवैष इतश्चेतश्च
                       वात्यथापो यन्ति। द्या० ७। १। २। ४६॥
अपामोश (यजु॰ १३ । ५३) ओषधयो वाऽअपामोश यत्र ह्याप उन्द-
                         न्त्यस्तिष्टन्ति तदोषधयो जायन्ते ।
                         श्चा ७। ५। २। ४७॥
अपिशर्वराणि (छन्दांसि) अपिशर्वर्या अनुसमसीत्यव्रवन्नपिशर्वराणि
                      खल वा एतानि छंदांसीति ह समाहैतानि
                      ह्यान्द्रं रात्रेस्तमसो मृत्योर्बिभ्यतमत्य-
                      पारयंस्तद्रपिशर्वराणामपिश्वंचरत्वम् । ऐ०
                       8121
                      तद्यद्पिशर्वर्या अपिस्मसीत्यब्रुवंस्तद्पि-
                      शर्वराणामपिशर्वरत्वं शर्वराणि खलु ह वा
                       अस्येतानि छन्दांसीति ह स्माहैतानि ह
                      वा इन्द्रं राज्यास्तमसो मृत्योरिमपत्या-
                      चारयंस्तद्पिशर्वराणामपिशर्वरत्वम् ।
                      गाँ० उ० ४। १॥
                       द्वावदास्तात्राण्यपिदार्वराणि। ए० ४ । ६॥
भप्रः इन्द्रियमपूषः । ए० २ । ५४ ॥
 अपूर्वा (प्रजायतेस्तन्विशेषः ) अपूर्वा तन्मन । ऐ० ५ । ६५॥
                         कों०२७।५॥
असीर्यामः यद् (विष्णुः पशुन्) आग्नीत् । तद्प्तीर्यामस्यासीर्यामःवस् ।
          तै०२।७।१४।२॥
 अहोर्यामा ताः (प्रजाः) थदाप्यायच्छद्तो वा अहोर्यामा।
          गां० उ० ४। ९॥
         यं कामङ्कामयते तमेतेनाग्नोति। तद्योध्यांस्रोऽत्रोध्यांमत्वम्।
          तां॰ २०।३।४-४॥
 अप्रतिशृष्या (प्रजापतेस्तन्विशेषः ) अप्रतिभूष्या तदादिःयः ।
                              पे० ५। २५ ॥
 अप्तराः गम्घ इभ्यप्तरसः (उपासते)। श०१०।५।२।२०॥
```

किं जु तेऽस्मासु (अवसरस्सु) इति । इसी में कीडा मे

मिथुनस्मे । जै० उ० ३ । २४ । ८ ॥

- अप्सराः सोमो वैष्णवे राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति युवनयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उपदिशत्यिङ्गरसो वेदः सोऽयमिति । श० १३ । ४ । ३ । ८ ॥
  - ,, (यज्ञ॰ १८ । ३८) तस्य (अग्नेः) ओषधयोऽप्सरसः । ज्ञा० ९ । ४ । १ । ७ ॥
  - ,, (यज् १८।३९) तस्य (सूर्यस्य) मरीवयोऽण्लरसः। द्या०९।४।१।८॥
  - ,, (यजु॰ १८ । ४०) तस्य (चन्द्रमसः) नक्षत्राण्यप्सरसः । श्रु०९ । ४ । ९ ॥
  - ,, (यतु० १८ । ४१) तस्य (वातस्य) आपोऽण्सरसः । श०९ । १ । १ । १०॥
  - " (यज् १८।४२) तस्य (यज्ञस्य) दक्षिणा अप्सरसः। द्या०९।४।१।११॥
  - ,, (यञ्च० १८। ४३) तस्य (मनसः) ऋक्सामान्यप्सरसः। श्च०९। छ। ११। १२॥
- भन्जाः एप (सूर्यः) वा अन्जा अद्भ्यो वा एष प्रातस्देत्यपः सायं प्रविद्याति । ऐ० ४ । २०॥
- अभयम् (यज्ञ०१२।४८) स्वर्गो वै लोकोऽनयम्। श०११।८।१।१२॥ अभिचारः नैनॐशसम्। नाभिचरितमागच्छति य प्यं वेद् । तै०३।१२।४।१॥
- भभिनित् (नक्षत्रम् ) देवासुराः संयत्ता आसन् । ते देवास्तस्मिश्च-क्षत्रेऽभ्यजयन् । यदभ्यजयन् तद्भिजितो ऽभिजिस्त्रम् । तै०१। ५। १। ३-- ४॥
  - , यस्मिन्ब्रह्माभ्यजयत् सर्व्वमेतत् । अमुञ्च स्रोकमिदम् च सर्व्वम् । तज्ञो नक्षत्रमभिजि-द्विजित्य श्रियं द्धात्वहृणीयमानम् । तै० ३। १।१।४॥
  - ,, अभिजिनाम नक्षत्रमुपरिष्टादपाढानामवस्ताः च्छ्रेणायै । तै ०१। ४ । २ । ३ ॥
- अभिजित् (यत्रः) अमिजिता वै देवा अभ्यजयक्रिमांस्कीहाँकान्। कां• २४ । १॥

```
[ अभिष्ठवः ( ३६ )
```

अभिजित् (यजः ) अभिजिता वै देवा दमान् लोकानभ्यजयन् । तां॰ २२ । ८ । ४ ॥

,, अभिजिता वै देवा असुरानिमान् ठोकानभ्य-जयन् । तां० २० । ८ । १ ॥

,, सो (इन्द्रः) ऽकामयत यन्मेऽनिभिज्ञितं तद्भि-जथेयमिति स एतमभिजितमप्रयस्तेनान-भिज्ञितमभ्यजयत् । तां १६। ६॥

,, यद्मिजिङ्गवत्यनभिजितस्यामिजित्यै । तां॰ १६ । ४ । ७ ॥

,, अग्निरेवाभिजिदाग्निर्हादं सर्वमभ्यजयत्। को० २४ । १ ॥

.. अथ यदभिजितमुगयन्ति । अग्निमेव देवता यजन्ते । इ०१२ । १ । ३ । १२ ॥

"स्वाअभिजिद्भयसामा सर्वस्तोमो भवति। को∘५४।१॥

., एकाहो वा अभिजित्। को॰ २४।२॥ अभितिष्टीयम् (स्कम्) प्रजापित्वी अभितिष्टीयम् । को०२९।७॥

अभिनृष्णवत्यः (ऋचः) इन्द्रां चे प्रातःसधने न व्यजयत स एता-भिनेच माध्यन्दिनं सवनमभ्यतृणद्यदभ्यतृण-

,,

त्तरमादेना अभितृण्णवत्यो भवन्ति। पे०६।११॥

तद्यदेताभिः (इन्द्रः) माध्यन्दिनं सवनमञ्जय-

तृणत्तस्मादेता अभितृण्णवत्या भवन्ति ।

गो० उ०२ | २१॥ अभियाः (ऋ०३ | २७ |१) अर्द्धमासा वाऽ अभिदावः । दा०२ |

४ : १ : ९ ॥ ,, मासादेवा अभिद्यवः । गो० पू० ५ : २३ ॥

अभिनिधनम् (स.स.) अभिनिधनेन वा इन्द्रो वृत्राय वर्ज्रं प्राहरसः मस्तृणुत स्तृणुते स्नातृज्यमभिनिधनेन तुष्टुवा-नः। तां० १४ । ४ ॥

निम्नवः (पडहः) (आदित्याः) स्वर्गे लोकमभ्यप्नवन्त य४भ्यप्नवन्त तस्माद्भिप्नवः। गो॰ पू० ४।२३॥ अभिष्ठवः (पडहः) तऽआदित्याः । खतुर्भिस्तोमैश्चतुर्मिः पृष्ठैर्लघुप्तिः सामभिः स्वर्गे लोकमभ्यष्ठवन्त यदभ्यष्ठवन्त तस्मादभिष्ठवाः । २०१२ । २ । २०॥

,, यहेवेष पडहः पुनः पुनरभिष्ठवते तस्मादभिष्ठवो नाम । को० २१ । ६॥

,, ते (देवाः) एतेनाभिष्ठवेनाभिष्ठुत्य मृ युं पाष्मान-मपहत्य ब्रह्मणः सलोकतां सायुज्यमापुः । कौ०२१।१॥

,, (=पिष्ठिकः) तद्यद्विष्ठियमुपयन्ति संवत्सरभेव तद्यज्ञमानाः समारोहन्ति । को० २० । १ ॥

,, इमे वै लोका अभिष्ठवाः । २०१२ । २ । २ ॥ १ ॥

,, पिता वा अभिष्ठवः पुत्र पृष्ठयः। गो० पू० ४। १७॥

,, श्रीर्वा अभिष्ठवाः । कौ० २१ । ५ ॥

,, पदाचो वा अभिद्रवाः । कौ०२२ । 🗴 ॥

अभिभूतयः छन्दा छंसि चा अभिभृतयः। तां०९।४।७॥

अभिमातिः [यजु०९।३७॥३८;८॥] सपत्नो वाऽअभिमातिः। श०३।९।४।९॥४। २।४।१६॥१४।२। २।८॥

अभिमातिपाहः [बहुवचने] [यजु॰ १२। ११३] संयुष्णान्यभिमातिपाह इति सश्रेरेनाश्वेसि पाप्म-सह इत्येतन्। द्वा० ७ । ३ । १ । ४६ ॥

अभिषेकः द्वीर्षतो चाऽअभिषिच्यमःनोऽभिषिच्यते । रा० ९ । ३ । २ । ३ ॥

अमीत्वरी (यजु॰ २८। ६) सेना वा अमीत्वरी । कौ॰ २८। ५॥ अमीवर्त्तः (ब्रह्मसाम) अभीवर्त्तेन वे देवाः स्वर्गे लोकमभ्यवर्त्तन्त । तां॰ ४। ३। २॥

> ,, अभीवर्षेन वैदेवा असुरानभ्यवर्तन्त यदभीवर्षे ब्रह्मसाम भवति अत्रुज्यस्थाभिवृत्ये । तां॰ ८। २। ८॥

## [ अमाबास्या ( ३८ )

भभीवर्तः (ब्रह्मसाम) वृषा वा एप रेतोधा यदभीवर्तः।तां०४।३।८॥
,, अभीवर्तो ब्रह्मसाम भवत्येकाश्चराणिधनः
प्रतिष्ठायै।तां०१४।१०।११॥

प्रातष्ठाय । ता० १४ । १० । ११ ॥ भभीवर्षः सविंगः (यजु॰ १४ । १३) संवत्सरो वाऽ अभीवर्त्तः सवि<sup>श्च-</sup> शस्तस्य द्वादशमासा सप्तऽर्तवः संवत्सर प्रवामीवर्तः सवि<sup>श्व-</sup> शस्तदात्तमाहाभीवर्त इति सं-

> वन्सरा हि सर्वाण भृताम्य-भिवर्नते। श्रुटः । ४ । १ । १ ॥

अञ्चम् अथ यद्यभ्रं स्यादेतद्वा अस्य तद्वृपं येन प्रजा विभक्ति । कौ॰ १८ । ४॥

,, अक्रेवें धूमो जायने धूमादश्चमश्च(द्वृष्टिः। शा०४।३ ४।१७॥ ,, अश्चं वा अपां भस्म । श०७।५।२।४८॥

ु, (बसे(र्घारायै) अभ्रमूधः। रा०९।३।३।१५॥ अभ्रातृष्या (प्रजापनेस्तनृविशेषः) अभ्रातृष्याः तत्संबत्सरः । ऐ० ४। २५॥ को०।२७।४॥

मिनः चाग्वाऽअस्त्रिः। श•६।४।१।५॥

,, बज्रो वा ऽअभ्निः। रा०३। ४। ४। २॥ ६। ३।१। ३९॥ भमतिः (ऋ०३।८।२) अदानाया वे पाप्मा ऽनितः। ऐ०२।२॥ ,, (यजुः १७। ५४) अदानाया वाऽअमतिः। दा०९।२।३।८॥

भमाबास्या तं (चन्द्रमसं) देवा इन्द्रज्येष्ठाः सोमपाश्चासोमपाश्च यथा पितरं पितामहं प्रपितामहं वा वृद्धं प्रलयमुपगच्छ-मानं व्याधिगतं मिरिष्यतीति वा तां राज्ञि वसन्ते तद-मावास्याया अमावास्यास्यम् । प० ४ । ६ ॥

,, सयत्रैप (चन्द्रमाः) पता छ रात्रि न पुरस्ताच पश्चा-इट्शे तिर्देमं होकमागच्छिति स इहै वापश्चौषधी हच प्रविद्याति स वै देवानां वस्वच छ हो यां तद्यदेष पता-छ रात्रिमिहामा वसित तस्माद्मा वास्या नाम। द्या० १। ६। ४। ४॥

,, ते देवा अमुबन्। अमा ( = सहः) वे नोऽद्य वसुः (इन्द्रः) वसति ये। नः प्रावात्सीदिति। दा•१।६।६।३॥ भमावास्यः इन्द्रो वृत्रं हत्वा असुरान् परामाव्य । सोऽमावास्यां प्र-स्यागच्छत् । तै० १ । ३ । १० । १ ॥

- " चन्द्रमा अमावास्यां रात्रिमादित्यम्प्रविशत्यादित्योऽग्निम्। जै० उ० १ । ३३ । ६॥
- " तस्य (संवत्सरस्य) एत(द्)द्वारं यदमावास्या। चन्द्रमा एव द्वारापिधानः। श०११।१।१॥
- ,, ब्रह्म वै पौर्णमासी क्षत्रममावास्या। कौ० ४। ८॥
- ,, कामो वा अमावास्या। तै०३।१।५।१५॥
- ,, ऐन्द्राञ्च १४ हामावास्य १४ हविभैवति । दा०१ । ८ । ३ । ४ ॥
- ु, साम्राज्यभाजना वाऽश्रमावास्या । श॰ २ । ४ । ४ । २०॥

अमृतम् अमृतानमृत्युः (निवर्तते )। श०१०। २। ६। १९॥

- " एतद्वै मनुष्यस्यामृतत्वं यत्सर्वमायुरेति। श॰ ९४५। १। १०॥
- ,, एतद्वाव मनुष्यस्यामृतःवं यत्सर्वमायुरेति ।तां॰ २२ । १२ । २ ॥ २३ । १२ । ३ ॥
- ,, य एव शतं वर्षाणि यो वा भूया छिसि जीवति स हैवैतद्-मृतमाप्नोति। श०१०।२।६।६॥
- ., अमृतमु वै प्राणाः । रा०९।३।३।१३॥
- ,, अमृतं व प्राणाः । गो० उ०१ । १३॥
- ,, असृतं वे प्राणः (प्राण इत्यस्य स्थाने "प्रणवः" गो० उ० ३।११)। कौ० ११ । ४॥१४।२॥
  - अमृत 🖄 हि प्राणः । २०१०। १। ४। २॥
- ,, प्राणा वाऽ अमृतम्। श०१४। ४। ४। ३॥
- ,, अमृतमापः। गो० उ०।१।३॥
- ,, अमृतत्वं वा अपः। की० १२। रू॥
- ,, अमृता श्वापः। तै०१।७।६।३॥
- ,, यङ्गेषजं तद्रमृतं यद्रमृतं तद्ग्रह्म । गो० पू० ३ । ४ ॥
- "अमृत् श्रे होतदमृतेन कीणाति यत्सोम श्रे हिरण्येन । श० ३।३।३।६॥
- " अपृत्र ७ हिरण्यम् । तै० १ । ७ । ६ । ३ ॥ १ । ७ । ८ । १ ॥
- ,, अमृतर्थंहिरण्यममृतमेष (आदित्यः) । श०६ । ७ । १ । २ ॥
- " आदित्योऽमृतम्। श॰ १०।२।६।१६॥
- अाप्तिरमृतम्। श०१०। २। ६। १७॥

भम्द्रतम् अमृतमेभ्यः (विश्वसृह्भ्यः) उदगायत्। सहस्रं परि-वत्सरान्।तै० ३ । १२ । ९ । ३ ॥

भदतः (यञ्च ११ । ५) प्रजापतिर्वाऽअमृतः । श० ६ । ३ । १ । १७ ॥
,, ते (देवाः) होचुः (हे मृत्यो) नातोऽपरः कहचन सह शरीरणामृतोऽसद्यदैव त्वमेतं भागॐ हरासाऽ अथ व्यावृत्य शरीरेणामृतोऽसद्यो ऽमृतो ऽसिहृद्यया वा कर्मणा
वेति यहै तद्ववन्विद्यया वा कर्मणा वेत्येपा
हैव सा विद्या यदिश्चरेतदु हैव तत्कर्म यदिशः।

श्चा० १० । ४ । ३ । ९ ॥ अमृतस्य पुत्राः ( यजुः० ११ । ३५ ) प्रजापतिर्या ८अमृतस्य विद्वदेवाः पुत्राः । दा० ६ । ३ । १ । १७ ॥

भमेष्यम् भस्ति च पुरुषस्यामेष्यं यत्रास्यापो नोपतिष्ठन्ते केशाश्म-श्री च बाऽ अस्य नखेषु चापो नोपतिष्ठन्ते तद्यत्केशश्मश्च च बपते नखानि च निरुन्तते मध्यो भूत्वा दीक्षा इति । श•३।१।२।२॥

, अस्ति वैपत्न्या अमेध्यं यदवाचीनं नामः। श्र०१।३। १।१३॥

भनेनिः ( यज्ञ ६८ । १४ ) अभेन्यस्मे नृम्णानि धारयेत्यकुध्यन्ती धनानि धारयेत्येचैतदाह । श० । १४ ।

२।२।३०॥

अम्बयः (ऋ० १ । २३ । १६ ) आपो वा अम्बयः । कौ० १**२ । २ ॥** अम्बिका शरद्वा अस्य (रुद्रस्य ) अम्विका स्वसा । तै० १ । ६ । १० । ४ ॥

अम्मांसि अयं वै ( भू-) होकोऽम्माश्वसि । तस्य वसवोऽधिपतयः । ते• ३ । ट । १८ । १ ॥

भयः ( प्रजापतिः ) भइमना ऽयः ( अस्तजत )। श० ६।१।३।५॥ ,, दिशो वा अयस्मय्यः ( सूच्यः )। तै०३।९।६।५॥

"अस्य वै (भू-)लोकस्य रूपमयस्मय्यः (सूच्यः)। तै० ३।

,, (असुराः) अयस्मर्थामेव (पुरीं) अस्मिह्नोके (चिकिरे) । हा∙ ३।४ । ४ । ३॥ अयः विश पत् क्रपं यद्यः । श० १३ । २ । १९ ॥ अयनानि तदादुः कस्माद्यनानीति गमनान्येव भवन्ति कामस्य कामस्य स्वर्गस्य च छोकस्य । कौ॰ ६ । १५ ॥

अववाः (यजुः • १४ । २६) (अपरपक्षा हीद् थे सर्वे) अयुवते । श्राष्ट्र

,, अपरपक्षा अयवाः। श० ८। ४। २। ११॥

,, योऽसुराणाम् (अर्धमासः = कृष्णपक्षः) सोऽयवा न हि तेना-सुरा अयुवत( = " समस्त्र्यन्त " इति सायणः )। द्रा०१। ७।२।२५॥

,, अधोऽ६तरथाहुः। य एव देवानाम् ( अर्धमासः = शुक्कपक्षः) आसीत्सो ऽयवा न हि तमसुरा अयुषत। श०१। २। २६॥ अयार् ( यजुः० ३८। १०) विश्वान्देवानयाडिहेति सर्वान्देवानयाक्षी-दिहेवैतदाह । श०१४। २। २। १६॥

अवास्यः ते (असुराः) ऽभ्रब्रुवन्नयं वा आस्य इति । यद्ब्रुवन्नयं वा आस्य इति तस्मादयमास्यः। अयमास्यो ह वै नामैषः। तमयास्य इति परोक्षमाचक्षते। जै० उ०२। ६। ७॥

,, स एव एवाऽयास्यः (= अन्नाचम्)। आस्ये घीयते। तस्मा-द्यास्यः। यद्वेवा(ऽयम्) आस्ये रमते तस्माद्वेषाऽया-स्यः। जै० उ०२।११। ८॥

, कनुसोऽभूदो न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये ऽन्तरिति सोऽया-स्यः। श०१४।४।१।९॥

,, स प्राणो वा अयास्यः। जै० उ०२।८।८॥

अयास्य अक्तिरसः "आक्तिरसः" शब्दं पश्यत ।

अरणी देवरधो वा अरणी। कौ०२।६॥

अरण्येऽनूच्यः (पुरोडाशः) वाग्वाऽ अरण्येऽनूच्यः। श॰ ९ । ३। २।४॥

अरिकः बाहुर्वा ऽअरिकः। श॰ ६। ३। १। ३३॥ ६। ७। १। १४॥ १४। १। २। ६॥

भरकः अरक्ष्टं वे नामासुररक्षसमास तं देवा अस्याः (पृथिव्याः) अपान्नत । २०१ । २ । ४ । १७ ॥

,, आतुर्यो वा अरहः। तै०३।२।९।४॥

मरावाणः अरावाणो वा पते येऽमृतमभिशांसन्ति । तां । ६ । १० । ७॥

अरिष्टनेमिः (यञ्चः १५१८) "तास्यीः" शब्दं पद्यक्त ।

अनिक्रमेमिः पृतनाज आञ्चः ( ऋ० १० । १७८ । १ ॥ ) एव ( तास्यैः =

वायुः) वा अरिष्टनेमिः पृतनाजिन्। छः। दे० छ । २०॥ अस्विम् (साम) अनेन (अरिष्टेन साम्ना) नारिषामेति तदरिष्ट-

स्यारिष्टत्वम् । तां० १२ । ४ । २३ ॥

देवाइच या असुराइचास्पर्दन्त यं देवानामध्रश्न स समभवद्यमसुराणार्थ सर्थसो ऽभवते देवा-स्तपो ऽतप्यन्त त एतदरिष्टमपद्यर्थस्ततो यं

देवानामझत् (अझन्?) सॐसो ऽभवद्यमसुरा-णाम्न स समभवत् । तां० १२ । ४ । २३ ॥

भरीः प्रजा वा अरीः । श०३।९। ४। २१॥

भरणदूर्वाः एप वै सोमस्य न्यक्ती यदरणदूर्वाः। २० ४ । ५ । १० । १ ॥

भरुषः अग्निर्वा अरुषः । तै० ३।९।४।१॥

अर्कः अर्ज्ज वै देवा अर्क इति वदन्ति । तां० १५। ३। २३॥

"अर्को वैदेयानामसम् । दा०१२।६।१।१॥तै०१।१। ८।५॥

,, असं वा अर्कः।तां० ४।१।९॥१४।११।९॥१४।३।३४॥ गो० उ०४।२॥

,, अक्रमर्कः । दा०९ । १ ! १ । धः ॥

,, आदित्यो वाऽअर्कः । दा०१० । ६ । २ । ६ ॥

, अर्भष्टवश्चस्तद्सीस्र्यः।तै०१।१।७।२॥

"स एव एवाको य एव (स्यंः) तपति। शा १०।४।१।१२ ॥

,, अयं वा Sअग्निरर्कः। रा०८।६।२।१९॥९।४।२।१८॥

, स प्रवाऽग्निरको यत्पुरुषः। श०१०।३।४।५॥

,, आपो वाऽअर्कः। श्र०१०। ६। ४। १॥

,, प्राणी बार्ड अर्कः। द्वा० १०। ४। १। २३ ॥ १०। ६। २। ७॥

,, प्राणापानी वा पती देवानाम्। यदक्रिश्वमेधी। तै० ३।९। २१।३॥

"भोजो वर्लं वा पतौ देवानाम् । यदक्तिश्वमेश्री । तै० ३ । ९ । २१ । ३ ॥

" वेत्थार्कानिति पुरुषभे देव तदुवाय । वेत्थार्कपर्वेऽशते कर्षा

हैव ततुवाच वेरधार्कपुष्पे ऽरत्यक्षिणी हैव ततुवाच बेरधा-र्ककोश्याविति गासिकै हैव ततुवाच बेरधार्कसमुद्रावित्यो-ष्ठी हैव ततुवाच वेरधार्कषाना इति दम्ताम्हेष ततुवाच बेरधार्काष्ठीलामिति जिह्नार्थे हैव ततुवाच वेरधार्कमूलमि-त्यन्नथे हैय ततुवाच । २०१० । ३ । ४ । १ ॥

भकः (सामविशेषः) दीर्घतमसोऽकों भवति । तां० १४ । ३ । ३४ ॥ भकंपुष्पम् (साम) **मन्नं वे** देवा अर्क इति वदन्ति रसमस्य पुष्पः मिति सरसमेवान्नाद्यमवरुम्धेऽकंपुष्पेण तुष्टुवानः । तां० १४ । ३ । २३ ॥

भक्तांश्वेभेषा ओजो बलं का एती देवानाम् । यदकांश्वमेथा । तैश् ३।९।२१।३॥

,, प्राणापानौ वा पतौ देवानाम् । यदकाश्वमेधौ । तै० ३।९।२१।३॥

भर्त्यम् अर्चते वै मे कमभूदिति तदेवार्क्यस्यार्कत्वम् । श्र•१० । ६ । ४ । १ । , स एव एवार्कः । यमेतमत्राग्निमाहरन्ति तस्यैतद्कं क्यं यो-ऽयमग्निदिचतस्तद्क्यं यजुष्टः । श्र• १० । ४ । १ । ४ ॥

,, तस्य ( अर्कस्य = सूर्यस्य ) पतद्धं क्यमेष चन्द्रमास्तद्क्यं यजुष्टः । दा० १० । ४ । १ । २२ ॥

अर्जुनः अर्जुनो ह व नामेन्द्रः। (पाण्डब अर्जुनोऽपि इन्द्रपुत्रत्वेन प्र-सिद्धः—कुम्भघोणस्थमध्वविलासपुस्तकालयाधिपतिना प्र-काशिते महाभारत आदिपर्वणि अ०६३ को॰ ६४) श॰ २।१।२।११॥

,, अर्जुनो ह वै नामेन्द्रो यदस्य गुर्ह्यानाम । श० ५ ! ४ : ३ । ७ ॥ अर्जुनानि ( पुष्पाणि ) ( स्रोमस्य हियमाणस्य ) यानि पुष्पाण्यबा-शीयन्त तान्यर्ज्जुनानि । तां० ८ । ४ ! १ ॥

,, यदि सोमं न चिन्तेयुः पूर्ताकानिमपुणुयुर्य-दि न पूरीकानर्ज्जुनानि। तां०९। ११३॥ ,, इन्द्रो वृत्रमह्थं स्तस्य यो नस्तः सोमः सम-घावसानि बभुत्लान्यर्जुनानि। तां०९। ५। ७॥

अर्थवः (वज्रु० १३ । ५३) प्राणी चा ऽक्षणेवः । दार्थ ७ । ४ । २ । ४१ ॥

भईमासाः पित्रतं,पविषयमसहस्थानसहीयानरुणोऽरुणरजाः इति । पते ऽनुवाका अर्द्धमासानाञ्च, मासानाञ्च नामधेयानि । तै०३।१०।१०।३॥

, र्कि चु तेऽस्मासु (अर्धमासेषु ) इति । इमानि क्षुद्राणि पर्वाणि । जै० उ० ३ । २३ । ४ ॥

, देवाश्च वाऽअसुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुः र्दायमुपेयुरेतावेवार्धमासौ (= द्युक्कृकृष्णपक्षौ) । दा• १ । ७ । २ । २२ ॥

भर्दर्यः प्रतिष्ठा वा अर्द्धर्यः । गो० उ० ५ । १०॥

अर्दुदम् वाग्वा अर्दुदम्। तै० ३। ८। १६। ३॥

भय्यमा यक्के। वा अर्घ्यमा । तै० २ । ३ । ५ । ४ ॥

., अर्थमिति तमाहुर्यो ददाति । तै०१।१।२।४॥

,, ततो वे स (अर्थमा) पशुमानभवत्। तै॰ ३।१।४।९॥

एवा वा ऊर्ध्वा बृहस्पतेर्दिक्तदेष उपरिष्टाद्यंग्णः पन्धाः।
 २०५ । १ । १३ ॥

भवां ( = अइवः ) यञ्ज्वयदृरुरासीत् । तस्मादवी नाम । तै० ३ । ९ । २१ । २ ॥

» (हेऽइच त्त्रं) अर्व्वासि । तां०११७ । १॥ द्वा०१३।१।६। १॥ ते०३ । ६ । ९।२॥

,, अफ़िर्मवाअर्चा।तै०१।३।६।੪॥

" अर्वा (भूत्वा) असुरान् (अवहत्)। द्याः १०।६। ।। १॥

्र पुमार्थसो ऽवेन्तः। श०३।३।४।७॥

भर्नाग्निकश्चमस् उर्ध्वेतुरमः अवीग्निकश्चमसः अर्थ्यवुरु नः इदं तिच्छ-रः। शु १४ । ५ । २ । ४ ॥

भवीग्वसुः ( क्ष्पर्वन्यः, यज्ञ १५। १९) अथ यद्वीग्वसुरित्याहातो (पर्ज-न्यात् ) हार्वाग्वसु वृष्टिएनं प्रजाभ्यः प्रदीयते । दा० ८। ६। १। २०॥

, अर्वाग्वसुर्द वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणाम् । गो॰ . उ०१।१॥

अर्वावसुः अर्थायसुर्ह वै देवानां मह्या । कौ० ६ । १३ ॥ ,, अर्वावसुर्वे नाम देवानार्थः होता । श०१ । ५ । १ । २४ ॥ · अलम्मः (पारिजानतः = परिजानतः पुत्रः ) तम् (ऋषयः ) अञ्चयन् को न्वयं कस्मा अलमित्यलन्तु वै महामिति (सामात्रवीत्) तद्लम्मस्यालम्मत्वम् । तां०१३ । १० । ८ ॥

अवकाशाः प्राणा वाऽअवकाशाः।की॰८।६॥ श०१४।१।४।१॥ ,, प्राणा अवकाशाः। श॰१४।२।२।४१॥

अवकाः अथ ( अ।पः ) यद्ष्यन्ववाङ् नः कमगादिति तः अवाका अभवन्तवाका ह व ता अवका इत्याचक्षते परोऽक्षम्। दा०९।१।२।२२॥

,, आपो वा अवकाः। दा० ७। ४। १। ११॥ ८। ३। २। ४, ६॥

, तस्माद्वका अपामनुपत्नीवनीयतमा यातयाम्न्यो हि ताः। श॰ ९। १। २। २४॥

अवदानम् स येन देवेभ्य ऋणं जायते । तदेनांस्तद्वद्यते यद्यज-तेऽथ यद्ग्नौ जुहोति तदेनांस्तद्वद्यते तस्माद्यन्कि-ज्वाग्नौ जुह्नति तद्वदानं नाम । दा०१।७।२।६॥

अवस्थः तद्यद्पेऽभ्यवहरन्ति तस्माद्वस्थः। श०४।४।४।१॥
,, यो द्ववाऽअयमपामावर्तः स हावस्थः स हैव वरुणस्य पुत्रो
वा स्नाता वा। श०१२।९।२।४॥

,, वरुण्यो चाऽअवभृषः। द्याः ४।४।५।१०॥

, समुद्रोऽवभृथः। नै० १।१।४।२॥

अवरं सप्रस्थम् ( यजु० १७ । ७५ ) अन्तरिक्षं वाऽअवरॐ सधस्थम् । इा०९ । २ । ३ । ३९ ॥

अवरोधाः ( न्यप्रोधस्य ) तेषां चमसानां रसोऽवाङ्कैसेऽवरोधा अम-वन्नधः य ऊर्ध्वस्तानि फलानि । ए० ७ । ३१ ॥

अवसानम् प्रतिष्ठा वा अवसानम्। कौ० ११ । ४ ॥ गो० ३० ३ । ११॥ भवस्यः (यजः ३८ । ७) अयं वाऽ अवस्युरशिमिदो योऽयं (वातः)

पचते। २०१४। २। २। ४॥

अवस्यूर्दुवस्वान् ( यज्ञ॰ १८ । ४५ ) अयं वै लोकोऽवस्यूर्दुवस्वान् । श० ९ । ४ । २ । ७ ॥

भवाङ् प्राणः कि छन्दः । का देवता याऽयमवाङ् प्राण १ति यहायः हियं छन्दो वैश्वानरो देवता । २० १० । ३ । २ । ८ ॥ भवान्तरिकाः सर्वत १व द्वीमा भवान्तर्दिशः। ३१० १ । १ । ११॥ बांचः इयं (पृथिवी ) काऽ अविरियाः हीमाः सर्वाः प्रजा भवति । का० ६ । १ । १ । ३३ ॥

, (प्रजापतिः) स्रोत्रादिवम् (निरमिमीत) । श०७ । ४ । २ । ६ ॥ , नासिकाञ्चानेवास्य वीर्यमञ्जवत् । सोऽविः पशुरभवन्मेषः । श०१२ । ७ । १ । ३ ॥

बारुणी च हि त्वाप्ट्री चाविः। श०७। १।२।२०॥

,, तस्मादेताः (अजावयः) त्रिः संवरसरस्य विजायमाना हो। जीनिति जनयन्ति। श०४। ४। ४। ६॥

,, अन्तर्यामपात्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । श॰ ४। ५। ५। ३॥ अन्यदम् सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विमक्तिषु । वचनेषु च स-वेषु यस्न न्येति तद्य्ययम् । गो॰ पू॰ १। २६॥

अक्षनिः मस्तोऽक्रिरग्निमतमयन् । तस्य तान्तस्य हृद्यमाच्छिन्दन् साऽद्यानिरमवत् । तै० १ । १ । १२ ॥

" विद्युद्धाऽअञ्चानिः । श०६।१।३।१४॥

,, यद्शनिरिन्द्रस्तेन । कौ॰ ६। ९॥

भक्तस्तिः पाप्मा वाऽ अशस्तिः। श०६।३।२।७॥

अशिमिदः (यज्ञ• ३८ । ७) अयं बाऽ अवस्युरशिमिदो योऽयं (वातः) पवते । दा० १४ । २ । २ । ४ ॥

भशितिः अद्यमशीतिः। श॰ ८। ५। २। १७॥

,, अञ्चमज्ञीतयः। श०९।१।१।२१॥

भदमा अथ यवश्रु संक्षरितमासीत्सोऽदमा पृश्चिरभववश्रुई वै तमद्मे-

त्याचक्षते परोऽसम्। श॰६।१।२।३॥

,, शर्कराया अश्मानम् (अस्तुत्रतः) तस्माच्छर्कराश्मेवान्ततो भवति । श॰ ६ । १ । ३ । ४ ॥

, स्थिरो बाऽ अहमा। हा•९।१।२।५॥

अध्मा प्रभिः अथ यद्धु संक्षरितमासीत्सो ऽदमा पृश्चिरमचद्धार्ह् वै तम्दमेत्याचक्षते परोऽक्षम्। श०६।१:२।३॥

,, असौ वाऽ आदित्यो ऽइमा पृश्चिः। श०९।२।३।१४॥

भशः प्रजापतेरक्ष्यभ्ययत् । तत्परापतत्तत्तेऽभ्यः समभवचाद्श्ययत्त्वद्-श्राह्मात्रात्वम् । श० १३ । ३ । १ । १ ॥ अवः प्रजासकोरस्यश्वयत् । तत्परापतत् तदश्वोऽभवत् तदश्वस्वाः श्रात्वम् । तै॰ १ । १ । ४ । ४ ॥

,, प्रजापतेर्व्हा अस्यश्ववसत्परापतत्तवश्वोऽभवसदश्वस्याश्वत्वं सहेवा अश्वमेधेन प्रत्यवृधुः। तां० २१ । ४ । २ ॥

,, (प्रजापितः) चक्षुषा ऽभ्वम् (निरमिमीतः) । श०७ । ५ । ३ । ६ ॥

- ,, वरुणो ह वै सोमस्य राषोऽभीवाक्षि प्रतिपिषेष तव्श्वयत्ततो-ऽभ्वः समभवत्वच्छ्वयथात्समभवत्तसादश्वो नाम । श॰ ४। २।१।११ ॥
- ,, तान् (असुरान् ) अभ्वा भूत्वा (देवाः ) पङ्गिरपाञ्चत यद-भ्वा भूत्वा पद्भिरपाञ्चत तद्भ्वानामश्वत्वमस्तुते यद्यत्कामयते य एवं वेद । ऐ० ४ । १॥
- "अथ यद्भु संभरितमासीत्सोऽभ्रुरभवद्भुई वै तमश्व इत्या-वभते परोऽसम्। श॰ ६।१।१।११॥
- ,, यद्वै तद्रश्रु संक्षरितमासीदेष सोऽभ्वः। रा॰ ६। ३।१।२८॥
- ,, अप्सुजा उवाऽअभ्वः। २०७। ४।२।१८॥
- "अष्सुयोनिर्वा अश्वः ⊦तै०३।६।४।३॥३।६।१९।२॥ ३।६।२०।४॥
- " अङ्गयो ह वाऽअभेऽभाः सम्बभ्द सोऽङ्गयः सम्भवस्तर्यः समभवद्सर्वे हि वै समभवत्तसास सर्वेः पङ्गिः प्रतितिष्ठ-त्येकैकमेव पाद्मुद्द्य तिष्ठति । श्र० ४ । १ । ४ । ४ ॥
- ,, अश्वोस्यत्योसि मयोसि इयोसि वाज्यसि सप्तिरस्यव्यक्ति वृषासि। तां०१।७।१॥
- ,, (हेऽश्वत्वं) अर्व्वासी । तां १।७।१॥ ऋ०१३।१।६। १॥ते•३।८।९।२॥
- 3) अत्योऽसीत्याहः। तस्मादश्वः सर्वान् पशूनत्वेति । तै०३। ८।९।१॥
- ,, तस्मादश्वः सर्वेषां पश्नाधः श्रेष्ठणं गच्छति। तै॰ ३। ६। ९। १॥
- ,, तस्त्राव्भाः पश्नां जविष्ठः। ये० ५ । १ ॥
- ,, आशुः सप्तिरित्याह । अश्व एव अवं द्धाति । तस्मात्पुराश्चरश्वो ऽज्ञायतः । ते≉ इ । ८ । १३ । २ ॥

अश्वः पश्नां त्विषिमान् हरस्वितमः । तै० ३। ८।७।३॥ अभ्यः पश्नामाशुः सारसारितमः। तै० ३। ८। ७। २॥ तस्माद्भ्यः पशूनामाशिष्ठः। रा० १३ । १ । २ । ७ ॥ अभ्यः पशूनां यशस्वितमः। श० १३ । १ । २ । द ॥ तै० ३ । 210121 तस्मादु हैतर्भ्वः पश्नां भगितमः। श० ६ । ३ । ३ । १३ ॥ परमोऽभ्यः पश्नाम् । श० १३ (३ (३ ) १ ॥ अस्ता वा अभ्यः पश्नाम् । तां० २१ । ४ । ६ ॥ अभ्वः पशुनामपचिततमः। तै० ३। ८ । ७। १॥ तस्माद्भ्यः पशुनामे (जस्वितमः। २१० १३ । १ । २ । ६ ॥ अभ्यः पश्रुनामोजिष्ठे। बिलेष्ठः । तै॰ ३। ८। ७। १॥ तस्मादश्वः पशूनां वीर्यवत्तमः । श० १३ । १ । २ । ५ ॥

अभ्वः पशुनामन्नादो र्वार्थ्यावत्तमः । तै०३।८।७।१॥ र्वार्थे वा अभ्वः । दा० २ । १ । ४ । २३, २४ ॥

क्षत्रं चा उअम्बश्वः। रा० ६। ४। ४। १२॥

क्षत्रं वाऽ अभ्वो विडितरे पशवः। श० १३। २। १। १५॥ यजमानो वा अभ्वः। तै० ३। ९। १७। ४, ४॥

वजो बाऽ अभ्वः। श० ४। ३। ४। २७॥ ६। ३। ३। १२॥

बज्रोऽभ्यः। श० १३।१।२।९॥

बर्जा व (एपः । यदश्वः । तै० १ । १ । ५ । ५ ॥

वर्जा वा अभ्वः प्राजापत्यः। तै० ३।८।४।२॥

इन्द्रो वा अभ्यः। की० १४ । ४॥

असौ वा आदित्योऽध्वः। तै० ३। ९। २३। २॥

असौ बाऽआदित्य एषो (शुक्रः) ऽभ्वः । श॰ ७ । ३ । १ । १० ॥

तस्मा ( आयास्यायोव्गात्रे ) अमुमादित्यमध्व छे इवेतं कृत्वा ( आदित्याः ) दक्षिणामानयन् । तां० १६ । १२ । ४ ॥

तेऽक्रिरस आदित्येभ्य अमुमादित्यमध्व छ श्वेतं भूतं दक्षिणा-मनयन्। तै०३।९।२१।१॥

ते (आदित्याः) अर्थं श्वेतं दक्षिणां निन्युरेतमेव य एव (सूर्यः) तपति। कौ॰ ३०।६॥

,, तद्य (सीर्थस्य इविषः) अभ्वः श्वेतो दक्षिणा । तदेतस्य रूपं

क्रियते य एष ( सूर्यः ) तपाति यद्यश्वॐ श्वेतं न विन्देदिप गौ-रेव श्वेतः स्यात् । श० २ । ६ । ३ । ९ ॥

अश्वः अथ योऽसौ (सूर्यः) तपती ७३ एषो ऽश्वः श्वेतो रूपं कृत्वा ऽश्वाभिश्वान्यपिद्वितेनातमना प्रतिचकाम । पे० ६ । ३ ॥

- ,, अग्निर्मा अभ्वः भ्वेतः। २०३। ६। २। ५॥
- ,, आग्निरेष यद्श्वः। शाष्ट्र। ३। ३। २२॥
- " सोऽग्निर्श्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय । गो० उ० ४ । ११ ॥
- ,, अपन्यों न देववाहनः (ऋ०३।२७।१४) इति । अभ्यो ह या ऽएच (अक्निः) भृत्या देवेभ्यो यज्ञं वहति। रा०१।४।१।३०॥
- " यस्मात्प्रजापतिरालन्थोऽभ्वोऽभवत्। तस्मादभ्वो नाम। तै० ३।९।३१।४॥३।९।२२ ।१,२॥
- ,, प्राजापत्यो वा अभ्वः । राष्ट्रि । ३ । ९ ॥ तै० ३ । ८ । **२२** । ३ ॥ ३ । ९ । १६ । १ ॥
- "प्राजापत्योऽश्वः । दा०१३ । १ । १ ॥ तै०१ । १ । ४ । ४ ॥ ६ । २ । २ ॥
- .. सौर्च्यो वा अभ्वः । गे(० उ० ३ । १९ ॥
- " वारुणो हि देवतयाऽश्वः। तै०१।७।२।६॥
- ,, वारुणो वा अभ्वः। तै०२।२।४।३॥३।८।२०।३॥ ३।९।१६।१॥
- "वारुणो **द्यश्वः। २०७**। 🗴 । २०१८ ॥
- ,, कैश्वदेवो वा अभ्वः । श०१३।२।४।४॥ तै०३।९।२। ४॥३।९।११।१॥
- "अश्वे वै सर्वा देवता अन्वायत्ताः। त०३।८।७।३॥
- ,, अश्वश्चतुस्त्रिश्रेशः। तै०२।७।१।३॥
- ,, अश्वश्चतुस्ति <sup>१५</sup>शो दक्षिणानाम् । तां॰ १७ । ११ । ३ ॥
- ,, अश्वो (भूत्वा) मनुष्यान् (अवहत्)। इा० १०। ६।४।१॥
- ,, अपूतो बाऽएषोऽमेध्यो यदश्वः। शा १३।१।१।१॥
- ,, तस्माद्श्विभाः (पद्भिः) तिष्ठंस्तिष्ठति । २१० १३।२।७।६॥
- , तस्माद्द्यः शुक्क उतुष्टमुख इवाथो ह तुरक्षी भाष्ट्रकः। ग्र०७। ३।२।१४॥

चनः रिमना वा अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वोऽयत -ऽभृतोऽप्रति-ष्ठितः परां परावतं गन्तोः। श० १३ । ३ : ३ : ४ ॥

" **र्रस्वरो वा अक्ष्यः प्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः । तै०३।८।** ९।३॥३।८।१२।२॥३।९।१३।२॥

भरवतरी अञ्चतरीरथेनाग्निराजिमधावत्तासां प्राजमानो योनिम-कृल्यत्तस्मात्ता न विजायन्ते । पे० ४ । ९ ॥

भरवत्यः प्रजापतिर्वेवेभ्यऽनिलायतः । अद्यो क्रपं कृत्वा । सोऽश्वत्ये संबन्धरमतिष्ठत् । तदृश्वत्यस्याद्वत्यत्वम् । तै०३।८। १२।२॥

अग्निर्देवेभ्यो निलायत । अझ्वो रूपं कृत्वा । सोऽइवत्थे संवत्सरमतिष्ठत् । तद्दवत्थस्याद्दवत्थत्वम् । तै० १।१।३।९॥ , त्वच प्रवास्यापीचितिरस्रवत्सोऽइवत्थो वनस्पतिरभवत् ।

श्र १२।७।१।९॥

, तेजसो या एप वनस्पतिरजायत यदश्वत्थः। ऐ०७। ३२॥
,, साम्राज्यं वा पतद्वनस्पतीनाम् (यदश्वत्थः)। ऐ०७।

३२ ॥ ८ । १६ ॥

अथाइवरथं (पात्रं ) भवति । तेन वैद्योऽभिषिञ्चति स यदेवादोऽदवस्थे तिष्ठते इन्द्रो महत उपामन्त्रयत । दा० ५ । ३ । ४ । १४ ॥

,, आस्वत्थेन (पात्रेण) वैश्यः (अभिषिञ्जति) तै०१।७। ८।७॥

अस्वमेशः ततीऽहवः समभवचद्द्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाहवमेध,, स्यादवमेधत्वम्। श०१०। ६। ४। ७॥

,, असावादित्योऽइवमेधः। इतः ९ । ४ । २ । १८॥

" असौ वा ऽआदित्य एकविर्थंशः सोऽश्वमेघः। शब् १३। ४।१।५॥

,, एष वाऽअइवमेधोय एष (सूर्यः) तपति। शाक्ष १०।६। ४।८॥

., एष एवाइवमेधो यश्चन्द्रमाः। श० ११। २। ४। १॥

" राष्ट्रमञ्जमेथः। त्रा०१३।२।२।१६॥

जयमेथः राष्ट्रं वा अक्वमेघः। श०१३।१।६।३॥ तै०३।८। ९।४॥३।९।४॥॥

- " श्रीवै राष्ट्रमह्वमेधः। श० १३।२।९।२॥ ते०३।९।७।१
- ,, यज्ञमानो वाऽअइवमेधः। श०१३।२।२।१॥
- ,, राजा वाऽएष यक्षानां यद्क्वमेधः। रा०१३।२।२।१॥
- " वृषभ एप यक्षानां यदक्वमेधः। क्ष०१३।१।३।२॥
- " अत्रपभ एष यज्ञानाम् । यदद्वमेधः । तै० ३ । ८ । ३ । ३ ।
- , अइवमेधे सर्वा देवता अग्वायत्ताः। श०१३।१।२।९॥
- "प्राणापानौ वा पतौ देवानाम्। यदक्रिक्षमेधौ। तै० ३।९। २१।३॥
- " ओजो बलं वा पतौ देवानाम्। यदर्काश्वमेधौ।तै•३। ९।२१।३॥
- " एष (अश्वमेधः) वे ब्रह्मवर्चसी नाम यक्कः। तै०३।९। १९।३॥
- ,, एष (अइवमेधः) वे तेजस्वी नाम यक्कः। तै०३।९।१९।३॥
- ,, एप (अक्वमेधः) वा अतिव्याधी नाम यद्वः।तै०३। ९।१९।३॥
- ,, एष (अइवमेधः) वा ऊर्जस्वान्नामयसः। तै॰ ३।९।१९।१॥
- ,, एष (अइवमेधः) वै प्रतिष्ठिती नाम यहः। तै०३।९।१२।२॥
- ,, एष (अक्ष्यमेधः) वै क्रुसो नाम यज्ञः। तै० ३।९।१९।३॥
- ,, एष (अरवमेधः) वै दीर्घो नाम यज्ञः। तै॰ ३।९।१९।३॥
- ,, एप (अञ्चमेघः) वै विधृतो नाम यञ्चः। तै०३।९।१९।२॥
- ,, एष (अइवमेघः) वै व्यावृत्तो नाम यक्षः। तै०३।९।१९।२॥
  - , एष (अइवमेधः) वै पयस्वान्नाम यज्ञः। तै०३।९।१९।१॥
- ,, एष (अइवमेधः) वै विभूनीम यक्षः। तै० ३।९।१९।१॥
- ,, एप (अइवमेधः) वै प्रभूनीम यक्षः । तै० ३। ९। १९। १॥
- " प्रजापति<sup>ॐ</sup> सर्ब्बङ्करोति योऽद्वमेधेन यजते। तां २१। ४।२॥
- " तरित सर्वे पाष्मानं तरित ब्रह्महत्यां योऽच्यमेधेन यजते। दा०१३।३।१।१॥

```
भश्विनो ] ( ५२ )
```

भश्यमेषः योऽस्वमेधेन यजते । देवानामेवायनेनैति । तै॰ ३ ! ९ ! २२ । ३ ॥

y, तेजसा वा एष ब्रह्मवर्चसेन व्यृध्यते । योऽङ्घमेधेन यजते । तै० ३ । ९ । ४ । १ ॥

"स यो हैवं विद्वानिशक्षेत्रं च जुहोति दर्शपूर्णमासाभ्यां च यजंत मासि मासि हैवास्यादवमेधेनेष्टं भवति। २१०११।

२।५।५॥

" निरायत्यादवस्य दिःश्चं महिष्युपस्थे निधत्ते वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधान्विति । दा० १३। ४। २। २॥

अध्वयुजौ (नक्षत्रम्) अद्भवयुजोरयुञ्जत । तै०१ । ४ । २ । ९ ॥ ,, अद्भिनोरद्धयुजौ । तै०१ । ४ । १ । ४ ॥ ३ । १ । २ । १०॥

अश्वस्तोमीयम् अञ्चस्य वा आलब्धस्य मेध उदकामत्। तदश्वस्तो-मीयमभवत्। तै०३।९।१२।१॥

"अश्वो वा अश्वस्तोमीयम्।तै०३।९।११।३। "मेधोऽश्वस्तोमीयम्।तै०३।९।१२।१॥

भश्ववालाः यक्षो ह देवेभ्यो ऽपचकाम सोऽश्वो भूत्वा पराङाववर्त तस्य देवा अनुद्वाय वालानभिषेतुस्तानालुलुपुस्ताना-लृप्य सार्क्ष संन्यासुस्तत पता ओषधयः समभवन्

यद्श्वकालाः। श०३ । ४ । १ । १७ ॥ अक्षिनी इमे ह वे द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्चिनाविमे हीद्छ सर्वमा-

,, इतुवातां पुष्करस्रजावित्यग्निरेवास्यै (पृथिव्यै ) पुष्करमा-,, दित्योऽमुप्यै (दिवे )। श०४।१।४।१६॥ ,, श्रोत्रेअधिवनौ । श०१२।९।१३॥

,, नासिकेअधिवनौ । श० ११ । ९ । १ । १४ ॥ ,, तद्यौ ह वाऽदमौ पुरुषाविवाक्ष्योः । एतावेवादिवनौ । श० ११ ।

, तद्याह्नवाऽस्मापुरुषाविवास्थाः। एताववाहिबना। द्वा०१३। ९।१।१२॥ , अध्विनावध्वर्यु। ऐ०१।१८॥ द्वा०१)१।२।१७॥ ३।

,, आश्वनावध्वयू । ए० १ । १८ ॥ श०१ ) १ । २ । १७ ॥ ३ । ९ । ४ । ३ ॥ ते० ३ | २ | १ ॥ गो० उ० २ | ६ ॥ ,, अश्विनौ वै देवानां भिषजौ । ऐ० १ । १८ ॥ कौ० १८ । १ ॥

ते०१।७ : ३ . ४ ॥ गो० उ०२ : ६ ॥ ५ : १० ॥ मुख्यो वाऽअध्विनौ (यश्रस्य ) ! श०४ : १ । १ : १९ ॥

" इयेताविव द्याध्विनौ । श० १ । ५ । ४ । १ ॥

अश्विनौ सयोनी बाऽअश्विनौ। श० ४।३।१।८॥

- ,, अश्विनाविय रूपेण (भूयासम्)। ४०२।४।१४॥
- ,, आश्विनं द्विकपालं पुरोडाशं निर्वपति। श•५।३।१।८॥
- " आश्विनो क्रिकपारुः (पुरोडाञ्चः)। तां॰ ३१।१०। ३३।
- " वसन्तर्ग्राष्मावेवाश्विनाभ्याम् (अवरुन्धे ) । रा०१२ । ८ । २ । ३४ ॥
- , अश्विभ्याम्थानाः । तै०१ । ५ । ११ । ३॥
- " अथ यदेनं (अग्निं) द्वाभ्यां बाहुभ्यां द्वाभ्यामरणीभ्यां मन्थन्ति द्वौ वा अभ्विनौ तदस्याश्विनं रूपम्। ऐ०३। ४॥
- ,, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे । अश्विनोर्वादुभ्याम् । तै०२।
- , ६।५।२॥
- " गर्दभरथेनाश्विना उदजयताम् । ऐ० ४ । ९ ॥
- तदिश्वना उदजयतां रासभेन । कौ० १८ । १ ॥
- ,, इसमेव लोकमाश्विनेन (अवरुन्धे )। दा०१२।८।२। देश॥
- ,, आश्विनमन्याह तदमुं लोकं (दिवं) आप्नोति। कौ०११। २।१८।२॥
- भषावा (इष्टमा) (देवाः) तां (इष्टकां) उपधायासुरान्त्सपतान् भ्रातृव्यानस्मात्सर्व्यस्माद्सहन्त यद्सहन्त तस्माद्षाढा । रा०७।४।२।३३॥
  - ,, तऽपते सर्वे प्राणा यद्षाढा । श० ७ । ४ । २ । ३६ ॥
  - ,, श्रीवा अपाढा । रा० ७ । ४ । १ । ३४ ॥
- ,, इयं (पृथिवी) वाऽअपाढा। श०६।४।३।१॥७।४। २।३६॥८।४।४।२॥
- ,, वागषाढा । दा०६।५।३।४॥७।५।१।७॥
- " वाग्वाऽअपाढा रा० ७ । ४ । २ । ३४ ॥ ८ । ५ । ४ । १ ॥
- अषादाः ( नक्षत्रम् ) य**न्नास**ह्न्त । तद्यादाः । तै०१ । ५ । २ । ८ ॥
  - ु, अपां पूर्वाषाद्याः। तै०१,५।१।४॥३।१।२।३॥
  - , विश्वेषां देवानामुत्तराः (अपाढाः)। ते०१।४।१।४॥ ३।१।२।४॥
- भष्ट यद्षाभिः (ऋग्भिः) अवारन्धताष्टाभिराञ्जुवत तद्ष्यानामष्ट-त्वम्। पे०१।१२॥

भष्टका प्राजापत्यमेतदहर्यदृष्टका । २०६ । २ । २ । २३ ॥ ,, पर्वेतत्संवत्सरस्य यदृष्टका । २०६ । २ । २ । २४ ॥ भष्टताकः अष्टराक्षेण वे देवाः सर्वमास्तुवत । तां २२ । ११ । ६॥ भष्टाचलार्थिः (स्तोमः) अन्तो वा अष्टाचत्वारिश्वेद्याः । तां ०३ । १२ । २॥ ,, "विवत्रोऽष्टाचत्वारिदाः" राज्दं पश्चत ॥

अद्यद्भाः (स्तोमः) पदय "प्रतृतिरष्टाद्दाः।"

अष्टादर्शनः संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा। यदप्राद्दशिनः। द्वादश-

मासाः पञ्चर्त्तवः । संवत्सरोऽष्टादशः । तै०३ । ९ । १ । १ -२॥ असत् मृत्युर्वाऽअसन् । श०१४ । ४ । १ । ३१ ॥

,, तदाहुः कि तदसदासीदित्युपयो वाव तऽब्रेऽसदासीत्। श० १६ ११ ११ ॥

,, अथ यदसत्सर्क् सा वाक् सोऽपानः । जै० उ०१।५३।२॥ असन्पांसवः अथ यदेतद्भस्मोद्धृत्य परावपन्त्येष पवासन्पार्थसवः । रा०२ । ३ । २ । ३ ॥

असमरथः (यजुः १५। १७) पदय " रथप्रोतः।"

भसितप्रीवः (यज्ञः २३। ३३) अग्नियोऽअसिनग्रीवः । श० १३। १। ७ । १॥

भितः वज्जो वाऽआसिः। श०३।८।१२॥ भितः तस्या एतस्यै वाचः प्राणा एवाऽसुः। एषु हीदं सर्वमस्तेति। जै॰ उ॰१।४०।७॥

,, प्राणो चाऽअसुः। रा०६।६।२।६॥ असुरः तेनासुनासुरानसृजन। तदसुराणामसुरत्वम्। तै०२।३। ८।२॥

, त्वमभ्ने रुद्रो असुरो महो दिवः। तै०३ । ११ । २ । १ ॥ असितो धान्वो राजेत्याह तस्यासुरा विशस्तऽइमॐआसत ऽइति कुसीदिन उपसमिता भवन्ति तानुपदिशति मायावेदः सोऽयमिति । श०१३ । ४ । ३ । ११ ॥

,, दिवा देवानस्त्रत नक्तमसुरान् यद्दिवा देवानस्त्रक्त तद्दे-वानां देवत्वं यदस्यं तदसुराणामसुरत्वम्। प० ४ । १॥

, देवाश्च वाऽअसुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दाः यमुपेयुरेतावेवार्धमासौ ( = शुक्कुकृष्णपक्षौ ) । २१०१ । ७ । २ । २२ ॥ असुरः देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतेर्द्धयाः पुत्रा आसन्। तां० १८। १।२॥

,, तेऽअसुरा भृ्याॐसो बळीयाॐस (प्रजापतेः पुताः) आसर्न् । तां॰ १८ । १ । २ ॥

,, कनीयस्विन इव वै तर्हि (युद्धसमये) देवा आसन् भूय-स्विनोऽसुराः। तां० १२ । १३ । ३१ ॥

,, **कार्नायसा ए**व देवा ज्यायसा असुराः । श० १४।४।१।१॥

,, (असुराः) स्वेष्वेवास्येषु जुह्नतश्चेरः। इा०११।१।८।१॥

, मायेत्यसुराः (उपासते )। द्या०१०।५।२।२०॥

,, असुरमायया । कौ० २३ । ४ ॥

" आसुरी माया स्वधया कृतासीति प्राणी वाऽअसुस्तस्यैषा माया स्वधया कृता। श०६।६।२।६।

" (प्रजापंतिः) तेभ्यः (असुरेभ्यः) तम**ध मायां च प्रदद्यी।** श्राच। २। २। २। ४॥

,, अहर्वे देवा अश्रयन्त रात्रीमसुराः। ऐ० ४ । 🗴 ॥

" अहर्वै देवा आश्रयन्त रात्रीमसुराः। गो० उ० ४ । १ ॥

,, (असुराः प्रजापतिमञ्जवन् ) दयध्यमिति न आत्थेति। क्ष०१४। ६। २ । ४॥

,, योऽपक्षीयते तं (अर्थमासं) असुराः उपायन् । श०१। ७। २ । २२॥

"असुरा वः एषु लेकिष्वास्य अस्तान्देवा ऊर्द्धसम्रानेन (साम्ना) कश्यो लेकिभ्यः प्राणुदन्त । तां ९ । २ । ११ ॥

,, तबोऽसुरा पषु लोकेषु पुरश्चकिरेऽयस्मयीमेवास्मिलोके रजतामन्तरिक्षे हरिणीं (=सुवर्णमयीं) दिवि । श०३। ४।४।३॥

,, अर्वा (भूत्वा) असुरान् (अवहत्)। श०१०।६।४।१॥
मसुरम् मनो वा असुरम्। तद्धयसुषु रमते। जै० उ०३।३४।३॥
भस्तम् गृहा वा अस्तम्। श०२।४।२।२९।
भस्यि न स्रुर्मस्थारिकचन वर्षायोऽस्थ्यस्ति। श०६।७।२।१७॥

,, षष्टिश्च द्वं त्रीणि च शतानि पुरुषस्यास्थीनि। श०१०। ४।४।१२॥

- , सप्त च ह वै शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्याहानि च रात्र-यश्चेत्येतावन्त एव पुरुषस्यास्थीनि च मज्जानश्चेत्यत्र तत्स-मम् । गो० पू० ४ । ५ ॥
- ,, अस्थि वा पतत्। यत्समिधः। तै०१।१।२।४॥
- श्राप्त असि भरन्तमस्मयुमित्यसि भरन्तमस्मत्वेषितमित्येतत् । श्राप्त । ३ । २ । ३ ॥
- असीवयः (यञ्च० १४ । १८) अजमक्रीवयस्तचदेषु लोकेष्वश्चं तदः स्रीवयोऽथो यदेभ्यो लोकेभ्योऽन्नथः स्रवति तदस्रीवयः । श्च० ८ । ३ । ३ । ४ ॥
- भहः यज्ञमानदेवन्यं वा अहः। भ्रातृब्यदेवत्या रात्रिः। तै०२।२। ६।४॥
- ,, पेन्द्रमहः। तै० १ । १ । ४ । ३ । १ । ४ । ३ । ४ ॥
- ,, मैत्रं वा अहः। तै०१। ७। १०। १॥
- "स यदादित्य उदेति । एतामेव तत्सुवर्णः कुशीमनुसमेति । तै०१।५।१०।७॥
- " अहरेव सुवर्णा ( कुशी ) अभवत्। तै०१। ४। १०। ७॥
- अहल्या (इन्द्र!) अहल्यायै जारेति। श०३। ३। ४।१८॥ ष० १।१॥ (तैत्तिरीयारण्य के १।१२।४॥ लाट्यायनश्रौत-सूत्रे १।३।१॥)
- ्र, अहरूयाया ह मैत्रेय्याः ( इन्द्रः ) जार आस । ष० १ । १ ॥ अहिर्द्धक्त्यः एय ह वा अहिर्वुध्म्या यदाग्निर्गार्टपत्यः । ऐ० ३ । ३६ ॥
- ., अग्निर्वा अहिर्बुद्ध्यः । कौ०१६। ७॥
- अहीनम् सर्व्वान् लेकानहीनेन (अभिजयति)। तै०३।११।४।७॥
  अहीनानि ह वा एतान्यहानि न होषु किंचन हीयते। ऐ०
  ६।१८॥
- अहुतादः (देवाः यतुः १७।१३) अहुतादो हि प्राणाः। श॰ ९। २।१।१४॥
  - ,, अधैता (प्रजाः) अहुतादो यद्गाजन्यो वैश्यः शूद्धः। ऐ० ७ । १९ ॥
- अहुरः अहुर इदं ते परिददामि । मं० १ । ६ । २१ ॥

नहेक्सातः (बड्॰ १८।४९) अहेडमानी वरुणेह बोधीत्यकुष्यको बरु-णेह बोधीत्येतत् । शु॰ ९ । ४ । २ । १७ ॥

भहोरात्रे स ( प्रजापतिः ) एतमतिरात्रमपश्यसमाहरसँनाहोरात्रे प्राजनयत् । तां॰ ४ । १ । १४ ॥

" अहोरात्रे वा अभ्वस्य मेध्यस्य लोमनी। तै॰ ३। ९। २३।१॥

,, पते ह वै संवत्सरस्य चके यदहोरात्रे । पे० ५ । ३० ॥

,, आहोरात्रे परिवेष्ट्री। इन् ११।२।७। ५॥

,, तमस्मा अक्षितिमहोरात्रे पुनर्दत्तः। जै० उ० ३। २२।८॥

, मृत्योर्ह वा एतौ ब्राजवाह यदहोरात्रे । की० २ । ९॥

,, अहोरात्राणीष्टकाः (संवत्सरस्य) । ते•३ । ११ । १० । ४ ॥ (आ)

आ (=अर्थाक्)—प्रेति ("प्र" इति ) व प्राण एति ('आ' इति ) उदानः। २०१। ४। १। ५॥

,, प्रेति पश्चो वितिष्ठन्तऽपति समावर्तन्ते । श० १। ४।१।६॥

,, पत्यपानस्तद्सां (बु−) लोकः । जैं∙ उ०२ । ९ । ५ ॥

,, प्रेति वै रेतः सिच्यतऽपति प्रजायत । श॰ १ । ४ । ६ । ६ ॥

भाकाशः—स यस्स आकाश आदित्य एव सः । एतस्मिन् ह्युदिते सर्वमिद्माकाशते । जै० उ०१ । २५ । २॥

"स्यस्स आकारा इन्द्र एवं सः । जै० उ० १ । २८ । २॥ १ । ३१ । १ ॥ १ । ३१ । ४ ॥

आक्रुवारम् (साम )—आ त् न इन्द्र श्चमन्त्रामिन्याकृपारम् । तां०९। २ । १३॥

 अक्त्पारो वा पतेन कश्यपे। जेमानम्मिद्दमानमगच्छज्जे-मानम्मिद्दमानं गच्छत्याकूपारेण तुष्टुचानः । तां० १४ ।
 ५ । ३० ॥

" अकूपाराक्तिरस्यासीसस्या यथा गोधायास्त्वगेवं त्वगा-सीत्तामेतेन तिः साम्नेन्द्रः पूत्वा सूर्यत्वचसमकरोत्तद्वाच सा तर्श्वकामयत यत्कामा एतेन साम्ना स्तुवते स एभ्यः कावः सञ्चल्यते । तां ६ । २ । १४ ॥ आकारम् (साम) - एभ्यो वे लोकेभ्यो रसोऽपाकामसं प्रजापति-राक्षारेणाक्षारयद्यवाक्षारयसदाक्षारस्याक्षारत्यम् । तां॰ ११। । १। १०॥

, तस्माद्यः पुरा पुण्यो भूत्वा पश्चात् पाणीयान् स्यादाक्षारं ब्रह्मसाम कुर्वातात्मन्येवेन्द्रियं वीर्व्यि रसमाक्षारयति । तां ११। १। ११॥

" ते देवा असुरान् कामतुद्याभ्य आक्षारेणानुदन्त नुदते आहब्यं कामतुद्याभ्य आक्षारेण तुष्टुवानः। तां०११।४।९॥

अ।सुः आखुस्ते (रुद्रस्य) पशुः । द्वा॰ २ । ६ : २ : १० ॥ तै० १ । ६ : १० । २ ॥

आगाः तद्यास्तिस्र आगा इम एवं तं लोकाः । जै॰ उ०१।२०।७॥ आगीतानि अथ यानि त्रीण्यागीतान्यग्निर्वायुरसात्रादित्य एतान्या-गीतानि । जै॰ उ॰१।२०।८॥

भागुः आगुर्वेजः। पे॰ २ । २८ ॥

आमीध आमीधे साधारयंत यदान्नीधेऽधारयन्त तदान्नीधस्यान्नी-धत्वम् । ऐ०२ । ३६ ॥

,, द्याव।पृथिव्यो वाऽषप यदाक्रीघ्रः । दा०१।८।१।४१॥ अप्रशिष्टम् अन्तरिक्षमाक्रीघ्रम् । तै०२।१।४।१॥

" अन्तरिक्षं वाऽआग्नीभ्रम्। श०९।२।३।१५॥ अग्नीर्थायः बाह्यऽप्चास्य (यश्वस्य) आग्नीभ्रीयश्च मार्जालीयश्च। श०३।५।३।४॥

भामेयम् (साम)अग्निः सृष्टो नाददीव्यतः तं प्रजापतिरतेन साम्नी-पाधमत् स उददीव्यत दीप्तिश्च वा एतत्साम ब्रह्मवर्चसञ्च दीप्तिञ्चैवैतेन ब्रह्मवर्चसञ्चावहन्धे । तां॰ १३ । ३ । २२ ॥

" तिणिधनमाग्नेयं भवति प्रतिष्ठायै। तां॰ १३। ३। २१॥ भाग्नेयी (भागा) सा या मन्द्रा साऽऽग्नेयी (आगा)। तया प्रातस्स-वनस्योद्वेयम्। जै० उ०१। ३७। २॥

श्राप्तपणः यां बाऽअम् प्रावाणमाददानो वाचं यच्छत्यत्र वै साग्रेऽव-दश्चदत्सात्राग्रेऽवद्शसादाग्रयणो नाम। श्र०४।२।२।६॥ ..., आत्माप्रयणः। श्र०४।४।१।५॥

,, आत्मा वा आत्रयणः । शब्धा १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ ।

- भाग्रयणम् अग्रयमिय द्वीदम् (आग्रयणास्यं द्विः)। दा० २ । ४ । ३ । १३ ॥
  - ,, संवत्सराद्वा एतद्धिप्रजायते यदाग्रयणम् । गो॰ उ● १ । १७ ॥
  - , आव्रयणेनानाद्यकामी यजेत । कौ० ४ । १२ ॥
  - " एतेन वै देवाः । यक्षेनेष्ट्वोभयीनामोषधीनां याश्च मनु-ष्या उपजीवन्ति याश्च पश्चवः कृत्यामिन त्विद्विषमिन त्वद्पजष्नुस्तत आश्चन्मनुष्या आलिशन्त पश्चः । श॰ २ । ४ । ३ । ११ ॥
- भाग्लागृथः तं वा एतमाग्लाइतं संतमाग्लागृथ इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । य एव ब्राह्मणा गायनो वा नर्त्तनो वा भवति तमाग्लागृथ इत्या-चक्षते । गो० पू० २ । २१ ॥
- भाषारः—शिरो वा एतद्यक्षस्य यदाघारः। तै० ३।३।७।१०॥
  - .,. प्राण आघारः । तै०३।३।७।९॥
- अक्रिसः सोऽयास्य आक्रिरसः । अक्रानार्थः हि रसः प्राणो चाऽ अक्रानार्थः रसः । रा०१४।४।१।२१॥
  - ., आङ्गिरसोऽङ्गानाथं हि रसः। श०६४।४।१।९॥
  - ,, स एष एवाऽऽङ्गिरसः (अन्नाचम्)। अतो द्दीमान्यङ्गानि रसं छन्नते । तस्मादाङ्गिरसः । यद्वेषैषामङ्गानां रसस्त-स्माद्वेषाऽऽङ्गिरसः । जै० उ०२। ११। ९॥
- आक्रिसम् (साम) चतुर्णिधनमाङ्गिरसं भवति चत्रात्रस्य घृत्यै। तां० १२। ९। १८॥
- आहिश्सो वेदः—तानिक्तरस ऋषीनािक्तरसांश्चार्ययानभ्यश्चाम्यद्भ्यत-पत्समतपत्तेभ्यः श्चान्तेभ्यस्ततेभ्यः सन्तत्तेभ्यो यान् मन्त्रानपद्यत्स आक्तिरसो वेदोऽभवत् । गो॰ पू॰ १।८॥
- अध्यमनम् तक्किद्वार्थेसः श्रोशियाः । अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वा-चामन्त्येतमेव तद्नमनग्नं कुर्वग्तो मन्यन्ते । श०१४। ९।२।१४॥
  - ,, तचथा मोस्यमाणोऽप एव प्रथममाचामयेदप उपरिद्यात्। गो॰ पू॰ २। ९॥

भाषार्थाः संस्थानाध्यायिन आचार्याः पूर्वे वभूवुः अवणादेव प्रति-पद्यन्ते न कारणं पृच्छान्ति । गो० पू० १ । २७ ॥ भाष्ण्यकृत्यः (यगु० १५ । १५ ॥) अन्नं वाऽआच्छच्छन्दः । दा० ६ ।

x 1 2 1 3, 8 8

भाजिगम् (माम) आजिगं भवत्याजिजित्यायै। तां॰ १४।९।६॥ भाजिज्ञासेन्याः (ऋचः) आजिज्ञासेन्याभिर्वे देवा असुरानाज्ञायायै-

नानत्यायन् । ऐ० ६ । ३३ ॥ आजिज्ञासेन्याभिई वै देवा असुरानाज्ञायार्थेनानत्याः

यन्। गो० उ० ६। १३॥
,, भथाजिक्कासेन्याः शंसतीहेत्थ प्रागपागुदामधरा-

गिति । गो॰ उ०६ । १३ ॥ भाज्यदोहानि (सामानि ) एतैर्वे सामामिः प्रजापतिरिमान् लोकान्

भाज्यवाहाम (सामान) एतव सामामः प्रजापातारमान् लाकान् सर्वान् कामान् दुग्ध यदाच्यादुग्ध तदाच्यादोहानाः माच्यादोहत्वम् । तां २१।२॥

,, ज्येष्ठसामानि वा एतानि (आज्यदोद्दानि) श्रेष्ठसा-मानि प्रजापतिसामानि । तां॰ २१ । २ । ३ ॥

भाज्यपाः (देवाः) प्रयाजानुयाजा वै देवा आज्यपाः । द्वा०१।५। ३।२३॥ १।९।१।१०॥

भाज्यमागः वायव्य आज्यभागः। तै॰ ३।९।१७।४, ४॥

,, चक्षुषीइः वापते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । दा०१।६। ३।३८॥

, चश्चुषी वाऽपते यक्षस्य यदाज्यभागौ । दा०११।७। ४।२॥१४।२।२।१२॥

,, बश्चर्वा अःज्यभागौ । कौ ०३। ५॥

अ ज्यम् महिष्यभ्यनिक्ति । तेजो वा आज्यम् । तै॰ ३।९।४।६॥ ,, तेजो वा आज्यम् । तां०१२।१०।१८॥

,, तेज माज्यम् ।ते॰ १।६।३।४॥२।१।५॥६॥६। ७।१।४॥

,, अञ्चेर्वा पतद्रूपम् । यदाज्यम् । तै ● ३ । ६ । १४ । २ ॥ , देवलोको वा आज्यम् । कौ ० १६ ، ५ ॥

,, एतहैं देवानां त्रियतमं भाम (यजु॰ १।३१) यदाज्यम्। इा॰ १।३।२।१७॥ आज्यम् एतद्वे देवानां प्रियं घाम यदाज्यम्। श०१३।३।६।२॥

- ,, आज्यम् (=विलीनं सर्पिः) वै देवानां सुरिम । ऐ॰ १ । ३ ॥
- ,, एषा हि विश्वेषां देवानां तन्ः।यदःज्यम्।तै०३।३।४।६॥
- ,, एतद्वे जुष्टं देवानां यदाज्यम् । श०१।७।२।१०॥
- ,, पतद्वै संवत्सरस्य स्वं पयः यदाज्यम् । २१०१ । ५ । ५ ॥
- ,, रस आउयम्। श०३।७।१।१३॥
- ,, आज्य<sup>%</sup> ह वाऽअनदेश्चिंचापृथिब्योः प्रत्यक्ष*%* रसः ! **इा०** २ । ४ । ३ । १० ॥
- ,, पदाव आज्यम्। तै०१।६।३।४॥
- ,, यक्नो वा आज्यम् ⊦तै०३।३।४।१॥
- ,, **यजमानो वा आ**ज्यम्। तै० ३ । ३ । ४ । ४ ॥
- ,, बज्रो द्याज्यम् । २०१ । ३ । २ । १७ ॥
- " वज्रो वाऽआज्यं वज्रेणैवैतद्रक्षाॐसि नाष्ट्रा अपहिन्त । रा०७।४।१।३४॥
- ., बजो बा ऽ आज्यं तहजे जैवेनन्नाप्ट्राय्थ्रस्यवबाधते । दा० ३ । ६ । ४ । १५॥
- ,, काम आज्यम्। तै॰ ३।१।४।१५॥३।१।४।१५॥
- ,, सत्यमाज्यम्। रा॰ ११।३।२।१॥
- ,, प्राणो वा आज्यम् । तै०३ । ८ । १५ । २-३ ॥
- "रेतो वाऽआज्यम्। श•१।९।२।७॥३।६।४।१४॥ ६।३।३।१८॥
- ., रेत आज्यम्। श०१।३।१।१८॥१।४।३।१६॥तै० ३।८।२।३॥
- ٫ 🛮 छन्दार्थक्ति वा आज्यम् । तै० ३ । ३ । ४ । ३ ॥
- ., अयातयाम ह्याज्यम् । २०११ ४ । ३ । २४ ॥
- " त्रैष्टुसमयनं भवत्योजस्कामस्याथकारणिधनमाज्येनामुर्ज्ये-होक उपतिष्ठते । तां० १३ । ४ । १०॥
- ,, ईश्वरो वा एपे।ऽन्धा भवितोः । यश्वश्चषाज्यमवेश्वते । निमील्यावेक्षेत । तै० ३ । ३ । ४ । २ ॥

आज्यानि (सञ्चाणि, स्तोत्राणि) आज्येन वै देवाः सर्वान् कामान-जयन्त्रस्वममृतत्वम्।को०१४।१॥

- ,, ते वै प्रातराज्यैरेवाजयंत आयन् यदाज्यैरेवाजयंत आयं-स्तदाज्यानामाज्यत्वम् । ऐ० २ । ३६ ॥
- ,, ते (देवाः) अःजिमायन्यदाजिमाय<sup>1</sup> स्तदाज्यःनामा-ज्यत्वम् । तां० ७ । २ । १ ॥
- ,, नद्वा ६दं पश्चिधमाज्यं तृष्णींजपस्तृष्णींशंसः पुरोक्ष्यः क्रमुक्थवीर्थ्यं याज्येति । को॰ १४ । १ ॥
- ,, आत्मा वै यजमानस्याज्यम् । कौ० १४ । ४ ॥
- ,, वागेबाज्यम्। कौ० २८। ९॥
- ,, सर्वाणि स्वराण्याज्यानि (स्तोत्राणि)। तां० ७।२। ॥ आअनम् तेजो वा एतदक्ष्योर्यदाञ्जनम्। ऐ०१।३॥ अत्तपवर्ष्याः (अपः) तेजद्व ह व ब्रह्मवर्चसं चाऽऽतपवर्ष्याः आपः। ऐ० ८। ८।

भातानः यक्षां वाऽआतानः । श०३ । द । २ । २ ॥ भातिथ्यम् शिरो वा पतद्यक्षस्य यदातिथ्यम् । पे० १ । १७, २५ ॥ को०८ । १ ॥

"अध यदातिथ्येन यजन्ते । विष्णुमेव देवनां यजन्ते । दा॰ १२।१।३।४॥

भातीबादीयम् (साम) -- आयुर्वा आनीपादीयमायुषोऽवरुध्यै । तां० १२ । ११ । १५ ॥

आत्मा आत्मा हृद्ये (श्रितः)। ते०३।१०।८।९॥

, आक्तार्वतन्। शब्दाशादादा

" मध्यतो ह्ययमात्मा । श०६। २। २। १३॥८। १। ४। ३॥

,, आत्मनो होवाध्यङ्गानि प्ररोहन्ति। श०८। ७। २। १४ ॥

., आस्मनो वाऽस्मानि सर्वाण्यक्तानि प्रभवन्ति । शावधा २। १। ४॥

,, सप्तपुरुषो स्थं पुरुषो यश्वत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुरुकाति। श•६।१।१।६॥

.. चतुर्विघोत्तयमात्भा । श०७।१।१।१८॥

,, (=शरीरम्) पाङक इतर आत्मा लोमत्वङ्गाॐसमस्थि सञ्जा। नां० ४ । १ । ४ ॥

## आतमा षडक्कोऽयमातमा षड्विधः। कौ॰ २०।३॥

- "स पञ्चविश्वंश आंतमा। २०१०। १। २। ८॥
- ,, तस्मादितर आत्मा मेचित च कृत्यति च। तां० ५।१।७॥
- ,, अत्माहि प्रथमः सम्भवतः सम्भवति । श०१० । १। १। ४॥
- " आत्मा होबाग्रे सम्भवतः सम्भवति । श॰ ७ । १ । १ । २१ ॥
- ,, आत्मा होवांत्रे सम्भवतः सम्भवत्यथ दक्षिणं पक्षमथ पुच्छ-मधोत्तरम् । दा० ८ । ७ । २ । २३ ॥
- ,, (=शरीरम्) तस्मादिमान्यन्वश्चि च तिर्यश्चि चात्मन्नस्थीनि। श॰ ८। ७। २। १०॥
- ,, भूमोऽरषोऽङ्गानां यदात्मा। श०६। ६। ६। १। १०॥
- ,, सर्वे ॐ द्ययमात्मा। द्या०४।२।२।१॥
- , (≔दारीरम्) तस्माद्यॐ सर्व एवात्मोष्णस्तद्वेतदेव जी-विष्यतद्व मरिष्यतश्च विश्वानमुष्ण एव जीविष्यञ्छीतो मरिष्यन्। दा०८।७।२।११॥
- ,, (=शरीरम्) तत्सर्वश्रात्मा वाचमप्येति वाङ्मयो भवति। कौ०२।७॥
- ,, एतन्मयो वाऽअयमात्मा वाङ्मयो मनोमय प्राणमयः। द्वा॰ १४ । ४ । ३ । १०॥
- ,, बाह्यो ह्यातमा । शब्द । ६ । २ । १६ ॥
- ,, आत्मा यजमानः। कौ०१७। ७॥ गो० उ०। ५। ४॥
- ,, आत्मैबोला। श∘६। ५ । ३ । ४ । ६ । ६ । २ । १४ ॥
- ,, अविनाशी वाऽअरेऽयमान्मानुव्छित्तिधर्मा । श्र०१५।७। ३।१४॥
- यथा त्रीहिवा यवा वा स्यामाका त्रा स्यामाकतण्डला वैव-मयमन्तरातमन्पुरुषा हिरण्मयो यथा उयोतिरधूममेवं ज्या-यान्दिवो ज्यायानाकाशाज्ज्य।यानस्य पृथिन्य ज्यायानस्तर्वे-भ्यो भूतेभ्य स प्राणस्यात्मेष मऽआत्मेतामित आत्मानं प्रेत्याभिसम्भविष्यामीति यस्य स्यादद्वा न विचिकित्सा-स्तीति। शु०१०।६।३।२॥
- " अथ यो हैवैतमग्नि<sup>१</sup> सावित्रं वेद । स एवास्माल्लोकात्रे-त्य । आत्मानं वेर । अयमहमस्भीति । तै० ३ । १० । ११ । १॥
- , आत्मनो घाऽअरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विश्वानेनेद्छ सर्वे विदितम्। श्र १४। ४। ४॥

- भारमा यद्द्वायमध्यातम् शारीरस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमे-व स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् । श०१४। ४।४।१॥
- श्रामेषी ( = सृतगर्भा रजस्तर्छित सायणः) तस्माद्प्यातेय्या यो-पिता (सह सम्भाषणादि कुर्वन् पुरुषः) एनस्री (भवति)। श्राव १।४।४।१३॥
- भायवेणम् (साम) आधर्वणं छोककामाय ब्रह्म साम कुर्यात्। तां॰ ८। २। ५॥
  - , आधर्वणो वा पतल्लोककामाः सामापश्य ७ स्तेनामर्त्य लोकमपश्यन् यदेतन्साम भवति खर्गस्य लोकस्य प्रजात्ये । तां० द । २ । ६ ॥
  - ,, चतुर्णिधनमाथर्वणं ⊦वति चतृरात्रस्य धृत्यै । तां० १२ । ९ । ८ ॥
  - , भेषजं वा आधर्वणानि । तां० १२ । ९०॥
  - ,, भेषजं व देवानामथर्वाणोः ( अथर्वणा ऋषिणा हृष्टा मन्त्राः) भेषज्यायैवारिष्ट्ये । तां० १६ । १० ।
- आहाराः यत्र वाऽयःनं (विष्णुं=यःगं) इन्द्र ओजसा पर्थ्यगृहात्तदस्य परिगृहीतस्य रसो। व्यक्षरस्य प्राप्तिवाशेतसोऽव्रवीदादी-येव वत मऽएप रसोऽस्तापीदिति तस्मादादारा अथ यस्पू-यश्चिवारेत तस्मान्प्तीकास्तस्मादग्नावाह्यातीरिवाश्यादिता ज्वलन्ति तस्मादु सुरभयो यहस्य हि रसात्समभूताः। श० १४।१।२।१२॥
  - " यत्र वै यहस्य शिरांऽिच्छ्यत तस्य यो रसी व्ययुष्यस्त आदाराः समभवन्। श०४। ४। १०।४॥
  - " गायत्रीय<sup>1</sup> सोममाहरत् तस्य योऽशुः परापतत् त आ-दारा अमवन् । तै॰ १ । ४ । ५ -६ ॥
- भादिः (साम) इन्द्र आदिः। जै० उ०१। १८ । ९॥
  - " आसंगवमादिः। जै० उ०१।१२। ४॥
  - "इम एव लोका आदिः। जै॰ उ॰ १। १९। २॥
  - , (प्रजापतिः) आर्दि वयाभ्यः (प्रायच्छत्) । जै० उ०१ । ११ । ७ ॥

आदिः (साम) अथ यत्प्रतोच्यां दिशि तत्सर्वमादिनामोति। जै० उ० १ । ३१ । ॥

भावित्यः यदसुराणां लोकानादत्त । तस्मादादित्यो नाम। तै०३। ९। २१। २॥

, तेषां (नक्षत्राणां ) एव । आदित्यः ) उद्यक्षेव वीर्यं क्षत्रः मादत्त तस्मादादित्यो नाम । श०२ । १ । २ । १८ ॥

" तस्य यद् (प्रजापतेः) रेनसः प्रथममुद्दीप्यतः तद्सावा दित्योऽभवत्। ए० ३ । ३४ ॥

तस्य ( प्रजापतेः ) शोचन आहित्येः मूर्ध्नें/ऽसुज्यत । तां०
 ६ । ५ । १ ॥

तत् ( छित्रं विष्णोदिशरः ) पतित्वासावादित्योऽभवत् ।
 श॰ १४ । १ । १० ॥

., आदित्यो चा अर्कः । ज्ञा० १० । ६ । २ । ६ ॥

,, । पर्ज्जन्य आदित्यः । गो० पू० ४ । ३ ॥

🔐 🗸 ज्योतिः द्युकमसौ ( आदिन्यः ) + ऐ.० ७ । १२ ॥

(हे आदित्य त्वं) ब्युर्ग स्विता भवस्युदेष्यन् विष्णुरु द्यन्षुरुष उदिता बृहस्पतिर्भिष्रयन्मघवेन्द्रो वैकुण्ठा माध्यन्त्वेन भगोऽपराह्न उद्यो त्वेत लाहितायन्नस्त्रमिते यमा भवस्ति ॥ अश्वसु सोमो राजानिकायाम्पितृराजस्स्वमे मनुष्यान्त्रविक्रासि पयसा पश्चन् ॥ विरात्रे भवो भवस्यपर-रात्रेऽक्रिरा अग्निहोत्रवेलायाम्भृगुः । जै० ३० ४ । ४ । १-३ ॥

स वा एष इन्द्र वसुध उद्यम् भवति सवितोवितो मित्रस्तं-गवकाल इन्द्रो वैकुण्डा माध्यन्दिने समावर्तमानदशर्व उग्री देवो लोहितायन् प्रजापतिरेव संवेशेऽस्तमितः । जै० उह ४ । १० ॥

,, असौ वाऽआदित्योऽहमा पृक्षिः । हा ९ । २ । ३ । १७ ॥

,, अप्रतिधृष्या (=प्रजापतेस्तन्विशेषः ) तदादित्यः । पे०५।२५॥

,, प्रव (आदित्यः) वा अध्जा अर्भ्यो वा एव प्रातकंदत्यपः सार्यं प्रविश्वति । पे • ४ । २० ॥

, असी वा आदित्य एवी ऽअभ्यः । श०६ । ३ । १ । २९ ॥

भादित्याः आदित्यास्त्रपात्तस्येमे लोकाः पादाः िगो॰ प्• २ । २ । ८ (९)॥

"अय यत्त्रबश्चरासीत् स आदित्योऽभवत् । जै० ड० २।२।३॥

, बश्चरादित्यः।श•३।२।१३॥

" आदित्यो वा उद्गाताऽधिंदवं चक्षुरध्यात्मम्। गा०पू० ४।३॥ " किं तु ते मयि (आदित्ये) इति । ओजो मे बलम्म चक्षु-में। जै० उ० ३। २७। ८॥

प्राण आदित्यः । तां० १६ । १३ । २ ॥ अर्थेष बात यहाः य एप (आहत्यः ) तपति । हा० १४ ।

अर्थैष बात्र यशः य एप (आ।दत्यः) तपति । श० १४। १।१।३२॥

" एष (आदित्यः) चैयशः। श॰६।१।२।३॥ " आदित्योऽसि दिवि श्रितः। चन्द्रमसः प्रतिष्ठाः। तै० ३। ११।१।११॥

,, पष (आदित्यः) स्वर्गो लोकः। ते०३।८।१०।३॥ ३।८।१७।२॥३।८।२०।२॥ (आदित्यलोकं प्रशंसीत-) तहेऽयं क्षत्रम्। सा श्रीः।

(आदित्यलोक भशासात-) तह्य क्षत्रम्। सा श्रीः। तह्रभस्य विष्टपम् । तत्स्वाराज्यमुच्यते । ते०३ ।८। १०।३॥ देवलोको वा आदित्यः। कौ०४।७॥ गो०उ०१।२४॥

, आदित्य एषां भूतानामधिपतिः। ऐ०७।२०॥ ,, असावादित्यः शिरः प्रज्ञानाम्। त०१।२।३।३॥

,, सर्वतोमुको वा ऽअसावादित्य एव वाऽदिश्व सर्वे निर्द्ध-यति यदिदं किञ्च पुन्यति तेनैष सर्वतोमुबस्तेनासादः । शुन्य २ । ६ । ३ । १४ ॥

,, आदित्यो वा उद्घाता। गो० पू० २। २४॥ ,, आदित्य उद्घोधः। जै० उ०१। ३३।५॥

" आदित्य उदयनीयः । श०३ । २ । ३ । ६ ॥ " असः वा आदित्य एकाकी चरति । ते०३ । ९ । ५ । ४ ॥

आदित्यस्त्वेव सर्वऽऋतवः । यदैवेदित्यथ वसन्ते यदा संगर्वेऽथ प्रीष्मो यदा मध्यन्दिनोऽध वर्षो यदापराह्येऽथ धरधदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः। २००२ १२२३। ९॥ आदित्यः त्रिर्दे वा एप ( मधवा = इन्द्रः = आदित्यः ) एतस्या मुद्रूर्स-स्येमाम्पृथिवीं समन्तः पर्येति । जै॰ ड॰ १। ४४। ९॥

- .. एष इ वा अहां विचेता योऽतौ (सूर्यः) तपति। गो० उ॰६।१४॥
- ,, एष ( आदित्यः ) इ वा अहां विचेतियता। ऐ॰ ६। ३४॥
- "असो वाऽ आदित्यः पाष्मनो ऽपहन्ता। श०१३। ६। १।११॥
- स वा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमयाति नीदयित । तद्यक्षेनं पदचादस्तमयतीति मन्यन्ते अह एव तदन्तं गत्था-थात्मानं विपर्य्यस्यतेहरेवाधस्तात्कृणुते रात्रीं परस्तात् । गो० उ०४ । १०॥
- , स वा एष (आदित्यः ) न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्येतेऽह एव तदन्तमित्वाऽधात्मानं विप-यस्यते रात्रिमेवावस्तात् कुरुतेऽहः परस्ताद्ध यदेनं प्रात-रुदेतीति मन्यंते रात्ररेव तदन्तभित्वाधात्मानं विपर्यस्यते ऽहरेवावस्तात्कुरुते रात्रि परस्तात्स वा एष न कदाचन निम्रोचिति । ऐ० ३ । ४४ ॥
- ,, तस्य (अर्कस्य=अ।िदत्यस्य ) एतद्वं क्यमेष चन्द्रमास्त-दक्यं यजुष्टः। श०१०।४।१।२२॥
- ,, प्राङ् चार्वाङ् चादित्यस्तपति । तां० १२ । १० । ६ ॥
- ,, यस्माद्वायत्रोत्तमस्तृतीयः (त्रिरात्र ) तस्माद्वांकादित्यः स्तपति । तां०१० । ५ । २ ॥
- ,, सहस्रं हैत आदित्यस्य रइमयः। जं० उ०१। ४४। ५॥
- ,, स एप (आदित्यः) एकशतविश्वस्तस्य रश्मयः शतं विधा एष एवैकशतत्मो य एप तपति । श०१०।२।४।३॥
- ,, षष्टिश्च ह वै त्रीणि च शतान्यदित्यस्य रङ्मयः । श• १०।४ । ४। ४॥
- ,, षष्टिश्व ह वै त्रीणि च शतान्यादित्यं नाष्याः समन्तं परि-यन्ति । श० १० । १ । १४ ॥
- ,, शतयोजने ह वा एष (आदित्यः) इतस्तपति । कौ द।३॥
- , तं (सामित्रमांत्रं) स (भरद्वाजः) विदिखाः अस्तो

भूरवा। स्वर्ग लोकमियाय। आदित्यस्य सायुज्यम्। नै २३।१०।११।५॥

भादित्यप्रदः सबनतिर्वा आदित्यप्रदः। कौ०१६।१॥

" अर्थेष सरसो ब्रहो यदादित्यब्रहः। कौ०१६।१॥ ३०:१॥

भादित्यश्वरः विदेश आदित्यश्चरः। २१०६।६।११७॥ भादित्यस्य परम् एतद्वा आदित्यस्य पदं यद्भूमिः। गो० पू०२।१८। भादित्याः अष्टी ह वै पुत्रा आदितः। यांस्त्वेतदेवाः अवित्या इत्या-चक्षते सप्त ह व तेऽविकृत् हाष्ट्रमं जनयांचकार मार्त-ण्डम्। २१०३।१।३।३॥

- ,, तद्दभ्यनूक्ता । अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वं परि-देवा<sup>थ्</sup>ठ उपप्रैन् सप्तभिः परा मार्तण्डमास्यदिति ।तां० २४ । १२ । ५-६ ॥
- , एताभिर्घा आदित्या इंद्यमध्तुवन्मितश्च वरुणश्च धाता चार्यमा चाण्यसञ्च भगश्चेन्द्रश्च विवस्वांश्च । तां० २४ । १२ : ४ ॥
- कतमऽआदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्यैतऽआ-दित्या एनं होद्छे सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद्छे सर्व-माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । श॰ ११ । ६ । ३ । ८ ॥
- ,, सप्तादित्याः । तां० २३ । १५ । ३ ॥
  - भृमोऽएप देवानां यदादित्याः । झ० ६ । ६ । १ । **८** ॥
- ., प्राणा वा आदि याः । प्राणा हीदं सर्वमाद्दते । जै०उ०६। २।९॥
- ,, घृतमाजना ह्यादित्याः । श०६ । ६ । १ । ११ ॥
- ,, । आदित्यास्त्वा जाकतेन छन्दसा संमृजन्तु । तां०१।२।७॥
- ,, वर्षाभिर्ऋतुनादित्याः स्तामे सप्तद्दशे स्तुतं वैरूपेण विशी-जसा। तै०२।६।१९।१-२॥
- ,, सर्वे वाऽआदित्याः । दा० प्री ५ । २ । १० ॥
- ., आदित्यावै प्रजाः । तै०१। ८। ८ । १॥
- , पते चलु वादित्या यद्गाहाणाः। तै०१।१।९।८॥
- ,. पशव आदित्याः। तां० २३ । १५ । ४ ॥
- ,, सर्प्यां वा आदित्याः । तां॰ २४ । १५ । ।।

आदित्यो गर्भः (यञ्ज० १३ । ४१) आदित्यो वाऽएव गर्भो यत्पुरुषः । द्या० ७ । ५ । २ । १७ ॥

आधीतयज्ञि तद्यद्स्यता आत्मन्देवता आधीता भवन्ति तस्मादा-धीतयज्ञ्छिषि नाम। द्या० ३।१।४।१४॥ ,, तता यःनि श्रीणि स्रवेण जुद्याति । तान्याधीतयज्ञ्छ-

पीत्य। चक्षते । श०३।१ । ४।२॥

अनिस्यम् प्रजापितरकाम्यतानस्यमद्दन्येति । गो० प्०४ । ६॥ आनुपम् (साम) — एतेन च चध्रयद्व आनुषः पद्यूनां भूमानमाद्युत पद्यूनां भूमानमद्गुत आनुषेन तुष्ट्वानः । तां० १३ । ३ । १७॥

आन्धीगवम् (साम) अधैतदान्धीगवमन्धीगुर्व्वा एतत्पशुकामः सा-मापदयत्तेन सहस्रं पश्नस्जत यदेतत्साम भवति पश्-नां पुष्ट्ये । तां० ८ । ४ । १२ ॥

भाषः तद्यद्यवीत् (ब्रह्म) आभिवी अद्यमिदं सर्वमाष्स्यामि यदिदं किंचेति तस्मादापोऽभवंस्तद्पामण्यमाप्नाति वै स सर्वान् कामान् यान् कामयते । गो० पू० ( । २॥

" सेवॐसर्वमाप्नोद्यदिदं किंच यदाप्तोत्तस्मादापः । श•६। १।२।९॥

- ,, अद्भिर्वाऽह्द<sup>१%</sup> सर्वमातम् । रा०२।१।१।१।१॥२।१। १।४॥४।५।७।७॥
- ,, आपो ह वाऽह्दमेत्र सिल्लिभेवास । ता अकामयन्त कथं चु प्रजायमहीति । दा०११।१।६।१॥
- ,, अदमनो **द्यापः प्रभवन्ति । दा०९।१**।१।४॥
- ,, तस्मात्पुरुपात्तप्तादापे। जायन्ते । दा० ६ । १ । ३ । १ ॥
- ,, ता वाऽरताः (सारस्वतीः, ऊर्मी, स्यन्दमानाः, अपयतीः, समुद्रियाः, निवेष्याः, स्थावराः, आतपवर्ष्या, वैशन्तीः, कृष्याः, प्रुष्याः, मधव्याः, गोरुद्व्याः, पयस्याः, विश्वभृतः, मरीचीः) सप्तद्वापः सम्भरति । श० ४ । ३ । ४ । २२ ॥
- ,, प्राणा वा आपः ! तै०३।२।५।२॥ तां०९।९।४॥
- ,, आपो वै प्राणाः। इ.०३ । ८। २। ४॥
- ,, प्राणो द्यापः। जै० उ० ३।१०।९॥

```
[ आपः ( ७० )
भाषः तस्मादिमा उमयत्रापः प्राणेषु चात्मंश्च । २१० ७ । २।
```

धारे∘॥ ,, असृतंचाऽआपः। रा०१।९।३।७॥ धाधा३।१५॥

, असृतस्य वा आपः। का०१२ । १ ॥

,, अमृता ह्यापः । श०३।९।४।१६॥ ,, अमृतं वा पतदस्मिन् लोके यदापः । ऐ०८।२०॥

, आपो बाऽउत्सः (उत्सः-यजु॰ १२।१९)। इा॰ ६।७।

81811

,, आपो ऽक्षिनियो इमा एषु लोकेषु याद्येमा अध्यातमन् । की॰ ७ । ४ ॥

,, ज्ञान्तिरापः । ञा०१ । २ । २ । ११ ॥ १ । ७ । **४ । २ , १७ ॥** १ । २ । ३ । २ , ४ ॥ २ । ६ : २ । १८ ॥ ३ । ३ । १ । ७ ॥ ., ज्ञान्तिको आपः । पे०७ । ४ ॥

, आपो हि शान्तिः। तां० ८। ७। ८॥

,, शान्तिर्वे भेषजमापः । कौ॰ ३ । ६, ७, ८, ९ ॥ गो० उ● १ । २४ ॥

,, आपो ह बाऽआंपधीनाॐ रसः। श०३/६/१/७॥ ,, रसो बाऽआपः। श०३/३/३/१८॥३/९/४/७॥

,, आपो वै सर्वस्य शान्ति प्रतिष्ठाः प॰ ३।१॥ ,, आपो वा ऽअस्य सर्वस्य प्रतिष्ठाः शास्य ११४॥६।

दः २। २॥ १२। ५। २। १४॥ ., आपः सत्ये (प्रतिष्ठिताः)। पे॰ ३। ६॥ गो० उ॰ ३। २॥

,, श्रद्धाचाआपः । ते०३ ! २ | ४ | १ ॥ ,, मेध्याचाआपः । रा०१ | १ | १ | १ ॥ ३ | १ | २ | १० ॥ मेध्याचारणसाआयो भवति याआसपति वर्षत्ति । रा०७ ।

,, मेच्या बाऽएता आपो भवन्ति या आतपाति वर्षन्ति । श॰ १ । १३ ।

"पवित्रं घाऽआपः ∤दा०१ । १ । १ । १ ॥ ३ । १ । २ । (० ॥ "अपो वै क्षीररसा थासन्। तां०१३ । ४ । ६ ॥

, अया व काररसा वास्त्रा सार्व्य । , अर्था आपो रसः। कौ॰ १२।१॥

,, अ**जं** व(ऽआपः। श•२।१।१।३॥७।४।२।३७॥८। २।३।६॥तै०३।८।२।१॥३।८।१७।४॥

., अक्रमापः≀कौ०१२।३, द॥

भाषः भाषोऽसम्। ऐ०६।३०॥

- ,, तद्यास्ता आपोऽन्नं तत्। जै॰ उ०१। २५। ९॥
- ,, तद्यसद्घ्रमापस्ताः। जै० उ०१ । २९ । 🗴 ॥
- ,, आपो व रक्षोझोः । तै०३।२ । ३।१२॥३।२।४।२॥३। २।९।१४॥
- ,, (इन्द्रः ) एताभिः (अद्भिः ) होनं (वृतं ) अहन्। श॰ १।१। ३। ६॥
- ं बज़ो बाऽआपः। श०२:१।१७॥३।१।२।६॥७। ४।२।४१॥तै०३।२।२।२॥
- ,, वीर्थं वा ऽआपः । श० ४ । ३ । ४ । १ ॥
- ., आपो वा ऽअर्कः । दा० १० । ६ । ५ । २ ॥
- , तद्यथा भोक्ष्यमाणेऽ र एव प्रथममाचाम्यद्व उपरिष्टात्। गी० पू॰ २। ९॥
- , मरुतोऽद्भिरिश्चमतमयन् । तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन् सा ऽशनिरभवत् । तै०१।१।३।१२॥
- ,. अप्सुयोनिर्वाऽअक्ष्यः । श॰ १३ । २ । २ । १९ ॥ त०३ । द । ४ ।३ ॥३ । ट । १९ । २ ॥३ । ट । २० । ४ ॥
- अद्भवा ह वाऽअग्रेऽश्वः सम्बभ्व सोऽद्भ्यः सम्भवन्नसर्वः
  समभवद्सवा हि व समभवत्तस्मान्न सर्वः पद्भिः प्रतितिष्ठत्येकेकमेव पाद्मुद्च्य तिष्ठति । श० ४ । १ । ४ । ५ ॥
- , आणोदाऽशवकाः । दा॰ ७ । ४ । ११ ॥ दाइ। २ । ५,६॥
- " यदापोऽसौ (द्यौः) तत्। श॰ १४ । १ । २ । ९ ॥
- ,, देव्यो द्यापः। श॰ १।१।३।७॥
- ., यक्को वा आपः।को०१२।१॥ दा०१।१।१।१।१३ ॥ तै० ३।२।४।१॥
- .. आपो वैयज्ञः। पे०२।२०॥
- "अरापे। हियकः। श्र०३।१।४।१५॥
- " आपो रेतः। श०३। ८। ४। ११ म ३। ८। ४। १ म
- ., रे**तो या आ**पः। पे०१।३॥
- ,, पश्चों था पते यदायः। पे॰ १। ६॥

भागः तज्ञद्व इ वै ब्रह्मवर्चसं चातपवर्ध्या आपः। ऐ० ८। ८॥

" आपो वै सर्वा देवताः । ऐ०२ । १६ ॥ की० ११ । ४ ॥ तै० ३ । २ । ४ । ३ । ३ । ३ । ४ ॥ ३ । ७ । ३ । ४ ॥ ३ । ९ । ७ । ४ ॥

,, आपो व सर्वे कामाः। श०१०। ४ । ४ ॥

.. आपो वै सर्वे देवाः। श० १०। ४ । ४ । १४ ॥

,, आपो वै देवानां प्रियं धाम । तै० ३ । २ । ४ । २ ॥

.. सौस्या द्यापः। ए० 📜 ७ ॥

, तस्मात्व्रतीच्योऽष्यापो बह्नयः स्यन्दन्तेः सीम्या द्यापः । पे० १। ७,१२ ॥

., बरुणाय वै सुबुवाणस्य भगों ऽराकामत्स त्रेशापतद् भृगुस्तु-नीयमभवच्छायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविदान् । तां॰ १८ । ९ । १ ॥

🕠 आपो वरुणस्य पत्न्य आसन् । ते २११ । ३१८॥

,, अग्निना वाऽभाषः सुपत्न्यः। २०६। ६। २। ३॥

,, आस्ति व चतुर्थो द्यस्रोक आषः। का०१८।२॥

"अष्दु पृथिवो (प्रतिष्ठिता)। जै॰ उ०१।१०।२॥

,, आपः स्थ समुद्रे थिताः। पृथिज्या प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११ । १ । ५ ॥

,. प्रातःसवनरूपा स्वापः। की०१२ । ३ ॥

., अध यद्यपः श्द्राणां स मक्षः । ए० ७ । २९ ॥

,, योषा वाऽआपो वृषाग्निः। स०१। १। १। १८॥ २। १।४॥ भाषस्यन्त्राः (यज् ०१२। १०२) मनुष्या वाऽआपश्चन्द्राः। स० ७। ३।१।२०॥

भागुणस्य ( यज्ञ १७ । ७९ ) आपृणस्येत्यात्रजायस्येतेतत् । दा० ९ । १ । ३ । ४४ ॥

भाष्याः त (अप्त्याः) इन्द्रेण सह चेरः। श०१।२।३।२॥ ,, ततः (='निष्ठीयनलक्षणचीर्यधारणात् ताभ्यो ऽङ्गयः सकाशात्' इति सायणः) आप्त्याः सम्बभूवास्त्रतो द्वितः

पकतः। श०१।२।३।१॥

क्रमानम् तेऽस्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्कामन्ति तक्ति यसस्य तीर्थमामानं नाम । कौ०१८ । ९॥

- अधियः (ऋषः) तद्यद्रियोणाति तस्माद्रियोनामः। कौ०१०।३॥ ,, आमिरिष्नुत्रन् । तद्रियोणामाभित्त्रम् । तै०२।२। ८।६॥
  - " तद्यदेनं ( पशुं ) एताभिराप्रीभिराप्रीणासस्मादाप्रियो नाम । श॰ ११ । ८ । ३ । ४ ॥
  - " यदेतान्याभिय आज्यानि भवन्त्यात्मानमेवैतैराप्रीणाति । तां०१४। ८। २॥१६। ४। २३॥
  - ,, प्राणा वा आधियः। कौ०१८। १२॥
  - ,, तेजो चै ब्रह्मवर्जसमावियः। ऐ०२। ४॥

आभीकम् (साम ) आभीकं भवत्यभिक्रान्त्ये । तां ० १४ : ९ । ६॥

- " अङ्गिरसस्तवस्तेवानाः द्युचमशोच छस्त पतःसामापइय छ स्तानभीके ऽभ्यवर्षतेन द्युचमशमयन्त यदभीके ऽभ्यवर्ष-त्यस्मादाभीकम् । तां० १४। ९। ९॥
- अभ्भूतिः (= मणः ) प्राणं वा अनु प्रज्ञाः पशय आभवन्ति । जै० उ०२ । ४ । ४ ॥
- आमयार्वा (= रोगी) एतस्य (यज्ञस्य) एवैकविश्वशमनिर्देशम-साम कृत्वामयाविनं याजयेत् । तां० १६ । १३ । १ ॥
  - ,, अप वा **पतस्मादशाद्यं** कामति य आमयावी I तां॰ १६। १३ । ३ ॥
  - ,, प्राणैरेष ब्युध्यते य आभयावी । तां० १६ । १३ । २ ॥
  - ,, आमयाविनं याजयेत्। प्राणा वा एतमतिपवन्ते य आम-यावी यत्तीव्रसोमेन यजते पिहित्या एवाछिद्रताय। तां० १८।५।११॥
- ,, अप्रतिष्ठितो वा एष य आमयावी। तां १६। १३। ४॥ भःमहीयवम् (साम) ताः (प्रजाः प्रजापतिना) सृष्टा अमहीयन्त यद्महीयन्त तस्मादामहीयवम् । तां० ७।५।१॥
  - ,, प्रजापितरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स शोचन्तम-हीयमानः (= अपूज्यमान इति सायणः) अनिष्ठत्स एतदामहीयवं (साम) अपदयत्तेनेमाः प्रजा असृजत । तां• ७। ४। १॥
  - " प्रजानाञ्च वा एषा सृष्टिः पापवसीयसङ्च विश्वतिर्थ-वामहीयवम् । तां० ७ । ॥ । ॥

भामश्रीवयम् (साम) आमहीययं भवति क्लृप्तिइवान्नाखडव समानं बदन्तीषु कियत इव्भित्थमसदिति। तां॰ ११ । ११ । ७ ॥ ,, आमहीयवं भवति क्लुप्तिइवाश्वाद्यश्च क्लृप्तिश्चे वैते-नाश्वाद्यश्चाभ्यक्तिष्ठन्ति । तां० १५ । ९ । १ ॥

भामाद् ( यह ॰ १। १७ ) अयं ( अग्निः ) वाऽआमाद्येनेदं मनुष्याः

पक्त्वाइनन्ति। श०१।२।१।४॥

आमिक्षा आण्डस्य वा पतद्रुपं यदामिक्षा । तै० १ । ६ । १ । ४ ॥

,, वैद्यवेद्व्यामिक्षा भवति । तै॰ १।६।२।५॥१।७। १०।१॥

भाषतम् मनो वाऽशायतनम्। रा०१४।९।२।५॥ भाषतिः प्राणो व। भायतिः।गो० उ०२।३॥

आयास्यम् (साम) —अयास्ये। वा आङ्गिरस आदित्यानां दीक्षिताः

नामस्रमास्रात् स व्यश्चिशत स पतान्यायास्यान्यपद्य-तैरात्मानश्चे समश्रीणाद्धिश्चष्टभिव व सप्तममद्द्य्यदेत-त्साम भवत्यहरेष तेन सश्चिश्चीणाति । तां० १४ । ३। २२ ॥

, (अादित्याः) तस्मा (अयास्यायोद्गाते) अमुमादित्यम-रवर्थे श्वेतं स्वत्वा दक्षिणामानयर्थेस्तं प्रतिगृह्य व्यक्षेथे-श्वतं संपतान्यायास्यान्यपदयत्तेरात्मानर्थे समधीणात्। तां॰ १६ । १२ । ४॥

,, अयास्यो वा आङ्किरस आदित्यानां दीक्षितानामन्नमाः श्रात्तर्थः शुगार्थत्स तपे।ऽतप्यत स एते आयास्ये अपदयः साभ्यार्थः शुच्चमपाहतापशुचर्थहत आयास्याभ्यां तुष्दुः यानः। तां॰ ११। ८। १०॥

,, यदायास्यानि भवन्ति भेषजायैष शान्त्ये । तां॰ १६ । १२ । ॥

" आयास्यम्भवति तिरस्थीननिधनं प्रतिष्ठायै । तां० १४ । ३ । २१ ॥

, अन्नादं वाव तदेभ्यो छोकेभ्योऽपाकामत्तद्यास्य आया-स्याभ्यामच्यावयत् ज्यावयत्यन्नाद्यमान्याभ्यां तुष्टु-वानः। तां ११। ६। ११॥ यास्यम् (साम) एभ्यो वै लोकेभ्यो वृष्टिरपाकामत्तामयास्य भाषास्या भ्यामच्यावयत् च्यावयति वृष्टिमायास्याभ्यां तुष्टुवानः। तां० ११ । ८ । ११ ॥

आयुः (एकाइः)--आयुषा वैदेवा असुरानायुवतायुते श्रातुब्यं य एवं वेद। तां०१६।३।२॥

अखुः उर्वशी वाऽअप्सराः पुरूरवा पतिरथयत्तरमान्मिथुनाइजायत तदायुः । २१०३ । ४ । १ । २२ ॥

, वरुण एवायुः। रा० ४। १।४। १०॥

,, (यजु॰ १२ । ६५) अग्निर्वाऽआयुः । इत० ६ । ७ । ३ । ७ ॥ ७ । २ । १ । १४ ॥

,, अग्निर्वाऽआयुष्मानायुष ईष्टै। दा० १३। ६। ४ . ६॥

"संबत्सर आयुः। श०४।१।४।१०॥४।२।४।४॥

,, यक्को वा आयुः। तां॰ ६ । ४ । ४ ॥

,, असौ लोक ( = गुलोकः) आयुः। पे० ४ । १५ ॥

,, असाबुत्तमः ( लोकः = खर्लोकः ) आयुः ( स्तोमः ) । तां० ४ । १ । ७ ॥

,, अन्नमुवाऽअध्युः । रा०९।२।३।१६॥

,, आयुर्वा उद्वाता ⊦ आयुः क्षत्तसंगृहीतारः ⊦तै० ३ । द । ५ । ⊌ ॥

,, प्राणो वा आयुः। ऐ०२।३८॥

"यो वै प्राणः सं आयुः । श**० ५** । २ । ४ । १० ॥

,, आयुर्वा उष्णिक्। ऐ०१। ५॥

,, स यो हैवं विद्वान्त्सायम्प्रातराशी भवति सर्व्व छे हैवायुरेति। श•२।४।६।६॥

,, य एवं विद्वानस्याम्र मृण्मये भुजीत्। तथा हास्यायुर्ने रिष्येत तेजञ्जा अल्१।१॥

अध्यतम् आयुतं ( = ईषद्विलीनं सर्पिः ) पितॄणाम् (सुरिभ )। पे॰ १ ३ ॥

भावुवः (अप्सरसः, यजु॰ १८। ३९) आयुवाना इव हि मरीचयः प्रवन्ते । श॰ ९। ४। १। ८॥

भारमणीयम् (अहः) — तं चतुर्विशेनारमन्ते तदारमणीयस्यारम्मः णीयत्वम् । कौ०१९ । ३॥ आरम्भणीयम् (अहः) चतुर्विद्यामेतदृहरूपयंत्यारम्भणीयमेतेन वै संवत्स-रमारभंत। एतेन स्तोमांदच छन्दां सि चैतेन सर्वा देवता अनारव्धं वै तच्छंदोऽनारव्धा सा देवता यदेतस्मिन्नह-नि नारभंते तदारम्भणीयस्यारम्भणीयस्वम् ।ऐ०४।१२॥ ,, वोगवारम्भणीयमद्यांचा द्यारभन्ते यद्यदारभन्ते । श० १२ । २ । ४ । १ ॥

आर्थिज्यम् अमानुष ६व वाऽएत-क्रवाति यदार्थिज्ये प्रवृतः । **रा० १**। ९। १। २९॥

भार्द्रदानुः (यजु॰ १६ । ४५)—एष (वायुः) ह्यार्द्रे ददाति । दा०९ । ४ । २ । ५ ॥

आर्क्ना (नक्षत्रविशेषः)---आद्भया रुद्रः प्रथमान एति । तै०३।१। १।३॥

भाभवम् श्रोत्रमाभवम् । की०१६। ४॥

आर्थभम् (साम)—अभि त्या वृषभासुत इत्यार्षभं क्षत्रसाम क्षत्रभे-वैतेन भवति। तां०९।२।१५॥

आवर्ष महत् अयं वै (भू-)लोक आवर्ष महत् । तै॰ ३।९। ४।५॥

भागा आशा वा इद्मग्र आसीद्भविष्यदेव । जै॰ उ० ४ । १२ । १॥ आगापालाः शतं वै तस्प्या राजपुत्रा आशापालाः । श०१३ । १। ६ ! २ ॥

अधेते दैवाः ( आशापालाः ) आप्याः साध्या **अन्वा**ध्या सरुतः । श० १३ । ४ । २ । १६ ॥

भाग्र (साम)—अहर्वा एतदब्लीयत तदेवा आशुनाभ्यधिःवश्रह्न-दाक्षीराशुत्वम् । तां० १४। ९। १०॥

., आजुभार्गवंभविति । तां०१४ । ९ । ९ ॥

भाभावणम् स यदाभावयति। यञ्जमेवैतद्तुमन्त्रयत ऽआ नः श्रृणूप न आवर्त्तस्वेति। হা০१। ४। १। ৩॥

,, यक्षो वा आश्रावणम्। श॰ १। ४। १। १॥ १।६। ३। ९॥ अ। आवितम् प्राणो वा अग्निहोत्रस्याऽऽश्रावितम्। तै० २। १। ४। ९॥ आक्षेत्राः (नक्षत्रविशेषः)—सर्पाणमात्रहेषाः । तै० १। ४। १। २॥ ३। १। १। ५॥

- आश्वम् (साम)—अश्वो वै भृत्वा प्रजापितः प्रजा अस्जत स प्रजायत बहुरभवत्प्रजायते बहुर्भवत्याश्वेन तुष्टुवानः । तां॰ ११। ३। ४॥
- आश्वसूक्तम् (साम)—गौषूक्तिश्चाश्वसूक्तिश्च बहुप्रतिगृहा गरगिराव-मन्येतां तावेते सामनी अपद्यतां ताभ्यां गरिश्वरङ्गाताम्। तां०१९।४।१०॥
- आश्विनः (ब्रहः) श्रोत्रमादिवनः। कौ० १३। ५॥
  - ु,, श्रोत्रं चात्मा चाश्विनः। ए० २। १६॥
- आश्विनम् (शबम्) यद्धिना उद्जयतामध्विनावादनुवानां तस्मा-देतदाध्विनमित्याचक्षते । ऐ० ४। ६॥
  - " तेषां (देवानां) अश्विनौ प्रथमावधावतान्तावन्ववदन् सह नोऽस्त्विति । तावब्रताङ्किशो ततः स्यादिति यस्कामयेथे इत्यब्रुष्णस्तावब्रतामस्मदेवत्यभिदमुक्थमुच्याता इति तस्मादाश्विनमुच्यते । तां०९।१।३६॥
    - द्वाभ्यां ह्याश्विनमित्याख्यायते । कौ०१८। ॥॥
- भाष्कारणिधनम् (साम )—आष्कारणिधनं काण्वं प्रतिष्ठाकामाय **ब्रस**् साम कुर्य्यात् । तां० ६। २। १॥
- आष्टादंध्द्रं (सामनी)—अष्टाद्धंष्ट्री वैरूपोऽपुत्रोऽप्रजा अजीर्थ्यत्स इमान् लोकान्विचिछिदियां अमन्यत स एते जरसि साम-नी अपद्यत्तयोरप्रयोगाद्विभेत् सोऽववीदध्नवद्योमे सा-मभ्याक्षं स्तवाता इति । तां० ८। ९। २१॥
- " आग्राद्रश्रेष्ट्रे ऋद्धिकामाय कुर्य्यात् । तां०८ । ९ । २०॥ आसञ्जनम् आदित्य आसञ्जनमादित्ये हीमे लोका दिग्भिरासक्ताः । इ०६ । ७ । १ । १७ ॥
  - ,, चन्द्रमा आसञ्जनं चन्द्रमित हाय<sup>9</sup> अंवन्सर ऋतुमिरा-सक्तः। रा०६।७।१।१९॥
  - ,, अन्नमासञ्जनमन्ने ह्ययमात्मा आणैरासक्तः। श०६।७। १।२१॥
- भासन्दी सेषा (अ।सन्दी) खादिरी वितृणा भवति । २१० ५ । ४ । ४ । १ ॥

[ आइयमीयः ( ७८ )

भासन्दी इयं (पृथिवी) वाऽआसन्धस्यार्थः हीद्रश्रं सर्वमासन्नम्। श्र•६।७।१।१२॥

भासितम् (साम) — असितो या एतेन दैवलस्त्रयाणां लोकानां दृष्टि-मपद्यत् त्रयाणाङ्कामानामवरुष्या आसितं क्रियते। तां॰ १४।११।१९॥

भास्त्रज्ञाहुतिः अध यस्याज्यमजुत्पूतॐ स्कन्दत्यसौ वा अस्कन्नाना-माहुतिः । ४०४। १॥

भाहबनीयः (अग्निः) द्यौराहबनीयः। रा॰८।६।३।१४॥
,, यहाऽआहबनीयमुपतिष्ठते। दिवं तदुपतिष्ठते। रा॰२।

३ । ४ । ३६ ॥ ,, एच वै स यक्षः । येन तहेवा दिवमुपोदकामश्रेष आहव-नीयोऽधय इहाहीयत स गाईपत्यस्तस्मादेतं (श्राहवनीयं)

गाईपत्यात्प्राञ्चमुद्धरन्ति। श०१। ७। ३। २२॥
,, यक्को वा आहवनीयः सर्गो लोकः। पे० ४। २४, २६॥
,, स्वर्गो वै लोक आहवनीयः। प०१। ४॥ ते०१।६।
३।६॥

,, देवयोनिर्वाऽएप यदाहवनीयः । श॰ १२ । ९ । ३ । १० ॥ ,, इन्द्रो ह्याहवनीयः । श० १ ६ । १ । ३८ ॥

,, तस्य (राष्ट्रः) पुरोहित एवाहवनीयो भवति । ऐ०८। २४ ॥ ,, दाम इत्याह्वनीयः । जै० उ० ४ । २६ । १४ ॥

, प्राणोदानावेव(हवनीयश्च गार्हपत्यश्च । श॰ २ । २ । २ । १८ ॥

,, य**इ** आहवनीयः । श०१।७।३।२६॥ ,, यजमान आहवनीयः । तै०३।३।७।२॥

,, पतदायतनो यजमानो यदाहवनीयः। नां० १२ । १० । १६ ।

,, यजमानदेवत्यो वा भाहवनीय । तै०१।६। ४।३॥

" यहा आहवनीयमुपतिष्ठते । पश्हंस्तदाचते । श०२ । ३ । ४ । ३२ ॥

,, योनिर्वे पश्नामाहवनीयः । कौ॰ १८। ६॥ गो० उ०४।६॥ ,, आह्वनीयो वा आहुर्तानां प्रतिष्ठा । श०२ । ४ । ३ । १०॥

,, सामवेदादाहवनीयः ( अजायत ) । ४०४। १॥

भाइननीयः श्रिरो से यहस्याहत्तनीयः पूर्वी ऽर्धी वै शिरः पूर्वार्धमेवेत-राहस्य कल्पयति । श० १ । ३ । १ । १ ॥

- ,, आह्वनीयो वै यक्रस्य शिरः। श०६। ४। २। १॥
- ,, (पुरुषस्य ) मुखमेषाह्वनीयः । कौ० १७ । ७ ॥
- ,, मुख्यमेवास्य (यशस्य ) आहवनीयः। शु०३ । ४ । ३ । ३ ॥ आहावः वागाहावः । ए० ४ । २१ ॥
  - ,, ब्रह्म वा आहावः। ऐ०२। ३३॥

आहिताझिः देवास्वाऽएव उपावर्त्तते य आहिताझिभैवति । शा• १। ४।२।११।।२।६।१।३७॥

आहुतिः तद्यदाह्रयति तस्मादाः तिर्नाम । दा० ११ । २ । २ ॥

- ,, आहृतयो वै नामैता यदाहुतय एताभिर्वे देवान् यजमानी ह्याति तदाहुतीनामाहुतिःवम् । ऐ०१। १॥
- " तस्मिन्नग्नां यित्कचाभ्याद्घत्याहितय एवास्य ता आहितयो ह वै ता आहुतय इत्याचक्षते परे।ऽक्षम् । श० १०१६१२ ॥
- " माॐसानि वा ऽआहुतयः । श०९।२।३।४६॥
- ,, न ह वै ता आहुतयो देवान्गच्छन्ति या अवषदकृता वा-(S) स्वाहाकृता भवन्ति । को० १२ । ४ ॥

## ( ま )

इट् (यजु॰ ३८। १४) बृष्ये तदाह यदाहेषे पिन्यस्वेति । श॰ १४। २ । २ । २७॥

इड: (बहु व॰) -- अन्न वा इड:। ए० २। ४॥ ६। १५॥

- ,, प्रजा वाऽर्डः । रा०१ । ५ । ४ । ३ ॥
- , वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडा यिद्दं श्रुद्धि सरीस्पं प्रीष्म-हेमन्ताभ्यान्तित्यक्तं भवति तद्वर्षा इंडितिमवान्निमच्छमानं चरित तस्माद्वर्षा इडः। २०१ । १ । १ । १ ॥
- ,, इडो यजित वर्षा एव वर्षामिहीडितमन्न। द्यमुत्तिष्ठति । की• ३।४॥

इडा इयं (पृथिवी) वा इडा ! कौ०९। २॥ ,, गौर्वाऽइडा । श्रु०३ । ३ ! १ । ४॥ [ इतरा गिरः ( ६० )

इडा या वा सा (इडा-) सीद्गौर्वे सासीन् । श•१।८।१।२४॥ ,, (यजु॰३८।२)-इडाहि गौः । श०२ । ३।४।३४॥१४।

२।१।७॥

,, (यजु० १२ । ४१) पश्चो वा इडा । को० ३।७॥४।७॥१९। ३॥ श०१।८।१।२॥७।१।१।१७॥ प०२।२॥ तां० ७।३।१४॥१७।४।३१॥ गो० उ०१।२४॥ ते०१।६। ६।६॥ पे०२।९,१०,३०॥

, ( =पशवः )−अथेडां पशुस्तसमबद्यति । श०१। ७। ४।९॥

,, अञ्चंपराव इडा।को०१३।६॥

👯 अर्ज्ञचाइळा। ए०८। २६॥ कौ०३। ७ ॥

,, श्रद्धेडा।दा०११ ⊦२ ⊦७ ⊦२०॥

,, उत मैत्रावरुणी (इडा ) इति ⊦यदेव (इडा∵ॉमत्रावरुणाभ्याः ॐ समगच्छत । श० १ । ≿ । १ । २७ ॥

,, यदेवास्ये (इडायं) घृतं पदे समितिष्ठतः तस्मादाहः घृतपदी (इडा) इति । श०१। ८ । १३२६॥

,, इडा वै मानवी यक्कानुकाशिन्यासीत् । ते० १ । १ । छ । छ ॥

., सा (मनोर्दुहिना) एषा निदानन यदिङा । श०१। ८।१। ११॥

,, एतद्ध व मनुर्धिभयांचकार । इदं व मे तिनिष्ठं यक्षस्य यीद्य-मिडा पाकयक्षिया । श०१ । ८ । १ । १६ ॥

» मनुर्ह्येत(मन्नेऽजनयत तस्मादाह मानवी (इडा) इति । श०१। दारु∣२६॥

,, सा (इडा) वै पञ्च(बत्ता भवति । दा०१।८।१।१३॥ खाद्यः (यज्ञः)−सः एषः (इडाइधः) एका सम्बद्धान्यकाला

इंड(द्ध. (यज्ञ.)-स एप (इडाद्धः) पशुकामस्याताद्यकामस्य यज्ञः । की० ४ । प्र॥

इंडानाथ्ध संक्षारः (सामविशेषः ) - पदाव इंडानाथ्ध संक्षारः । तां० १६। ११। ७॥

इण्ड्वे (द्वि० व०)-इमाऽउ लोकाविण्ड्वे । रा०६। ७।१। २६॥ ,, अहोरात्रेऽइण्ड्वे । रा•६।७।१।२५॥

इतरा गिरः (ऋ॰ ६। १६। १६)—आसुर्या ह वा इतरा गिराः। ऐ० ३। ४९॥ इदावरसरः चन्द्रमा इदावत्सरः। तां १७।१३।१७॥

, चन्द्रमा वा इदावत्सरः। तै०१।४।१०।१॥

इध्मः इन्धे ह वा पतद्ध्वर्युः । इध्मेनार्गिन तस्मादिध्मो नाम । श•

,, वनस्पतय इध्माः। ऐ० ५ । २८॥

,, वनस्पतय इध्यः। तै०२।१।५।२॥

,, आत्मावाइध्यः।तै०३।२।१०।३॥

इन्दुः (यज्ञ०१३। ४३)-सोमो बाऽइन्दुः । ज्ञा०२।२।३।२३॥ ७।४।२।१९॥

, सोमो वै राजेन्दुः। ऐ०१ । २९।

इन्द्रः इन्धो वै नामैप योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुपस्तं वाऽपतिमन्ध्रः सन्तमिनद्र इत्याचक्षते परोऽक्षेणेव । रा०१४ । ६ । ११ । २ ॥

,, अस्मिन्वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति । तदिन्द्रस्येन्द्रस्वम् । तै० २ । २ । १० । ४ ॥

,, तस्य (क्षत्रियस्य) ह दीक्षमाणस्येंद्र पर्वेद्रियमाव्से। वे• ७ । २३ ॥

,, इन्द्<del>रस्य</del>द्वियेणाभिषिचामि । ऐ० ६ । ७ ॥

,, इन्द्रस्येन्द्रियेण (त्वाभिषिञ्चामि)। श०५। ४। २।२॥

,, (देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे) इन्द्रस्येन्द्रियेण । तै॰ २ । ६ । प्र । ३ ॥

,, इन्द्रस्येन्द्रियेण । तां० १ । ३ । ५ ॥

,, इन्द्रियं (आत्मन्धत्ते ) ऐन्द्रेण (पशुना) । तै० १ । ३ । ४ । ३ ॥

" इन्द्रमञ्ज्ञसुता इम इतिन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुध्यै। तां०११। १०।४॥

" (यजु॰ ३८। १६)—मधु हुतमिन्द्रतमेऽअग्नाविति मधु हुत-मिन्द्रियतमेऽग्नावित्येवैतत् ह । श॰ १४। २। २। ४१॥

" (= इन्द्रियवान्) सखाय इन्द्रमृतयऽइतीन्द्रियवन्तमृतयऽ इत्येतन् । श० ६ । ३ । २ । ४ ॥

, इन्द्रः (एवैनं) इन्द्रियेण (अवति)। तै०१। ७। ६।६॥

,, इन्द्रस्य त्वेन्द्रियेण व्रतपते व्रतेनाद्धामि।तै०१।१।४।८॥

द्यात्विन्द्र इन्द्रियम् । तां०१।३।५॥

"मयीदमिन्द्र इन्द्रियं द्घातु । २०१ । ८ । १ । ४२ ॥

इन्दः ('इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रज्ञामिति वा' इति पाणिनीयाष्टाध्याय्याम् ॥ । २ । ९३ ॥ 'इन्द्र आत्मा' इति काशिकायाम् )

" युक्ता ह्यस्य (इन्द्रस्य) हरयः शतादशेति । सहस्रं हैत आ-दित्यस्य रइमयः (इन्द्रः = आदित्यः)। जै॰ उ०१। ४४। ॥॥

,, इन्द्र इति होतमाचक्षते य एष (सूर्यः) तपति। रा० ४।६। ७।११॥

"पत्र वै शुक्रो य एप (सूर्यः) तपत्येष (सूर्यः) उ एवेन्द्रः । श्र∘ ४ । ४ । ४ । ७ ॥ ४ । ४ । ९ । ४ ॥

,, स्तयस्स इन्द्रपप एव स्य एष (सूर्य्यः) एव तपित । जै० उ०१ । श्रद्ध । २ ॥ १ । ३२ । ४ ॥

" अथयः सङ्ख्रोऽसौ स आदित्यः। शु०८। ५।३।२॥

" एष वाऽइन्द्रोय एष (सूर्य्यः) तपति। द्या**०२।३। ४।** १२॥३।४।२।१४॥

"पप पवेन्द्रः । य पप (सूर्यः) तपति । श०१। ६ । ४। १८ ॥

" (इन्द्रः सूर्य्य इति सायणः । तां० १४ । २ । ५ भाष्ये ।)

"स यस्स आकाश इन्द्र एव सः ∤ जै० उ०१ | २८ |२ ॥१ | ३१ |१ ॥१ |३२ |४ ॥

 अथ यत्रैतत्प्रदीप्तो भवति। उद्यर्धूमः परमया जूत्या बल्बलीति तर्हि हैष (अग्निः) भवतीन्द्रः। श०२। ३।२। ११॥

🥠 इन्द्रो वागित्यु वाऽआहुः । श०१ । ४ । ४ । ४ ॥

तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति । त्रा० ११ । १ । ६ । १६ ॥

🕠 अथय इन्द्रस्सा वाक्। जै० उ०१। ३३। २॥

" वाग्वाइन्द्रः।कौ०२।७॥१३।५॥

,, वागिन्द्रः। श०८।७।२।६॥

" (यजु०३८।८) अयं वाऽइन्द्रो योऽयं (वातः) पवते । श्र∙ १४।२।२।६॥

" यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स बायुः । श० ४ । १ । ३ । १९॥
" सर्व वाऽइदमिन्द्राय तस्थानमास यदिदं किंचापि योऽयं

(वायुः) पवते । श०३।९।४।१४॥

., स पर्व प्रवेन्द्रः । योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषोऽधेयमिन्द्राणी ( योऽ य<sup>95</sup>सन्येऽक्षन्पुरुषः ) । रा० १० । ४ । २ । ९ ॥ इन्द्रः योऽयं बश्चुषि पुरुष एष इन्द्रः। जै० उ०१। ४३। १०॥

" ततः प्राणोऽजायत स ( प्राणः ) इन्द्रः। श०१४।४।३।१९॥

,, प्राण प्रवेन्द्रः। २०१२। ९। १४॥

,, प्राण इन्द्रः। श०६।१।२।२८॥

,, स योऽयं मध्ये प्राणः। एव एवेन्द्रस्तानेप प्राणान्मध्यत इन्द्रि-येणैन्द्र यदैन्द्र तस्म।दिन्ध इन्धो ह वं तमिन्द्र इत्याचक्षते परोऽक्षम्। शण्दा १।१।२॥

<sub>ा</sub> **ह**द्यमेवेन्द्रः । २०१२ । ९ । १ । १४ ॥

,, यन्मनः स इन्द्रः । गो० उ० ४ । २१ ॥

,, मन एवेन्द्रः। २०१२। ९।१।१३॥

,, रुक्म एवेन्द्रः। श०१०।४। र∣६॥

,, एष वा एतर्हीन्द्रो यो यजते । तै०१ । ३ । ६ । ३ ॥

"इन्द्रोचैयजमानः। २०२।१⊦२।११॥ ४।४।४।८॥ ४।१।३।४॥

" एष वाऽअतेन्द्रो भवति यद्यजमानः। दा० ३ । ३ । ३ । १० ॥

" यजमानो वै स्वे यक्षऽइन्द्रः । श०८ । ४ । ३ । ८ ॥

"द्वयेन वाऽएष इन्द्रो भवति यद्य क्षत्रिया यदु च यजमानः। श्रा ३। १ । २०॥

ं पेन्द्रो वै र।जन्यः । तै० ३ ⊨ ६ । २३ ! २ ॥

" क्षत्रं वा इन्द्रः ।की०१२ | द॥ ते०३ । ९।१६।३ ॥ त० २।४ |२।२७ ॥२ ।४ |४ । ८॥३ |९ ।१ ।१६ ॥ ४ । ३।३।६॥

, अश्वरथेनेन्द्र आजिमधावत्तस्मात्स उच्चेर्घोष उपव्दिमान्श-त्रस्य रूपम्। ऐ०४।९॥

,, अथ या घोषिण्युपन्दिमती सैन्द्री (आगा)। तया माध्यिन्दि-नस्योद्वेयम्। जै० उ० १। ३७। ३॥

, अथ यदुवैधोंप स्तनयन्थववा कुर्विभिव दहित यस्माङ्क्तानि विजन्ते तदस्य (अग्नेः) ऐन्द्रं रूपम्। ऐ०३।४॥

" यदशनिरिन्द्रस्तेन। कौ०६।९॥

,, स्तनियत्नुरेवेन्द्रः। श०१६। ६।३।९॥

इन्दः तस्यादाहेन्द्रो ब्रह्मेति । कौ० ६ । १४ ॥

- " यत्परं भाः प्रजापतिर्धा स इन्द्रो वा। श०२।३।१।७॥
- ., देवलोको वा इन्द्रः। कौ०१६। ८॥
- ,, इन्द्रो बर्ळ बलपतिः । श० ११ । छ । ३ । १२ ॥ तै०२ । ४ । ७ : ४ ॥
- ,, इन्द्रों में बले श्रितः। तै० ३। १०। ट। ट॥
- ,, वीर्थं वा इन्द्रः। तां० ९। ७। ४, ८॥ गो० उ० ६। ७॥
- ,, वीर्व्यमिन्द्रः⊹तै∙१।७।२।२॥
- ,, इन्द्रियं वीर्यमिन्द्रः। २०२। ४। ४। ८॥
- ,, इन्द्रियं चै वीर्यमिन्द्रः। दा० ३। ९ : १ : १५ ॥ ४ । ४ । ३ । १८॥
- ,, शिक्षमिन्द्रः। श०१२।९।१६॥
- ,, रेत इन्द्रः। द्या०१२।९।१।१७॥
- " वृषा वा इन्द्रः। कौ०२०।३॥
- ,, अर्जुनो ह वै नामेन्द्रः (महाभारतस्य कुम्भघीणसंस्करण पाण्डव अर्जुनोऽपि इन्द्रपुत्रत्वेन प्रसिद्धः-आदिपर्वणि अ० ६३ ऋरे।० ६१॥) । घा०२ : १ । ११॥
- ,, अर्जुनो ह वै नामेन्द्रो यदस्य गुर्ह्य नाम। श॰ ५। ४। ३।०॥
- " एष एवेन्द्रः । यदाह्वनीयः । द्रा०२ । ३ । २ । २ ॥
- ,, इन्द्रो ह्याह्वनीयः। श०२।६।१।३८॥
- "स्यस्स इन्द्रस्सामैव तत्। जै० उ०१ । ३१ । १ ॥
- अच्छच सामानि चेन्द्रः (स्वभागरूपेणाभजत) । श० ४।
   ६१७।३॥
- "सः (इन्द्रः) अब्रवीदुवं साम्नो वृणे थियमिति। जै० उ०१। ५१। ८॥
- " इन्द्र एष यदुद्गाता । जै० उ० १ । २२ । २ ॥
- " सयः स इन्द्रः। एष सोऽप्रतिरथः। श०९। १। ३। ५॥
- " इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतकतुः। तै०२।४।८।७॥
- ,, स प्रजापतिरिन्द्रं ज्येष्ठं पुत्रमपन्यधत्त नेदेनमसुरा बलीयाछ-सोऽहनन्निति । तै० १ । ४ । ९ । १ ॥
- "ते (देवाः) होतुः। इन्द्रो यै नो वीर्ययसमः। श० ४।६। ६।३॥

इन्द्रः स (इन्द्रः) एतिमन्द्राय ज्येष्ठाये ( = ज्येष्ठानक्षत्राय) पुरोजा-शमेकादशकपाछं निरवपनमहाश्रीद्दीणां । ततो वै स ज्येष्ठयं देवानामभ्यजयत्। तै० ३।१।५।२॥

,, इन्द्रः (पर्वनं ) ज्येष्ठानां (सुवते )। तै०१।७।४।१॥

"सो (प्रजापतिः) ऽकामयतेन्द्रो मे प्रजाया<sup>1</sup> श्रेष्ठः स्थादिति तामस्मै स्रजं प्रत्यमुञ्बत्ततो वा रन्द्राय प्रजाः श्रेष्ठयायातिष्ठन्त तच्छिल्पं पर्यन्त्यः। तां० १६। ४। ३॥

,, इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो वेचतानामुपदेशनात् । ते०२।३।१।३॥

,, इन्द्रः सर्वा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवाः। २०३।४।२।२॥

"अथ यदिन्द्रे सर्वे देवास्तस्थानाः । तस्मादाहुरिन्द्रः सर्वा देवता रन्द्रश्रेष्ठा देवा रति । २०१ । २ । ३ । २२ ॥

🕠 ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवस् । तै०२।२।१०। 🧣॥

"सो (इन्द्रः) ऽम्रं देवतानां पर्येत् । अगच्छत् स्वाराज्यम् । तै० १।३।२।२॥

"स (इन्द्रः) वै देवानां वसुर्वीरो होषाम् । श०१।६।४।२॥

,, इन्द्रों वै देवानामोजिष्ठो बिलष्ठः सिक्ष्यः सत्तमः पारियण्णु-तमः। ऐ०७। १६॥ ८। १२॥

,, इन्द्री वै देवानामोजिष्ठी विलिष्ठः ⊦कौ०६।१४ ॥ गो० उ० १।३॥

<sub>भ</sub>्इन्द्रेश्जसां पते । तै० ३ ⊦११ । ४ । २ ॥

,, इन्द्रोसृधां विहन्ता। कौ०४।१॥

" इन्द्रायाॐहोमुचे । तै०१ । ७ । ३ । ७ ॥

,, इन्द्राय सुत्राम्ले । तै०१।७।३।७॥

,, वृद्धानामिन्द्रः प्रदापयिता । तै०१।७।२ । ३ ॥

,, ओकःसारी हैवैषामिन्द्रो भवति यथा गौः प्रज्ञातं गोष्ठम्। गो० उ०६। ४॥

,, ओकःसारी वा इन्द्रः । ए० ६ । १७, २२ ॥ गो० उ० ५ । १४ ॥

" इन्द्रो वै त्रिशिरसं त्वाष्ट्रमहन् । तां० १७ । ५ । १ ॥

" इन्द्रेश वृत्र<sup>१</sup> इत्या देवताभिश्चेन्द्रियेण च व्यार्थत् । तै०१। ६।१।७॥

,, इन्द्रो मरुद्भिः (ब्यद्रवत्)। श०३ । ४ । २ । १॥

,, इन्द्रो रुद्रैः (उदकामत्)। ऐ०१। ३४॥

इन्द्रः इन्द्रस्य पुरोडाशः। श०४ । २ । ४ । २१॥

- " यदिन्द्रोऽपिबच्छचीभिः। तै०१।४।२।३॥
- " इन्द्रो यहस्य नेता। श• ४ । १ । २ । १<u>४</u> ॥
- "तदाहुः किन्देवत्यो यज्ञ इति । ऐन्द्र इति ब्रूयात् । गो∙ उ० ३।२३॥
- ,, इन्द्रो यञ्जस्यात्मेन्द्रा देवता। श०९ । ४ । १ । ३३ ॥
- ,, पेन्द्रो वै यक्षः। पे० ६ । ११ ॥
- ,, पेन्द्रो हि यझकतुः । की० ४ । ४ ॥ २८ । २, ३ ॥
- ,, इन्द्रो यहस्य देवता । ऐ०५ : ३४॥६।९॥ २० २।१। २।११॥
- ,, इन्द्रो वैयद्यस्य देवत(। २०१। ४ । १।३३ ॥ १ ।४ । ६ । ४ ॥२ ।३ ।४ ।३८ ॥
- ,, न ह वा इन्द्रः कंचन आतृब्यम्पद्यते । जै० उ० १ । ४५ १६ ॥
- ,, ऋक्सामे वा इन्द्रस्य इरी। पे०२। २४॥ ते०१।६।३।९॥
- ,, इन्द्रस्य वै हरी बृहद्रथन्तरे । तां० ९ । ४ । ८॥
- ,, सेनेन्द्रस्य पत्नी । गो० उ०२ । ९ ॥
- "यत्साकमेधेर्यजतऽश्न्द्र एव तर्हि भवतिन्द्रश्येव सायुज्यः अ सलोकतां जयाति । दा० २ । ६ । ४ । ६ ॥
- ,, पेन्द्रा वै पशवः। पे० ६। २५॥
- ,, पतद्वा इन्द्रस्य रूपं यदयनः। २०२ । ४ । ३ । १८ ॥
- ,, ( प्रजापतिः ) ऐन्द्रमृषमं ( आलिप्सत् ) । श० ६ । २ : १ । ५ ॥
- " पेन्द्रमृषभ% सेन्द्रत्वाय (आलभते ) । तै० १ । ८ । ४ । ६ ॥
- ,, स ह्यैन्द्री यहचमः। श०५।३।१।३॥
- ,, इन्द्रो वा अच्चः। कौ०१५। ४॥
- ,, धेन्द्रं माध्यन्त्निम् । गो । उ । १ । २३ ॥
- " ऐन्द्रा मध्यन्दिनः । कौ० ४ । ४ ॥ २२ । ७ ॥
- ,, पेम्द्रो वै मध्यन्दिनः। पे० ६। ३०॥
- ,, ऐन्द्रो वै माध्यान्दिनः। गो• उ०६।९॥
- ,, मध्यस्थो वा इन्द्रः। कौ०५। ४॥
- ,, (अन्तरिक्षस्थानः-) इन्द्रो ज्योतिज्योतिरिन्द्रइति तदन्तरिक्ष-स्त्रोकं लोकानमाप्रोति माध्यन्दिनं सचनं यहस्य।कौ०१४।१॥

इन्द्रः स (इन्द्रः) एतं मोहेन्द्रं ग्रहमधूत माध्यन्दिनं सवनानां निष्के-वस्यमुक्थानां त्रिष्टुमं छन्दसां पृष्ठं साम्राम् । ए० ३ । २१ ॥

.. ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां० १४ । २ । 🗴 🛚

े पेन्द्रं वे सुत्यमहः। कौ० ४। ४॥

,, (प्रजापतिः) अग्निहोत्रेण दर्शपूर्णमासाभ्यामिन्द्रमस्रजतः। कौ०६।१५॥

,, देन्द्र पकादशकपालः (पुरोडाशः) ⊦तां० २१ । १० । २३ ॥

वेन्द्रमेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श०४ । ३ । १ । ३ ॥

,, हेमन्तिशिशिरावैन्द्राभ्याम् (अवरुन्धे )। श• १२।६। २।३४।

" दिवमैन्द्रेण (अवरुन्धे )। दा० १२ । ६ । २ । ३२ ॥

"अथेन्द्राय ज्येष्ठाय । हायनानां चर्रुं निर्वपति । श्र० ५ । ३ । ३ । ६ ॥

,, यहै किंचन पीतवत्पदं तदैन्द्रं रूपम् । ऐ० ६ । १० ॥

"यत् (अक्ष्योः) शुक्कं तदैन्द्रम् । श०१२ । ९ । १ । १२ ।

इन्द्रनुरीयम् स इन्द्रस्तुरीयमभवत् । यदिन्द्रस्तुरीयमभवत् । तदिन्द्र-तुरीयस्येन्द्रतुरीयत्वम् । तै॰ १ । ७ । १ । ३ ॥

इन्द्रनिहवः मन इन्द्रनिहवः। कौ०१४।३॥

इन्द्रशतुः अथ (त्वष्टा) यद्रव्यविदिन्द्रशत्रुर्व्यक्षस्यिति तस्मातु हैत-मिन्द्र एव जघानाथ यदः शहवद्वश्यिदेन्द्रस्य शत्रुर्व्वर्द्धः स्वेति शाहवदु ह स एवेन्द्रमहनिष्यत्। श०१।६।३।१०॥

इन्द्रस्तोमः (ऋतः) पतेन वा इन्द्रोऽत्यन्या देवता अभवदत्यम्याः प्रजाः भवति य पवं वेद । तां० १९ । १६ । २॥

इन्द्राभिस्तोमः (क्रतुः ) अधैष इन्द्राग्न्योः स्ते।म एतेन वा इन्द्राभी अत्यन्या देवता अभवतामत्यन्याः प्रजा भवति य एवं वेद । तां १९ । १॥

, पुरोधा~( = राजपौरोडित्यमिति सायणः ) कामो ( इन्द्राग्निस्तोमेन ) यजेत । तां० १९ । १७ । ७ ॥ इन्हामी प्राणोदानी बाऽइन्द्राग्नी। ३०२। ४। २। ६॥

, इन्द्राझी हि प्राणीवानी शा । ४ । ३ । १ । २२ ॥

" प्राणापानी वा इन्द्राग्नी। गो०२।१॥

,, प्राणापानौ वा पतौ देवानां यदिन्द्राञ्ची। तै०१।६।४।३॥

,, बलं वै तेज इन्द्राग्नी।गो० उ०१। २२॥

" ब्रह्मक्षेत्रे वा इन्द्राग्नी। कौ० १२। ८॥

" असृत्र 🕉 इन्द्राग्नी । श० १० । ४ । १ । ६ ॥

"इन्द्राञ्ची वै देवानामयातयामानौ । तै॰ १।१।६।५॥ १।२।५।१॥

,, इन्द्राग्नी वे देवानां मुख्यम् । कौ० ४ । १४ ॥

" तस्मादाहुरिन्द्राग्नीऽएव देवानार्थः श्रेष्ठाविति । रा० ८।५।१।३॥

" इन्द्राप्ती वै देवानामोजस्वितमौ। श०१३।१।२।६॥

" इन्द्राग्नी वे देवानामाजिष्ठौ । तां० २४ । १७ । ३ ॥ व०३।७॥

,, इन्द्राग्नी इव बलेन (भूयासम्)। मं॰ २ । ४ । १४ ॥

,, ओजो बलं वा एतौ देवानां यदिन्द्राग्नी।तै०१।६।४।४॥

,, इन्द्राग्नो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठौ सिंहप्री सत्तमौ पार-यिष्णुतमौ । पे० २ | ३६॥

" इन्द्रान्नी वै देवानामोजिष्ठी बल्छि । तै० ३।८।७।१॥

" एतामिर्का रन्द्राची अत्यन्या देवता भभवताम् । तां॰ २४। १७।२॥

., इन्द्राक्री वे विश्वेदेवाः । दा०१० । ४ । १ । ९ ॥

,. इन्द्राझी वैसर्वे देवाः। कौ॰ १२ : ६॥ १६ । ११ ॥ द्राः ६। १। २। २८॥

"**रम्द्रामी वा रद**<sup>9%</sup> सर्वम् । दा० ४ । २ । २ । १४ ॥

" अस्ति वै छन्दसां देवतेन्द्राग्नी। श०१। ८। २। १६॥

,, प्रतिष्ठे वा स्ट्राक्षी। कौ०२।६॥ ५।४॥

,, क्षत्रं वा इन्द्राक्षी । रा० २ । ध । २ । ६ ॥

,, ज्योतिरिन्द्राग्नी। श०१०। ४। १। ६॥

" पेन्द्राग्नं वे सामतस्तृतीयं सवनम् । कौ० ४ । ४ ॥

"तस्मारैन्द्रामो द्वादशकपालः पुगेडाशो भवति । दा० १। ६।४।३॥

" वेन्द्राम्नो द्वादशकपालः पुरोबाशो भवति। श॰ २ । ४ । २ । ८ ॥

इंग्ब्रामी पेन्द्रामानि सुक्थानि। रा० ४। २ । ४ । १४ ॥ ४। ६ । ३ । ३ ॥ ,, दर्रापूर्णमासयोर्वे देवते स्त इन्द्रामीऽपव । रा॰ २ । ४ ।
४ । १७ ॥

इन्द्राणी इन्द्राणी इ वाऽ इन्द्रस्य प्रिया पत्नी तस्या उष्णीषो विश्व-रूपतमः। श०१४।२।१।८॥

स एष एवेन्द्रः। योऽयं दक्षिणेऽश्चन्युरुषोऽधेयमिन्द्राणी (योऽय<sup>१</sup>४सन्येऽक्षन्युरुषः)। श०१०। ४।२।९॥

इन्द्रामरुवैः पेन्द्रामारुता उक्षाणः । तां २१ । १४ । १२ ॥

इन्द्राश्चनासीरः संवत्सरो वा इन्द्राश्चनासीरः। तै०१।७।६।१॥

,, इन्द्राय जुनासीराय (जुनो वायुः सीर आदित्य शते सायणः-तै० २ । ४ । ८ । २ आप्ये) पुरोडाशं द्वादश-कपालं निर्वपति । तै० १ । ७ । १ । १ ॥

इन्द्रियं बृहत् (यञ्च० ३८ । २७) एतद्वाऽइन्द्रियं बृहच एष ( सूर्यः ) तपति । २१० १४ । ३ । १ । ३१ ॥

इन्द्रियावान् वीर्यवानित्येवैतदाह यदाहेन्द्रियावानिति। शा० ३। ९। ३। २४॥

वीर्यवत इत्येवैतदाह यदाहेन्दोरिन्द्रियावत इति। श० ४।४।२।१२॥

इन्द्रो मधवा विरुक्ती इयं (पृथिवी ) वा इन्द्रो मधवा विरुद्धी । पे० ३ । ३८ ॥

इत्वकाः (मृगक्षिपंसंघगतास्तारकाः) स्रोमस्येन्वकाः। तै०१।५।१।१॥ इरज्यन् (यञ्ज०१२।१०९) ( = दीप्यमानः) इरज्यन्नग्ने प्रथयस्य जन्तु-

भिरिति । मनुष्या वै जन्तवो दीष्यमानोऽग्ने प्रथस्य मनुष्यै-रित्येतत् । श० ७ । ३ । १ । ३२ ॥

इरा इरा पत्नी विश्वसृजाम् । तै० २ । १२ । ९ । ५ ॥ इकान्दम् (साम) इरान्नं वा एतत् । तां० ५ । ३ । २ ॥

, एतद्वे साक्षादन्तं यदिलान्दम्। तां०५।३।२॥ १छवर्दः संवत्सरो वा इलुवर्दः। ते०३।८।२०।५॥ इषः (यज्ञ०२१।४०) प्रजा वाऽइषः। श०१।७।३।१४॥४। १।२।१५॥

इपम् (ऋ०७। ६६। ९) अयं वें लोक इपिमिति। ऐ०६। ७॥ ,, अन्नं वा इपम्। कौ०२८। ४॥ इषइचोर्जरच एतावेष शारवी (मासी) स यच्छरद्यूप्रेस ओषधयः पच्यन्ते तेनो दैताविषद्योजद्य।श० ४ । ३ । १ । १७॥

इपिरः ( यजु० १८। ४०) इपिर इति । क्षिप्र इत्येतत्। श० ९। ४।१।१०॥

इपीकाः असृतं वा इपीकाः। तै०३।८।४।३॥

,, आयुर्वाइषीकाः । ते०३ ⊦ द । ४ **।** ३ ॥

इषुः वीर्यं वाऽइषुः। श० ६। १। २। १०॥

,, रुद्रस्य हीषुः । श० २ । ६ । २ । ३ ॥

,, तस्मादिषुहतो वा दण्डहतो वा दशमीं (राप्ति) नैर्द्रयं (- दुःखनिष्टासि) गच्छति।तां० २२। १४। ॥

इबोहुधीयम् (साम) मेधी (= गवां बन्धने निस्नातस्थानं) वा इवोहू-धीयम् । तां० १३ । ९ । १७ ॥

,, पदायो वा इषोवधीयम्। तां० १३। ९। ९॥

, प्राचा चा इवाव्यायम् । ता एउ । २ । १ । इक्क् को (यज् १२। ११०) इक्क् कोरमध्यरस्य प्रचेतसमिति। अध्यरो से यज्ञः । प्रकल्पयितारं यज्ञस्य प्रचेतसमित्येतत्। ज्ञा० ७। ३।१।३३॥

इष्टका तद्यदिष्टात्समभवंस्तस्मादिष्टकाः। श्र०६।१।२।३२॥

,, यदिष्ट्वापद्यत्तस्मादिष्टका । द्वा० ६ । ३ । १ । २ ॥

,, तद्यदिष्ट्वा पशुनापस्यत्। तस्मादिष्टकाः। श०६।२। १।१०॥

,, तद्यव्स्माऽइष्टे कमभवक्तस्माद्वेबेष्टकाः । श०६ । १। २ ।२३॥

» अस्थीनि वाऽ इष्टकाः। श० द । ७।२।१० ॥

🕠 अस्थीष्टका । श्र० ८ । १ । ४ । ४ ॥ ८ । ७ । ४ । १९ ॥

,, अहोरात्राणि वाऽरष्टकाः। २०९।१।२।१८॥ इष्टर्गः रष्टगों वा ऋत्विजामध्वर्ष्युः। तै०१।४।६।४॥

इष्टाप्तम् अयजतेत्यददादिति बाह्मणो गायतीष्टापूर्ते वै ब्राह्मणस्य । द्याः १३ । १ । १ । ६ ॥

इष्टिः यक्को चै देवेभ्य उदकामत्तिमिष्टिभिः प्रैषमैच्छन्यदिष्टिभिः प्रैष-मैच्छंस्तदिष्टीनामिष्टित्यम् । ऐ० १ । २ ॥

"पष्ठयो इ वै नाम ता ६ ष्टय इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इस हि देशाः । तै०१ । ६ । ९ । १ ॥ ६ । १२ । २ । १॥ ६ । १२ । ४ । १ ॥ इष्टः (देवाः) तं (इन्द्रं) इष्टिमिरम्बैच्छन् । तमिष्टिमिरम्बाबिग्द-न् । तद्धीनामिष्टित्वम् । तै० १ । ४ । ९ । २ ॥

"तं (स्वर्गे छोकं) इष्टिमिरन्वैच्छत् । तमिष्टिभिरन्वविन्दत्। तदिष्टीनामिष्टित्वम् ।ते १३।१२।२।१॥३।१२।४॥१॥

,, (प्रजापतिः) तं (अश्वमेघं) इष्टिमिरन्वैच्छत् । तमिष्टि-भिरन्वविन्दत् । तदिष्टीनामिष्टित्वम् । ते० ३।९। १३।१॥

इहनिधनम् (साम ) (देवाः ) अस्मिश्चेष लोकः इहनिधनेन प्रत्यति-छन्। तां० १०। १२। ३॥

इहेडम् (साम) (देवाः) अस्मिश्चेय लोक इहेडेन प्रत्यातिष्ठन्। तां १०।१२।४॥

इरेह अयं वै लोक इहेह। ए० ४ | ३०॥ ईरेन्यः वाग्घीद्७ सर्वमीट्टे वाचेद्७ सर्वमीडितम्। ११०१। ४। ३। ४॥

,, मनुष्या वाऽईडेन्याः। श०१। ५। २। ३॥

,, (ऋष्ट ३।२७।१३) ईडेन्यो होयः (अग्निः)। शार्थ। छ।१।२९॥

,, वाग्वाऽ ईडेन्या। श०१।४।३।≭॥

ईक्यः (यजु॰१७।५५) ईक्य इति यक्षिय इत्येतत्। श॰९।२। ३।९॥

र्देनिधनम् (साम ) अन्तरिक्षमीनिधनम्। तां० २१ । २ । ७ ॥

,, (देवाः) अमृतत्वमीनिधनेनागच्छन्।तां• १०। १२ । ३॥

ईकानः आदित्यो वाऽईशान आदित्यो द्यस्य सर्वस्येष्टे। श॰६। १।३।१७॥

,, एतान्यष्टै। (रुद्रः, सर्वः = शर्वः, पशुवितः, उम्रः, अशिनः, मवः, महान्देवः, र्शानः ) अग्निरूपाणि । कुमारी नवमः । शुक्र ६ । १ । ३ । १८ ॥

" ईशानो मे मन्यौ श्रितः। तै॰ ३ । १० । ८ । ९ ॥

" स इ स (असुः) ईशानो नाम। स दशधा भवति । स एष एतस्य (आदित्यस्य) रिहमरसुर्भृत्यः सर्वास्यासु प्रजासु प्रत्यवस्थितः। जै० ७०१। २९ । ३, ४॥ ईंशानःॅुद्क्षिणते। वासीशानो भूतो वासि । जै० उ०३ । २१ । २॥ ्,, यदीशानोऽत्रं तेन । कौ०६ । ८॥

## **(3)**

इक्षम् प्राण उ८ एवोक्तस्यान्तमेव थं तदुक्धमृक्तः। श० १०। ४।१।१३॥

,, पष (अग्निः) उऽएवोक्तस्यैतद्धं यं तदुक्थमुक्तः। श० १०।४।१।४॥

, अग्निर्वाऽउक्तस्याहृतय एव थम् ा द्या०१० । ६ । २ । द ॥

,, आदित्यो वाउक्। तस्य चन्द्रमा एव थम्। श०१०। ६।२।९॥

,, प्राणा बाऽउक्तस्याम्नमेव थम्। श०१०।६।२।१०॥

,, (देवाः सोमं) उक्यैरुद्स्थापयन्। तदुक्यानामुक्थत्वम्। ति २ । १ । ८ । ७ ॥

,, (बागिति) एतदेषां (नाम्नां) उक्थमतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति। २१०१४। ४। ४। १॥

, वागुक्धम्। प०१।५॥

,, अन्नमुक्थानि। कौ०११। द ॥ १७। ७ ॥

,, प्रजाबाउक्थानि। ते०१। ८।७।२॥

,, पशाचा उक्थानि । प्यधार, १२॥ गो०उ० ६।७॥ ते⊜ १।८।७।२॥

"पशाचा विकथानि । कौ०२८।१०॥२९।८॥ प० ३। ११॥तै०१।२।२।२॥ तां०४ ।५।१८॥१६।१०। २॥१९।६।३॥

,, विदुक्धानि । तां० १८ । ८ । ६ ॥ १९ । १६ । ६ ॥

" पेन्द्राम्मानि ह्युक्थानि । दा० ४ । २ । ५ । १४ ॥ ४ । ६ । ३।३॥

" (देवाः) अन्तरिक्षमुक्थेन (अभ्यजयन्)। तां० ९ । २ । ९॥

,, (देवाः) उक्थैरन्तरिक्षं (लोकमभ्यजयन्) । तां० २०। १ । इ ॥

,, अपिक्विदिव वा पतद्मकाण्डं यदुक्थानि । तां ०११ । ११ । २॥ १३ । ६ । २॥ १४ । ६ । १॥ ठक्थम् यदुक्थानि भवन्त्यनुसन्तत्या एव । तां० १८ । ६ । ६ ॥ उक्थः (क्रतुः) उक्थः षोडश्चिमान् भवति । तां० १९ । ६ । ३ ॥ उक्थम् अन्नं वा उक्थ्यम् । गो० पू० ४ । २०॥

,, पश्च उक्थ्यानि । कौ० २१ । प्र ॥

,, अन्तरिक्षमुक्थ्येन (अभिजयति)। तै०३। १२।५।७॥ उम्ध्यं वषः यक्षियं वै कर्मोक्थ्यं वचः। ऐ०१।२९॥ उम्ध्यः असं वाऽउक्थ्यः। श०१२।२।७॥ इक्षा ऐन्द्रामास्ता उक्षाणः। तां०१।१४।१२॥

उक्षा एतद्वै देवा एतन अर्भणैतयावृतेमां हलोकानुद्धनन् यदुद्क्षनं-स्तस्मादुत्कोत्का ह चै तामुक्षेत्याचक्षते परोऽक्षम्। श०६। ७।१।२३॥

,, आत्मैवोखा ⊨दा०६⊹५ । ३ । ४ ॥ ६ । ६ । २ । १५ ॥

,, शिर एतद्यञ्जस्य यदुला। दा० ६। ४ । ३।८॥६।४। ४।१४॥

.. उदरमुखा। श॰ ७। ५। १। ३८।

,, योनिर्वाऽउखा। रा०७। ४। २।२॥

, इमे चै लोका उला। २०६। ५। २। २०॥ ६। ७। १। **२२॥** ७। ४। १। २७॥

,, प्राजापत्यमेतत्कर्म यहुष्या । दा० ६ । २ । २ । २३ ॥

"पर्वेतदक्षेयंदुका।६।२.२।२४॥

डरूयः (यज्ञ १४।१) अयं वाऽअग्निरुख्यः । त्रा० द्वा २ । १ । ५ ॥ डग्नं वचः अशानायापिपासे ह व। उर्थं यचः। ते०१ । ५ । ९ । ६॥ डग्नः वायुर्वाऽउग्नः। रा० ६ । १ । ३ । १३॥

,, एतान्यष्टो (रुद्रः, सर्वः = रार्वः, पशुपतिः, उन्नः, अशिनः, भवः, महान्द्रयः, ईशानः) अग्निरूपाणि। कुमारो नवमः। श्रा• ६।१।३।१८॥

बमो देवः यदुमो देव ओपधयो वनस्पतयस्तेन । को०६।५॥ बष्वाटनम् हिनाळेन गोहृद्यशोणितेन चेत्युत्तरेण सन्नयेद् यं द्वि-ष्यात्ममर्थिद्धियेनास्य शय्यामविकरेद्गारं च मस्मना नैकमामे बसति । सा०२।६॥ वत् उदिति सोऽसावादित्यः। जै० उ० २।९।८॥ वत्तरं सथस्थम् ( यज्ज० १५।५४॥ १७।७३) द्योर्वाऽउत्तरंॐसध-स्थम्। श०८।६।३।२३॥९।२।३।३४॥

इत्तरः तेषु हि या एष एतद्ध्याहितस्तपति स द्या एष (सूर्यः) उत्तरोऽस्मात्सर्वस्माद्भृताद्भविष्यतः सर्वमेवेदमतिरोचते यः दिदं किचा ए० ४। १८॥

,, (यज़•३८।२४) अयं वै (भू-)लोकोऽक्रा उत्तरः । द्वा० १४।३।१।२८॥

उत्तर आधारः शिरो वै यक्षस्योत्तर आघारः । श०१। धा प्राम्म ॥ उत्तरनानिः वाग्वाऽउत्तरनाभिः । श०१४। ३।१।१६॥ उत्तरवेदिः नासिका इ वा ऽएपा यक्षस्य यद्त्तरवेदिः । अथ यदेना-

> मुत्तरां वेदेरुपकिरति तस्मादुत्तरवेदिनांम । श॰ ३ । ५ ॥ १ । १२ ॥

,, द्यौरुत्तरवेदिः। श०७। ३।१।२७॥

, योनिर्वाऽउत्तरवेदिः ⊧ श०७ ⊧ ३ । १ । २८ ॥

, योषा बाऽउत्तरवेदिः। श०३। ४।१।३३॥

,, पशवे। वा उत्तरवेदिः ⊦तै० १ ⊦६ । ⊌ । ३ ॥

., बाल उत्तरवेदिः। तां०१६।१३।७॥

उत्तरा देवपञ्चा यस्य हि प्रजा भवत्यमुं लोकमात्मनैत्यथास्मिलोके प्रजा यजते तस्मात्प्रजोत्तरा देवयज्या । श०१।८। १।३१॥

उत्तरीकः असी लोक उत्तरीष्ठः। को०३।७॥ उत्तान भागीरमः इये (पृथिषी) वाउत्तान आङ्गीरसः। तै०२।

3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

इत्थानम् यत्तता यशस्योदचं गत्वोत्तिष्ठन्ति तदुन्थानम् । २०० । ६। ६। ६। २॥

बत्सः ( बजु॰ १२ ११९ ) आपा वाऽउत्सः । दा० ६ । ७ । ४ । ४ ॥ बत्सेषः (सामविशेषः ) उत्सेधन वै देवाः पशुनुदशेधन् । तां० १५ । ९ । ११ ॥

, उत्सेषनिषेषौ ब्रह्म सामनी मक्त उत्सेषेनैवास्मै पश् नुतिस-ध्य निषेषेन परियुक्ताति । तां० १९ । ७ । ४ ॥ डदबनीयम् अथ यद्त्रावभृथादुद्त्य यजते तस्मादेतदुद्यनीयम्। इा० ४ । ४ । १ । २ ॥

,, वागुद्यनीयम्। कौ॰ ७।९॥

" प्राणोदानावेव यत्प्रायणीयोदयनीये। कौ० ७। ५॥

इदयनीयः ( यागः ) आदित्य उदयनीयः । रा॰ ३ । २ । ३ । ६ ॥

., उदान उदयनीयः। ऐ०१।७॥

उदरम् उदरमेकविश्रेशः । विश्रेशितर्वा अन्तरुद्दे कुन्तापान्युदरमे किथिशम् । श०१२ । २ । ४ । १२ ॥

,, उद्रमुखा। ञा०७। ४।१।३८॥

,, उद्दं वाऽ उपयमन्युदरेण हीद्<sup>छ</sup> सर्वमन्नाद्यमुपयतम् । शुरु । २ । १ । १७ ॥

उदर्कः रसो वा उद्रकः । कौ० ११ । प्र ॥

उदानः उदानो ह्यन्तर्यामो ऽमु<sup>छ्</sup>छ (दिवं) ह्येव लोकमुदनन्तभ्युद् निति। दा० ४।१।२।२७॥

., (यहस्य) उदान प्वान्तर्योमः । श० ४ । १ । १ । १ ॥

,, तद्यदस्यैषो (उदानः) Sन्तरात्मन्यतो यद्वेनेनेमाः प्रजा यतास्तस्मादन्तर्यामो नाम। श०४।१।२।२॥

,, उदान उदयनीयः। ऐ०१।७॥

,, उदस्त इव द्ययमुदानः। प०२।२॥

"तं (संक्षतं पशुं) उदीची दिगुदानेत्यनुप्राणहुदानमेवास्मिँ-स्तद्द्यात्। श०११। ८।३।६॥

,, चन्द्रमा उदानः। जै० उ० ४ । २२ । ९ ॥

,, उदानो वै त्रिककुष्छन्दः। दा∘ द l प्र⊺२ l छ ॥

,, उदानो वै नियुतः । श०६।२।२।६॥

उदीची दिक् एषा (उदीची) वै मनुष्याणां दिक्। तै॰ १। ६। ९। ७॥

,, उदिचि हि मनुष्याणां दिक्। २०१।२।४।१७॥१। ७।१।१२॥

" उदीचीमावृत्य दोग्धि मनुष्यले । केन विवास तेन जयति । तै० २ । १ । ८ । १ ॥ ३ । २ । १ । ३ ॥

.. तस्मान्माजुषऽउदीचीनवर्थशामेव शालां **वा विभितं या मिन्वन्ति । श० ३ । १ । १ । ७ ॥** 

```
[ उदीची दिक् ( ९६ )
```

डदीची दिक् एषा ( उर्दाची ) व देवमनुष्याणार्थः शान्ता दिक । तै० २।१।३।५॥

,, उत्तराहवै सोमो राजा। पे०१। द॥ \*,, यदुत्तरतो बासि सोमो राजा भूतो वासि। जै०उ०३। २१।२॥

,, उदीचीनद्रशं यं तत्पाचित्रं भवति येन तत्सोमछं राजान छं सम्पावयन्ति । श०१।७।१।१३॥ ,, उत्तरार्थे जुहोत्येषा (उदीचि) होतस्य देवस्य (रुद्रस्य) दिक्। श०१।७।३।२०॥

,, प्रा (उदीची) द्यातस्य देवस्य (रुद्रस्य) दिक् । श० २।६।२।७॥

,, एपा ( उदीची ) ये रुद्रस्य दिक् । ते० १ । ७ । ८ । ६ ॥

ग्र युद्ञ्चः पेग्र्य व्यम्बकैदचरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिशि

प्रीणन्ति । कौ० ४ । ७ ॥

एषा ( उत्तरा = उदीची ) हि दिक् स्विष्टकृतः । इा० ३ ।

३ । १ । २३ ॥

,, ामत्रावरुणा त्वात्तरतः पारधत्ता भ्रवण धमणा ।वश्व-स्यारिष्ट्ये (४जु०११ ) । ज्ञा०१ । ३ । ४ । ४ ॥ ,, नक्षत्राणां वा एषा दिग्यदुदीची । ष०३ । १॥

" साम्रामुदीची महती दिगुच्यते । तै० ३ । १२ । ९ । १ ॥ " उत्रीच्युद्रातुः (दिक्) । त्र० १३ । ४ । ४ । २४ ॥ " अयास्येन।ऽऽङ्गिरसन (उद्गात्रा) मनुष्या उत्तरतः (अपि-

त्वमेषिरे)। जै० उ० २। ७। २॥ तस्मादुद्राता वृत उत्तरता निवेशनं लिप्सेत। जै० उ०

" तस्मादुद्राता वृत उत्तरता निवसने । छण्सत । ज० उ० २ | २ | २ ॥ " उदीचीमेव दिशम् । पथ्यया स्वस्त्या प्राजानन् । श० ३ ।

२ । ३ । १४ ॥ "सा (पथ्या स्वस्तिः ) उदीचीं दिशं प्राजानात् । कौ० ७ । ६ ॥ वरीनी दिक् उदीचीमारोद्द । अनुष्टुप्त्वावतु वैराजक् सामैकविक्-दा स्तोमः शरहतुः फछं द्वविगम् । श० ५ । ४ । १ । ६ ॥

,, मित्रावरुणनेत्रेम्यो वा मरुक्षेत्रेभ्यो वा देवेभ्य उत्तरासः द्वारः स्वाहा । श०५ । २ । ४ । ५ ॥

,, विश्वात्वा देवा उत्तरनोऽभिविश्वन्त्वानुष्टुभेन छन्द्सा। तै०२।७।१५।५॥

" अर्थनं (इन्द्रं) उदीच्यां दिशि चिद्रवे देवा.....अभ्यवि-अन्.....चैराज्याय । पे० म । १४॥

,, विश्वकर्मात्वादित्यैरुत्तरतः पातु । दा०३ । ५ । २ ।७ ॥

" तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठं पवमानः ( = वायुः )
पवते सवितृष्ठसूतो ह्येष एनत्पवते। ऐ०१।७॥

" (बायुः) यदुत्तरतो वाति । सर्वितेव भूत्वोत्तरतो वाति । तै॰ २।३।९।७॥

., (हे देवा यूयं) सवित्रोदीचीं (दिशं प्रजानाथ)। ऐ० १।७॥

"स्हाग्निरुवाच । (असुराः) उद्श्रो वैनः परुष्य सुरुवम्त इति। द्वा०१।२।४।१०॥

,, 🔻 भेयेतंस्यामुदि (दी) च्यान्दिशि भूयिष्ठं विद्यातते। प०२।४॥

" तस्मादेतस्यां (उदीच्यां ) दिशि प्रजाः अशनायुकाः । श०७।३।१।२३॥

" तस्मादेतस्यां (उदीच्यां / दिश्येतौ पञ्च (अश्वदञ्चा-विश्व )भूयिष्ठौ। श०७। ५। २।१५॥

" अथ यतुरीच्यां दिारी तत्सर्वमुद्रीथेनामोति । जै० उ० १।३१।६॥

" उत्तरंत आयतनो वै होता। तै०३।९।५।२॥

,, उदीच्येष यज्ञः । गोः पू०५ । १५॥

, **शमीमयं (शङ्क**े उत्तरतः, शं मेऽसर्दित । श० १३।८। **४।१**॥

,, तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशियं के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा द्रांत वराज्यांयव तरिम- विच्यन्ते विराडित्यनानिभिषिकानाचक्षते। पे०८। १४॥ उदीची दिक् तस्मादुदीच्यां दिशि प्रश्नानतना वागुद्यत उद्श्र उ एव यन्ति वाचं शिचितुं यो वा तत आगच्छीत तस्य वा शुश्रुवन्त र्हात। की०७। ६॥

,, उदीचीमेव दिशम । पथ्यया स्वस्त्या माजानंस्तस्माद-श्रंनार/दि वाग्यद्ति कुरुपञ्चालशा । श्र० ३। २ । ३ । १५ ॥ उदीची प्राची दिक्) एनस्यापुण ह ( उदीच्यां प्राच्यां ) दिशि स्वर्ग-

स्य लोकस्य द्वारम । श० ६। ६ । २ । ४॥

एवा होभयेषां देवमनुष्याणां दिग्यदुदीची प्राची।

दा०६।४।४।५२॥

उद्मक्षीयम् ( मृक्तम् ) ऋत्वघो चा उद्ग्रह्मीयम् । की० २९ । ६ ॥ उद्ग्याः स (प्रजापितः) अववीत्। अय वाच मा सर्वस्मात्पाप्मन उद्भा-पीदिति यदव्रजीदृदभापीन्मेति तस्मादृदुम्भर उदुम्भरो ह

वं तमुदुम्बर इत्याचन्नते पराऽश्रम । श०७।५।१।२२॥

"अथास्य (प्रजापतेः) इन्द्र आंज आदायोदक्रञ्जदकामन्स उद्मुक्तरो प्रभवस् । २०७ । ४ । १ । ३९ ॥

,, औदुम्बरं (यूपम्) अन्नायकामस्य । प० ४ । ४ ॥

, औदुम्बरेण राजन्यः ( अभिपिञ्चति ) । ऊर्क्कमेवास्मिन्नन्नाद्यं द्याति । तै०१ । ७ । ८ । ७ ॥

" ऊर्ग्वा अम्राचमुदुम्बरः । ऐ०५। २४॥८।८,९॥ कौ०२५। १५॥ २७। ६॥

" उपर्चा उदुम्बरः । नै०१ । १ । ३ । १० ॥ तां० ५ । ५ । २ ॥

,, असं वार ऊर्शुदुम्बरः। ११०३।२।१।३३॥३।३।४।२०॥

" अर्ग्वा अन्तमुदुम्बरः। ते०१।२।६।५॥

" ऊर्गुबुम्बरः। तां॰ ६। ४। ११॥ १६। ६। ४॥

., प्रजापित ईवेम्य ऊर्जे व्यमजन्तन उदुम्बरः सममबत् । तां० ६। ४।१॥

, यद्वैतद्देवा इषमूर्जे व्यभजन्त तम उदुम्बरः समभवसस्मान्स त्रिः संवत्सरस्य पच्यते । ऐ० ५ । २४ ॥

"ते इ सर्व एव वनस्पतयो उसुरानम्युपेयुरुदुम्बरो हैव देवान्त

जहीं ते देवा असुरान् जित्वा तेषां वनस्पतीनवृञ्जत । इा० ६ | ६ | ३ | २ ॥

बदुम्बरः ग्रहपतिरौँदुम्बरीं धारयति गृहपतिर्धा उ.जी यन्तोर्जमेबै-भ्यो यछति । तां० ४ । ९ । १५ ॥

- , मा्कुसेम्य प्वास्योर्गस्रवत्स उदुम्बरोऽभवत् । श०१२।७।१।९॥
- , अर्जो वा एषोऽन्नाद्याद्वनस्पतिरज्ञायत यदुदुम्बरः । ए०७।३२॥
- , तद्येषु वनस्पतिषृग्यों रस आसीदृदुम्बरे तमदृषुस्तयै-तद्वुर्जा सर्वान्वनस्पतीन्त्रति पच्यते तस्मात्स सर्वदाद्रैः सर्वदा श्रीश तदेतत्स्वमन्नं यदृदुम्बरः सर्वे वनस्पतयः।

श०६।६।३।३॥

- , अधो सर्वऽ एते वनस्पत्नयो यदुदुम्बरः। द्या० ७।५। १।१५॥
- " भौज्यं वा एतद्वनस्पनीनां (यदुदुम्बरः) । ऐ० ७। ३२ ॥ ⊭ । १६॥
- 🗸 " प्राजापत्यो वा उद्भ्वरः । तां० ६ । ४ । १ ॥
- ु, प्राजापत्य उदुम्बरः। ११० ४। ६। १। ३॥

उद्राता सूर्य्य उद्गाता । गो० पू० १ । १३ ॥

- ,, आदित्यो वा उद्राताऽधिदैवं चश्चरध्यात्मम् । गो० पू० ४। ३॥
- " सौर्य्य उद्गाता। नां० १८। ९। ८॥
- " पर्जन्यो बाऽ उद्गाना । दा० १२ । १ । १ । ३ ॥
- ः,, वर्षा उद्गाता तस्माघदा बळवड्रपैति साम्न इवोपिद्धः क्रियते । इा०११।२।७।३२॥
  - ., प्राण उद्गाता । को०१७। ७॥ गो० उ०५। ४॥
  - , ते य प्रवेमे मुख्याः प्राणा एत प्रवोद्धातारङ्बं।पगातारङ्ब । जै०ड० १ । २२ । ५ ॥
  - , देवानां वे पदुद्वातार आसन् वाक् च मनश्च चश्चश्च श्रोत्रं चाऽपानश्च प्राग्रश्च। जै० उ०२।१।१॥
  - , पतद्वा उद्गानृणाभुः हस्तकार्य्ये यत्पवित्रस्य विद्यहणम् । नां० ६। ६। १२॥
  - " अनिभिजिता चा एषोद्वानॄणां दिग्यत्याची । तां० ६ । ५ । २० ॥ " सस्मादुद्वामा वृत उत्तरतो निवेशनं लिप्नम । जि० ३० २ ।
    - =131

```
[ इद्रीथः ( १०० )
```

उहाता अयास्येनाऽऽङ्गिरसेन (उहात्रा दीक्षामहा इति) मनुष्या उत्तरतः (आगच्छन्र∵। जै० उ० २। ७। २॥

" उदीच्युद्वातुः (दिक् ) । श० १३ । ५ । ४ । २४ ॥

" एष वै यज्ञमानस्य प्रजापितयदुद्वाता । तां० ७ । १० । १६ ॥

" प्राजापत्य उद्गाता । तां०६ । ४ । ६ ॥६ । ५ । १८ ॥

ु, उद्गानेव यदाः। गाँ० पूर्व १६५॥

उद्गीधः सोऽसावादिन्यस्म एप एव उद्गिरेघ गी चन्द्रमा एव थम् । सामान्येव उद्दव एव गी यजू्णध्येव शमित्यधिदेवसम् । अथाध्यात्मम् । प्राण् एव उद्घागेव गी मन एव थम् । स एको ऽधिद्वनं चाऽध्यात्मं चोद्गीथः । जै० उ०१ । ५७ । ७-६ ॥

,. प्रामो वावोद्वाग्गी स उद्वीथः । जे० उ०४ । २३ । २ ॥

" एयः प्राण) उ वाऽउद्गीयः। प्राणो वाऽउत्प्राणेन हीद् क्ष्ण सर्वमुक्तव्यं वागव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः। श०१४। ४।१।२५॥

, पप बशी दीप्तात्र उद्दीधो यन्त्राणः । जै० ७० २ । ४ । १ ॥

٫ (प्रजापितः) प्राणमुद्रीथम् (अकरोत्र)। जै० उ० ६ । १३ । ५ ॥

.. आदित्य उद्गीथः । जैञ्च०१। ३३।५॥

.. प्रजापनिरुद्रीथ । तै०३।८।२२।३॥

., ( प्रजापितः ) सामान्युद्रीथम् ( अकरोत् ) । जै०**७०१ ।१३**।३॥

, ऋदुतव उद्गीधः । प०३ । १॥

,, वर्षाउद्गीयः।प०३।१॥

,, ( श्रजापितः ) वर्षामुद्गीथम् ( अकरोत् )। कै०७० १ ।१२:७॥ ,, ( श्रजापितः ) स्तनयित्नुमुद्गीथम् ( अकरोत् )। केंद्र उ० १ ।

119159

. माध्यन्दिन उद्गीधः। जै०१।१२।४॥

" सोमगृहस्पती उद्गीयः। जै० उ०१। ५८। ९॥

., एष (वायु) व सोमस्योद्गीधो यत्पवते । तां०६ । ६ । १८ ॥

, पुरुषो होहीथः। जै० उ०४।९।१ पुरुष उद्गीयः। जै० उ०१।३३।९॥ उद्गीयः मांसमुद्गीयः। जै० उ०१। ३६। ६॥

" असा, यज्ञो, दक्षिणा एव उद्गीथः। जै० उ०१। १९। २॥

" (प्रजापितः) उद्गीयं देवेभ्योऽसृतम् (प्रायच्छत्)। जै० उ० १।११।८॥

,, अथ यदुदीच्यां दिशि तत्सर्वमुद्रीयेनाप्नोति। जै० उ० १। ३१।६॥

उद्भिर (ऋतः) यवुद्धिदा यजते बल्मेवास्मे (यजमानाय) विच्यावयति । तां० १९ । ७ । ३ ॥

उद्देशीयम् (साम) पृष्ठानि वा असृज्यन्त तेषां यत्तेजो रसो उत्यरिच्यतः तद्वाः समभर्भस्तदुद्वभुश्वीयमभवत् । तां० ८।९।६॥

" सर्वेषां वा पतत्पृष्ठानां तेजो यदुक्ष १०० शिषम् । तांव ८ १ ९ । ७ ॥

उद्धिः अन्तरिक्ष्पकु होष उद्धिः।श०६।५।२।४॥

उप इयं (पृथिषी) चाऽउप । द्वयंनेयमुप यद्धीदं किंच जायतेऽस्यां तदुपजायतेऽथ यन्न्यृद्धत्यस्थामेव तदुपोप्यते । दा० २।३।४।९॥ ,, उप वै रथन्तरम् ( 'उपदाब्दसम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठं ज्योतिष्टोमे"

**१**ति सायणः)। तां० १६। ५। १४॥

उपगातारः तस्मादु चतुर प्वोपगातृत् कुर्वीत । जै० उ०१ । २२ । ६ ॥ ,, आर्त्तवा उपगातारः । तै०३ । १२ । ९ । ४ ॥

"तं य प्रवेमे मुख्याः प्राणा पत प्रवोद्वातारश्चोपगातारश्च। जै० उ०१। २२। ५॥

उपगुः (सीभवसः) उपगुर्वे सीभ्रवसः कुत्सस्यीरवस्य पुरोहित भासीत्। नां० १४ । ६ । ८ ॥

उपदीकाः इमा वै वस्त्रचो यदुपदीकाः । रा० १४ । १ । १ । ८ ॥ उपदेशनवन्तः (स्तोमाः) प्राणो वै त्रिवृदर्क्षमान्तः पञ्चद्दाः सवत्सरः सप्तदश्व आदित्य एकविशुद्धा एते वै स्तोमा उपदेशनवन्तः । तां० ६ । २ । २ ॥

उपहरः विश्वे देवा उपद्भवः। जै० स० १ १५६ । ९॥ ः ,, (प्रजापतिः) उपद्भवं गन्धर्वाप्सरोभ्यः (प्राय**ण्डा**तः)। जै० **४०** १ । १२ । १ ॥ उपद्रवः आपः प्रजा भोषधय एए उपद्रवः। जे० उ० १। १६। २॥

- , **यदुपास्तम**यं स्रोहितायति स उपद्रवः। जै०उ०१। १२। ४॥
- " अथ यदन्तरिंच नत्सर्वमुपद्रवेगाप्नोति । जै० उ०१। ३१। ८॥ उपद्रष्टा अग्नियां उपद्रष्टा । गो० उ०४। ९॥ तं०३। ७। ५। ४॥
  - ., ब्राह्मणी वा उपद्रशा गो॰ उ० २ । १९॥
- उपभूत अधेदमन्त्रदित्रमुपभृत । श० १ । ३ । २ । ४ ॥
  - , अन्तरिक्षमुपभृत्। तं०३।३।१।२॥३।३।६११॥
  - " भ्रातृत्यदेवायोपभृत्। त०३।३।५।४॥३।३०० स॥ ३।३।९।७॥
  - , साविष्युपभृत्। न०३।३।७।६॥
  - " उपभृत्सस्य (हस्तः)। न०३।३।१।५॥
- " अत्तेव जुहूराद्य उपभृत् । श०१।३।२।११॥
- वपयजः यद्यजन्तमुपवजिति तस्मादुपयजो नाम। श०३। ८। ४। १०॥ वपयमनी उद्दरं वाऽवपयमन्युद्रेरण श्रीद्र १५ सर्वमन्नाद्यमुपयनम् । श० १५।२।१। १७॥
  - अन्तरिक्षं वाऽ उथयमन्यन्तरिक्षणः हीद्रक्षः सर्वमुपयनम्। श्रा०१४।२।१।१७॥
- उरयाम (प्रह्र) ह्यं (पृथिची ) वाऽ उपयाम इयं वाऽह्दमन्नाद्यमुपयच्छिति पशुभ्यो मनुष्यभ्यो वनन्पतिभ्य । श० ४।१।२।८॥
- उपवस्य यदहरस्य इयो प्रन्याधेय १० स्यात् । दिवैवाश्रीयान्मनो ह व देवा मनुष्यस्याजानिन तेऽस्यतच्छ्वोऽन्याधेयं विदुस्तेऽस्य विदवे देवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेपूपवसन्ति स उपव-सथः। श०२।१।४।१॥
  - " ते (विश्वे देवाः) एनद्धविः प्रविश्वान्ति तऽएतासु सससीव-रीपुण्यसन्ति स उपचस्तथः। श०३।९।२।७॥
- डपबाकाः यस्त्रेत्राणस्ता उपवाकाः (अभवन्)। श०१२।७।१।३॥ उपवेषः उपेव बाडणनेनतक्षेत्रेष्टि तस्मावुपवेषो नाम। श०१।२।१।३॥
  - "परिवेषो वा एष वनस्पनीनाम्। यदुषवेषः। ते० ३। ३। ११। १॥ " षृष्टिर्वा उपवेषः। ते० ३। ३। ११। २॥
- उपश्रोता **बायुर्वा उपश्रोता। गो०** उट २।१९॥४।९॥ म०३। ७।५।४॥

उपसरः ने (देवाः) पताभिरुपसद्भिरुपासीदंस्तचदुणसीदंस्तस्मादुप-सदो नाम। श०३।४।४।४॥

,, ऋत्व उपसदः। श०१०।२।५।७॥

,, मासा उपसदः। श०६०।२।५।६॥

, प्रधमासा उपसदः। ५१०१०।२।५।५॥

" अहोरात्राणि वाऽ उपसदः। श०१०।२।५।४॥

,, इमे लोका उपसदः। २०१०।२।५।८॥

" पतदु ह यहे तयः। यदुपतदस्तयो वाऽ उपसदः। श० १०। २।५।३॥

"तपो द्यापसदः। २०३। ६। २। ११॥

,, प्रीवा वे यज्ञस्योपसदः। रा०३ । ४ । ४ । १ ॥

, (यझस्य) ब्रीवा उपसदः ≀ ऐ० १ ⊦ २५ ॥

,, पताभिर्व देवा उपसद्भिः । पुरः प्राभिन्दन्निर्माह्योकान् प्राजः यन् । श०३ । ४ । ४ । ५ ॥

., वज्रा वाऽ उपसदः। श०१०।२।५।२॥

,, जितयो वे नामेता यदुषमदः। ऐ०१ । २४ ॥

,, ता (उपसदः) वाऽ आज्यहविधो भवन्ति । रा० ३ ।४ । ४ । ४॥

, इषुं बा एतां देवाः समस्कुर्वतः यदुपसद्श्तस्याः अग्निरनीकः मासीत् सोमः शल्यो विष्णुस्तेजनं वहणः पर्णानि। ए० १।२५॥ जपह्व्यः (एकाहः) ते देवाः प्रजापतिमुपाधावन् स एतमुपह्च्यमपश्यत्। तां० १८ । १ । २ ॥

" इन्द्रो यतीन् सालावृक्षेयेभ्यः प्रायच्छक्तमइलीला वागभ्यवदत् स प्रजापतिमुपाधावक्तस्मा पतमुपद्दव्यं प्रायच्छक्तं विद्वे देवा उपाह्नयन्त, यदुपाह्नयन्त तस्मा

दुपहच्यः। तां० १८। १। ९॥

ज्य**दितम् वागुपहितम्। श०६।१।२।१**५॥

" अङ्गान्युपहितम् । ३१०६ । १ । २ । १५ ॥

जपोशु अनिरुक्तं बाऽ उपाक्षुशु । द्वा० १ । ३ । ५ । १० ॥

"स्य बुपाभुश्य तत्त्राजापत्यभुः रूपम्। २०१। ६। ३। २७॥ वर्षाश्चः (मदः) श्रास्तो द्वाऽ अस्य (यद्गस्य)। उपाभुः हुः । १०४। १।६।१॥ उपांशुः (गृहः) अथवा उपांशुः प्राण एव । की०। १२ । ४॥

, यश्रमुकं बाऽ उपाक्षशुः। रा०५। २। ४। १७॥

,, इयंकु (पृथिवी) ह वाऽउपाकुशुः। श०४। १।२।२७॥

्, उपांशुपात्रमेवान्वज्ञाः प्रजायन्ते । श०४ । ५ । ५ । २ ॥

उपांशुयाजः स्तत्रमुपापुरगुयाजः । श० ११ । २ । ७ । १५ ॥

उपांशुसवनः आत्मा वा उपांशुसवनः। ऐ० २। २१॥

., (यद्यस्य) आत्मोपाक्षुश्चासवनः। श० ४ । १ । २ । २५ ॥

" (यद्गस्य) व्यान उपाक्ष शुस्तवनः । द्रा० ४ । १ । १ । १ । १

" व्याना सुपा शुसवनः।श०४।१।२।२७॥

,, अन्तरिक्तमेवोपाक्षशुस्तवनः । राष्ट्र । १ । २ । २७ ॥

उपांदबन्तर्थामौ (गृही) प्राणापाना उपांश्यन्तर्थामौ । ए० २ । २१ ॥ ,, प्राणापानौ वा उपांश्यन्तर्थामौ । कौ० ११ । ८ ॥

१२ ४ ॥

वय इव ह व यक्षो विधीयते तस्योषा ५ श्वन्त-र्यामावेव पक्षावात्मोषा ४ शुस्तवनः ।श० ४ । १ ।

२ । २५ ॥ उरः तस्मा उठरभवत् । तदुरस्र उरस्त्वम् । जै० उ० ४ । २४ । २ ॥

,, उरः समद्दशः (स्तोम्) । अष्टावन्ये जन्नवो ऽष्टावन्यः उरः सप्तदः शम् । श० १२ । २ । ४ । ११ ॥

" उरस्मिष्टुप्। ष०२।३॥

" उरक्षिप्टुमः। श०८। ६।२।७॥

" उरः सान्तपनीया (इप्टिः) उरला हि समिव तप्यते। श० ११। ५।२।४॥

उर्बी यथेयं पृथिव्युव्येवमुरुर्भूयासम् । ११०२।१।४।२८॥

उन्सम् (प्रज्ञापितरव्यवित्) उरु मे करिद्ति तस्मादुरुकरमुरुकर १० ह वे तदुलूकलिया वक्षते परोऽक्षम् । २१० ७ । ५ । ११ २२॥

" अन्तरिक्षं बार उन्दूखलम्। दा० ७। ५। १। २६॥

" योनिरुकुललम्......शिश्चं मुसलम् । रा० ७ । ५ । १ । ३८ ॥ उत्वम् **३३वं घृतम्** । रा० ६ । ६ । २ । १५ ॥

,, उत्कं बार्ड ऊषाः । सा० ७।३।१।११॥

उल्बम् उल्बमुषाः। २०७।१।१।८॥

उभन् उशन्तुशन्तमिति वियः वियमित्येवैतदाह । रा॰ ३ ।३ । ३। ०॥

,, वायुर्वा उज्ञान् । तां० ७ । ५ । १९ ॥

उशनाः (काव्यः) उशनसा कार्व्यन (उद्गात्रा) असुराः पश्चात् (आ-गच्छन्)। जै० उ० २। ७। २॥

" उशना वे काव्यो ऽसुराग्गां पुरोहित आसीत् तां० ७।५।२०॥

उशीनराः हस्माद्स्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिश्चि ये के कुरु-पञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्यायेव ते ऽभि-विचयन्ते राजेत्येनानभिविकानाचक्षते । ए० ८ । १४॥

उषाः रात्रिर्घा उपाः । तै० ३ । ⊏ । १६ । ४॥

.. योपाः सा राका । पे० ३ । ४८ ॥

,, भूतानां पनिगृहपनिरासीदुगाः पःनी । श०६ । १ । ३ । ७ ॥

,, तानीमानि भूतानि च भूतानां च पितः संवत्सरऽ उपित रेतो ऽसिश्चत्स संवत्सर कुमारो ऽजायन सोऽरोदीत्... यदरोदीत् तम्माद्रद्रः । २०६। १। ३। ८—१०॥

,, प्रजापितर्वे स्वां दृहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरुषसमि-त्यन्ये। ए० ३। ३३॥

"प्रजापितर्ह व स्वां दृहितरमभिद्ध्यो । दिवं वोषसं वा मिधुन्य-नया स्यामिति नाकु सम्बभृव । दा०१ । ४ । १ ॥

" प्रजापितरुपसमध्येत् स्वां दृहितरं तस्य रतः परापतत्तद्स्यां न्यिषच्यत तदश्रीगादिदं मे मा दुपदिति तत्सद्करोत् पद्यनेव। नां०८।२।१०॥

तान् दीक्षितांस्तपानान् (अभिनवाय्वादित्यचन्द्रमसः) उपाः बा-जापत्या उप्सरोरूणं कृत्वा पुरस्तात्वत्युद्देत्तस्यामेषां मनः सम-पतत्तं रेतो उसिञ्चन्त ने प्रजापितं पितरमत्यामुबन्नेतो वा श्वसि-आमहा इदं नो माम्या भदिति । कौ० ६ । १ ॥

" गोभिररुणेरुपा आजिमधावत् । ए०४।९॥

.. उपस्यमन्वाह तदन्तरिक्षलोकमाप्नोति । कौ० ११ । २ ॥ १८।२॥ उपासनका अहोराजे वा उपासानका । ७०२ । ४ ॥ उध्यक् हत्द ) उध्यागुत्कनानात किल्हातेची कान्तिकर्मणोऽपि बोप्णी-थिणो बेत्यःप मक्तम । ६०३। ४॥ ॥ यस्य मन ना उध्याहम । की०९,२॥

, अधाविंदात्यक्षरोध्यिक्। कौ० २६ । १ ॥

, औष्हिं। वै पुरुषः । ऐ० ४ । ३ ॥

आयुर्वा उष्णिक् । ऐ०१ । ५ ॥

" स्रीचा उष्णिहः। दा०८। ६।२।२१॥

. चक्षुरुष्णिकः। श०१०।३।१।२॥ . पदाबो वा उष्णिकः। तां०८।१०।४॥

, पदाबाचा अध्याका ना०८। २०।४॥। अजाबिकामेबोष्णिका कौ०११।२॥

.. यज्ञमानच्छन्द्रसमेवोष्णिक। कौ०१७।२॥

उधिककुमी प्राणा वा उपिणककुभी। तां॰ ८।५।५॥

नासिकं वा एतं यहस्य यदुष्णिककुभी । तां० ८। ५। ४॥

उध्लिककुब्भ्यां वा इन्द्रो वृत्राय वज़ं प्राहरत् ककुभि पराक्रमताप्लिहा प्राहरत्। तां० ⊏ । ५ । २ ॥

## (35)

उति उत्तयः चलु वै ता नाम याभिदेवा यजमानस्य हवशायन्ति । ये वै पंथाना याः स्वतयस्ता वा उत्तयस्त उ एवेतत्स्वर्गयाणाः यजमानस्य अवन्ति । ए० १ । २ ॥

., ऊनातिरिक्तानि (शरीरस्य ) न्यून।क्तरा छुन्द् आपो देवतोना-निरिक्तानि । शुरु १० । ३ । २ । १३ ॥

 अमा के पितरः प्रातःसवन ऊर्वा माध्यन्दिने काव्यारतृतीय-सवने (क्रमाः = ऋतुविशेषः, तैत्तिरीयसंहितायाम् ४१४१७) २॥४१३१११३॥ सायग्रभाष्यमपि द्रष्टव्यम्)। ऐ०७। ३४॥

🕫 अनु-दुप्तुन्दां विश्वे देवा देवतारू। श० १० । ३ । २ । ६ ॥

क्षं ऊर्जं द्वायामिनि रसं द्वायानित्येवैतदाह। श०३।६। ४।६=॥

.. अर्थे रसः। श०५।१।२।=॥

.. रसवतीरित्येवैतदाह यदाहोर्जस्वतीरिति। श०५।३।४।३॥ " ऊर्जे त्वेति (यञ्च०१।३०॥) यो वृष्टादुर्घसो जायते तस्मै

तदाह। श० १। २। २। ६॥

ऊई ऊरवां आपो रसः। की० १२। १॥

- ,, (यज्ञु० १८। ४२) आपो वार ऊर्जी रङ्गयोः खग्जियते । श० ९। 81818011
- ु यद्वैतदेवा इषमूर्ज व्यभजन्त तत उदुम्बरः समभवत् । ऐ०
- प्रजापतिद्वेभ्य ऊर्जं व्यभजसत उदुम्बरः समगवत् । तां० ६१४।१॥
- ,, ऊर्गिति देवाः ( उपासते ) । श० १० । ५ । २ । २० ॥
- " स्रोहुम्बरेण राजन्यः (अभिविञ्चति ) । उङ्जेमेवास्मिननार्ध द्धाति । तै०१। ७ । ८ । ७ ॥
- " अन्वरिदुम्बरः। तै० गार्श्व ३। १०॥ तां० प्राप्तार ॥
- .. उर्गुद्भवरः । तां० ६। ४ । ११॥ १६। ६ । ४॥
- , अन्नं बाऽ ऊर्गुदुस्यरः ! श०३३२।१।३३॥३।३।४।२७॥
- ,, जन्वी अञ्चलक्ष्मान्य । तै० १६२ ६ १५॥
- " **अर्ग्या सन्नाद्यमु**तुम्बरः । पे० ५ । २४ ॥ 🗷 । ८ ॥ की० २५ । १५॥२७।६॥
- ,. ऊग्वां मुआः। तैं∘३३⊏३१ १॥
- ,, अर्ग्विराट्। तै०१।२:२।२॥

ऊजेम् **श्रममूर्जम्**। कौ० २= । ५॥

कर्णनाभिः ये (कालकञ्जाख्या अपर्गः ) ध्वाकीर्यन्त । त ऊर्णनामया Sभवन् ( मैत्रायणीसंहिता १ ! ६ | ६ ॥ काठकसंहिता = । १॥ इत्यपि द्रप्रव्यम् ) । तै० १ । १ । २ । ५ ॥

जर्णायु (यजु०१३ । ४०) इममूर्णायुमित्यूर्णायलमित्येतत् । श० ७ । ५ । 2 1 34 11

कर्त्वसद्यनम् (साम) श्रासुरा वा एषु लोवे व्यास १ रतान्वेवा अर्ज्वस्थाने-नैभ्यो लोकेभ्यः प्रायुक्त , तां० ६। २। ११॥

कर्रेडम् (वाम) (देवाः) अमुं (स्वर्ग लोकं) कर्ड्रेडेन (अभ्यजयन्)। तां० १०। १२। ४॥

कर्ष्या (दिक्) प्रवोध्यां बृहस्पतेर्दिंग्श्येयाहुः । श्वा । १ । १ । १ । ४ ॥

कर्षा (देक्) बधैतदन्तिरिवम् (=कर्ध्वा दिक्) एपा हि दिग् बृह-स्पतः। श०२:३।४।३६॥

ए रा वा ऊर्व्वा बृहस्पतंदिंकदेष उपरिष्ठादर्बम्णः पन्थाः । श्राठ पूर्वपार । १२ ॥ अद्ध्यां दिक् । ृह€पतिदेवता । तै० ३ । ११ । पू । ३ ॥

वृहस्पतिस्त्वायरिष्टादमिषिञ्चतु पांकेन छन्दसा । तै० २। ७। १५।५॥

अर्घ्वामारोह । पंक्तिस्त्वावतु शाकररेवते सामनी विगावत्रयस्त्रि शौ स्तोमी हमन्तशिशिरावृत् **वर्ची** द्वविगामिति। श०५। ४ १। ७॥

पंक्तिरूर्धा दिक् । श० ⊏ । ३ । १ । १२ ॥ यदुपरिष्टाद्यवासि प्रजापतिर्धृतो ध्ववासि । जै० उ० 31481311

श्रावपार । ४। ५॥ श्रर्थनं (इन्द्र) ऊर्ध्वायां दिशि मस्तश्राङ्किरस्थ देवाः...

सामनेबेभ्या देवभ्य उपरिसद्ध्या दुवस्बद्ध्यः स्वाहा ।

.... श्रभ्यविञ्चन ... पारमेष्ट्रवाय माहाराज्यायाऽऽ विषत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्ठाय । ए० = । १५॥

**ऊदःवीमेव दिशं अदित्या प्राजानन्नियं (पृथिवी) बा**ऽ श्रदितिस्तसमादस्यामृदध्वी श्रोपधयो जायन्तः अद्वर्ध्वी वनस्पतयः। शु० ३।२।३।१८॥

सा (श्रदितिः) ऊर्व्या दिशं प्राज्ञानात् । कौ० ७ । ६ ॥

स्वर्ग्यवाध्वा दिक् । ए०१। = ॥ हवां (पितरः) ऊमा वै पितरः प्रातः सवन ऊर्वा माध्यन्दिने काव्या-स्तृतीयसवने । एै० ७ । ३४ H

कवाः तस्मात्पश्हयमूपरम् (स्थान) इत्याहुः। श० २ । १ । १ । ६ ॥

संज्ञानकृत्वेतत्पग्रनां यदुषाः । तै० १ । १ । ३ । २ ॥

.. पश्यो वार ऊषाः। श० ५ । २ । १ । १६॥

. पश्च ऊषाः । श० ७। १। १। ६॥ ७। ३। १। ८॥

.. जयो हि पोपः। पं व ४। २०॥

ऊषाः पुष्टिर्वा एषा प्रजननं यदृषाः । तै०१।१।३।१॥

., रेतो बाऽ ऊषाः प्रजननम् । श० १३। 🗷 । १। १७॥

,, एतं हि सान्नादन्नं यदूषाः। तै० १।३।७।६॥

,, उत्वं बाऽ ऊषाः ! श० ७।३।१।११॥

,, उल्बमुषाः । श० ७३१ । १ । = ॥

., ते (ऊपः) ऽमुक्षः (चुलोकात्) श्रागता श्रस्यां पृथिव्यां अतिष्ठितास्तमनयोर्चावापृथिव्यो एसं मन्यन्ते । शु० २।१।१।**८**॥

## (報)

अक् अधेमानि प्रजापति ऋंक्यदानि शरीराणि सञ्चित्या ऽभ्यर्चत् । यदभ्यर्चता एवचों ऽभवन् । जै० उ० १ । १५ । ६ ॥

.. (यञ्च०१३।३८) प्राणो वाऽ ऋक् प्राणेन हार्चति। श०७। ५।२।१२॥

, ब्रह्मवाऋक्∃को०७ । १०॥

, वागृक्। जै० उ० ४ । २३ । ४ ॥

,, वागित्यृक्,।जै०उ०३।६।२॥

, साथा सावाग्रक् सा⊨र्ज० ३०१ । २५ । ⊭ ॥

., वागेवऽर्चश्च सामानि च⊹मन एव यज्ञ्%िष । **श**०४।६। ७१५॥

,, ऋग्रथन्तरम्।तां०७।६।१७॥

., अप्रमृतं वाऋरक्। कौ०७ । १०॥

" इप्रस्थिवा ऋक्। श०७। ५। २५ ।।

,, अस्थि हाक्। श०१।६।३।२६,३०॥

"ऋक्शतपदी।प०१।४॥

,, तस्य (दित्तिण्नेत्रस्य) यच्छुक्कं तदृचां रूपम् । औ० उ०४।२४।१२॥

" ऋक्सामयोहते (शुक्करुष्णे) रूपे। श०६। ७। १। ७॥

" पताबद्वाव साम यावान् स्वरः । श्रृग्वा पपर्ते स्वराद्भवतीति । जैञ्ड०१।२१।१॥

.. ऋचि साम गीयते । श० ⊏ । १ । ३ । ३ ॥

"साम वा**ऽ ऋचः प**ति । शाः = । १ । ३ । ५ ॥

ऋक् पय आहुतयो ह बाऽ एता देवानाम् । यहचः। श० ११ । ५ । ६ । ६ ॥ , ब्रोमित्यृचः प्रतिगर एवं तयेति गाथाया ब्रोमिति वे देवं तथेति मानुषम् । ए० ७ । १८ ॥

., ऋग्भ्यो जातं वैश्यं वर्णमाद्यः। तै० ३ । १२ । ८ । २ ॥

" श्राचां प्राची महती दिगुच्यते । ऋगिम पूर्वाहे दिवि देव इयते । नै०३ । १२ । १ ॥

, अप्रुम्भ्यो जाताकु सर्वशो मुर्तिमाहुः ! तै०३ । १२ । ६ । १ ॥

" स (प्रजापतिः) ऋचैवारांसद्यज्ञुषा प्राचरत् साम्रोद्रायत्। कौ०६।१०॥

"ंडक्थिभिति बहुचाः ( उपासते ) ाश० १०।५।२।२० ॥

,, महदुक्थमृचाम् (समुद्र)। शः ६।५।२।१२॥

,, यदेतन्मग्डलं (भादित्य / तपति । तन्महदुवधं ता ऋचः स ऋचां लोकः । श०१०।५।२।१॥

,, (बादित्यस्य) मग्डलमेवऽर्चः। श०१०।५।१।५॥

., बीर्यं वै देवतऽच्चेः। शु० १। ७। २। २०॥

, तर्द्ध माध्यन्दिने च सबने तृतीयसबने च नची ऽपराधो ऽस्ति । जै॰ उ० १ । १६ । ५ ॥

., अध्य यदनुचे देवतःसुप्रातः प्रधनं गायति तेन स्वर्गे कोकमेति। जै० उ० १।१६।५॥

श्रका. सन्नर्षीनु ह स्म वै पुरक्ती स्थायस्ते । श० २ |१ |२ |४ ॥

**ब**क्षांमें **ऋक्सामें** बा इन्द्रस्य हरी। ऐ०२ | २४॥ तै०१ | ६ | ३ | ६॥

. ऋक्सामें वे हरी। श० ४। ४। ३। ६॥

.. ऋक्सामे वें सारस्वताबुत्सी । ते०१।४।४।६॥

" अनुक्सामानि वा एष्टयः ( झप्सरसः यज्ञ० १८ । ४३ ) आयुक्सामेर्ह्याशासतऽ इति नो धरित्वत्थं नो धरित्वति । श० १ । ४ । १ । १२ ॥

सायज्ञी (= प्रमानुषी वाक्) स (ब्रह्मा ) यदि पुरा मानुषी वाखं दयाहरेत्। तत्रो वैष्णुवीमृखं वा यज्जवी जिप्हेशो वै विष्णु-स्तदावं पुनरारभते तस्यो हैपा प्रायक्षित्तिः। शु० १,७४।२०॥ ऋग्वेदः श्रक्तिमीले पुरोहितं यहस्यदेवसृत्विजं। होतारं रक्षधातम-मित्येवमादिं कृत्वा ऋग्वेदमधीयते। गो० पू०१।२६॥

- " स ऋचो ब्योहत्। द्वादश वृहती सहस्राणि (१२०००×३६ =४३२००० अस्राणि) एतावत्यो हऽश्वीयाः प्रजापतिसृष्टाः। श्र० १० । ४ । २ । २३ ॥
- " मनुर्वेषस्वतो राजेत्याहः । तस्य मनुष्या विशः " "ऋषो वेदः " "ऋची सूक्तं व्याचत्ताण इवानुद्रवेत्। शः १३ । ४ । ३ । ३ ॥
  - वागेवऽग्वेंदः। श० १४। ४। ३। १२॥
- ,, ऋग्वेदाद्वाईपत्यः ( श्रजायत ) । प० ४ । १ ॥
- ., भूरित्यूग्भ्योत्तगत् सो ऽयं (पृथिवी·)लोको ऽभवत्। ष० १।५॥
- , स ( प्रजापितः ) भूग्तियेवग्वेदस्य रसमादत्त । संयं पृथिव्य-भवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् सो प्रिरभवद्गसस्य रसः । जै० उ०१ । १ । ३ ॥
- ,, भ्रष्टचामग्निर्वेवनं तदेव ज्योतिर्गायत्र छन्दः पृथिवी स्थानम्। गो० पृ०१। २६॥
- , श्रम्नेर्ऋग्वेदः (श्रजायतः)। श०१२।५। = । ३॥
- " इध्यं (भू)लंकि ऋग्वेदः । प०१ । ५ ॥
- ,, इममेव लोकं (पृथिवीं ) ऋचा जयति। श०४। ६। ७। २॥
- " भ्रह्नक्संमिता वा इमे लांका स्रयं लांकः पूर्वी ऽर्धवी ऽसी लांक उत्तरो ऽथ यदर्धवीयन्तरेण तिवदमन्तरिसम् । की० ११ । १॥
- , ऋग्वेदो वै भर्गः। शब्दा ३। ४। ६॥
- ., ऋग्वेद एव भर्गः। गां० पु० ५ । १५॥
- श्रतुः (यतु० ३७। १०) श्रासी वै लांक ऋतुः सत्यकुः सत्यमेष य एव (सूर्यः) तपति । श्र० १४। १। २। २२॥
- क्रणम ऋगुराकि हु चै जायते यो शस्त । स जायमान एव देवेभ्य ऋगुषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्य । श०१।६।२।१॥

सतनाः भृतजा इत्येष (सूर्यः) वै सत्यजाः । ऐ० ४ । २० ॥ ऋतनिधनम् अयं (भृतोकः ) एवर्त्तनिधनम् । तां० २१ । २ । ७ ॥ मतम् (यज्ञु० १२।१०५॥३⊏२०॥) सत्यं वाऽ ऋतम्। श० ७।३। १।२३॥ १४।३।१।१⊏॥ तै० ३।⊏।३।४॥ ,, (यज्ञु०१२।१४) ऋतमिति सत्यमित्येतत्।श० ६।

01318811

, ऋतिमित्येष ( सूर्यः ) वै सत्यम् । ऐ० ४ । २० ॥

" अक्रिर्वाऋतम्। तै०२।१।११।१॥

.. ऋतमेव परमेष्ठि । तं० १ । ५ । ५ । १ ॥

, मनो वाऋतम्। जैं० उ० ३ । ३६ । ५॥

,, ब्रह्मचाऽ ऋतम्। श० ४।१।४।१०॥

,, श्रोमिन्येतदेवाज्ञग्मृतम्। जै० उ०३ । ३६ । ५ ॥

, (यज्ञु०११ ४७) श्रयवाऽ श्रक्कितमसादादित्यः सत्यं यदिवासावृतमय्(श्रक्षिः) सत्यमुभयम्वेतद्यमिः। श०६।४।४।१०॥

् ऋतेनैवैन% स्वर्ग लोकं गमयन्ति । तां० १⊏ । २ । **६ ॥** 

ऋतव **डो डो** हि मासाबृतुः। नां० २०। १२। 🖘 🛭

.. हो हि मामाबृतु । शब्दा । ४। ४। २। २०॥

" (ऋतुः≔चतवारो कामाः) विश्वति शतं वा ऋतौरहानि । कौ० ११ । ७ ॥

, । त्रयो बाऽ ऋतवः संवत्सरस्य । श० ३।४,७।१७॥११।५।४,११ ॥

"पञ्च ह्यनवः। तां०१२। ४। 🗷 ॥ १३। २। ६॥

"पञ्च बार ऋतवः। श०२।२।३।१४॥

" पञ्चर्त्तयः संवत्सरस्य।श० ६ । ५ । २ । १६ ॥ ३ । १ । छ । २० ॥

" पञ्च वाऽ ऋतयः संबत्सरस्य । श० ३ । १ । ४ । ५ ॥

, पश्चर्तवो हेभन्तशिशिरयोः समासेन । ऐ०१ । १॥

., षड्वाऋतव । गोः उ०१। २४॥

., षड्डाऽ ऋतवः संबन्सरस्य । श० १ : २ । ५ । १२ ॥

., वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः ते देवा ऋतव । शरु हमन्त शिशिगस्ते

पितरः (ऋतवः)। श०२।१।३।१॥

**ऋतवः याष्यञ्ज् विभूतय ऋतवस्ते । जै० उ० १ । २१ । १ ॥** 

- ,, तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते। श०६।१।३। 💵
- .. सप्तर्र्तवः।श०६।५।२।=॥
- "सप्त ह्युतवः। श०६। ३।१।१६॥
- , सप्तर्शवः संवत्सरः। श्र०६।६।१।१४॥ ७।३।२।६॥ ६।१।१।२६॥
- ,, तस्मादेकैकस्मिन्नृतौ सर्वेषापृतृनाकु कपम्।श०८।७।५।४॥
- ,, अप्रयो बाऽ ऋतवः। श०६।२।१।३६॥
- ., ऋतवो हैते यदेनाश्चितयः। श०६।२।१।३६॥
- ,, ऋतव उपसदः। श०१०।२।५।७॥
- .. ऋतव उद्गीधः। प०३।१॥
- ,, ऋतवो वा उदुब्रह्मीयम् (सृक्तम् )। की० २५ । ६॥
- "ऋतवो वै देवाः। श० ७। २। ४। २६॥
- ,, ऋतवो वै सोमस्य राक्षो राजभ्रातरो यथा मनुष्यस्य। ऐ०१।१३॥
- , ऋतिको हवै प्रयाजाः । तस्मात्पञ्च भवन्ति पञ्च द्यानवः । शु०१।५।३।१॥
- ,, ऋतवो वै प्रयाजाः। कौ०३ । ४ ॥
- ,, ऋदतवो हि प्रयाजाः । शु०१ । ३ । २ । ⊏ ॥
- .. ऋतवो वै प्रयाजानुयाजाः । कौ० १ । ४ ॥
- .. ऋतवो बैपृष्ठानि । तै०३।६।६।१॥ श०१३।३।२।६॥
- ., ऋदुतवः पितरः। कौ०५। ७॥ श०२। ४।२।२४॥२।६। १।४॥ गो० उ०१। २४॥ ६।१५॥
- ,, ऋतव एव प्रवो वाजाः। गो० पू० ५। २३॥
- ,, ऋतवो वाव होत्राः।गो० उ०६।६॥
- ,, ऋतवो होत्राशंसिनः। कौ० २६। 🗷 ॥
- ,, सदस्या ऋतचो प्रभवन् । तै० ३ । १२ । ६ । ४ ॥
- ,, ऋतवो वै दिशः प्रजननः। गो० उ० ६। १२॥
- " ऋृतवो सै विश्वे देवाः (यजुः १२ । ६१) । शः ७ । १ । १ । ४३ ॥
- ., ऋद्भवो वै बाजिनः । की०५ । २ ॥ शा०२ । ४ ।४ । २२ ॥ गो● उ०१ । २०॥

(ऋतसद्

भातवः ऋतवः शिक्यमृतुभिर्द्धि संवत्सरः शक्तोति स्थातुं यञ्ज्ञक्तोति तस्माच्छिक्यम् । शः ६। ७। १। १८॥

,, ऋषमो था एष ऋत्नाम् । यत्संवत्सरः । तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपम् । तै० ३ । द्वा ३ । ३ ॥

"सेयं वागृतुष् प्रतिष्ठिता वद्ति। श०७। ४। २। ३७॥

.. तस्माद्यथर्त्वादित्यस्तपति । तां० १० । ७ । ५ ॥

,, तस्माचर्यतुं वायुः पवते । तां० १० । ६ । २ ॥

" तस्माद्यथर्त्वोषधयः पच्यन्ते । तां० १० । = । १ ॥

" ऋतवो बाऽ इद्कु सर्वमन्नात्र पचन्ति । श० ४ । ३ । ३ । १२ ॥

" ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति । श० १। ३।४।७॥

, यो वै म्रियतः ऋतवो ह तस्मै व्युह्मन्ते । श० = 1 ७ । १ । ११॥

, ऋतुसंधिषु हि व्याधिजांयते । कौ० ५ । १॥

" **ऋतुमन्धिपु वै व्याधिर्जायते** । गो० उ० १ । १६॥

,, किं नु ने ऽस्मासु (ऋतुषु) इति । इमानि ज्यायांनि पर्वाणि । जै० उ०३ । २४ । ४ ॥

.. **मग्निष्टोम** उक्तथ्यो ऽग्निर्भृतुः प्रजापितः संवत्सर इति । एते ऽनुवाका यक्षकतृनाश्चर्त्नाञ्च संवत्सरस्य च नामध्यानि । तै० ३।१०।१०।४॥

... **मुखं वा एतरतृनां** यहसन्तः । ते०१।१।२।६-७॥

, अन्त ऋतृना⊕ हेमन्तः ःश०१।५।३।१३॥

ऋतव्या (१४का) ऋतव एते यहतव्याः । श०८। ७। १।१॥

, संबत्सरो बाऽऋतव्याः।श्र∘ = ।६।१।४॥ ⊨। ७।१।१॥

इमे वै लोका ऋतब्याः । श० = । ७ । १ । १२॥

" ककुदमृतन्ये (इष्टके)। श० ७। ५। १। ३६॥

श्चातसद् (ब्रञ्ज०१२ । ६४) ऋतसदिति सत्यसदित्येतत् । श०६। ७।३।११॥ ऋतसद् ऋतसदित्येष (सूर्यः) वै सत्यसत् । ए० ४ । २० ॥ ऋतस्य योनिः (यज्जु० ११ । ६) यक्को वाऽ ऋतस्य योनिः । श० १ । ३ । ४ । १६ ॥

भ्रुदुपात्रम् ऋतुपात्रमेवान्वेकशफं प्रजायते । श०४ । ५ । ५ । ६ ॥ भ्रुदुप्रैवाः वाग्वा ऋतुप्रैषाः । गो० उ०६ । १० ॥ ऋतुयाजाः ऋतवो वा ऋतुयाजाः । गो० उ०३ । ७ ॥

" प्राणाचा ऋतुयाजाः । पे०२ । २६ ॥ कौ०१३ । ६ ॥ गो० उ०३ । ७ ॥

त्रप्रुत्विजः स (प्रजापितः) श्रात्मन्त्रत्वम् (श्रुत्वं = श्रुतौ श्रुतुकाले भव-क्रभेस्य काग्णं बीजमिति सायणः) श्रपश्यक्त ऋत्विजो ५स्जत यहत्वादस्जत तहत्विजासृत्विक्तम् । तां० १०। ३।१॥

- ., ऋदतवऋदिविजः।श०११।२।७।२॥
- ,, ऋत्विजो हैय देवयजनम्। श०३।१।६।५॥
- , । एतऽ एव सर्घा मधुक्तता यदन्विजः । श०३ । ४ । ३ । १४॥
- " ऋत्विजोवे महिषाः (यज्ञु०१६।३२) । शा०१२। ६। १।२॥
- , श्रातमा वे यहस्य यजमाना ऽङ्गान्यृत्विजः। श०६। ५।२।१६॥ श्रातः श्राप्तिमुखा ह्यद्धिः। तै०३।३।८।८॥ श्रमन प्रजापतिर्वे पित श्रमून्मर्त्यान्तसतो मर्त्यान् हत्वा तृतोयस्वन श्रामजत्। पे०६।१२॥
  - ,, ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां० १४ । २ । ५ ॥
- " शारदेनर्जुना देवा पकविक्षशं (स्ताम) ऋभवः स्तुतं भैराजेन श्रिया श्रियम् । हविरिन्द्रे वया द्धुः । तै०२।६। १९।२॥
- " (ऋभवो रश्मय इति सायसमाप्य)। तां० १४।२।५॥

ऋषभः ऋषभो वा पश्चनामधिपतिः। तां० १६। १२। ३॥

- ,, ऋषभो वै पश्चनां प्रजापति । श०५ । २ । ५ । १७॥
- " ऐन्द्रमृषभक्ष सेन्द्रत्वाय (आलभते)। तै०१। ६। ६॥
- ,, ऋषभिमन्द्राय सुत्राम्श् झालभते । श०५ | ५ | ४ | १ ॥
- "सं <del>शैन्द्रो यह</del>चभः। शब्दा ३। १। ३॥

्रिकविंशः (११६)

श्रपभः वृषा (=वर्षणश्रीकः=रंतःसिक्) वा ऋषभो योषा **युव्रक्षण्या**। ऐ०६।३॥

.. बीर्य्यं वा ऋषभः । तां० १⊏ । ९ । १४ ॥

ऋषयः ते यत्पुरास्मात्सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मा-दृषयः। शः ६। १। १। १॥

" यो वै ज्ञातो उनूचानः स ऋषिगाँ यः । श० ४ । ३ । ४ । १६ ॥

, एते वैं विद्रायदपयः। शु०२ । ४ । २ । ७ ॥

" अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनऽर्षिभ्य ऋगं जायते तद्क्षेभ्य एत-त्करोत्यृषीणान्निधिगोप इति ह्यनुचानमाहुः। श०१। ७। २।३॥

त्राला ऋषयः। श० ७। २। ३। ४॥

, प्रांता उवार ऋषयः । श्र० = । ४ । १ । ५ ॥

.. (यज्ञु०१५।२०) प्राणा बाऽ ऋष्यः। शः०६।२।१।१॥ ६।६।१।५॥१४।५।२।५॥ ऐ०२।२७॥

### $(\mathbf{u})$

म्क <mark>प्रजापतिर्वा एकः। ते०३।⊏।१६।१॥</mark>

एकाविक: (यजविकाषः) अर्थेष एकत्रिकः प्रजापतेरुद्धित् । एतेन वै प्रजापतिरेषां लोकानामुद्दिनत्।तां०१६।१६।

8-2 #

क्तिविश (स्तामः) "कतुरैकित्रिश्वशा" इत्येतं शब्दं पश्यतः। एकपातिन्य (श्राचः) प्राणो प्रपानो व्यान इति तिस्न एकपातिन्यः। कौश १५ । ३ ॥ १६ । छ ॥

एकपाद **वायुरेकपात्तस्याकाशं पादः । गो० पू० २** । द्या। एकविशः (स्तोमः) **एकविशो** वै चतुष्टो<mark>मः स्तोमानां परमः । कौ० ११ ।</mark> ६॥ १४ । ५ ॥ १६ । ७॥

> प्रतिष्ठेकविंशः। ऐ०६। ४॥ तां०१६। १३।४॥ २०१२०।१॥

., प्रतिष्ठावाएकविञ्जशः स्तोमानाम्।तां०३।७।२॥ ५।१।६७॥६।१।११॥

, पकविक्षां वे स्तामानां प्रतिष्ठा। शब्द्वापा १। ७॥

( ११७ ) एकविकाः (स्तोमः) एकविश एव (स्तोमः) सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥ एकविक्रशो वै स्वर्गो लोकः। शु० १०। ५। ४। ६॥ एकविक्शो वा इतः स्वर्गी लोकः।तै०३।१२।५।७॥ एकविशो वा एप य एप (सूर्य्यः) तपति।की० २५।१॥ एष एवेकवि १९शो य एष (सूर्य) तपति। अव ५। प्राहाशा एकविक्षशो वा भुवनस्यादित्यः। तां० ४। ६। ३॥ एकविकुशां हाप (ऋदित्यः)। श०६। ७।१।२॥ श्रसौ वा आदित्य एकविक्शाः। तै०१। ५। १०। ६॥३।१२।५।=॥ तां०६।२।२॥ द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य पञ्चर्त्तवस्रयो लोकास्त-59 द्वि १० शतिरेपऽ एवे कवि १० शो य एष (सूर्यः) तपति । सैपा गतिरेषा प्रतिष्ठा । श० ६ । ३ । ५ । ११ ॥ द्यादित्य एवेकविशस्यायतनं द्वादश् मासाः पञ्चर्तः 19 वस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविशः। तां०१०। 818011 द्वादश मासाः पञ्चर्त्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य ,, एकविश्रेशः। तां० ४।६।४॥ एकविशा वै प्रजापतिर्द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका श्रसावादित्य एकविंशः। ए०१।३०॥ एकविश्रंशा वे पुरुष:। तै०३।३।७।१॥ ., एकविंशो ऽयं पुरुषो दश हस्त्या अङ्गलयो दश पाधा आत्मैकविंशः। ए०१।१६॥ एकविश्रेशों वे पुरुषां दश हरूया अङ्गलयो दश पादा ٠, श्चातमैकविथ्यः। श्र०१३। ५।१।६॥ क्षत्रं वा एकविश्रंशः। तां० १८। १०।६॥ १६। 8 14 11 त्तत्रमेकविथ्ध्शः। तां०२।१६।४॥ विड्वा एकविश्रंशः । तै०१। ८। ८। ५ ॥

शौद्रो वर्ण एकधिशः। ए० ८। ४॥

एकविशः (स्तोमः) पञ्चदशक्षेकविशक्ष बाईती तो गौक्षाविश्वान्यसृज्ये-तां तस्मान्तौ बाईतं प्राचीनं भास्कुरुतः। तां० १०। २।६॥

> , तं (एकविंशस्तोमं) उदेवतल्प इत्याद्यः। तां० १० । १ ! १२ ॥

" एकविश्रंशो ऽग्निष्टोमः । तां० १६ । १३ । ४॥

., तान् ः पश्चन् ) विष्णुरेकविर्ध्ध्येन स्तोमेनामोत् । तै० २ : ७ । १४ । २ ॥

., यदेकविश्रशो यदेवास्य (यजमानस्य) पदोरुष्ठीवतोर-पृतं तत्तेनापयन्ति (? अपहन्ति) । तां० २७ । ५ ॥ ६ ॥

एकशीर एको हु तु सन्वीरो बोर्यवान् भवति । जैं० उ० २ । ६ । ६ ॥

,, एको हाबैप बीरो यत्रामः । जै० उ० २ । ५ ॥

एकसफम पश्चों वा एकशफम्। तें०३।६।११।४॥

" श्रीर्वा एकश्फम्। ते०३।६। ८। ८। ४॥

एकस्तामः यदिममाद्वरंकस्ताम इत्ययमेव यो ऽयम्पवते ( वायुः )। जै० उ०३। ४। १२॥

एकातिथिः प्रव (सूर्यः) ह यं स एकातिथिः स एव जुह्नसु वस्रति। पे०५।३०॥

एकादिकानी प्रजापति होंकादिशानी । शु०१३।६।१।६॥

" प्रव वै सम्प्रति स्वर्गी लोको यदेकादिशानी। शु०१३। २।५।२॥

" पकावशिनी बाऽ इद्कुल सर्वम्। श०१३।६।१।६॥

प्रजा में पशव एकादिशानी। श०१३।२।५।२॥ तै० ३।९।२।३॥

एकाष्टका (='माघकुष्णाष्टमी' इति सायगः ) एषा वै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका । तां० ५ । ६ । २ ॥

"संवत्सरस्य या पत्नी (एकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु सुमङ्गली (अथर्व०३।१०।२)। मं०२।२।१६॥

. संवत्सरस्य प्रतिमां यां (एकाष्टकारूपां) त्था रात्रि यजामहे। मं०२।२।१६॥ एकाहः प्रतिष्ठा या एकाहः। ऐ०६। ⊏॥ कौ०२४।२॥ २५।११॥ 291211281411

ज्योतिर्वा एकाहः। कौ० २५ । ३ ॥

एनः निरुक्तं घाऽ एनः कनीयो भवति सत्य छ हि भवति। श०२। 41212011

" तस्माद्प्यात्रेय्या (=सृतगर्भया रजस्वलया) योषिता (सह सम्भाषणादि कुर्वन् पुरुषः) एनस्वो (भवति)। श्र० १।४।५।१३॥ एवयामरुत् (=एवयामरुदाख्यर्षिणा इष्टं स्कम् ) प्रतिष्ठा वा एवया-

महत्। पे०६।३०॥ गो० उ०६। इ.८॥

यद्यवयामरुतं ( एवयामरुतस्थान्तराये ), प्रतिष्ठाया एनं (यजमानं ) च्यावयेईव्यै च मानुष्यै च। पे० ५। १५॥

एष्टयः ( अप्तरसः, यजु० १८ । ४३ ) ऋक्तामानि वाऽ एष्टय ऋक्सामे ह्याशासतऽ इति ना ऽस्वित्थं ना ऽस्त्वित। शा है। १। १२॥

गवश्कःद ( यज्जु० १५ । ४ ) श्रयं वै (पृथिवी-)लोक **एवश्कुन्दः। श०** =1412131

# ( ऐ)

ऐकाहिकं सवनम एते वे शान्ते क्लूमं प्रतिष्ठितं सवने यदैकाहिके। ऐ०

एकाहिका (होत्रा) एता वै शान्ता क्रृप्ता होत्रा यदैकाहिकाः । ऐ० = 1 8 11

एडम (साम) (देवाः) प्रतिष्ठामिडाभिरैडेनावारुन्यत । तां०१०।१२। ४॥ एढतम् (साम) इढन्वा एतेन काव्यो ऽञ्जसा स्वर्गं लं।कमपश्यत् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गाह्मोकाम च्यवने तुष्टुवानः ।

तां० १४। ६। १६॥

एतकाप्रजापः **आयुर्वा ऐतशप्रजापः। ऐ**० ६। ३३ ॥ एन्द्रवायवः (प्रहः) बाक् च प्राणश्चिन्द्रवायवः । ऐ०२ । २६ ॥ एन्द्राग्नम् (बाज्यस्तोत्रम्) इयं वामस्य मन्मन इत्यैन्द्राग्नम् । तां० १२ । ऐशिग्म् (साम) ऐशिरं भविन प्रजातिर्वा ऐशिराणि प्रजायते बहुर्भव-त्येशिरेण तुष्ट्वानः। तां० १४। ११। २०॥

## (潮)

चोकः गृहा वा श्रोकः। ए० =। २६॥

षोजः श्रोजः सहः सह श्रोजः। कौ०३।५॥

" वक्रो वाऽ क्रोजः ! शः = । ४। १। २०॥

" ततो ऽस्मिन् (इन्द्रं) एतदांज श्रासः। श० ४। ४। ४। ४॥

म्रोजिसिमायः (यज्ञु० १४ । २३) संबन्सरो वा श्रोजिस्मिण्वस्तस्य चतुः र्वि श्वशितरर्श्वमासा हे श्रहोगत्रे संब न्सर एवीजस्मिण्वस्तद्यसमाहीज इति

संवन्मरी हि सर्वेषां भूतानामोजस्वितमः।

श्व = 1812120 ॥

बोदनः परमेष्ठी वा एवः । यदोदनः। तै० १। ७। १०। ६॥

" प्रजापतिर्वाऽक्रोदनः। श०१३।३।६।७॥ नै०३।६। २।३॥३।६।१⊏।२॥

"रेतो वा स्रोदनः । १०१३ । १ । १ । ४ ॥ तै०३ । ६ । २ । ४॥ कोम (स्रोद्धारस्य) को धातुरित्यावृधातुरवतिमण्येके रूपसामान्या-दर्थसामान्यन्तेदीयस्तस्मादावेगोङ्कारः सर्वमाम्रोतीत्यर्थः । गो० पू०१ । २६ ॥

- को चिकारी च्यवते । प्रसारणमाप्नोतेराकारपकारी विकार्यादा-दित बोद्वारो विकियते । द्वितीयो मकार एवं द्विवर्ण एकाच्यर बामित्योद्वारो निर्वृत्तः। गो० पू० १। २६ ॥
- .. ते ( देवाः ) स्रोङ्कारं ब्रह्मणः पुत्रं ज्येष्ठं ददशुः । गो० पू० १ । २३॥ ... लातव्यो गोत्रोः ब्रह्मशः पुत्रोः गायत्रं छन्दः शुक्को वर्णः- पूसो

वत्सो रहो देवना श्लोडारो वेदानाम । गो० प०१ । २५ ॥

- .. तासामभिषीजितानां ( व्याहृतीनां ) रसः प्राणेदत् । तदेतद् स-रमभवदोमिति यदेतद् : जै० उ०२ । २३ । ७ ॥
- जानि (भूर्भुवः स्वः) शुक्रागयभ्यनपत्तेभ्योऽभित्रमभ्यस्त्रयो वर्णा अज्ञायन्ताकार उकारो मकार ६ति तानेकथा समभग्तदेतदो-३मिति। ऐ०५।३२॥

स्रोम् स्रथंकस्यैवाऽस्ररस्य रसं (प्रजापतिः) नाऽशक्नोदादातुम्। स्रोमित्येतस्यैव । सेयं वागभवत् । स्रोमेव नामेषा । तस्य उ प्राण

एव रसः। जै० उ० १।१।६,७॥

.. भोमिति वै साम । जै > उत्राहार॥

., अरोमिति मनः। जै० उ०१। ६। २॥

" श्रोमित्यथर्चणां शुक्रम् । गो० पू० २ । २४ ॥

" श्रोमितीन्द्रः। जै० उ०१। ६। २॥

., श्रोमित्यसी यो ऽसौ ( सूर्यः ) तपति । ऍ० ५ । ३२ ॥

.. हन्तेति चन्द्रमा श्रोमित्यादित्यः । जै० उ०३। ६।२॥

.. <mark>श्रोमिति वै स्वर्गो लोकः</mark> : ऐ०५४३२॥

" श्रोभित्येतदेवात्तरमृतम् । ऊँ० उ० ३ । ३६ । ५ ॥

"तदेतत्सस्यमन्नरं यदोभिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्टिताः । जै० उ० १ । २० । २ ॥

"तस्मादो३िक्षयेव प्रतिगृशीयात्तद्धि सत्यं तदेवा विदुः। श० ४।३।२। १३॥

भ्रोमित्यृच प्रतिगर एवं तथेति गाथाया श्रोमिति वै दैवं तथेति
 मानुपम्। ऐ०७। १८॥

,, यद्वै नेत्युच्योभिति तत् ।श०१।४।१।३०॥

,, पतद्ववा (श्रोमिति) श्रक्षां वेदानां विविष्णम्। जै० उ० ३। १९१७॥

,, पतत् (श्रोमिति) एवाचरं त्रयी विद्या । जै० उ०१ । १८ । १०॥

"स (ब्रह्मा) श्रोमित्येतद्त्तरमपश्यद् द्विवर्णञ्चतुर्मात्रं सर्वेन्यापि सर्वविभवयातयाम ब्रह्म । गो० पु० १ । १६ ॥

., एष स्रोभित्यत्तरम्) उ ह वाच सरसः। जै० उ०१। 🛘 । ५.११॥

अवा सूच्या पलाशानि सन्तृग्णानि स्युरेवमेतेन (अमिति) अत्तरेणेमे लोकास्सन्तृग्णाः । जै० ३० १। १०। ३॥

तदेतत्तरं ( श्रोङ्कारं )ब्राह्मणो य काममिच्छेत् त्रिरात्रोपोषितः प्राङ्मुखो वाग्यतो नहिंच्युपविश्य सहस्रकृत्व आवर्त्तयेन् सिद्ध-स्यस्यार्थाः सर्वकर्माणि च । गो० पू० १ । २२ ॥ भेभ प्रयमेवैवं विद्वान् स्रोमित्येतदेवासरं समारुख यददो ऽमृतं तपति तत्प्रपद्य ततो मृत्युना पाप्मना न्यावर्तते। जै० उ०१। १= । ११॥ प्रशासशस्यमणि पश्यत ॥

( १२२ )

भोषथयः ( प्रजापितः ) तां ( श्राहुतिम् ) व्यौत्तत् ( =श्रग्नावत्यजत् ) श्रोषं घयेति तत श्रोपध्यः समभवंस्तस्मादोषधयो नाम। श० २।२।४।५॥

" प्रजापतेर्विस्नस्तस्य यानि लोमान्यशीयन्त ता इमाऽ श्लोषधयो ऽभवन् । श०७ । ४ । २ । ११ ॥

, हरयो वा श्रोपधयः पुष्पेभ्यो ऽन्याः फलं गृह्णस्ति। मूलेभ्यो ऽन्याः। तै०३। मा १७।४॥

, उभय्यो (श्लोषधयः ) ऽम्में स्वदिताः पच्यन्ते ऽकृष्टपच्याश्च कृष्टपच्याश्च । तां० ६ । ६ ॥

ततोऽसुरा उभयीगेषधीर्याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च प्रशवः कृत्ययेव त्वक्रियेण्य त्वत्प्पतिलिषुरुतैयं चिद्देवानिभभवेमेति ततो न मनुष्या आशुर्न पश्च आलिलिशिरं ता हेमाः प्रजा अनाशकेन नोत्परावभूयुः ''ते । देवाः ) होचुईन्तेदमालाभ् ( आषधीनाम् ) अपजियांसामेति केनेति यक्केनैवेति । शु० २ । ४ । ३ । २ - ३ ॥

, पतदैतासा७ (श्रोपधीनां) समृद्ध७ रूपं यत्पुष्पवत्यः सुपिष्पलाः। शब्द । ४ । ४ । १५ ॥

" वाग्देवत्यं साम वाचो मना देवता मनमः पशवः पश्नामो-षधय श्रोषधीनामापः। तदेतदञ्ज्यां जातं सामाऽप्सु प्रति-ष्ठितमिति। जें० उ० १। ५८। १४॥

. **आपो ह वाऽ** श्रोयधीनाॐ रसः 'श०३।६।१।७॥

" अपामोपधयः ( रसः / श्रोपधीनः पुष्पाणि ( रसः ) पुष्पाणां फलानि (रसः )।श० १४। ६। ४। १॥

, तस्मादोषधयः केबल्यः लादिता न धिन्वल्योपधय उहापाछ रसस्तस्मादापः पीताः केवल्यो न धिन्वल्नि यदैवोभय्यः स्छस्छा भवन्यर्थेव धिन्वल्ति । श०३।६।१।०॥

., **श्रोपध्य उ हापा**र्थः रसः। शब्दे । ६।१।७॥

बोक्धयः एव ह वै सर्वासामोपधीनां रसो यत्पयः। कौ०२।१॥

- ,, तस्माइ ज्ञिणतो ऽत्र श्रोषधयः पच्यमाना श्रायन्त्याग्नेय्यो श्रो॰ षधयः । ऐ०१। ७॥
- 🔐 अपनेर्वाएषा तनुः। यदोपधयः। तै०३।२।५।७॥
- ., यदुत्रो देव स्रोषधयो वनस्पतयस्तेन। कौ० ६।५॥
- श्रोपधयो वै पशुपतिस्तस्माद्यदा पशव श्रोषधीर्लभन्ते ऽच पतोयः न्ता शञ्हारा ३।१२॥
- ्य श्रोषघयो वै मुदः (श्रप्सरसः, यज्जु०१६।३६) श्रोषधि-भिर्हीदॐ सर्वं मोदते।श०१।४।१।७॥
- " अभोपधयो बर्द्धः । पे०५।२=॥ श०१।३।३।३॥१॥ =।२।११॥१।६।२।२६॥ते०२।१।५।१॥
- 🥠 अयोषधयः खलुर्वे वाजः। तै०१।३।७।१॥
- " श्रापथयां मधुमतीः। ते ३ । २ । = । २॥
- " रसो वा एव श्रोपधिवनस्पतिष् यन्मधुः। **ए**० = । २०॥
- ,, श्रोपधीनां वाऽ एप परमो रसो यन्मधु ।श० ११ ।५ । ४। १⊏
- " सीम्या श्रांपधयः । श० १२ । १ । १ । २ ॥
- ,, सोम श्रोपधीनामधिराजः । गौ० उ० १ । १७॥
- 🔑 सोमो वै राजीपधीनाम् ।को०४।१२॥ तै०३।४।१७।१॥
- 🥠 🏻 या श्रांपधीः सामगक्षीः । मं०२ । = । ३, ४ ॥
- " श्रीवधो हि सोमा राजा। एँ० ३। ४०॥
- " ( प्रजापतिः ) विष्णोरध्यापधीरस्रजत । तै० २ । ३ । २ । ४ ॥
- " श्रोपधिलांको वै पितरः।श०१३।=।१।२०॥
- ,, जगत्यः ( यजु॰ १ । २१ ) श्रोपधयः । श० १ । २ । २ । २ ॥
- " सप्त त्राम्या श्रोवधयः सप्तारत्याः । ते० १ । ३ । ६ । १ ॥
- ,, वर्षतृद्धावात्रोपधयः।तै०३।२।२।५॥३।२।५।१०॥
- ,, ऋाषधयो वै देवानां पत्न्यः। श०६। ५। ४। ४॥
- " तस्माच्छुरदमोपधयो ऽभिसंपच्यन्ते । तां० २१ । ६५ । ३ ॥
- ,, शरिद ह खलु वै भूथिष्ठा श्रोपधयः पच्यन्ते । जै० उ०१। ३५ । ५॥

भ्रोषधयः सैनान्यं वा एतदांषधीनां यद्यवाः । ए० = । १६॥
,, साम्राज्यं वा ऐतदोषधीनां यन्महाबीहयः । ए० = । १६॥
भ्रोषधिवनस्पतयः श्रोपधिवनस्पतयो में लोमसु श्रिताः । तै० ३। १०।

=131

# ( आ )

भीक्षोल्धे (सामनी) उक्लोरम्झो हा एताभ्याद्भाव्यो उञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गा-स्लोकान्न च्यवतं तुष्ट्वानः। तां० १३। ६। १६॥

भ्रीदलम् ( साम ) उद हो वा एतेन वैश्वामितः प्रजापति भूमानमगच्छत् प्रजायते वहुर्भवन्यौदलेन तुप्रुवानः । तरं० १४ । ११ ।

भौद्यभणानि ( हर्यापि ) श्रौड्राभरोर्चे देवा श्रात्मानमस्माक्षोकातस्यनी लोकसभ्युदगृह्णन यदुदगृह्णत तस्मादौद्राभ-णानि । श०६ : ६ । १ । १२ ॥

श्रीणांयवम् (साम ) श्राङ्गिरसी वे स्वमान्त तेपामाप्तः स्पृतः स्वर्गी लोक श्रान्ति पन्थानन्तु देवयानक प्राजानश्रस्ते पाङ्गल्याण् श्राङ्गिरसी ऽन्यायमुद्वजन् स ऊर्णा- युङ्गन्थर्धभण्यस्याममध्ये प्रेष्ट्रयमाणम्पैत्स ईयामिति यां यामभ्यदिशान्ति सम्भवदाक तमभ्यवदाक ल्याणाः इत्यामा वे वः स्पृतः स्वर्गी लोकः पन्थानन्तु देवयानस्य प्रजानाधेद्श्य साम स्वर्गी तेन स्तुत्वा स्वर्ग लोकमण्यथ मा तु वोबोहम- दर्शमिति। तार १२ : ११ । १०॥

बोशनम् (साम) वायुर्वा उश्व स्तर्येतदौशनम् । तां ७ । ५ । १ ६ ॥
., उशना वै काव्या ऽसुगणां पुरोहित आसीत्तं देवाः
कामदुधाभिरुपामन्त्रयन्त तस्मा एतान्यौशनानि प्रायच्छ्रन् । तां ० । ५ २० ॥

उशना वै काव्या कामयन यावानितरेषां क व्यानां लोव स्तावन्त% स्पृषुयानिनि स नषो ऽनण्यत स

एतद्रोशनमपश्यत्तेन तावन्तं लोकमस्प्रगोद्याचानित-रेषां काव्यानामासी तद्वाच स तद्वाकामयत कामसनि स.मीशनं काममेवैतेनावरुन्धे । तां० १४ । १२ । ५ ॥ श्रीशनम् (साम) रश्मी वा एतौ यहस्य यदौशनकावे (सामनी)। तां० = 1418811

कामदुघा वा श्रीशनानि । तां० ७ । ५ । २० ॥ प्राला वा श्रीशनम्। तां २ ७ । ५ । १७ ॥

#### (事)

कः स प्रजापतिरत्रवीद्थ कोहमिति यदंवैतद्वोच इत्यव्रवीत्रतो वै को नाम प्रजापतिरभवत्कः वै नाम प्रजापति । ऐ० ३ । २१ ॥

को ६ प्रजापति । श०६।२।२।५॥

को वै प्रजापतिः । गां० उ०६:३॥

,, (यज्जु०११।३८॥१२।१०२॥) प्रजापतिर्वे कः । ए०२। ३= ॥ ६ । २१ ॥ कौ० ५ । ४ ॥ २४ । ४, ५,६ ॥ तां० ७ । = । ३ ॥ शाब्दा ४।३।४॥ ७।३।१।२०॥ तेवरारापापा जै० उ०३। २। १०॥ गो० उ०१। २२॥

,, प्राणो वाच कः। जै० उ० ४ । २३ । ४ ॥

,, काय एककपालः पुरोदाशो भवति ⊹श० २ ⋅ ५ । २ । १३ ॥ ककुप् (छन्दः) ककुप् च कुष्जश्च कुजतेवोंब्जतेवी । दे० ३ । ६ ॥

ककुप् ककुट्रियोत्योपिमकम् । दे० ३। ५॥

उष्णिक्षकुरभ्यां वा इन्द्रो वृत्राय वज्रं प्राहरत्ककुभि पराक्रभतोष्णिहा प्राहरत् । तां० = । ५ । २ ॥

(यञ्च० १५ । ४) प्राणो वै ककुप्छन्दः। श० =। ५ । २ । ४॥

कीकसा ककुभः।श०८।६।२।१०॥

पुरुषो वैककुष्। तांब्दा १०।६॥ १३। ६।४॥ १६। ११।७॥ १८।३, ४॥२०।४।३॥

क्रएवरथन्तरम् (माम) तेजो वा एतद्रथन्तरस्य यत्कएवरथन्तरम् । तां० १४।३११६॥

पश्वो वै कण्वरथम्तरम् तां० ६=। ४। ६॥

कदूः (माया) इयं (पृथिवी) कद्रः । श०३।६।२।२॥

क्नीनकः शुक्तो दानवः प्रत्यङ पतित्वा मनुष्याणामज्ञीणि प्रविवेश स एव क्नीनकः कुमारक इव परिभासते। श०३।१।३।११॥

कपिन्नतः (प्राचितिशेषः ) स यत्सामपानं (विश्वकपस्य मुखम् ) आस ।

ततः कपिञ्जसः समभवत्तस्मात्स सम्रुक इव सम्रुरिव हि सोमो राजा। श०१।६।३।३॥

414181811

**इ.म. कंवेप्रजापतिः। श**०२ । ५ । २ । १३ ॥

, अप्रत्नं बैकम्। पे०६। २१॥ गो० उ०६। ३॥

,, द्खुखंबें कम्⊹गो० उ०६।३॥

" अधो सुखस्यैवैतन्नामधेयं कमिति । कौ०५। ४॥

··, अथो सुलस्य वा एतन्नामधेयद्वमिति । गो० उ०१ । २२ ॥

कयाशुभीयम् (माम) यत् कयाशुभीयं शस्यते शान्त्या एव । तां० २१ ।

त्रागस्त्यस्य कयाशुभीय १७ शस्यम्। तां० ६ । ४ । १७ ॥

करम्बः (=न्नाज्यमिश्चिताः सक्तवः) विश्वेषां वा एतद्देशानाॐ इपम् । यत्करम्बः । तै० ३ । = । १४ - ४ ॥

करम्भः (=यविष्टमाज्यसंयुतिमिति सायणः) पूष्णः करम्भः । तै० १।
प । ११ । ३ ॥ श० ४ । २ । ५ । २२ ॥

, तस्मादाहुरदन्तक पूपा करम्भभाग इति। की०६।१३॥

,, ते देवाः सर्पेभ्य श्राश्चेपाभ्य श्राज्ये करमं निरवपन्। तान् (श्रसुरान्) पताभिरेव देवनाभिरुपानयन्। तै० ३।१।४।७॥

करीयिंग कं (=सुखं) वे प्रजापितः प्रजाभ्यः करीरैरकुरुत । शु० २ । ५ । २ । ११ ॥

सौम्यानि वै करीराखि । तै०१ । ६ । ४ । ५ ॥

करीषम पुरीष्य इति वै तमाहुर्यः श्रियं गच्छति समानं वै पुरीषं स करीयं च। श०२।१।१।७॥

कर्कन्यु यत्स्नेहस्तत्कर्कन्यु । श्र०१२ । ७ । १ । ४ ॥

कर्यकाः पश्चो वे कर्णकाः । श०६।२।३।४०॥

कर्मयक्को वैं कर्म। शा०१। २। २। २॥

क्षेत्र पुरायो वै पुरायेन कर्मणा भवति पाप पापेनेति। श०१४।६। २।१४॥

, बीर्यं वैकर्म। श०११। ५। ४। ५॥

,, कर्माणि धियः (पश्यत-ऋ०३।६२।१० सायणभाष्यम् )। गो० पू०१।३२॥

" झस्मिन्यामे वृष्णवस्र (यज्ञु ११ । १३) इत्यस्मिन्कर्मणि वृष्णवस्र इत्येतत् (यामः=कर्म)। शः ६ ।३ । २ । ३ ॥

"यो वाव कर्म करोति स एव तस्योपचारं वेद। श्र०६।५। ४।१७॥

कलविद्यः (पिचिविकेषः) श्रथ यत्सुरापाणं (विश्वरूपस्य मुखम्) आस ।
ततः कलविद्यः समभवत्तरमात्सोभिमाचत्क
इव वदत्यभिमाचित्रिव हि सुगं पीत्वा वदिति।
श्र०११६।३१४॥ ५१५।४।४॥॥

कलशः यस्य कलशः उपदस्यति कलशमेवास्योपदस्यन्तं प्राणीः ऽनुपदस्यति। तां० ६। ६। १॥

कितः (युगम्) कितः शयाना भवति । ए० ७ । १५ ॥

,, श्रथये पञ्च (स्तोमाः) कलिः सः । तै०१।५।११।१॥

" एव वाऽ श्रयानभिभूर्यत्कलिरेव हि सर्वानयानभिभवति । श्रु ५ । ४ । ४ । ६ ॥

कल्पाः प्राणा वै कल्पाः । शः ६ । ३ । ३ । १२ ॥

कत्याणः ( त्राहित्मः ) तेषां ( श्रिहिरसां ) कत्याण् श्राहिरसां ऽध्याय-मुद्दवजन् स ऊर्णायुङ्गन्धर्यमण्सरसाम्मध्ये प्रेह्न-यमाण्मुपैत्। तां १२ । ११ । १० ॥ , (म्बर्गाह्मोकान् । श्रहीयत कत्याणो ऽनृतं हि

सो ऽवदन् । तां० १२ । ११ । ११॥

कल्याची (प्रजापतेस्तनविशेष ) कल्याणी तत्पश्चः । पे०५।२५॥ कौ०२७।५॥

कविः **ये वा अनूचाना**स्ते कवयः । एँ० २ । २, ३८॥

,. पते वै कवयो यद्ययः । श⇒१। ४। २। ⊏॥

, (ऋा०३।३६।१)ये वै ते न ऋष्ययः पूर्वे प्रेतास्ते वै कवयः । पे०६।२०॥ कविः ये ह या अनेन पूर्वे प्रेताम्ते वें कत्रयः। गो० उ०६।२॥

,, **शुश्रुवा**र्धिसो वै कवयः । ते०३।२।२।३॥

,, ( यज्जु० १२ । ६७ ) ये विद्वा थमस्ते कत्रयः । श० ७। २। २। ४॥

" (यजुः १२।२) श्रसौ वाऽ श्रादित्यः कविः । श०६।**ऽ।**२।४॥

काचीवतम ( साम ) कजीवान्वा एतेनौशिजः प्रजाति भूमानसगच्छत् प्रजायते बहु उँवति काजीवनेन नुष्टुवानः । तां० १४। ११। १०॥

कारवम् ( साम ) **घयमु** त्वा तदिदर्था इति कार्य्यम् । तां० ६ । २ । ५ ॥ , पतेन वे कएव इस्द्र∗य सांविद्यमगच्छत् । तां०६।२।६॥

कापित्रना द्विशवः पतेन चै कथिवशे भीवायन इष्ट्रा उरुवातामगच्छत् ।

श्चरुको भवति य एव विद्वानितम यजत। तां० २०१२।४-५॥

कामः कामो हि दाता कामः प्रतिगृहीना । ते०२।२।५।६॥

"समुद्र इव हि कामः । नैव हि कामस्यान्ता ऽस्ति न समुद्रस्य । नै०२।२।५।६॥

ु, **श्रद्धां कामस्य** मातर हथिया बद्धेयामस्ति । ते०२।≂।≂।⊏।⊏॥ कामधरणम् **पशवः** कामधरणम<sub>ः</sub> श०७ । १ । १ । ⊏॥

कामप्रसः इत्रमृतं वै कामप्रमः । शा० २०।२ । ६ । ४ ॥

प्रा २३॥

कार्गभवसम (सम्म) कर्गभवा वा एतदाङ्गिरसः पशुकामः सामापश्यस्तेन सहस्रं पशुनस्त्रजन यदेनस्साम भवति पशुनां पुर्ण्य ।

तां० ६३ १२१ १२४॥ कार्णश्रवसं भवति श्रृण्यन्ति तुष्यानस् । तां०

१३ । १२ । १३ ॥ क र्त्तवशम् (साम) अप पाष्पान १० हते कार्त्तवशेन तुषुवानः । तःं०१४ ।

काष्यिसम् लोहायमेन काष्ण्यिसम् (संदध्यात्) जै० उ० ३। १७।३॥

कार्भरः यत्र वै देवा अत्र पशुमालेभिरे तदुदीचः छण्यमाणस्याबाङ् मेधः पपात स एप वनस्पतिरज्ञायत तद्यत्कृष्यमाणस्याबाङ पतत्तस्मात्कार्प्ययः। श०३१ = । २। १०॥

" प्रजापतेर्विस्नस्तस्याहिस्तंज आदाय दक्तिणाकर्षत्सो प्रजोद-रमचत्कृष्ट्रोदरमत्तस्मात्कार्प्मर्थः । श० ७ । ४ । १ । ३६ ॥ कार्ध्भर्यः देशा ह वाऽ एतं वनस्पतिषु गन्नोव्नं वहशुर्यत्कार्प्मर्य्यम् (=भद्रपर्णीति सायणः)।श०३।४।१।१६॥

"ते (देवाः) एतः १ रस्तोहर्णं वनस्पतिमपश्यन्कार्ध्मर्यम् । श० ७ । ४ । १ । ३७ ॥

७ । ४ । १ । २७ ॥ कालकशः (श्रमुग) कालकञ्जा वे नामासुग आसन् । ते सुवर्गाय लोकायाग्निमचिन्वन्त । पुरुष इष्टकामुपादधात्पुरुष इष्टकां । स इन्द्रों ब्राह्मणां ब्रुवाण् इष्टकामुपाधत्त । प्या में चित्रा नामेति । ते सुवर्गलोकमाप्रारो-

हन् । स इन्द्र इष्टकामानृहत्। ते ऽवाकीर्यन्त । ये ऽवाकीर्यन्त । त ऊर्णनामयो ऽभवन् । ब्रावुद्य-तनां तौ दिव्यौ श्वानायभवताम् (कालकाञ्जा बा असुग इष्टका अचिन्यत दिवमारोद्यामा इति

तानिन्द्रो ब्राह्मणो बुवाण उपैत्स एतामिएकामप्यु-पाश्रत्त प्रथमा इव दिवमाकमन्ताथ स तामाबृहत्ते ऽसुराः पापीयांसो भवन्तो ऽपाश्रंशन्त या उतमा

स्रास्तां तौ यमभ्वा स्रभवतां ये ऽधरे त ऊर्णावा-भयः। — मैत्रायणीसंहितायाम् १।६।६॥

कालकाञ्चा वं नामासुरा आसंस्त इष्टका श्रिष-न्वत तदिन्द्र इष्टकामध्युषाधत्त तेषां मिधुनी

दिवमाक्रमेतां नतस्तामात्रुहत्ते ऽवाकीर्यन्त ना एती दिव्यौ श्वानौ । —कटमंहितायाम् = । १ ॥

[ श्रहमिन्द्रः ] पृथिव्यां कालकाञ्जान [ श्रतृणम्= हिसितवान् ] ॥ —शङ्करानन्दोयटीकायुनायां की-

भीतिकिब्राह्मणांपनिषदि ३ ⊦१॥ ) । तै०१।१।

२।8-€ **॥** 

कालेयम् (साम ) (देवाः )तेन (कालेयेन साम्ना ) एनान् (श्रमुरान् ) एभ्यो लोकेभ्यो ऽकालयन्त यदकालयन्त नस्मानकाः

स्रोयम् । तां० = । ३ । १ ॥

,, यत्कालेयं भवति तृतीयसवनस्य सन्तस्ये। तां० ६। ३।५॥

į

कालयम् (साम) कालेयमञ्जाद्याकसाम भवति । तां० १५ । १०। १४ ॥
,, पश्चः कालेयम् । तां० ११ । ४० ॥ १५ । १० । १५ ॥
कारम् (साम) अभिन्नियाणि पचत इति कार्वे प्राजापत्यक्षे साम ॥ प्रजा
वै भियाणि पश्चः वियाणि प्रजायामेव पशुषु प्रतितिष्टिति । तां० = १५ । १४ १५ ॥

,, रश्मी वा एती यक्कस्य यदौशनकावे। तां० = १५।१६॥
,, विन्दते लोकं कावेन तुष्ट्वानः । तां०११।५।२५॥
काव्यं इन्दः (यजु०१४।४) अयी वै विद्या काव्यं छन्दः । श० = ।
५।२।४॥

काव्या (पितमः) ऊमा वै पितमः प्रातःसवनऊर्वा माध्यन्दिने काव्या-स्तृतीयसवने । ऐ० ७ । ३४ ॥

काष्ट्रा सुवर्गी वे लोकः काष्ट्रा धते ०२।३।६।५॥

किम्पुरुषः अथेनमुन्कांतमेथ (पुरुषं देवाः ) अत्यार्जन्तः सः किम्पुरुषः (=िकन्नरो वानरजातीय इति सायगः) अभवत् । ए० २। =॥

किम्पुरुषो वे मयुः (यज्ञ०१३ । ४०) [अमरकोषे, स्वर्गः वर्मे, क्रो०७४] । शः ७ । ५ । २ । ३२ ॥

किरिका: (यजुर्व १६ । ४६ ) नमो च. किरिकेभ्य इति । एते हीद्र्यः सर्व कुर्वन्ति । शर्व ६) ११ ११ २३॥

किन्विष्म्प्रत् एष (सोमः) उ एव किन्विषम्पृत् । एँ० १ । १३ ॥ कुलः (श्रीप्त ) उपगुर्वे सीश्रवमः कुत्मस्यौगवस्य पुरोहित श्रासीत् । नां० १४ । ६ : = ॥

कुनली **यद्धस्तेन मू**लं हिन्यात् । कुनिवनीः प्रजाः स्युः । तै०३। २।१।१०॥

कुरताश कुयं ह ये नाम कुल्सिनं भवति तद्यचपति तस्मास्कुन्नापाः, तस्कुन्नापानो कुन्नापत्वम् । गो० उ०६ । १२॥

कुबेर: कुबेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रहा १ सि विशः। श०१३। ४ । ३ । १०॥ ( ऐव — शाह्वायनश्रोतसृत्रम १६ । २ : १६ — १७) कुमार पतास्पष्टी ( रुद्रः, सर्वः = शर्वः, पशुपतिः उत्रः, श्रशनिः, भषः, महान्देवः, ईशानः ) श्रशिक्षपाणि । कुमारो नवमः (कुमारः =

महान्द्यः १शानः ) आश्रर्त्वाणः विभागः नवमः (कुमारः = हमुप्ता रिम्प्यः अभिरक्षेत्रः = हम्मरकार्षः । १ । ४२ — ४३ ॥ महभारते,

वनपर्व० २२५ । १५ --१६ ॥ कुमारः≃ऋग्निः ऋ०५ । २ । १ सायणभाष्ये । अस्य स्कस्य देवता—श्रक्तिः । ऋषिः—कुमार श्रात्रेयः ॥ ऋ०१०। १३५ इत्यस्य सुक्तस्य देवता यमः। ऋषिः-कुमारो यामायनः। पश्यत कठोपनिषदि नाचिकेतोपा-ख्यानम् – यम. कुमाराय [ कठ० १ । २ ] नचिकंत तं नाचिके-तारूयम् 'ऋग्निं" [ कठ० १ । १० ॥ २ । १० ] प्रोवाच ॥ तथा तै० ३ । १२ : = । १५ ॥ ऋ० ७ । १०१, १०२ इत्यनयोः सुक्त योर्देवता पर्जन्यः । ऋषिः – कुमार श्राग्नेयः ॥ वत्सः ( =कुः मार: ? )=वैद्यतामिरिति सायण:-ऋ०७। १०१। १ भाष्ये॥ कुमारः=स्कन्दः=पाग्मातुरः=कार्त्तिकेयः —अमरकोषे १ । १ । ४१- ४३ ॥ कृत्तिकानचत्रस्य देवता--श्रक्षिः, तिस्मिन् **षट्** तारा भवन्ति ॥ पट् कुमाराः≕५ड् ऋतवः--महाभारते, ऋादि-पर्व० ३ । १४४ ॥ स्कन्दः≔बाद्धश्रहियशेपः— सुश्रुते, उत्तरतंत्रे २७ । २--३ ॥ ३कन्दः≖सनन्कुमारः--छान्द्ोग्योपनिषदि ७ ३ २६।१॥ महाभारते, शत्यपर्व० ४६ : ६=॥ ब्रह्मसूत्रस्य शांकरभाष्ये ३।३।३२॥ पारस्करगृहास्त्रे १।६६।२४ – कुमारस्य शुनकस्य माता सरमा शुनी. विता सीसरः, भ्रातरौ श्यामश-वसौ ॥ स्कन्द्स्य माता पूतना-महाभारते वनपर्घ० २३० २७ ॥) । श्राव ६ । १ । ३ : १ = ॥

कुमारः तानीमानि भूतानि (=पडृतवः) च भूतानां च पतिः संब-त्सरऽ उपित रेतो ऽतिश्चन्त्स संवत्सरे कुमारो ऽजायत सो ऽरोदीत्। "" यदरोदीत् तस्मात् (स कुमारः) रुद्रः। श॰ ६।१।३। =-१०॥

- ,, तस्मात्कुमारं जातं घृतं वैवात्रं प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधा-पयन्ति। श० १४ । ४ । ३ । ४ ॥
- " कुमारे सद्योजात एनो न ( भवनि ) । तां० १⊏ । १ । २४ ॥
- , संबन्सरऽ एव कुमार उत्तिष्ठासित हश्र० ११ । १ । ६ । ५ ॥
- ,, तस्मादु संबन्सरऽ एव कुमारो ध्याजिहोर्यति। श०११।१ ६।३॥

कुमारः तस्मात्मंबन्सरवेलायां प्रजाः (=शिशवः) वाचं प्रधदन्ति । शि ७ । ४ । २ । ३ म ॥

,, तस्मादेकात्तरद्वयत्तराएयेयप्रथमं बदन्कुमारो बदति। श० ११। १।६।४॥

कुमारी कुमारीं कपं (गच्छति )। गो० पृ०२।२॥

, पतद हैवावाच कुमारी गन्धर्वगृहीता। ये० ५। २६॥

" प्तदेव कुमारी गन्धर्वगृहीतोवाच ⊬कौ० २ । ६ ॥

"तस्य (पतञ्जलस्य काष्यस्य) स्नासीट् दुहिता गन्धवेगृहीता। श्रा२१४ : ६ : ३ : १॥

कुम्ब्या (कुंब्या ? ) (=िब्ध्यर्थवादात्मकं ब्राह्मण्याक्यमिति सायणः )
स्वाध्यायो ऽध्येतव्यस्तस्माद्य्यृचं वा यज्ञुर्षा
स्माम वा गाथां वा कुंब्यां वाभिन्याहरेद् वतस्याव्यवच्छेदाय (सायण्कृतंतरेयारण्यकभाष्ये २।
३।६: - ब्राचारशिज्ञाक्षपा 'कुम्ब्या ं। तद्यथा
ब्रह्मचार्यस्यापो ऽशान कर्म कुरु दिवा मा स्वाप्रिंगित्यादि: )। शु० ११। ५। ७। १०॥

कुरवः तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमबन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमदा ६ति वैराज्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते विरा-डिन्येनानभिष्कानाचलते। ऐ० = । १४॥

कुर्देचत्रम् ते देवा अबुवन्नेत।वती वाव प्रजापतेःवेदिर्य्यावत् कुरुक्ते-त्रिभिति । तां० २५ । १३ । ३ ॥

, नस्मादाहुः कुरुद्तेत्र देवानां देवयजनिमति । श० १४ । १ । १ । २ ॥

कुरपञ्चालाः तस्माज्ञाघन्ये नैदावे मत्यञ्चः कुरुपञ्चाला यन्ति । तै० १ । = १४ । २ ॥

,, तस्माञ्छिशिरं कुरुपञ्चालाः प्राञ्चायन्ति । तै०१ । ⊑ । ४।१∦

तस्माद्रस्यां धवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के ख कुरुपञ्चालाां राज्ञाः स्वशोशीनराणां राज्यायैव ते अभिरिष्ठयन्ते राजेत्येनानिकिकानाखन्नते । ऐः हा १४॥ कुष्पश्चालाः उदीचीमेव दिशम्। पथ्यया स्वस्त्या प्रजानस्तस्माद्त्रा-त्तराहि वाग्यदति कुरुपञ्चालत्रा। श०३।२।३। १५॥

कुलायः (क्रतुः) अध्येष इन्द्राग्न्योः कुलायः प्रकाकामो वा पशुकामो वा यजेत । तां० १६ । १५ । १॥

, प्रजा वै कुलायम्पशवः कुलायम्। तां०२।३।२॥ , प्रजा वै कुलायं पशवः कुलायं गृहाः कुलायं कुलाय-मेव भवति। तां०१६।१५।१॥

कुवलम् यद्श्रुभ्यः (तेजां ऽस्नवत् ) तत्कुवलम् ( अभवत् )। श०१२ । ७ । १ । २ ॥

कुशाः आयो हि कुशाः। श०१।३।१।३॥

कुसुरुविन्दो दशगत्रः यः कामयेत बहु स्यां ( पुत्रपौत्रह्वारा स्वयमेव बहुविधः स्यामिति सायगः ) इति स पतेन यजेत । तां० २२ । १५ । २ ॥

> प्तेन वे कुसुरुविन्द् औद्दालिकिरिष्ट्रा भूमानमा-श्चुत । तां० २२ । १५ । १० ॥

कहुः योत्तरा ( श्रमावास्या ) सा कुहुः । ऐ० ७ । ११ ॥

"योत्तरा स्रमावास्या सा कुहः । गो० उ० १ । १० ॥ **प**० ४ । ६ ॥

,, या कुहु: सानुष्टुप् । ऐ० ३ । ४७, ४≍ ॥

कूमं: स यत्कूर्मो नाम । एतक्वे कपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्रासुजत यद्रस्जताकरोत्तद्यद्करोत्तस्मात्कुर्मः कश्यपो वे कुर्मस्तस्मा-दाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । श० ७ । ५ । १ । ५ ॥

,, तार्थ (पृथिवीं ) संक्षिश्याप्तु प्राविध्यत्तस्य यः पराङ् रस्रो ऽत्यत्तरस कुर्मो ऽभवत्। श०६।१।१२॥

, यो वै स एषां लोकानामप्सु प्रविद्धानां पराङ्क्सो ऽश्यत्तरस्स **एप** कूर्मः । शव ७ । ५ । १ । १ ॥

, रेसो वै कूर्मः। शब्छ। ५।१।१॥

"स्यस्यक्रमों उसीस ऋाद्त्यः। श०६। ५।११६॥ ७। ५।११६॥

,, प्राणो वै कुर्मः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति । शত ৩। ५। १। ७॥ कूमें सावापृथिक्यों हि कुर्मः । श० ७ । ५ । १ । १०॥

**,, शिरःकूर्मः । श**०७ । ५ । १ । ३५ ॥

कृतम् (युगम्) ये चै चन्वारः स्तोमाः छतं तत्। तै०१।५।११!१॥

कृत्तिकाः (नचत्रम) मुर्ख्या एतन्नद्मत्राणां यन्द्वतिकाः । तै०१।१। २।१॥

> , **एतद्वाध्रःनेर्नन्नत्रयन् इन्तिकाः । तै०२।१।२।** १॥१।५।४।४।१॥३!१।२।२॥

> ,, एताचाऽ श्रक्षित्रत्त्र यन्क्रसिकाः । शः २।१। २।१॥

> ,, पुर एताः ( कृत्तिका उद्यन्ति ) । श्रक्षियांऽ पतासां (कृत्तिकानां) प्रिथुनम् । राज्य । १ । २ । ५ ॥

, श्रायं स्वाहा कृत्तिकास्यः स्वाहा । (कृत्तिकेति समानां नत्त्रसूर्तानां साधारणं नाम । श्रम्बादुला-दोनि विशेषनामानीति साधणः ) श्रम्बायं स्वाहा दुलायं स्वाहा । नितन्त्यं स्वाहा भ्रयन्त्यं स्वाहा । मेघयन्त्रं स्वाहा वर्षयन्त्यं स्वाहा । चुपुणीकायं स्वाहा । चुपुणीकायं स्वाहा । चेपुणीकायं

एकं हे बीखि । चन्वारीति वाऽ श्रन्यानि नज्जञा-रुप्रधेता एव सृथिष्ठा यस्क्रीनकाः। श्र० शराशशा

., पता (कृत्तिकाः) हर्वे प्राच्ये दिशां न**च्यवस्ते ।** सर्वाणि हवाऽ अन्यानि नत्तत्राणि प्रा<mark>च्ये दिशश्च्य-</mark> वन्ते । शञ्च । १। २। ३॥

कृत्यधीनासः अन्तरित्तस्य (कपं) कृत्यधीवाकः। नै०३। १। १०।२॥ कृत्या यदा वे कृत्यामुत्खनन्त्यथ सालसा मोघा भवति तथोऽप्वैष पत्तव्यस्माऽ अत्र कश्चिद् द्विपन् भ्रानुग्यः कृत्यां वलगान्नि-खनति तानेवैनदुन्धिरनि। श०३। ५। ४।३॥

कृमुकः (="धनुष उपादानभूतः काग्वान वृत्तिविशेषः" इति सायसः) तस्मात्म स्वादृग्यो हि तस्मानु लोहितो ऽचिहि स एवा ऽक्रि रेव यन्कृमुकः । श०६।६।२।२१॥ कृपि: अपनं वै कृषि:। श० ७। २। २। ६॥

" अष्टी वा एताः (गायत्रीत्रिष्ट्वाद्यः इति सायगः) कामतुषा आस् १० स्तासामेका समशीर्य्यत सा कृषिरभवद्ययते ऽस्मै हुषी य एवं वेद । तां० ११ । ४ । = ॥

,, सर्वदेवत्या वै कृषिः । श० ७ । २ । २ । १२ ॥

कृष्ण कृष्णो हैतदाङ्गिसो ब्राह्मणाच्छंसीयाये तृतीयसवनं द्दर्श (तद्धंतद् घोर श्राङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्कोवाच...। छांदोग्योपिनषदि ३।१७।६॥)।कौ० ३०।९॥

कृष्णः शकुनिः अमृत १९ स्त्रो शहरः भ्वा कृष्णः शदुःनिस्तानि न प्रेसेत । श० १४ । १ । १ । ३१ ॥

कृष्णम (हपम) श्रार्तम्वेनद्रपं यत्कृष्णम् । श० = । ७ । २ । १६ ॥

., नद्धि बारुणं यत् कृष्णम । श०५ । २ । ५ । १७॥

" श्रथ यत्कृष्णं तद्यां रूपमन्तस्य मनसो यज्जुबः।जै० उ. १।२५। ६॥

कृष्णविषाणा यो सा योनि सा कृष्ण्विषाणा । श०३।२।१।२⊏॥ कृष्णाजिनम् ब्रह्म यै कृष्णाजिनम् । कौ०४।११॥

, ब्रह्मगो वा एतद्वं यस्कृष्णाजिनम् । तै०२।७।१।४॥

,, ब्रह्मणो वा एतदक्सागयो रूपं यन्कृष्णाजिनम् । तै०२।

७।३।३॥

" (यज्ञमानः) कृष्णाजिने ऽभ्यश्चिषच्यत **एतद् (कृष्णाजिनं)** वै प्रत्यत्तं ब्रह्मयच्चेसम् । तां० १७ । ११ । म

, स (ब्रह्मचारी) यन्मृगाजिनानि चस्ते तेन तद् ब्रह्मचर्च सम-वरुन्धे । गो० पु० २ । २ ॥

,, ऋष्णाजिनं वै सुरुतस्य योनिः (यजु०११।३५)। **श०६।** ४। २।६॥

,, रुप्याजिन% होतृद्दनम् (यज्ञु०११।३६)।**श**०६।४। २।७॥

,, तस्य (इप्रस्तेः) एय स्वो लोको यन्कृष्णाजिनम् । श०६। ४।२।६॥

,, इयं (पृथिवी) यें ऋष्णाजिनम् । श० ६ । ४ । ९ ॥

कृष्णाजिनम् यक्षो वै कृष्णाजिनम्। श०६। ४।१।६॥ , यक्षो हि कृष्णाजिनम्। श०३।२।१।८॥

,, यक्को हि कृष्णः (सृगः) स यः स यक्कस्तत्कृष्णाजिनम् ("कृष्णसारस्तु चरति सृगो यत्र स्वभावतः। स क्षेयो यक्कियो देशो स्लेच्छुदेशस्त्वतः परः'॥ मनुस्मृतौ २। २३॥)। शः३।२।१।२=॥

कृष्णा बीह्यः स (इन्द्रः) यतं वरुणाय शतमियजे भेयजेभ्यः पुरोडाशं दशकपासं निरचपन् रुप्णानां बीहीणामः। ततो व स दहो ऽशिथिलो ऽभवन्। त०३।१।४।८॥

कृष्णा गुक्रवत्मा (गौ) रात्रिवै रूपणा गुक्रवत्सा तस्या असावादित्यो चन्सः। शु० ८। २। ३। ३०॥

केतः अपनं केनः । शा०६ । ३ । १ । १६८ ॥

केशव न बाऽ एप स्त्रीन पुमान यत्केशवः पुरुषो यदह पुमांस्तेन न स्त्री यदु केशवस्तेन (उ)न पुमान् । श०५ । १ । २ । १४ ॥ ५ । ४ । १ । २ ॥

कोसला. (=कोमलंदेश) सैपा (सदानीरा नदी) अप्येतर्हि कोसलिब-देहानां मर्यादा। शुरु १।४।१।१७॥

कीतमा (माम) कुत्सश्च लुशर्चेन्द्रं व्यह्नयेता १० स इन्द्रः कुत्समुपावर्त्तते न १० शतेन वार्ड़ी किराण्डयोरवञ्चात्तं लुशो ऽभ्यवदृत् प्रमुच्यस्य परि कृत्सादिहागिह किमु त्वावानाग्डयोर्ध- द्वासाता इति ताः सिक्छिय प्राद्भवत्स पतत् कुत्सः सामापश्यत्ते नेमान्यवदत्स उपावर्त्तन । तां० ६। २ । २ ॥ पतेन वे कुत्सा ऽन्यसा विपानमपश्यत् स ह सम वे सुराहितनोपयस्थं धावयन्युभयस्यात्रायस्यावरुध्ये कीन्त्सं क्रियते । तां० १४ । ११ । २६ ॥

प्रनद्ग सुतेषु सोमेष्विति कौत्सम् । तां० ६ । २ । २१॥ यदेतत्साम भवति सेन्द्रत्वाय । तां० ६ । २ । २३॥

कौत्मलक्षियम् (साम ) कुल्मलवर्षिट्या एतेन प्रजापति भूमानमगच्छ्य प्रजायते बहुर्भवति काल्मलवर्षियेण् तुष्टुवानः। तां० १५ । ३ । २१ ॥ कौशिकः अध यासुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत्। सास्य (आदित्यकपस्य चात्वालस्य) कौशिकता। तै १।५। १०।२॥

कौषीतिकः पतेन वै (स्तोमेन) शमनीचीमेढ़ा अयजन्त तेषां कुषीतकः सामअवसो गृहपितरासीचान् लुशाकिषः खार्गिलरजुव्याहरद्वाकीर्षत कनीयाक्ष्मी स्तोमावुपागुरिति तस्मात्कौषीतकौनान्न कश्चनातीव जिहीते (श्रतीवाश्रयो न गच्छतीति सायणः) यज्ञावकीर्णा हि। तां० १७। ४। ३॥

कतुः सियदेव मनला कामयतऽ इदं में स्यादिदं कुर्वियेति स एव कतुः। श०४। १। ४। १॥

" (यजु०४। ३१॥) कतुर्मनोजवः । श०३।३।४।७॥

" इत्दु ह्ययं ऋतुर्मनोजवः प्रविष्टः। श०३।३।४।७॥

, 'कतुं दत्तं वरुण संशिशाधि' (ऋ०=।४२।३) इति वीर्य मज्ञानं वरुण संशिशाधीति (कतुः=वीर्यम्)। ऐ०१।१३॥

., मित्र एव ऋतुः। श० ४। १। ४। १॥

कतुंरकत्रिक्षशः (यज्ञु० १४ । २३) संवत्सरो वाव कतुरेकत्रिक्षश्रास्त-स्य चतुर्विक्षशतिरर्धमासाः षड्तवः

> संबत्सर एव कतुरेकिविश्वशस्तवसः -माह कतुर्गित संवत्सरो हि सर्वाणि भृतानि करोति । श० = । ४ । १ । २१॥

कतुस्थता (यजु० १४ । १४) "पुजिकस्थला" शब्दं पश्यत्। कमुकः प्रथा वा अग्ने. प्रिया तनूर्यत् कमुकः। तै०१।४।७।३॥ कयः अथ्य यत्कयेण् चरन्ति। सोममेव देवतां यजन्ते।श०१२।१। ३।३॥

क्र.च्याद् (ऋफ्रिः, यञ्ज०१।१७) ऋथ येन पुरुषं दहन्ति स कब्याद् ( श्रा०१।२।१।४॥

क्रिवयः (बहुवचने) क्रियय इति ह वै पुरा पञ्चालानाचत्तते। शु० १३। ५ । ४। ७॥

क्र्म (यजु॰ १।२=) सङ्ग्रामो वै क्र्स्म्। श०१।२।५।१६॥ कोधः अथ य पने (श्रद्धाऽश्रद्धे) सो उन्तरेण पुरुषः। कृष्णः पिक्नाको दण्डपाणिरस्थात्कोधो वै सो उभूत्।शः ११।६।१।१३॥

```
[ सत्रम्, सत्रियः (१३८)
क्रोधः वराहं कोधः (गच्छति)। गो० पू० २। २॥
```

कोशम (माम) पतेन वा इन्द्रः इन्द्रकोशे विश्वामित्रजमद्ग्नी इमा गाय इत्यकोशत् पश्चनानवरुष्ये कोशं कियते । तां० १३। ५।१५॥

क्रीबम् (माम) कुङ्क्यमहरविन्ददेष्यमिय वै पष्टमहरहरेवैतेन विन्दन्ति। तां० १३। ६। १९॥ १३। ११। २०॥ ,, रज्ञुः कौञ्चम्। तां० १३। ६। १७॥

» वाग्वे कौश्चम्। तां०११।१०।१८॥ , स ( बृहस्पतिः प्रजापतिं ) श्रव्रवीन्कौञ्चं **साम्रो वृणे** 

प्रसावर्चसमिति। जैं० उ०१। ५२। १२॥

क्लोमा क्लोमा वरुताः । शु० १२। ८। १। १५॥ चता प्रसविता वै चत्ता। श०५। ३। १।०॥

चत्रम्, चत्रियः प्राणो हि वै चत्रं त्रायते हैनं प्राणः चिणितोः प्र चत्रमात्र-माप्नोति चत्रस्य सायुक्तकः सलोकतां जयति य एवं वेद । शुरु १४ : ६ १४ । ४ ॥

» चर्त्राजन्यः। ऐ० = । ६॥ श्रु। ५। ५। ५। ६॥ १३। १।५।३॥

» ज्ञानस्य वाऽ एतद्वृतं यद्राजन्यः। शु०१३।१।५।३॥ » स्रोज सत्रं वोर्यं राजन्यः। ए० ⊏।२,३,४॥

अ वाषं दि राष्ट्रम्। एँ० अ २२ ॥

,, मादित्यो व देव जनमादित्य एगां भूतानामधिपतिः। ऐ०७।२०॥

, तत्रं वा एतदारएयानां पश्नां यद्वयाझः । ऐ० ८ । ६॥
, तत्रं वा एतद्वनस्पतीनां यन्न्यत्रोधः । ऐ० ७ । ३१॥

» कत्र या पतद्वनस्पतीना यन्न्यग्रोधः । ऐ०७।३१॥ =। १६॥

" जत्रं वा एतदोषधीनां यद बोहयः । ऐ० = । १६॥
" जत्रं वा एतदोषधीनां यह्वां । ऐ० = । = ॥

» सर्वं से पयः। शः १२।७।३। ⊏॥

,, तत्रस्यैतद्र्षं यद्धिरत्यम्। श० १३।२।२।१७॥

चत्रम्, चत्रियः ब्रह्मस्यो चै रूपमदः स्तत्रस्य रात्रिः । तै० ३ । ६ । १४ । ३ ॥

- " सत्रस्य वाऽ एतद्र्यं यदात्रिः। श्र०१३।१।५।।
- ,, त्रत्रं पञ्चदशः (स्तोमः)। ऐ० ⊏। ४॥
- ,, ज्ञात्रधं हि ग्रीष्मः। श०२।१।३।५॥
- " अयं वाऽ अग्निर्बह्म च तत्रं च। रा०६।६।३।१५॥
- ,, ब्रह्म वा अप्रिः चत्रं सोमः। कौ०९।५॥
- ,, त्तर्त्र सोमः । पे०२ । ३ द्या कौ०७ । १० ॥ १० । प्र ॥ १२ । द्या
- " त्रजंबै सोमः । श०३।४।१।१०॥ ३।६।३।३, ७॥५।३।५। ⊏॥
- ,, (यजु०१४।६) प्रजापतिर्ये सत्रम् । श० ८।२। ३।११॥
- " भित्रः स्तत्रं स्तत्रपतिः । तै०२।५३७।**४॥ श०११।** ४।३।११॥
- ,, चात्रं बरुग्ः। कौ०७।१०॥ १२।⊏॥ श⇒धा१। धा१॥गो०उ०६।७॥
- ,, सत्रं वैवरुणः। शब्दाप्। २।६,३४॥
- ,, स्त्रंबाऽ इन्द्रः । कौ०१२ । मा तै० ३ । ६ । १६ । ३ ॥ श्रा०२ । ५ । २ ० ॥ २ । ५ । ४ । मा ३ । ६ । १ । १६ ॥ ४ । ३ । ३ । ६ ॥
- " सम्मिन्द्रः त्रियेषु ह पश्वो ऽभविष्यन्। श० ध । ध । १।१८॥
- , तस्मादु चत्रियो भूयिष्ठं हि पश्चनामीष्टे । गो० उ० ६।७॥
- ,, सार्त्र वै वैश्वानरः । श०६।६।१।७॥ ६।३। १।१३॥
- ,, यान्येतानि देवत्रा सत्राणीन्द्रो वहणः सोमी रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति सत्रात्परं नास्ति तस्मा-द्राह्मणः सत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये । श०१४ । ४।२।२३॥

#### [ सुत्रम् स्त्रियः ( १४० )

चत्रम्, चत्रियः स्त्रं वे स्विष्टकृत्। श० १२। = । ३ । १६ ॥

ु, सत्रंत्रिष्टुप्।कौ०३।५॥ श०३।५।१।१०॥

" ब्रह्म हि पूर्व स्त्रवात्। तां० ११।१।२॥

,, सेपा त्रत्रस्य योनियंद्रह्म। श० १४।४।२।२३॥

,, ब्रह्मण् स्वत्रं निर्मितम् । तै०२। = । = । ६ ॥ ,, तद्यत्र ब्रह्मण्: स्वत्रं वश्मेति तद्वाष्ट्रं समृद्धं तद्वीरवदा-

, तद्यत्र ब्रह्मणः चत्र वशमात तद्राष्ट्र समृद्ध तद्वारबदा-हास्मिन् वीरो जायते । पे० = । ६॥

,, अभिगन्तैव ब्रह्म कर्ता हादियः। श० ४।१।४।१॥ ,, एनद्ध त्येयानबक्कप्तं यन्त्रियो ऽब्राह्मणो भवति तस्मादु

त्र प्राचीतिकाष्ट्रिया प्राचीतिकाष्ट्री स्थाप स्

क्षत्रं वे होता । ए०६ । २१॥ मोट उ०६ । ३॥

तत्र साध्यन्दिन स्वनस् । की० २६ । छ ॥ सुब इति ( प्रजापतिः ) त्रत्रम् ( **श्रजनयन** ) । **श्र०** २ ५

र्गे । ४२ ॥ यज्ञुवेद् क्षत्रियस्याहुर्योनिम् । तै० ३ । १२ । ८ । २ ॥

., त्रजंबै साम। श०१२। ⊭।३।२३॥ गो० उ० ५।७॥ ,, त्रजंबैस्तोत्रम्।प०१।४॥

स्तर्व स्तात्रम् पिठरा छ॥ स्तर्व लोकम्पृणा (इष्टका) थिश इमा इतरा इष्टकाः। शब्दा ७।२ २॥

, जत्रं वैलोकम्पृणा (इष्टक्ता)। शरु ६।४।३।५॥ , जत्रमुपाण्ययाजः । शरु १९।२।७।१५॥

, चत्रं वै प्रस्तरः । शब्दा २ । ४ । १०॥ , यस्तान्तवं वस्ते चत्रं वर्द्धते न ब्रह्म । गो० पू० । २ । ४ ॥

, ब्रह्म ये पौर्णभाक्षी त्तत्रममावास्या। कौ० ४। ≈ ॥

, एतानि सत्रस्यायुधानि यद्श्वरथः कवच इखुधन्त। ए० ७ ! १२॥

"

ग्रिं च प्रधादन्वितः। श्रु०६। ६। ६। ॥

ग्रिं च प्रधादन्वितः। श्रु०६। ४। ४। १३॥

सत्रम् सत्रियः तस्मात्स्वत्रियं प्रथमं यस्त्वमितरे त्रयो वर्णाः प्रशाह-तुयन्ति । श० ६ । ४ । ४ । १३ ॥

- , तस्मादु सिश्रयमायन्तिमाः प्रजा विशः प्रत्यवरो-द्यन्ति तमधस्तादुपासते। श०३। ६।३।७॥
- ,, सत्रियो ऽजनि विश्वस्य भृतस्याधिपतिरजनि विद्या-मत्ता ऽजन्यमित्राणां हन्ता ऽजनि ब्राह्मणानां गोसा ऽजनीति। ऐ० ⊏। १७॥
- ,, पतद्वै परार्ध्यमन्नाद्यं बत्त्तत्रियः । कौ० २५ । १५ 🕊
- ,, निरुक्तमिव हि इत्रम्। श० ६। ३। १। १५॥
- .. अपरिमितो वें चत्रियः । ऐ० ⊏ । २०॥
- .. जर्ज बृहत् (साम्) । ऐ०६ । १२॥
- . यत्मुरा भवति ज्ञक्षं तद्धो कक्षरय रक्षः । पे० ६ १ मी
- अथास्य (क्षित्रयस्य) एव स्त्रो अलो न्ययोधस्यावरोजाञ्च फलानि चौदुम्बराग्याश्वत्थानि प्राकाग्यभिषुणुयासारि अक्ष्यंत्सोऽस्य स्त्रो अल्. । एं० ७ । ३० ॥ राजम्यश्रस्-मवि पश्यत ॥

चपा रात्रयः चपाः। ५०१।१३॥

चयः अपन्तो वै स्तयः। कौ० मा १॥

" इतयो वै देवाः। गो० उ०२। १३॥

चित्रम् यद्वं तिकंतत्तूर्तम्। श०६।३।२।२॥

ज्ञुमा ( ह्युः ) अध्य ययापैव राभ्नोति सा तृतीया सासौ छौः सैवा जुमा नाम । शञ्य । ३। ५ । २६ ॥

चुरोन्नजःरुदः (यजु०१४।४) स्रसौ वाऽ स्रादित्यः चुरो भ्रजश्चन्दः। श० ६।५।२।४॥

चेत्रम् इयं वै सेत्रं पृथिवी। कौ० ३०। ११ ॥ गो०उ०५। १०॥

(祖)

सिंदरः खदिरेण ह सोममाचलाद । तस्मात्खदिरो यदेनेना सिद्त्। श्र० ३।६।२।१२॥

,, अस्थिभ्य एवास्य (प्रजापतेः) खदिरः समभवत्। तस्मात्स दारुणो बहुसारः। श०१३।४।४।८॥ सदिरः साहिरं ( यूपं करोति ) बलकामस्य । प० ४ । ४ ॥

" पट् वादिराः (यूपाः)। तेजसो ऽवरुष्यै॥ तै०३। =। २०। १॥

,, बादिरं (यूपं कुर्वीत ) स्वर्गकामः । कौ० १० । १॥

अप किंद्रं समित्युक्तम्। गो० उ० २।५॥

बतः सास उत्तरवेदिः। तां० १६। १३। ७॥

साद: अस्ती वे खाद:। ए० ५। १२ ॥

क्षितम् यद्वा उर्वरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति ('खिल इति'इति श्रासपयः पाठः ) वै तदाचसते । कौ० २०। ई॥ श्र० म। ३।

8 1 5 11

गरहपदः यानि स्नावानि ते गराहपदाः (स्रभवन्)। ऐ०३।२६॥ गतनिधनम् (साम्) गतनिधनं वाभ्रयं भवति गत्यै। सां०१५।३।१२॥

> बश्चर्बा एतंन कीम्भ्यो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्मै स्वर्गालोकान्न स्यवते तुष्ट्वानः। तां० १५।३।१३॥

गन्धः सोमो गन्धाय । तां० १ | ३ | ६ ॥ सा० ३ | 🗷 । १ ॥

ु, सोम इव गन्धेन (भृयासम्)। अं०२। ४। १४॥

गम्भवीः वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गम्भवी विशस्तऽ इमऽ
आसतऽइति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति तानुषदिशत्यथवांणो वेदः सो ऽयमिति । (पश्यत—शांखायनश्रौतसूत्रम् १६।२।=॥ आश्वलायनश्रौतसूत्रम् १०।७।३॥)।
श०१३।४।३।७॥

- , गन्धों में मोदों में प्रमादों में । तन्में युष्मासु ( गन्धर्वेषु)। औ० उ०३। २५। ४॥
- ,, गन्धेन चावे कपेण च गन्धर्वाप्सरसम्बर्गन्त । श्०६।४। १।४॥
- " इपिमिति गम्थ्रवीः ,उपासते)। श०१०।५।२।२०॥
- " योषित्कामा सै गन्धर्याः । श०३ ॥ २ । ४ । ३ ॥ ३ । ६ । ३ । २० ॥
- "**व्यक्तिमा वै** गन्धर्वाः । ऐ०१ । २७॥
- "त (गम्धर्वाः) उ **इ स्नीकामाः** । कौ० १२ । ३ ॥

गन्धर्वाः तस्य ( पतञ्जलस्य काप्यस्य ) आसीद्दिता गम्धर्वगृष्टीता । शा १४।६।३।१॥

एतदेव कुमारी गन्धर्वगृहीतोवाच । कौ० २ । ६॥

एतदु हैवोवाच कुमारी गन्धर्वगृहीता। ऐ० ५। २६॥

तमेते गन्धर्वाः सोमरत्ता जुगुपुरिमे धिष्एया इमा होत्राः। " शा० है। ६। २। ६॥

(यजु० १८।४१) वातो गन्धर्वः।श० ६।४।१।१० ॥

प्राणी वै गन्धर्वः । जै० उ० ३ । ३६ । ३ ॥

( यजु०१=। ४३) मनो गन्त्रर्वः। श० ६।४।१।१२॥

( यज्जः १८ । ४२ ) यक्षो गन्धर्वः । श० ९ । ४ । १ । ११ ॥

( यज्ञु० १८ । ३८ ) श्रक्षिर्हु गन्धर्वः । श० ६ । ४ । ४ । ७ ॥

( यजु० १= । ४० ) चन्द्रमा गन्धर्यः । श० १ । ४ । १ । १ ॥

( यजु० १= । ३६ ) सूर्यो गन्धर्वः । श० ६ । ४ । १ । = ॥

असौ बाऽ ऋ।दित्यो दिव्यो गन्धर्वः । श० ६। ३। १। १६॥

(यजु०६।७) गन्धर्वाः सप्तविक्शातिः (गन्धर्याः=नद्ध-,,

त्राणि—इति सायणो महीधरश्च)।श०५।१।४। = ॥

(अश्वो) वाजी (भूत्वा) गन्धर्वान् (अवहत्)। श० १०। ६।४।१॥

गम्धर्वाष्ट्रसः अथो गन्धेन च वै रूपेण च गन्धर्वाप्सरसभरन्ति । 11 81818 OF

( प्रजापतिः ) उपद्भवं गन्धर्वाप्सरोभ्यः ( प्रायच्छत् )। जै० उ० १।१२।१॥

गन्धब्बिष्हरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया वा प्रजस्तावा बेशते। तां० १६ । ३ । २ ॥

गमः (यजु०२३।२२) चिट्ठे गमः। श्र०१३।२।६।६॥ तै०३। हा ७१३,५॥

गभरितः पाणी चै गभरती। श० छ। १।१।६॥ गभीरः (=महान्) गभीरमिममध्वर कृथीति । अध्वरो वै पक्को महान्त्रिममं यक्षं कृषीत्येवैतदाह । शु० ३ । ६ । ४ । ५ ॥

मयः स बदाह गयी ऽक्षीत सोमं वा पतदाहैय ह वे चम्द्रमा भूत्वा सर्वाह्मोकानगञ्जति तद्यद्रञ्जति तस्माद्रयस्तद्रयस्य गयत्वम् । गो० पू० ५ । १४ ॥

<sub>ः</sub> **आसार्थे** गयाः । श०१४।८।१५।७॥

गयश्कान: प्रतरणः (ऋ॰ १।६१।१६) गयस्फानः प्रतरणः सुवीर इति गर्वां नः स्फावियता प्रतारियतैधीत्याह । ऐ०१।

गर्तः पितृदेवत्यो चै गर्तः। श०५।२।१।७॥

" पुरुषो गर्तः। श० ५। ४। १। १५॥

गर्देभ: तस्मात्स (गर्द्भः) हिरेता वाजी । पे० ४। ६॥

,, श्रथ यहासाः पाक्षसव (.) पर्यशिष्यन्त । ततो गर्दभः सम-भवस्द्रमाद्यत्र पाक्षस्तुलं भवति गर्दभस्थानमिव वतेत्याहुः। श्रू ४। ५ । १ । १ ॥

गर्भः एव वै गर्भो देवानां (यज्जु० २७ । १४॥) य एय (सूर्यः तपत्वेव द्वीद्धं सर्वं गृह्वात्येतनेद्धं सर्वं गृभीतम् । श० १४।१।४:२॥ ,, (यज्जु० २३ । ६४) प्रजा वै पश्चो गर्भः । श० १३ । २ । द्वा ५॥

(यञ्च० २२ । १८) प्रजा व पश्चा गमः। श० १३ । २ तै॰ ३ । ६ । ६ । ४ ॥

,, तस्मात्पराश्चो गर्भाः सम्भवन्ति प्रत्यश्चः प्रजायन्ते । तां ०१५ । ५ । १६ ॥

,, बायब्या गर्भा । तै०३।६।१७।५॥

,, पुरुष उ गर्भः। जै० उ० ३। ३६। ३॥

,, इन्द्रियं वै गर्भः। तै० १। = । ३।३॥

" वियुक्तपा इव हि गर्मा.। श० ४। ५। २। १२॥

,, स्यक्तासूलय इव हि गर्भाः। श०३।२।१।६॥

., उत्तानेव वे योनिर्गर्भ विभक्ति। श०३।२।१।२८॥

,, प्रामृता वे गर्भाः उस्त्रेनेव जरायुणेश । श० ३ । २ । १ । १६ ॥

,, यदा वै गर्भः समृक्षो भवति प्रजनेन वै स तर्दि प्रत्यकृति।

श्रु ४।५।२।३॥

गर्भे. यदा वै गर्भेः समृद्धो भवत्यथ दशमास्यः।श०४।५।२।४॥ " वरामास्या वाऽ अन्तमा गर्भो जाता जीवन्ति। श० ६।५।

१।६३॥

,, गर्भः समित्। श०६।६।२।१५॥

, संवत्सरो वाव गर्भाः पञ्चविक्षशः (यज्ञ०१४।२३) तस्य चतुर्विक्षशतिरर्धमासाः संवत्सर एव गर्भाः पञ्चविक्षशस्त-द्यसमाह गर्भा इति संवत्सरो ह त्रयोदशो मासो गर्भे भूत्व-ऽर्तृन्यविशति।श०=।४।१।१६॥

गवाशीः गवाशीर्जगती । तां० १२ । १ । २ ॥

गवंधुकाः यहस्य शीर्षच्छित्रस्य रस्रो न्यदारत्तत एता श्रोषधयो (गवेधुकाः ) जिल्लेरे। श०१४।१।२।१६॥

, यत्र वै सा देवता ( रुद्रः ) विस्नस्ताशयत्ततो गवेधुकाः समभवन्तस्वेनैवैनम् (रुद्रम् ) एतङ्गगेन स्वेन रसेन श्रीणाति (यजमानः )। श० ६। १। १। ॥॥

,, रौद्रो गावेधुकआकः। श०५।२।४।११,१३॥ मातुः गातुं वित्त्वेति यज्ञं वित्त्वेत्येचैतदाह। श०१।६।२।२⊏॥ ४।४।४।१३॥

गातुबिदः गातुबिदो हि देवाः। श० ४।४।४।१३॥ गाथा यद्ग्रह्मणः शमलमासीत् सा गाथा नाराशक्षस्यभवत्। तै०१॥ ३।२।६॥

" श्रोमित्यृचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया श्रोमिति वै दैवं तथेति मानुषम् । ऐ० ७ । १⊏ ॥

गानम् तस्मादु गायतां ना ऽश्रीयात्। मलेन ह्येते जीवन्ति । जै० उ० १। ५७। १॥

गायत्रपार्वम् (साम) अहर्वा एतद्वलीयत तहेवा गायत्रपार्थेन सम-तन्वक्ष्रस्तस्माद्वायत्रपार्श्वम् । तां० १४। ६। २६॥

गायत्रमू (साम) तमेतदेव ( गायत्रं ) साम गायत्रत्रायत । यद्वायत्रत्रायत वद्वायत्रस्य गायत्रत्वम् । जै० उ० ३ । ३८ । ४ ॥ गायत्रम् (साम) तस्य (महाव्रतस्य ) गायत्रभुः शिरः । तां० १६ । ११ । ११ ॥

" इमे वै लोका गायत्रम् (साम)। तां०७।१।१॥ गायत्री (कन्दः) सा हैषा (गायत्री) गयांस्तत्रे। प्राणा वै गयास्तत्र्वाणां-स्तत्रे तद्यक्र्यांस्तत्रे तस्माद्वायत्री नाम । श०१४। ६।१५।७॥

» गायत्री गायतेः स्तुतिकर्म्मणः । दे० ३ । २ ॥

,, गायतो मुखादुद्पतदिति ह ब्राह्मणम् । दे० ३ । ३ ॥

,, सेय७ सर्वा कृत्का मन्यमानागायद्यद्गायत्तस्मा-दियं (पृथिवी) गायत्री। श०६।१।१।१५॥

" या वै सा गायज्यासीदियं वै सा पृथिवी । श०१ । ४ । १ । ३४ ॥

इयमेव (पृथिवी) गायत्री । जै० उ० १। ५५ । ३॥

"**इयं (पृथि**वी) वैगायत्री । तां०७ ।३ ।११ ॥ १४ ।१ ।४ ॥

सा वै गायत्रीयं (पृथिषी) । श०१। ७। २। १५॥

., गायत्री बाऽ इयं (पृथिवी)। श० ४।३।४।६॥ ५।२।३।५॥

, पृथिन्यां विष्णुन्यंक्रिक्तः। गायत्रेण छुन्दसा ततो निर्मको यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विषाः। श०१। ६।३।१०॥

,, गायत्रो ऽयं (भू−)लोकः । कौ० ⊏। ६॥

, अयमेव (भूकोकः) गायत्री । तां० ७ । ३ । ६ ॥

,, गायत्रे ऽस्मिँक्कोके गायत्रो ऽयमक्रिरच्यूढ. । कौ० १४ । ३ ॥

" प्राणी गायत्री प्रजननम्। तां० १६। १४। ५॥ १६। १६। ७॥ १९। ५। ६॥ ५६। ७। ७॥

, प्राणो गायत्रं (साम) | तां०७।१।६॥७।३।७॥ , तत्राणो चै गायत्रम् । जै० उ०१।३७।७॥

,, प्रात्तो वैगायज्यः। की०१५।२॥१६।३॥१७।२॥

ायत्री (इन्दः) प्रास्तो ये गायत्री । श०६। ४। २। ५॥ प०३। ७॥ प्राणो गायत्री। श०६।२।१।२४॥६।६।२। 3) ७॥ १०।३।१।१॥ तां० ७ ।३।= ॥ १६। 11316 यो वै स प्राण एषा सा गायत्री। श॰ ७।५। ,, गायत्री वै प्रासः। शु० १।३।५।१५॥ ,, गायत्र उ वै प्राणः । कौ० = । ५ ॥ तै० ३ । ३ । 413H गायत्र: प्रांग:। तां० २०। १६। ५॥ ,, श्रक्तिर्वे गायत्री। शु०३ । ४ । १ । १६ ॥ ३ । ६ । ,, ४।१०॥६।६।२।७॥ गायत्री वाऽ शक्तिः। श०१।=।२।१३॥ " गायत्रो वा अग्निः। कौ०१।१॥३।२॥१।२॥ १६। छ।। तै० १। १। ५। ३॥ श्रद्भिर्गायत्रः। श०१६।१।१।१५॥ ,, गायत्रञ्जन्दा हाग्निः। तां० ७। ६। ४॥ गायत्रमग्नेश्कुन्दः। कौ० १०। ५॥ १४। २॥ २=।५॥ गायत्रं वाऽ अग्नेश्छन्दः। श०१।३।५।४॥ गायत्रञ्जन्दा ऋज्ञिः। तां० १६। ५। १६॥ यो वा अत्राग्निर्गायत्री स निदानेन । ग्रः १। =। २। १५॥ गायत्रो वे ब्राक्षशः। ऐ०१।२०॥ 34 गायत्रछन्दा वे ब्राह्मणः। तै० १।१।६।६॥ अहा हि गायत्री । तां० ११ । ११ । ६ ॥ ब्रह्म उ गायत्री । जै० उ०१ । १ । 🗆 ॥ ब्रह्म वै गायत्री। ऐ० ४। ११ ॥ कौ० ३। ५॥

> " महा गायत्री चत्रं त्रिष्टुप्। श्र०१।३।५।५॥ " गायत्री महावर्षसम्। तै० २१७।३।३।ता० ५।१।९॥

ब्रह्म गायत्री। शब्दी ३।५।४॥

```
[ गायत्री (१४८)
```

49

,,

गायत्री (इन्दः) तेजो वै शक्कवर्चसं गायत्री। ए०१।५, २८॥ गो० उ०५।५॥

, तेजो ब्रह्मवर्चसं गायत्री । कौ०१७।२,६॥ तां० १५।१।८॥ , तेजो वै गायत्री छन्दसाम्। तां०१५।१०।६॥

्र , तेजो वैगायत्री । गो० उ०५ । ३॥ तै०३ । ६ । ४ । ६ ॥

तेजस्। सै गायत्री प्रथतः त्रिरात्रं दाघार पदैर्द्वितीय-

मक्तरैस्तृतीयम्। तां० १०।५।३॥ ज्योतिर्वे गायत्री छुन्दसाम्। तां०१३।७।२॥ ज्योतिर्वे गायत्री।कौ०१७।६॥

दिविद्युतती वै गायत्री । तां० १२ । १ । २ ॥ गायज्येव भगः । गो० पू० ५ । १५ ॥

गायव्यव भगः। गा० पू०५ । १५ ॥ पते वाव झन्दसां वीर्य्यवत्तमे यद्वायत्री च त्रिष्टुप् च । तां० २० । १६ । ⊏ ॥

,, वीर्यं वै गायत्री । तां० ७ । ३ । १३ ॥ ,, वीर्यं गायत्री । शा० १ । ३ । ५ । १ । १ । १ । १ ॥

यातयामान्यन्यानि **छन्दा**धस्ययातयामा गायत्री। तां०१३।१०।१॥

शिरो गायत्री। ष०२।३॥ शिरो गायत्र्यः।श< =।६।२।३॥

गायत्र<sup>©</sup> हि शिरः । श० = । ६ । २ । ६ ॥ गायत्री छुन्दो ऽग्निदेवता शिरः । श० १० । ३ ।

, गायत्री छन्दा ऽग्निदेवता शिरः। श०१०।३। २।१॥ , मुखमेव गायत्री।कौ०११।२॥

, मुखंगायत्री।तां• ७।३।७॥ १४।५।२८॥ १६।२१।४॥

., गायत्री झन्दसां (मुख्यम् )। तां०६।१।६॥ ., अग्निर्हवाय राजन् गायत्रीमुखम् । जै० उ० ४। ८।२॥ गावत्री ( इन्दः ) यस्माङ्कायत्रमुकः प्रथमः (त्रिरात्रः ) तस्मादृद्धीं ऽग्निर्दीदाय । तां० १० । ५ । २ ॥

,, त्रिपदा गायत्री । तां० १० । ५ । ४ ॥

" ता वा पता गायज्यो यत्त्रिपदाः । तां० १६ । ११ । १० ॥

,, त्रिवृद्धै गायत्र्यास्तेजः। तां० १०। ५ । ४ ॥

" अष्टात्त्रा गायत्रो। पे०२।१७॥३।१२॥ की० ६।२॥१६।४॥तै०१।१।५।३॥ तां०६। ३।१३॥ जै० उ०१।१। ⊏॥ गो० प्०४।२४॥ गो० उ०३।१०॥

,, अञ्चलका वैगायत्री। श०६। ४।१।३६॥

" नवात्तरा वै गायत्र्यष्टी तानि यान्यन्वाह प्रणुषो नवमः।श०३।४।१।१५॥

, चतुर्विशत्यत्तरा वैगायत्री । **ए**०३।३६॥ **श**० ३।५।१।१०॥

" चतुर्विद्यत्यक्रागायत्री।कौ०१२।३॥जै०उ० १।१७।२॥

" गायत्री वै प्राची दिक्। श० = । ३।१।१२॥
" प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर्थं साम त्रिवृत्स्तोमो वसन्त ऋतुर्महा द्रविणम्। श० ५।४।
१।३॥

,, वसवस्त्वा पुरस्तादभिषिश्चन्तु गायत्रेण झन्दसा। तै०२।७।१५१५॥

वसवस्त्वा गायत्रेण छुन्द्सा संमृजन्तु । ता० १। २।७॥

,, वसवो गायत्रीं समभरन्। जै० उ०१। १ द्रा ४॥ ,, गायत्री वस्नां पत्नी। गो० उ०२। ६॥

" गायत्रं साम । जै॰ ड० १ । १ । ८ ॥

, गायत्रं वै रथन्तरम्। तां० ५।१।१५॥

" गायत्रं में रथन्तरं गायत्रस्नन्दः।तां० १५। १०। ६॥

```
[ गायत्री (१५०)
```

गायत्री (क्रन्दः) गायत्री वै रथन्तरस्य योनिः। तां० १५। १०। ५॥

,, या द्विका च गायत्री सा रेवती। तां० १६।५।२७॥

,, गायत्री वै रेवती। तां० १६।५।१६॥

,, गायत्रः सप्तदशस्तोमः। तां० ५।१।१५॥

,, गायत्रीमात्रो वै स्तोमः। कौ० १६। म॥

,, गायत्रो मैत्रावक्षः। तां० ५।१।१५॥

्र पूर्वार्घी वै यक्कस्य गायत्री। शब्दाप्र।१।१०॥ ६।६।४।२०॥ .. यक्को वैगायत्री। शब्दा २।४।२०॥

, गायत्रो यक्षः। गो० पु० ४ । २४ ॥ , गायत्रो यक्षः। गो० पु० ४ । २४ ॥ , गायत्रं वे प्रातःसवनम्। पे० ६ । २, ६ ॥ ष० १ । ४ ॥ तां० ६ । ३ । ११ ॥

,, गायत्रम्यातस्सवनम्। जै० उ० ४।२।२॥ ,, गायत्र हि प्रातःस्यनम्। गो० उ० ३।१६॥ ,, गायत्रो वै पुरुषः। ए० ४।३॥

, गायत्राः पश्चादः । तै०३।२।१।१॥ , पतिद्धि (गायत्री ) छन्दः क्राशिष्ठम् । श०६। २।३।८॥

, इमे वै लोका गायत्री । तां० १५ । १० । ६ । , गायत्र्या वे देवा इमान् लोकान् न्याप्नुवन् ।तां०१६। १४ । ४ ॥

, प्या वै गायत्री पत्तिणी चचुष्मती ज्योतिष्मती भास्वती यद् द्वादशाहस्तस्य यावभितो ऽतिरात्री तौ पत्ती यावन्तराग्निष्टोमी ते चचुषी ये ऽष्टी मध्य उक्थ्याः स झात्मा। प्रे ४। २३॥

, तर्दे कनिष्ठं छन्दः सद् गायत्रती प्रथमा छन्दसां युज्यते तदु तद्वीयेंग्रैव यच्छ्येनो भृत्वा दिवः सोम-माहरत्। श०१। = । २।१०॥

,, यद्रायत्री श्वेनो भूत्वा दिवः सोममाहरचेन सा श्येनः। शु॰ ३ । ४ । १ । १२ ॥

गायत्री ( इन्दः ) तृतीयस्यामितो दिषि सोम आसीत् । तं गायत्र्या-हरत्। तै०१।१।३।२०॥३।२।१।१॥ सा गायत्री समिद्धान्यानि छुन्दार्थसि समिन्धे। ,, शा०१।३।४।६॥ गायत्री वाब सर्घाणि छन्दार्थसि। तां० ६। ४।४॥ सा गायत्री गाथया उपुनोता। औ०उ० १। ५७। १॥ या घौः सा ऽनुमतिः सो एव गायशी। ऐ० ३। ४⊏॥ गायज्या वै देवाः पाप्मानं शमलमपान्नत । ऐ० २ । १७॥ गारम् (साम) इदं वसो सुतमन्ध इति गारमेतेन वै गर इन्द्रमप्रीणा-त्वीत प्यास्यैतेनेन्द्रो भवति । तां० ६ । २ । १६ ॥ गाईपत्य (श्रिप्तः) ऋग्वेदाद्गईपत्यः (श्रजायत)। प० ४। १॥ ग्रहा वै गार्हपत्यः। श०१।१।१।१८॥१।८। 3 | 8= || 2 | 8 | 8 | 9 || 9 || 8 | 5 | 8 | 2 || जाया गार्हपत्यः । ऐ० = । २४ ॥ प्रजापतिर्वे गाईपत्यः । कौ० २७ । ४ ॥ अर्थेप एव गाईपत्यां यमो राजा । श०२।३। 21211 झन्नं वै गाईपत्यः । श० = । ६ । ३ । ५ ॥ ,, कर्मेति गार्हपत्यः । जै० उ० ४ । २६ । १५ ॥ श्रयं वै (भू-)सोको गाईपत्यः। श०७।१।१। 10 ह ॥ = । ६ । ३ । १४ ॥ प० १ । ५ ॥ यद्वाईपत्यं (उपतिष्ठते) पृथिचीं तद ( उपतिष्ठते )। ,, शा २ । ३ । ४ । ३६ ॥ प्राणोदानावेवाहवनीयध्य गाईपत्यश्च। शुः २।२। 99 २। १=॥

, यजमानदेवत्यो वै गाईपत्यः। श्र०२।३।२।६॥ , यहाईपत्यं (उपतिष्ठते ) पुरुषांस्तद्याचते । श्र०२। ३।४।३२॥ य इहाहीयत स गाईपत्यः। श्र०१।७।३।२२॥

अपलो वै गाईपत्यः। कौ०२।१॥

गाईपत्यो वा अग्नेर्योनिः। तै०१।४।७।४॥

गाईपत्या चितिः योनिर्वे गार्हणत्या चितिः। श०७।१।१।८॥ ८।६।८॥

गिरऋन्दः (यजु॰ १४।५) श्रन्तं वै गिरश्छन्दः । श० ६ १५ । २ ।५ ॥ गिरिः तस्य ( वृत्रस्य ) यतच्छरीरं यहिरयो यदश्मानः । श० ३ । ४ ।

मार्मामाहासारासारापार्पा

गिर्वा**इन्द्रो से गिर्धा**। शु०३।६।१।२४॥ मी: (यजु०१२।६८) चाग्येगीः। शु०७।२।२।५॥

,, विशो गिरः। श०३।६।१।२४॥

गुग्गुत तस्य ( भ्रग्नेः ) यन्माॐसमासीत्तद् गुग्गुझ्वभवद् । तां० २४।१३।५॥ ("गुल्गुलु" शम्दमपि पश्यत)

गुदः प्राणो वै गुदः। श०३। =।४।३॥

गुम्गुलु मार्थःसर्थः दैवास्य (अग्नेः) गुरुगुलु । श०३।५।२।१६॥ ("गुम्गुलु" शब्दमपि पश्यत)

ग्रहें: (सामविशेषः) गौपायनानां वै सत्रमासीनानां किरातकुल्यावसुर-माये अन्तःपरिध्यसून् प्राकिरतान्ते उने त्वक्रो अन्तम इत्यभ्रिमुणसीद्धंस्तेनासूनस्पृणवधंस्त-द्वाव ते तर्ह्यकामयंत कामसनि साम गुईः काम-

ह्राव ते तहोकामयंत कामसनि साम गुईः काम-मेवैतेनावरुन्धे। तां० १३। १२। ५॥

गृभीतः (यज् १७ । ४५) गृभीत इति धारित इत्येतत्। श०६।२।

गृहपतिः श्रसाचेव गृहपतिर्यो ऽसौ (सूर्यः) तपत्येव (सूर्यः) हि गृहाणां पतिस्तस्यर्तव एव गृहाः। कौ० २७। ५॥

, असी वै गृहपतियों ऽसी (सूर्यः) तपत्येष ( सूर्यः ) पति ऋं-तको गृहाः । पे० ५ । २५ ॥

" अयं वै (पृथिवी-)लोको गृहपतिः। श०१२। १।१।१॥ गो०पू० ४।१॥

, अथ यद्प्ति गृहपतिमन्ततो यजति । कौ० ३ । ६॥

, अग्निर्गृहपतिरिति हैक आहुः सो ऽस्य लोकस्य (पृथिवयाः) गृहपठिः। पे० ५ । २५ ॥

,, तप ब्रासीक् ग्रह्मितः। तै० ३।१२।६।३॥

म्हपतिः <mark>यायुर्गृहपतिरिति हैक ग्राहुः सोउन्तरिह्यस्य लोकस्य गृह</mark>-पतिः । ये० ५ । २५ ॥

गृहमेथीयः पुष्टिकम्भं वा पतचढ् गृहमेधीयः। कौ० ५।५॥

" पुष्टिकर्स्म वै गृहसेश्वीयः। गो० उ०। १। २३॥

एहाः **गृहा वै प्रतिष्ठा ।**्वा० १ । १ । १ । १ । १ । ९ । ३ । १ ६ ॥ २ । ४ । १ । ७ ॥

- ,, शृहा वै प्रतिष्ठा सूक्तम् । ए० ३। २४॥
- ,, गृहा वै सूक्तम्। गो० उ० ३। २१, २२॥
- ,, गृहाः सूक्तमा पे० ३। २३॥
- "गृहावैदुर्याः । ऐ०१।१३॥ द्या०१।१।२।२२॥३।३। ४।३०॥
- ,, ऋदतवो गृहाः। ये०५। २५॥
- गोऽन्नायुषी (स्तोमी) भ्रथ यद्गोऽआयुषी उपयन्ति । मिन्नावरुणावेव देवते यजन्ते । श०१२।१।३।१६॥
  - , प्राणापानी व गोआयुषी।कौ०२६।२॥
  - , द्याचापृथिवी वै गोआयुषी । कौ० २६। २॥
  - ,, अहोरात्रे वै मोआयुषी । कौ० २६.। २॥
  - " यदेवेदं द्वितीयमहर्यच तृतीयमेते वा उगी-आयुषी। की० २६। २॥

गोजाः एष (सूर्यः) वै गोजाः । ऐ० ४ । २०॥

गोधृमाः यत्पद्मभ्यः (तेजो ऽस्नवत्) ते गोधूमाः (अभवन्)। श० १२।७।१।२॥

" सो ऽयं (पुरुषः ) भ्रत्वगेते वै पुरुषस्यौधषीनां नेदिग्रनमां यहोधुमास्तेषां न त्वगस्ति । श० ५ । २ । १ । ६ ॥

गोपा: (यजु०३७।१७) एव वै गोपा य एव ( सूर्यः ) तपत्येव कीद १०

सर्व गोपायति। श० १४। १। ४। ६॥

प्राणो व गोपाः । स हीदं सर्वमनिपद्यमानो गोपायति । जै० उ० ३ । ३७ । २ ॥

» (ऋद०२।<६।२॥) इन्द्रो तै गोपाः। ऐ० ६।१०॥ गो० उ०२।२०॥ ४ ियाः (१५४)

गीपाः (ऋ॰ २।६।२) ध्रक्तिं देवानां गोपाः(=गोप्ता)। पे०१।२८॥ गोमृगः पश्चते वै गोमृगः। तै०३।६।११।३॥

गोधोमातिरात्रः (ऋतुः) गवा (गोष्टोमातिरात्रण) वै देवा असुरानेभ्यो स्रोकेभ्योनुदन्त । तां०२०।७।१॥

गोसवः (क्रतः) अधिव गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः । तां० १८। १३। १॥ गौः इमे वै लोका गौर्यद्धि किं च गच्छतीमांस्तछोकान् गच्छति। श० ६। १। २। ३४॥

"इसे होका गौः। श०६।५।२।१७॥ "अयम्मध्यमो (होकः = अन्तरिक्षम्) गौः। तां० ४।१।७॥

,, अन्तरिक्षं गौः । ऐ० ४ । १५ ॥ ,, गायो वर आदित्याः । ऐ० ४ । १७ ॥

,, माको का आदित्याः । ए० ४ । १७॥ ,, अन्नमु गौः । ११० ७ । ५ । २ । १९॥

,, असंवेगीः। नै०३।९।८।३॥ ,, अस्र छे हि गीः। श०४।३।४।२५॥ जै० उ०३।३।१३॥ २०२२ (चीः) के को को के स्ट्रिक्ट स्टूबर्स के बेसेंस् (गीः)

, यहां होवेयं (गीः) नो हाने गोर्यक्षस्तायते ऽद्धि होवेयं (गीः) यद्धि किं चार्कगौरेव तदिति। श०२।२।४।१३॥ .. यहां वै गीः। त०३।९।८।३॥

"यक्काव गाः। तण्या राष्ट्राया २ ॥ "(प्रज्ञापतिः) प्राणाङ्गम् (निरमिमीतः) । घा० ७। ५। २। ६॥ "प्राणी हि गोः । घा० ७ । ३ । ७ । २५॥

,, इन्द्रियं वे वीर्ये गावः । द्या० ५ । ४ । ३ । १०॥ ,, मुखादेवास्य वसमञ्जवत् । स गौः पशुरभवद्दवभः । द्या०१२ ।

७।१।४॥ ,, इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते प्रदिति सरस्वति महि विश्वति । यता तेऽमध्ये (देवत्रा) नामानि । २०४।४।८।१०॥

,, इदा दि गीः। इर०२।३।४।३४॥१४।२।१।७॥

, सरस्वती (यजु०३८।२) हि गौः। श॰ १४।२।१।७॥ , महाइति ह वाऽ एतासामेकं नाम यहचाम्। श०१।२।१। २२॥३।१।३।६॥

,, या गौः सा सिनीवाछी सो एव जगती। ऐ० ३। ४८॥

" विराइ (बजु॰ १३। ४३) व गीः । श० ७। ५। २। १६॥

- गीः बिराजो था एतद्रुपं यहाः। तां० ४। ६। ३॥
- "गौर्वे सापैराज्ञी। की० २७। ४॥
- ,, साहस्रो बाऽ एष शतधार उत्सः (यञ्ज० १३ । ४९) यहाैः । श० ७। ५। २। ३४॥
- "स हैप सोमो ऽजस्तो (यजु०१३।४३) यहाः। श०७।५। २।१९॥
- "गौर्वे स्वयः। तै०३।३।५।४॥
- ,, गौर्हि देवानां मनोता। पे० २। १०॥
- ,, गौर्वे देवानां मनोता । कौ०१०। ६॥
- ,, वैश्वदेखी वै गौः । गो० उ० ३ । १६ ॥
- , माता रुद्राणां दुहिता वसुनार्थं स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र तु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिनि विधिए। मं०२। ८।१५॥
- ,, यहौस्तेन रौद्री । श० ५ । २ । ४ । १३ ॥
- ,, रौद्री वै गोः ।तै०२।२।५।२॥
- , आरनेयो वैगौः। श०७। ५। २। १६॥
- ,, गौर्वाऽ इद्७ सर्वे विभित्ति । श०३ । १ । २ ; १५ ॥
- ,, महांस्त्वेव गोर्मिहमेत्यध्वर्युः (ब्राह) ॥ गोर्थे प्रतिधुक् । तस्यै श्रतं तस्यै शरस्तस्यै द्धि तस्यै मस्तु तस्याऽ ब्रातञ्चनं तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्याऽ ब्रामिक्षा तस्यै वाजिनम् । श्राः ३ । ३ । ३ । ३ । १ ॥
- ,, मनुष्याणाक्ष् होतासु (गोषु श्वीरद्ध्यादिविषयाः) कामाः प्रविद्याः। श०२।३।४।३४॥
- ,, सर्वस्य वै गावः प्रेमाणं सर्वस्य बारुतां गताः। पे० ४। १७॥
- " अपश्वतो वा पते। यदजावयश्चारएयाश्च। पते वै सर्व्ये पश्वः। यद्रव्या इति। तै० ३। ६।६।२॥
- ,, नैते सर्वे पश्चो यद्जावयश्चारण्याश्चेते वै सर्वे पश्चो यहन्या इति। श०१३।३।२।३॥
- ,, तस्मादाहुर्गादः कुरुषस्य कपमिति । श्र० १२ । ६ । १ । ४ ॥

- गीः नो हान्ते गार्नम्नः स्यात्। बेद ह गीरहमस्य त्वचं विभर्मीति सा विभ्यती त्रसति त्वचं मऽ श्रादास्यतऽ इति तस्मातु गाचः सु-वाससमुपैव निश्चयन्ते। श०३।१।२।१७॥
- सा या बभूः पिक्नाक्षी (गौः)। सा सोमक्रयएयथ या रोहिणी सा व। त्रीमी यामिद् १० राजा संत्रामं जित्वोदाकुरुते ऽथ या रो-हिणी श्येताक्षी सा पितृदेवत्या यामिदं पितृभ्यो झन्ति। श्र० ३।३।१।१४॥
- , पर्त्रिशत्वदाना गौः। गो० पू० ३। १⊏ ॥ ४।१२ ॥
- " तस्मादु संवत्सरऽ पव स्त्री वा गीर्घा वडवा वा विजायते। शु० ११।१।६।२॥
- ,, भाष्रयणपात्रमुक्थ्यपात्रमादित्यपात्रमेतान्येवानु गावः प्रज्ञा-यन्ते । श० ४ । ५ । ५ । ⊏ ॥
- "गां चाजं च द्विणत एतस्यां तिह्रियेतौ पश्च द्धाति तस्मादे-तस्यां दिश्येतौ पश्चभृयिष्टौ। श० ७। ५। १। १६॥ (धेनुशस्द-मिष पश्यत)
- गीः (एकाइ.) यद्वे तद्वा असुरानेभ्यो स्रोकेभ्यो गोवयक् (गुप्तां-स्तिरोहितान् कुर्व्विति सायकः)स्तद्वोर्गेत्वम् । तां० १६।२।३॥
  - "गवा वै दंवा श्रद्धरानेभ्यो लोकेभ्यो ऽनुदन्तेभ्यो लोकेभ्यो श्रातृब्यन्तुद्ते य एवं वेद । तां० १६। २। १॥
- गीहवम् (साम) अग्निरकामयतान्नादः स्यामिति स तपोऽतप्यत स पतद्रौङ्गयमपश्यक्तेनाश्चादो ऽभवद्यद्ग्नं वित्वा (विस्वा) गई द्यदगङ्ग्यसद्रौङ्गवस्य गौङ्गवत्वम् । तां० १४।३।१६॥
- अभाग्यस्थाबरुध्यै गौक्तयं क्रियते। तां०१४। ३। १६॥ गौतमम् (साम) स्वर्गाक्षोकात्र च्यवते (गौतमेन साम्रा) तुष्टुवानः। तां०११।५। २२॥
- गौरीवितम् (साम) गौरीवितिः (ऋषिविशेषः) वा एतच्छाकयो ब्रह्मणो ऽतिरिक्तमपश्यस्य गौरीवितमसवत्। तां० १२ । ५ । १४ ॥ १२ । १३ । १० ॥

गौरीवितम् (साम) अतिरिक्तं मौरीविकम् । ता॰ १८ । ६। १८॥

,, अतिरिक्तं वै गौरिवीतम्। तै०१।४।५।२॥

"देवा वै वाचं व्यभजन्त तस्याः (धाचः) यो रस्रो ऽत्य-रिच्यत तद्रौरीवितमभवत्। तां २५१७।१॥

,, ब्रह्म यहेदा व्यकुर्व्वत ततो यव्तिरिच्यत तहौरीवितमः भवत् । तां० ६ । २ । ३ ॥

,, प्रव इन्द्राय मादनमिति गौरीवितम् । तां० ६। २। २॥

,, वृषा चा पतद्वाजिसाम (गौरीवितम् )। वृषमो रेतोधा अद्य स्तुवन्ति श्वः प्रजायते । तां०११।५। १६॥

,, पतद्वे यश्वस्य श्वस्तनं यद्गौरीवितम् । तां०५।७।५॥ १५।६।७॥

ते जो वै ब्रह्मवर्चसं गौरीवीतम् । ए० ४।२॥

गौपृक्तम् (साम) गौपृक्तिश्चाश्वस्किश्च बहु प्रतिगृह्य गरिगरावभन्येतां तावेते सामनी अपश्यतां ताभ्यां गरिशराज्याताम्। तां० १६। ४। १०॥

ग्नाः क्रुन्दाक्कि वै ग्नाश्कुन्दोभिहि स्वर्गे लोकं गच्छन्ति। श०६। ५ । ४ । ७ ॥

प्रन्थिः वरुगयो वै प्रन्थिः। श०१।३।१।१६॥

,, वरुग्यो हि प्रन्थिः। श०५।२।५।१७॥

गृह: यद् गृह्वाति तस्माद्रहः। शः १०।१।१।५॥

,, अर्थ प्रहान्गृह्वाति । श०४।५।६।३॥

,, तं (सोमं) अन्नन्। तस्य यशो व्यग्रह्वतः। ते प्रदा अभवन्। तह-द्वाणां प्रदत्वम्। तै०२।२।=।६॥

,, तब्बदेनं पात्रेर्क्यगृह्वत तस्माद्रहा नाम । श० ४ । १ । ३ । ५ ॥

., (प्रजापितः) तौ (दर्शपूर्णमासौ) प्रहेणागृहात्। तद्गृहस्य प्रह-त्वम्।तै०२।२।२।१॥

, यद्वित्तं (यक्षं) प्रदैर्व्यगृद्धत तद्र्हाणां प्रहत्वम् । ए० ३ । ६ ॥

" तान् पुरस्तात् पवित्रस्य स्वयुद्धात् ते श्रद्दा सभवन् । तङ्गहासां श्रद्धत्वम् । तै०१।४।१।१॥ गृहः ते (देवाः) सीममन्वविन्द्रव् । तमञ्जन् । तस्य यथाभिवायं त-नुर्व्यगुद्धत । ते प्रहा अभवन् । तहहानां प्रहत्वम् । तै० १।३।१।२॥ एष वै प्रदः। य एष (सूर्यः) तपति येनेमाः सर्वाः प्रजा गृही-ताः।श्र० ४।६।५।१॥

अप्टी प्रदाः (प्राणः, जिह्ना, वाक्, चत्तुः, श्रोत्रम्, मनः, हस्तौ, त्वक्)। शा० १४।६।२।१॥

प्राचा वे प्रहाः। श॰ ४।२।४।१३॥४।५।६।३॥

**असमेव प्रहः। अन्तेन हीद् १७ सर्वं गृहीतम्। श० ४। ६ ५। ४॥** 

नामैव प्रहः। नाम्ना हीद्क सर्वे गृहीतम् । श० ४ ६ । ५ । ३ ॥

बागेव प्रदः। बाचाहीव १७ सर्वं गृहोतम् । शु०४। ६। ५। २॥

ब्रह्मानि वे ब्रहाः। शु० ४। ५ । ६ । ११ ॥

साम प्रहः। शः ४।२।३।७॥

प्रामणीः वैश्यो वै प्रामणीः । श० ५ । ३ । १ । ६ ॥ प्रावस्तोत्रीया मनो थे प्रावस्तोत्रीया । ऐ०६।२॥

प्रावाखः (यजु० ३८ । १५) प्राणा ये ग्रावाणः । श०१४ । २ । २ । ३३॥

बज्रो वै प्रावा। श्र० ११। ५। ६। ७॥

पश्चों चै प्रावास:। तां० ह। ह। १३॥

विद्धे प्राधानः । तां०६।६।१॥

विशो प्रावागः। श०३।६।३।३॥

जागता वै प्रावासः। कौ० २६। १॥

बाईता ब्रावासः। श०१२। =।२।१४॥

मारुता (≈मरुद्देषत्याः) वै प्रावागुः तां० ६। ६। १४॥

विद्वार्थसो हि प्राचागः। श०३।६।

यदि प्रावाषिशोर्यते पशुभिर्यज्ञमानी व्यु ध्यते । तां० ६ । ६ । १३॥

यं द्विष्याद्विमुखान् म्राज्नः कृत्वेद्महम् 22 मुष्यायसम्मुष्याः पुत्रममुखा

ऽमुष्पादमाचाविषदामीति

पवैनमन्नाद्यन्निकहति । तां०६।६।२॥

प्रीवाः प्रीचा उच्चित्तः। शाः च। ६। २। ११॥

उष्णिक् छुन्दः सवितः देवता प्रीवाः । श० १० । ३ । २ । २ ॥ ( यबस्य ) प्रीवा उपसदः । ऐ० १ । २५ ॥

श्रीवा वै यहस्योपसदः। श०३।४।४।१॥

, भीवाः पञ्चदशः । चतुर्दशः वाऽ एतासां करकराणि वीर्यः पञ्चदशं तस्मादेताभिरणवीभिः सतीभिर्गुरुं भार७ हरति । शुरु १२ । २ । ४ । १० ॥

प्रीवाः पञ्चदशश्चतुर्दश होवैतस्यां करूकराणि भवन्ति वीर्थं पञ्चदशम् । तस्मादाभिरण्वीभिः सतीभिर्गुरु भारं हरति । गो० पु० ५ । ३ ॥

श्रीष्मः (ऋतुः) एतौ (शुक्तश्च शुचिश्च) एव ग्रैष्मौ (मासौ) स यदेतयोर्बलिष्ठं तपति तेनो हैतौ शुक्तश्च शुचिश्च। श्र० ४।३।१।१५॥

,, तस्य (वायोः ) रधस्वनश्च रथेचित्रश्च (यज्जु० १५। १५) सेनानीग्रामस्याविति ग्रैप्मी तावृत् । श० ८।

६।१।१७॥

,, अनिरुक्त ऋत्नां ग्रीप्मः। जै० उ०१।३५।३॥ ,, यत्स्तनयति तद् ग्रीष्मस्य ( रूपम् )।श० २।२।३⊫॥

, त्रीष्म एव महः। गो० पू० ५। १५॥

, श्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्धाः पञ्चदशे स्तुतम्। वृहता यशसा बलम् । हविरिन्द्रे वया द्धुः । तै० २।६। १६।१॥

, तस्मात्त्वत्रियो शीषाऽ आद्धीत त्रत्र छ हि शीषाः। श०२।१।३।५॥

ष्रीष्मो **वै राजन्यस्यर्तुः । तै०१।१।२।७॥** 

(राजन्यस्य ) ग्रीष्म भ्रहतुः। तां० ६।१। म ॥

,, ब्रीष्मः (संवत्सरस्य ) दक्तिणः वक्तः । तै० ३ । ११ । १० । ३ ॥ [ भृतम्

,,

( 250 )

पीष्मः प्रीष्मो ऽध्वर्युस्ततः इष वै प्रीष्मस्तप्तमिवाध्वर्युर्निष्का-मति । शु०११ । २ । ३२ ॥

, तनुनपातं यजित प्रीष्मभेव, ग्रीष्मो हितम्बं तपति। कौ०३।४॥

" प्रीप्भो वै तनूनपाद श्रीष्मो ह्यासां प्राजानां तनूस्तपति।
श्र १ । १ । ३ । १० ॥

, पङ्किरैन्द्रैः (पशुभिः ) ग्रीष्मे (यजते )। श०१३।५। ४। श=॥

,, (प्रजापितः) ग्रीष्मम्प्रस्तावं (म्नकारोत्)।जै० उ० १।१२।७॥

न्नीष्मः प्रस्तावः । ष० ३ । १ ॥

# **(** ${\bf q}$ )

धर्मै: तद्यद् ( ख्रिञ्जं विष्णोशिशरः ) घृङ्ङिङत्यपतत्तस्माद् धर्मः । श.० १४ । १ । १ । १० ॥

,, अस्य (अपनेः) पवैतानि ( घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) नामानि । शु० ६ । ४ । २ । २५ ॥

,, असिवैं धर्मः । श०११।६।२।२॥

,. तन्न इव वै घर्मः । शा० १४ । ३ । १ । ३३ ॥

,, आदित्यो वैधर्मः । श०११ । ६ । २ । २ ॥

,, (यज्ञु०१६।५०) श्रसी वाऽ श्रादित्यो धर्मः । श०६।४। २।१६॥

, अपसी वै घर्मो यो ऽसी (सूर्यः) तपति । की० २ । १ ॥

" एप वै धर्मो य एप (स्र्यः ) तपति । श०१४।१।३।१७॥

, देवमिथुनं वा एतद् यद् घर्मः। गो० उ० २। ६॥

" तदेतदेविमथुनं यद् घर्मः स यो घर्मस्तिच्छिश्नम् । ऐ०१। २२॥

वृतम घृतं (=घनीभूतं सर्पिः) मनुष्याणाम् (सुरिभ)। ऐ० १। ३॥

,, अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः। मं २२।६। १५।

"तेजो बा एतत्पग्रनां यद् घृतम्। ऐ० =। २०॥

" आक्नेयं वै भृतम्। श०७। ४। १। ४१॥ ६। २। २। ३॥

#### (१६१) घोरः (श्रान्त्रिरसः)]

प्रतम् **एतम् अभोः त्रियं धाम यद् मृतम्** । तै०१।१।६।६॥१। ४।४।४॥

- ,, घृतभाजना द्यादित्याः। श०६।६।१।११॥
- 🥠 घृतं वे देवानां फाएटं मनुष्यासाम् । श०३।१।३। = 💵
- , धृतं वै देवा वजं इत्वा सोममन्नन्।गो० उ० २।४॥
- ,, देववतं वै घृतम्। तां० १ = । २ । ६ ॥
- ., बहुदेवत्यं वे घृतम् । कौ०२० । ४॥
- ,, सर्वदेवत्यं वै घृतम्। कौ० २१। ४॥
- " (यज्जु०१७। ७६), रेतो वै घृतम्। श०६। २। ३। ४४॥
- ., रेतःसिकिर्वै घृतम्। कौ०१६।५॥
- ,, उल्बंघृतम्। शा०६।६।२।१५॥.
- ,, घृतमन्तरिक्तस्य (इ.पम्)। शञ्ज।५।१।३॥
- " एतद्वै प्रत्यताद्यञ्जरूपं यद् घृतम् । श० १२ । ८ । २ । १५ ॥
- - ,, (घृतमञ्जिति प्राप्तोतीति घृताचीति सायणः) घृताच्यसि जुहू-नीझा (यज्ज०११ १६ ॥ ) । श०१ । ३ । ४ । १४ ॥
  - " घृताच्यस्युपभृत्रासा । श० १ । ३ । ४ । १४ ॥
  - ,, घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना। श०१।३।४।१४॥
  - " (यज्ञ०१५।१८) स्नम्बृताची। श०६।६।१।१६॥
  - , (यज्ञ०१७।५६) स विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीरिति स्रचश्चै-तक्षेत्रीक्षाह ( घृताची=स्रक्)। श०६।२।३।१७॥
- घोरः (प्राक्षिरसः) त आदित्या (अग्नि) ऊखुरथास्माकमच सुत्या तेषां नस्त्वमेव होतासि वृहस्पतिर्श्रह्मायास्य उद्गाता घोर आद्विरसो ऽध्वर्युरिति (तद्वतद् घोर आद्विरसः कृष्णा- य देवकीपुत्रायोक्कोषाच । छान्दोग्योपनिषदि ३।१७।६)।को० ३०।६॥
  - ,, घोर श्राङ्गिरसो ऽष्टर्युः । (सोमस्य वैष्णवस्य ग्रा-ङ्गिरसोवेदोवेदः सो ऽयभिति घोरं क्लिहेत्-श्राङ्गायन-

श्रीतस्त्रे १६। २। १२॥ तधैव-आश्वलायनश्रीतस्त्रे १०।७।४॥)। कौ० ३०।६॥

(च)

वक्रम् बक्रो से बक्रम्। तै० १। ४। ४। १०॥

वज्ञः चजुर्वा श्वतं तस्माधतरो विवदमानयोराहाहमनुष्ठया चजुषा-दर्शमिति तस्य अइधति । ऐ० १ । ४० ॥

- "सत्यं वै चकुः सत्य<sup>13</sup> हि वै चकुस्तस्माद्यदिदानीं हो विवद-मानावेयातामहमदर्शमहमश्रीपमिति य एव ब्र्यादहमदर्शमिति तस्माऽ एव भ्रह्ण्याम । श०१।३।१।२०॥
- " पतद वै प्रनुष्येषु सत्यं निश्चितं यश्वक्तुः। ऐ०१।६॥
- , **पतन्नै मनुष्येषु सन्यं यश्च**तुः । गो० उ० २ । २३ ॥
- ,, सत्यं वे चक्तुः। श्र० ४। २। १। २६॥
- ,, चचुर्वे सत्यम्। तै०३।३।५।२॥
- ,, चजुर्निवित्। जै० उ० ३।४।३॥
- , तस्मादेकं सब्बहुईधा। ए० २। ३२॥
- ,, त्रिवृद्धे चकुः शुक्कं रूप्णं लोहितमिति । कौ० ३ । ५ ॥
- ,, तस्माद् विरूपं चलुः कृष्णमन्यच्छुक्रमन्यत्। प० २ । २ ॥
- ,, चकुर्हद्ये (भितम्)। तै०३।१०। 🗕 । ५॥
- ,, शश्वद्ध वै रेतसः सिकस्य चकुर्याऽएव प्रथमे सम्भवतः । श० ४।२।१।र⊏॥
- ., 👅 चुः पुरुषस्य मथमं सम्भवतः सम्भवति। पे० ३। २॥
- ,, बचुर्वे रुक्। शु०६। ३।३।११॥
- ,, अत्वै विचन्नणं चन्नुषा हि विपश्यति । की० ७। ३॥
- " चकुर्वे विचन्नगं वि हानेन पश्यतीति। पे० १।६॥
- " यच्चकुः स बृहस्पतिः। गो० उ० ४। ११॥
- " चतुर्वे जमदक्षिर्द्भविः (यज्ञु०१३।५६) यदेनेन जगत्पश्य-त्ययो मञ्जते तस्माचतुर्जमदक्षिर्द्भविः। श० = ११।२।३॥
- " बचुन वे रीहिसी (पुरोडाशी)। श०१४।२।१।५॥
- " चजुर्मेत्रायरुगः। कौ० १३। ५॥
- ,, **चकुका मनका मैत्रा**चरुसः। ऐ०२। २६॥

बत्तुः चत्तुरध्वर्य्युः। गो० उ० ५। ४॥

- , चचुर्वे यहस्याध्यर्भः। श०१४।६।१।६॥
- ,, चक्करेबोद्राता। गो० पू० २। १० (११)॥
- ,, चलुर्बह्या। तै०२।१।५।९॥
- , चचुर्वे ब्रह्म। श०१४।६।१०।=॥
- , चतुर्वहा। गो० पू० २ । १० (११) ॥
- ,, चक्तुर्देवः। गो० पू० २। १० (११)॥
- " यद्वै चचुस्तद्विरएयम्। गो० पू० २। २१॥
- "सूर्यों मे चचुषि श्रितः। तै०३।१०। ⊏।५॥
- ,, चतुरादित्यः। जै० उ० ३।२।७॥
- "तचत्त्रबतुरादित्यस्सः। जै० उ० १। २८। ७॥
- "यत्त्रश्रासीस द्यादित्यः। श०१०।३।३।७॥
- , अर्कश्चन्त्रस्तदसौ सूर्याः। तै०१।१।७।२॥
- ,, चत्तुर्वाऽ अपां त्रयस्तत्र हि सर्वदैवापः त्तियन्ति । श० ७ । ५।२।५४॥
- ,, चसुरेव चरखं चसुषा स्रयमात्मा चरति ।श०१०।३।५।७॥
- " चकुरुष्णिक्। श०१०।३।१।१॥
- , त्रेष्ट्रमं चकुः। तां० २०। १६। ५॥
- ., चकुर्वे प्रतिष्ठा। श०१४। ६। २। ३॥
- ,, चचुर्वाव साम्रो ऽपचितिः। जै० उ०१। ३६।५॥
- ,, चक्कर्यशः।**श**०१२।३।४।१०॥
- ,, चजुरेव यशः । गो० प्० ५ । १५॥
- चतुःक्षितिः (यजु०३ = । २०) एष वै चतुःस्रक्तिर्य एष (सूर्यः) तपति दिशो ह्येतस्य स्रक्तयः । श० १४ । ३ ।

१ । १७॥

चतुरुत्तराणि इन्दासि पश्चवो वै चतुरुत्तराणि छन्दाॐसि । तां० ४ । ४ ॥

बतुर्थम् यद्वे चतुर्थं तत्तुरीयम् । श० ४।१।३।१४॥५।३।४। १३॥१४।⊏।१५।४॥ नतुर्थमदः वैदाजं हि चतुर्थमदः। कौ० २६।५॥

श्वानुष्ममेतव्हर्यवनुर्थम् । तां० १२ । = । = ॥ १२ । ६ । ६॥

जनद्वद्वा पतवहर्यभात्र्यमन्नाद्यञ्जनयति विराजञ्जनयत्येकवि-श्रांशस्तोमश्रानयति । तां० १२ । ७ । ६ ॥ १२ । = । २ ॥

श्रायतभिव वै चतुर्थमहः। तां० १२।१०।१॥

चतुर्थी चितिः यश एव चतुर्थी चितिः । श॰ = , ७ । ४ । १५ ॥

यद्ध्वे मध्याद्वाचीनं व्रीतः स्यस्तचतुर्थी चितिः । श्र० = 10181 स्१॥

वतुर्विशः (स्तोमः) चतुर्विशःश एव स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवर्धः साय। तां० १५। ११। १६॥

> तेजश्चतुर्विश स्तोमानाम् । तां० १५ । १० । ६ ॥ चतुर्विशो वै संबत्सरी ऽन्नं पञ्चविश्रम् । तां० 812141

" योनिश्चतुर्विशः 'शब्दमपि पश्यत। वर्तावंशम् ( बह. ) चतुर्विष्ठः स्तोमां भवति तचतुर्विशस्य चतुर्विशत्वं

चतुर्विशतिर्वा अर्थमासाः । अर्थमासश एव तत्सं-वत्सरमारभन्ते । ऐ० ४ । १२ ॥

मुखं वा पतत्संवत्सरस्य यश्चतुर्विशम् । कौ०१६। =॥ चतुर्वोता तस्मै (ब्रह्मणे) चतुर्थ छ द्वः प्रत्यश्र्णोत् । स चतुर्द्वतो ऽभवत्। चतुर्इतो ह वै नामैपः। तं वा एतं चतुर्हृतथ् सम्तं चतुर्हीतेत्याचत्तते परोत्तेण परोत्तविया इव हि देवाः । तै० २।३।११।४॥

यदेवैषु चतुर्घा होतारः । तेन चतुर्होतारः । तस्माचतुर्होतार उच्यन्ते। तवातुर्होतृषां चतुर्होतृत्वम्। तै०२।३।१।१॥

एतद्वे देवानां परमं गुह्यं ब्रह्म यश्चतुर्होतारः । तै० २।२। ,, १।४॥२।२।६।३॥

श्रक्ष ये चतुर्होतारः। तै० ३।१२।५।१॥

देवानामेव तद्यक्षियं गुद्धं नाम यज्जतुर्होतारः। ये० ५ । २३ ॥

प्रजापतिर्धे चतुर्होता । तै० २ । २ । ३ । ५ ॥

इन्द्रो से चतुर्होता। तै०२।३।१।३॥

चतुर्होता सोमो वै चतुर्होता। तै० २।३।१।१॥

,, पृथिवी होता चतुर्होतृणाम्। तै० ३। १२। ५। १॥

, सोमश्चतुर्होतृणाॐ होता । तै० २ । ३ । ५ । ६ ॥

., सो**मश्चतुर्हो**त्रो⊣तै०२।२।⊏।**४॥** 

,, यशो वे चतुर्होता। तै०२। १। =।२॥

" दर्शपूर्णमासौ चतुर्होतुः (निदानम् )। तै०२।२।११।६॥

" यद्वाद्दं कि अद्वातत्सर्वं चतुर्होतारः । २ । ३ । ५ । ५ ॥

चतुष्टोमः यश्वतुष्ट्या देवाश्चतुर्भिः स्तोमैरस्तुवंस्तस्माश्वतुःस्तोमस्तं चतुःस्तोमं संतं चतुष्टोममित्याचत्तते । ऐ० ३ । ४३ ॥

,, प्रतिष्ठाचतुष्टोमः।श∘⊏।१।४।२६॥

, प्रतिष्ठा वै चतुष्टोमः। तां० ६। ३। १६॥

,, परमञ्चतुष्टोमः स्तोमानाम् । श० १३ । ३ । ३ । १ ॥

,, श्रन्तश्चतुष्टोम स्तोमानाम् । तां० २१ । ४ । ६ ॥

, सरघा या अश्वस्य सक्थ्यावृहत्तद्देवाध्यतुष्टोमेन प्रत्यद्धुर्यः बतुष्टोमो भवत्यश्वस्य सर्वत्वाय । तां० २१ । ४ । ४ ॥ "धर्त्र चतुष्टोमः"शब्दमपि पश्यत ।

चतुष्पथम् एतद्भ वाऽ श्रस्य ( रुद्रस्य ) जान्धितं प्रक्षातमवसानं यहा-

तुष्पथम्। श०२।६।२।७॥

चतुष्पाद **चतुष्पादः पश्चः । गो० उ०१।४॥ ३।१६॥ तै०२।** १।३।५॥

" चतुष्पादाः पश्चवः ≀तां० ३ । ⊏ । ३ ॥

,, चतष्पादावैषशवः । पे०२।१=॥ ३।३१॥ ५।३॥ ५।१७॥५।१६॥

" चतुष्टया वै पश्चवो ऽथो चतुष्पादाः । की०१६।३,११॥ २८।१०॥ २६।८॥

" तस्माद् छिपाचतुष्पादमत्ति। तै०२।१।३।६॥३।६। १२।३॥

नहस्त्रिशः (स्तोमः) तस्य चतुन्धिश्रेशो ऽप्तिष्टोमः प्रजापतिस्रदुन्धिश्रे-शो देवतानाम् । तां० २२ । ७ । ५ ॥ अभ्यक्षतुन्धिश्रेशो दक्षिणानां प्रजापतिश्रदुन्धि- <sup>23</sup> शो देवतनाम् । तो० १७ । ११ । ३ ॥ "ब्रह्मस्य बिष्टपं चतुर्क्षिशः" इत्येतं शब्दमपि पश्यत॥

चन्द्रः स्रसी वे चन्द्रः पशुस्तं देवाः पौर्णमास्यामालभन्ते । श०६। २।२।१७॥

- " असी वै चन्द्रः प्रजापतिः। श०६।२।१६॥
- ,; चन्द्र एष सविता। जै० उ० ४। २७। १३॥
- ,, चन्द्रथे हिरएयम्। तै०१। ७। ६। ३॥
- " जन्द्र<sup>3</sup> ह्यतजन्द्रेश कीशाति यत्सोम<sup>3</sup> हिरएयेन (जन्द्रः= स्रोमः, जन्द्रं=हिरएयम्)। श०३।३।३।६॥
- ,, चन्द्रा द्यापः। तै०१।७।६।३॥
- वन्त्रमाः सः (इन्द्रः) चन्द्रं म भाहरेति प्रास्तपत्। तश्चन्द्रमसक्ष्यन्द्रमस्त्वम्। तै० २ । २ । १० । ३ ॥
  - ,, वन्द्रमा वै मा मासः। तस्मान्मेत्याह। भा इति हैतत्परोक्तेणेव जै० उ० ३।१२।६॥
  - "सोमो वै चन्द्रमाः । कौ०१६।५॥ तै०१।४।१०।७॥ श्र०१२।१।२॥
  - 🔒 चन्द्रमाउवैसोमः। शञ्दापृ। १।१॥
  - " सोमो राजा चन्द्रमाः । श० १०। ४। २। १॥
  - , असी वै सोमो राजा विश्वज्ञणश्चन्द्रमाः । कौ॰ ४।४॥ ७।१०॥
  - " पतद्वै देवसोमं यश्चन्द्रमाः। पे० ७। ११॥
  - ,, जन्द्रमा याऽ श्रस्य (सीमस्य) दिवि श्रव उत्तमम् (यजु० १२। ११३॥)। श्र० ७ । ३ । १ । ४६॥
  - ., यदुद्रश्चन्द्रमास्तेन।कौ०६।७॥
  - ,, (प्रजापतिः) तं (रुद्रं) श्रव्रवीन्महान्देषो ऽसीति। तद्यदस्य तक्षामाकरांश्वन्द्रमास्तद्र्षमभवत्यजापतिर्वे चन्द्रमाः प्रजा-पतिर्वे महान्देषः। श०६।११३। १६॥
  - , (इन्द्रः) तं (बृत्रं) द्वेधान्यभिनत्तस्य यत्तीम्यं न्यक्तमास् तं चन्द्र-मसं चकाराथ यदस्यासुर्य्यमास् तेनेमाः प्रजा,उदरेणाविष्यत्। श्र॰ १।६।३।१७॥

चन्द्रम**ः अधीष एव वृत्रो यक्षन्द्रमाः । श० १ । ६ । ४ ।** १३, १८ ॥

- " चन्द्रमा एव मन्थी। शु०४।२।१।१॥
- , चन्द्रमा वै वरेख्यम्। जै० उ० ४ । २० । १ ॥
- ,, चन्द्रमा द्विपा<del>सस्</del>य पूर्वपद्मापरपत्नौ पादौ । गो० पू० २ । ⊏ ॥
- " चन्द्रमा वै पञ्चद्राः । एप हि पञ्चद्रयामपक्तीयते पञ्चद्रया-मापूर्य्यते । तै० १ । ५ । १० । ५ ॥
- " अयो चन्द्रमा वै भान्तः पञ्चक्शः स च पञ्चद्शाहान्यापूर्यते पञ्चद्शापद्गीयते तद्यसमाई भान्त इति भाति हि चन्द्रमाः। श० द्वा ४।१।१०॥
- 👝 पोडशकलो वै चन्द्रमाः । ष० ४ । ६ ॥
- ,, एतद्वं देवसत्यं यशन्द्रमाः। कौ०३।१॥
- ,, चन्द्रमाः पुनरसुः। तै०२।५।७।३॥
- " चन्द्रमा वै जायते पुनः । तै०३।६।५।४॥
- , मनो में रेतो में प्रजा में पुनस्सम्भूतिर्में तन्मे त्वयि ( **सन्द्र-**मसि)। जै० उ०३। २७। १४॥
- , नत्तत्राणि स्थ चन्द्रमसि धितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११ । १ । १३ ॥
- " चन्द्रमा स्रस्यादित्ये श्रितः । नक्षत्राणां प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११ । १ । १२ ॥
- , [सूर्यरिमः (यञ्ज० १=। ४०)=चन्द्रमाः] सूर्थस्येव हि चन्द्र-मसो रश्मयः। श० ६। ४। १। ९॥
- 🥠 चन्द्रमा एव सविता। गो० पू०१। ३३॥
- " चन्द्रमा मे मनसि थितः। तै०३।१०। 🗷 । ५ ॥ 🕟
- ,, तद्यस्तरमनधन्द्रमास्सः। जै० उ०१। २⊏।५॥
- ,, **अध्ययत्तन्मन श्रासीत् स चन्द्रमा श्र**भवत् । जै० उ०२। २।२॥
- ,, यत्तन्मन एष स चन्द्रशः। शु० १०। ३। ३। ७॥
- ,. मनधन्द्रमाः। जै० उ० ३।२।६॥
- " एष् वै (चन्द्रमाः) रेतः। श॰ ६। १। १। ४॥
- ,, सं (चन्द्रमाः) वै देवानां वस्वश्रश्र होषाम्। श्र०१।६।४।॥

िचन्द्रमाः (१६८)

चन्द्रमाः अञ्चमु चन्द्रमाः । श० ८। ३।३।११॥

, अञ्चमु वे चन्द्रभाः। जै० उ०१।३।४॥

, तस्य ( ग्रर्कस्य=सूर्यस्य ) एतद्रश्नं कामेष ,चन्द्रमास्तद्क्यं यज्ञ्रष्टः । श० १० । ४ । १ । २२ ॥

, चन्द्रमा होतस्यान्नं य एष (सूर्यः) तपति। श०४।६। ७।१२॥

,, चन्द्रमा वै प्राणः। जै० उ० ४। २२।११॥

श्रसी वै चन्द्रः प्रजापतिः। श०६।२।२।१६॥ प्रजापतिर्वै चन्द्रमाः। श०६।१।३।१६॥

चन्द्रमा वै धाता। ष०४।६॥ चन्द्रमा एव धाता च विधाता च। गो० उ०१।१०॥

चन्द्रमा चै ब्रह्म । पे० २ । ४१ ॥

चन्द्रमा चै ब्रह्मा। शब्दर। १। १। २॥ गोव पूर्वर। २४॥ चन्द्रमा ब्रह्मा (आसीत्)। गोव पूर्वर। १३॥

चन्द्रमा वै ब्रह्मा ऽधिदैवं मनो ऽध्यात्मम् । गो० पू० ४।२॥ , चन्द्रमा वै ब्रह्मा छुष्णः (यज्ञु० २३।१३)। श० १३। १।

91911

" यद्दश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृद्य<sup>9</sup>, श्रितम् । मं०१। ५।१३॥ " स्वयुस्ये पृथिब्याऽ स्नामृतं देवयजनमासीस्र**ब**न्द्रमसि

न्यद्धतः तदेनचन्द्रमसि कृष्णम् । श०१।२।५।१८॥ , यदस्याः (पृथिच्याः) यज्ञीयमासीसदमुष्यां (दिवि) अद्धात् । ,तददस्यन्द्रमसि कृष्णम् । तै०१।१।३।३॥

पतहा इयम् (भूमिः) अमुध्यां (दिवि) देवयजनमद्धाद्यदेतश्व-नद्रमसि कृष्णमिव। पे० ४। २७॥

, चन्द्रमा एव (संवत्सरस्य) द्वारिपधानः। श०११।१। १।१॥

,, रात्रिर्वे चन्द्रमाः । शा०१२ । ४ । ४ । ७ ॥ ,, चन्द्रमा उदानः । जै० उ०४ । २२ । ६ ॥

वन्द्रमाः **ग्रमावास्यायां** सः (चन्द्रमाः ) अस्य (सूर्यस्य) ज्यात्तं (=विवृतं युखमिति सायगः) आपद्यते । (सूर्यः) तं (चन्द्रमसं) प्रसित्वोदेति । स (चन्द्रमाः) न पुरस्ताम पश्चाइटरो। श०१। ६। ४। १=--१८॥ चन्द्रमा वा ग्रमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति । ऐ० = । २=॥ , अधैव चन्द्रमा दक्तिलेनैति। व० २। ४॥ तस्मादिमौ सूर्याचन्द्रमसी प्रत्यञ्जी यन्तौ सर्व एव पश्यति । ,, श्रु छ। २।१।१=॥ चन्द्रमा मनुष्यलोकः । जै० ७० ३ । १३ । १२ ॥ वाग्व चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्थौ । श० = । १। २। ७॥ वागिति चन्द्रमाः। जै० उ० ३ । १३ । १२॥ इन्तेति चन्द्रमा भोमित्यादित्यः। जै० उ० ३।६।२॥ चन्द्रमा वै हिङ्कारः । जै० उ० १ । ३ । ४॥ चन्द्रमा एव हिङ्कारः। जै० उ०१। ३३।५॥ चन्द्रमाः प्रतिहारः । जै० उ० १। ३६। ९॥ चन्द्रमा वै यहायहियं यो हि कश्च यहं संतिष्ठतऽ एतमेव तस्याद्वतीनार्थं रसो ऽप्येति तद्यदेतं यह्नोयह्नो ऽप्येति तस्मा-चन्द्रमा यहायश्चिम्। श० ६। १। २। ३६॥ चन्द्रमा वै भर्गः। जै० उ० ४। २८। २॥ वायुरापभ्रन्द्रमा इत्येते भृगवः । गो० पू० २ । = (६) ॥ वृष्टिर्वे वृष्टा चन्द्रमसमनुप्रविशति । ऐ० ८ । २=॥ चन्द्रमा एव सर्वम् ।गो० पू० ५। १५॥ चरणम् चलुरेव चरणं चलुषा द्ययमातमा चरति । श० १०।३।५।७॥ श्रादित्य एव चरणं यदा हावैप उदेत्यथेद् छ सर्व चरति। No 60 13 14 13 H बरन् वायुर्वे चरन्। तै० ३। ६। ४। १॥ चरः आयेदनो हि खरः। शु० ४।४।२।१॥ चातुर्मास्यानि भैषज्ययका वा एते यक्षातुर्मास्यानि तस्मादतुसंधिषु प्रयुज्यन्त ऋतुसंधिषु हि व्याधिर्जायते । की०५।१॥

अयो भैक्जवयद्वा वा एते यज्ञातुर्मास्यानि । तस्मादतु- .

,,

सन्बिषु प्रयुक्तमा ऋतुसन्धिषु सै स्वाधिकांवते । गो० उ०१।१६॥

चातुर्मास्यानि विराजो वा एवा विकान्तिर्यवातुर्मास्यानि। तै०१। ४। ६। ५॥

- "सवा एव प्रजापतिश्चतुर्विशो यश्चातुर्मास्यानि। गो० उ०१। २६॥
- " उरस**क्षयज्ञ इथ बाऽ एष यज्ञा**तुर्मास्यानि । श०२।५। २।४⊏॥२।६।२।१६॥
- " रुवे चातुर्मास्यानि । गो० उ० १ । २६ ॥
- , भ्रत्यक्षं ह वै सुकृतं चातुर्मास्ययाजिनो भवति । श्र २ । ६ । ३ । १ ॥
- "स परममेष स्थानं परमां गर्ति गच्छति चातुर्मास्ययाजी। श०२।६।४।१॥
- "**देवानां वा एव भ्रा**नीतो यश्चातुर्मास्ययाजी । तै० १। ५१६।७॥

नामातः अग्निरेष यचात्वातः। श० अशशहराहाशशहरा

" प्रवास स समुद्रः। यश्वात्यातः। ते०१।५।१०।१॥ विकित्नान् (यजु०११।३४) चिकित्वानिति विद्यानित्येतत् । श०६। ४।२।६॥

वितिः यञ्चेतयमाना अपश्यंस्तस्माचितयः। श०६।२।२।६॥

- , तचत्पञ्च चितीश्चिनोत्येताभिरेवैनं तत्तनृभिश्चिनोति यश्चि-नोति तस्माचितमः। श० ६। ६। २। १७॥
- u पश्च होते Sग्नयो यदेताश्चितयः। श०६। २। १। १६॥
- " पश्च तन्यो व्यक्षश्चेसन्त लोम त्वङ्माश्चेसमस्थि मज्जा ता पर्वताः पश्च चितयः। श०६। २। २। १७॥
- " ऋतवो हैते यदेताश्चितयः। श० ६। २। १। ३६॥
- , सप्तयोगीः (यज्जु० १७। ७६) इति चितीरेतदाह । श०६।२। ३। ४४॥

बित्पतिः प्रजापतिर्वे चित्पतिः। श०३।१।३।२२॥

षित्यः चेतव्यो ह्यासीसस्माश्चित्यः। श० ६।१।२।१६॥

" चेतब्यो सस्य भवति तस्माद्वेष वित्यः। श०६।१।२।१६॥

चित्रम् सर्वाणि हि चित्रालयग्निः। श०७।४।१।२४॥

चित्रा ( नचत्रम् ) ते ह देवाः समेत्योचुः । चित्रं वाऽ अभूम यऽ इयतः सपत्नानवधिष्मेति तद्वे वित्राये चित्रात्वं चित्रछे ह भवति हन्ति सपत्नान्हन्ति द्विषन्तं भ्रातृह्यं य एवं विद्वारिचत्रायामाधत्ते तस्मादेतत्त्वत्रिय एव नक्षत्र-मुपेत्सेंजिधाध्यतीव हाष सपत्नान्दीध जिगीवते ।

श्व २।१।२।१७॥

99

,,

" चित्राशिरः (नस्तत्रियस्य प्रजापतेः )।तै०।१। ५।२।२॥

> इन्द्रस्य चित्रा ( ''इन्द्रः=स्वष्टा" इति सायगः—तै० १।५।१।५ भाष्ये )।तै०१।५।१।३॥

त्वष्टा नज्ञत्रमभ्येति चित्राम्।तै० ३।१।१।६॥

,, चजुर्बा एतत्स्वंबत्सरस्य यश्चित्रापूर्णमासः । तां० ५।६।११॥

वित्रावसुः रात्रिवै वित्रायसुः सा हीयकु संग्रह्मेष वित्राणि यसिते । श०२।३।४।२२॥

मृड. यदु वाऽ स्रतिरिक्तं चूडः सः। शः =। ६। १। १४॥
चिकितानः ( यजु॰ १४।४१) " सत्पतिश्चेकितानः " इत्येतं शब्दं पश्यत॥
चेत्रत्यो दिरात्रः पतेन वै चित्ररथं कापेया श्रयाजय छस्तमेकाकिनमभाचस्याध्यक्तमकुर्व्य १०१तस्याचेत्ररथीनामेकः कत्रपतिर्जाः
यते जुलम्ब इव द्वितीयः। तां० २०। १२। ५॥

च्यवनः च्यवनो वै दाधीचो ऽश्विनोः प्रिय भासीत्सो ऽजीर्व्यक्तमेतेन (वीद्वेन) साम्नाप्सु व्यैङ्कयतान्तं पुनर्युवानमकुरुताम्। तां० १४।६।१०॥

,, सा (सुकन्या ) होवाच (हे ऽश्विनी ) पति (स्थवनं ) तु मे पुनर्थुवाणं कुरुतम् । श० ४ । १ । ५ । ११ ॥

स्यावनम् ( साम ) एभ्यो वै सोकेभ्यो वृष्टिरपाकामत्तां प्रजापतिर्च्या-वनेनाच्यावयद्यव्यावयत्त्रस्य स्वावनत्य- ऽत्यावयति वृष्टिञ्डवाधनेन तुमुद्धानः। तां० १३। ५। १३॥

च्यावनम् (साम) प्रजापतिर्धे च्यावनं प्रजायते बहुर्भवति च्यावनेन तुद्दुवानः। तां० १३। ५। १२॥ अजापतिर्वे च्यावनम्। तां० १६। ३। ६॥

## (ञ्च)

हिरहत्यः (यञ्च०१४। ६) अतिच्छन्ता धे छ्रिहरहन्दः सा हि सर्वाणि छन्दा छसि छादयति । श० = । २ । ४ । ५ ॥ (यञ्च०१५ । ५ ) अन्तरित्तं वे छ्रिहरहन्दः । श० = । ५ ।

( यजुरु १४ । ४ ) सन्तारच व छादश्कुन्तः । राज्या । २ । ६ ॥

कन्दस्यम् **झक्षं वा एकञ्छुन्दस्यमञ्**शे ह्येकं भूतेभ्यश्छद्यति । मं०२। ६।१३॥

इन्दांसि सुन्दांसि सुन्द्यतीति वा । दे० ३ । १६ ॥

- ,, ताम्यस्मै (प्रजापतये) श्रञ्छद्यंस्तानि यदस्माऽ श्रञ्छ-स्यंस्तस्माच्छंदाधिति। श्र० = । ५ । २ । १ ॥
- ,, (देवाः)तं(सोमं) कुन्दोभिरसुधन्त तच्छन्दसां छन्द-स्रवस्।तै०२।२। ८।७॥
- , न वा पकेनात्तरेख झन्दांसि वियंति न द्वाभ्याम् । पे० ११६॥ २ । ३७ ॥
- , नाक्कराञ्चन्दो व्येत्येकस्मान द्वाभ्यां न स्तोत्रियया स्तोमः। श्र०१२।२।३।३॥
- ,, न होकेनावरेणाम्यच्छन्दो भवति नो द्वाभ्याम्। की० २७१॥
- " ब्रुन्दार्छति वाऽ अस्य सप्त धाम प्रियाणि (यञ्च० १७ । ७६)। श०६। २। ३। ४४॥
- ,, सत वे सुन्दांसि। की० १४। ५॥ १७। २॥
- " स**प्त कृन्दा**र्छिसि । शा• ९ । ५ । २ । ६ ॥
- ,, खुम्दार्थिस वै हारियोजनः ( ब्रहः )। शु० ४ । ४ । ३ । ३ ॥
- ,, बुन्दार्थं सि वै संवेश उपवेशः। तै० १।४।६।४॥
- ।, सन्सा १ कि में नमी गोस्यानः। तै० ३।२।६।३॥

इंदिंसि सुन्दार्थं सि वे वाजिनः। गो० उ०१।२०॥ तै० १।६। ३।६॥

- "पश्रवोद्ये सम्दार्थस्य । शरू ७ । ५ । २ । ४२ ॥ ⊏ । ३ । १ । ६२ ॥
- ., पश्चश्चन्दांस्ति। पे० ४। २१॥ कौ० ११। ५ ॥ तां० १६। ५। ११॥
- ., पशको वै देवानां छुन्दार्थस्त । श०४ । ४ । ३ । १ ॥
- , पशवो वै देवानां जुन्दाॐिस तद्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्यंभ्यो घहत्त्येवं जुन्दाॐित युक्तानि देवेभ्यो यश्चं घहत्ति । श० १। ८। ८। ८॥
- ,, छुन्दाॐसिवै **दिशः । श**० ⊏। ३।१।१२ ॥ ६।५। १।३६॥
- "रसो वै छन्दाॐसि । श०७ । ३ । १ । ३७ ॥
- ,, इन्द्रियं वीर्यं दुन्दा छंसि । तां० ६ । ६ । २६ ॥
- " प्राणा वै छन्दांसि । कौ० ७। ६ ॥ ११ । ८ ॥ १७। २ ॥
- , छुम्दांसि धै दैवानि पवित्राणि । तां० ६ । ६ । ६ ॥
- ,, बुन्दार्थित् देव्यः। श०६। ५। ३६॥
- ,, छन्दांसि वै देविकाः । कौ०१६। ७॥
- " ब्रन्दांसि वै साध्या देवास्ते उम्रे ऽग्निनाग्निमयजन्त ते स्वर्ग लोकमायन्। ए० १। १६॥
- , ज्ञन्दार्छसि वै देवाः प्रातर्यावाणः। ग्रु० ३। ६। ३। ८॥
- , जन्दा<sup>19</sup>सि वै देवा वयोनाधाः (यक्कु०१४।७॥) झम्दो-भिर्हीद्<sup>19</sup> सर्वं वयुनं नखम्। श० = ।२।२।=॥
- ,, ख्रन्दाक्ष्मि वै प्राश्चन्दोभिहिं स्वर्गलोकं गच्छन्ति । ग्र० ६।५।४।७॥
- "देवावै स्वन्दाक्षस्यमुबन् युष्माभिः स्वर्गे लोकमयामेति। तां०७।४।२॥
- ,, सर्वेर्वे बन्दोभिरिष्ट्रा देवाः स्वर्ग लोकमजयन्। पे०१।६॥
- " यातयामानि वै देवेशकुन्दाकुक्षि खुन्दोभिर्द देवाः स्वर्ग लोककु समाम्जुदत । श्र ३ । ६ । ३ । १०॥

इंदांसि छुन्दोभिर्वे देषा आदित्यकु स्वर्ग लोकमहरन्। तां० १२। १०।६॥

, ज्ञन्दोभिर्हि स्<sup>य</sup>र्गं लोकं गच्छन्ति । श०६।५।४।७॥

. प्राजापतेर्धा एतान्यंगानि यच्छन्दांसि । ऐ० २ । १= ॥

,, यानि चुद्राणि छुन्दाक्कि तानि मस्ताम् । तां०१७। १।३॥

,, एकाक्षरं वै देवानामधर्म छुन्द ग्रासीत्सप्ताक्षरं परमञ्जवा-क्षरमसुराणा अधर्म छुन्द ग्रासीत् पञ्चदशाक्षरं परमम्। तां० १२। १३। २७॥

,, छुन्दाक्किसिसिसानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । श०१।३। ४।६॥

., हिरएययीमिति हिरएमयी हेवपा या छुन्दोमयी। श०६।३। १। ४१॥

,, द्विरएयममृतानि छुन्दाः%स्ति ∤ श०६ । ३ । १ । ४२ ॥

,, छुम्दाक्किस वैलोमानि । शब्दा ४। १। ६॥ ६। ७। १। ६॥ ६। ३। ४। १०॥

" बृहती वाव छन्दसां स्वराट् । तां० १० । ३ । ⊏ ॥

, स्वाराज्यं छुन्द्सां बृह्ती । तां० २४ । ६ । ३ ॥

,, भीवें यशरुकुन्दसां बृह्ती। पे०१।५॥

3+

,. छुन्दांसि सावित्री। गो० पू० १। ३३॥ जै० उ० ४।२७।॥

, पञ्चच्छन्दांसि रात्री शंसत्यनुष्टुभं गायत्रीमुप्लिहं त्रिष्टुभं जगतीमित्येतानि वै गत्रिच्छन्दांसि । कौ०३० । ११ ॥

कःरोमाः (स्तोमविशेषाः) तद्यच्छन्दोभिर्मितास्तस्माच्छन्दोमाः । कौ० १६ । ७॥

, अस्तोमा वा पते य छन्दोमाः। तां ३।६।३॥

,, पश्चो हि चुन्दोमाः। तां० ६०। १। २१॥

,, पशवश्कुन्दोमाः । पे०५ । १६, १७, १⊏, १६॥ सां० १४ । ७ । ६ ॥

पश्चां वे सुन्दोमाः। कौ० २६, ६, १२, १६,

१७ ॥ सांव ३। ८। २॥

कंदोमाः (स्तोमविशेषाः) तान् (सुम्बोमान्) उ पुष्टिरित्याहुः । तां० १०।१।२१॥

- ,, **ग्र**म्याघात्यसामानो हि कृन्दोमाः। तां० १४। १ । ३०॥
- " किंकुम्दसरकुन्दोमा इति पुरुषरकुन्दस इति स्र्यात् । तां० १४ । ५ । २६ ॥ १४ । ११ । ३५ ॥ १५ । ५ । ३२ ॥
- , विं. छुन्दसञ्जन्दोमा इत्येत ब्छुन्दसो यदेता अक्षरपङ्गय इति ब्र्यात् । तां० १४। ११। ५॥ १५। ५.। ५॥
- तम इव वा एतान्यहानि यच्छन्दोमास्तेभ्य एतेन (आसेन) साम्रा विवासयति । तां० १४। ११। १५॥
- , नाधविन्द्र्येतान्यहानि यत् छुन्दोमा नाथ-मेवैतैर्विन्दते। तां०१४।११।२३॥
- ,, उग्रगाधिमद वा एतचच्छुन्दोमास्तद्यथाद उग्रगाधे व्यतिषज्य गाहन्त एवमेवैतद्र्रे व्यतिषजति छुन्दोमानामसंब्याथाय । तां० १४। = । ४, = ॥ १५ । २ । ६, ६॥
- ,, छुन्दांस्येव छुन्दोमानामायतनम्। तां० १०। १।१६॥
- " इस्य यच्छन्दोमानुपयन्ति । इमानेव लोका-न्देवता यजन्ते। श० १२ । १ । ३ । १६ ॥
- , अथं (भू-)लोकः प्रथमश्लुन्दोमो ऽन्तरि-क्तलोको क्रितीयो ऽसी (धु--)लोक उत्तमः । क्ती० २६। ११॥

काया सृत्युर्वे तमश्काया । पे० ७ । १२ ॥

### (ज)

जगत सब वार इदमारमा जगत्। श० ४ । ५ । ६ । ६ ॥ जगती (छन्दः) जगती गततमं झन्दोजजगितभेवति सिप्रगतिर्ज्ञजमला कुर्वश्रस्जतेति हि ब्राह्मणम् । दे० ३ । १७ ॥

- तिदृद्भ सर्वे जगद्रस्यां तेनेयं जगतो । श०१। म।२।११॥
- , इयं (पृथिवी) वै जगत्यस्याक्ष ही दक्क सर्व जगत्। श्रु०६।२।१।२९॥६।२।२।३२॥
  - इयं (पृथियी) वै जगती। श० १२। ८। २। २०॥
- ,, जगती होयम् (पृथिवी )। शु०२।२।१।२०॥
- ,, या सिनीवाली सा जगती । ऐ०३ । ४७ ॥ ,, या गौः सा सिनीवाली सो एव जगती । ऐ०३ । ४⊏ ॥
- , ब्रह्म हवै जगतो । गो० उ०५ । ५ ॥
- ु, (यजु०ू१।२१) ज्गत्य छोषधयः । श०१।२।२।२॥
- ,, पशवो वै जगतो । गोञ्ड० ५ । ५ ।
- ,, पश्चो जगती। कौ०१६।२॥१७।२,६॥१६।६॥ ष०२।१॥शा०३।४।१।१३॥ =।३।३।३॥ तै०३।२। =।२॥
- ,, जागता वै पश्यः। ऐ० १ । ५, २१, ६= ॥ ३ । १= ॥ ४ । ३ ॥ ५ । ६ ॥
- ,, जागताः पशवः। की २३०।२॥ ष०३।७॥ गो० उ०४।१६॥
- , जगती वै झन्दसां परमं पोषं पुष्टा । तां० २१। १०। ६॥
- ,, जागतो ऽभ्यः प्राजापत्यः । तै०३। ६। ६। ६॥
- ,, जागतो वै वैश्यः। पे०१। २८॥
- , जगतीकुन्दा वै वैश्यः । तै०१।१।६।७॥
- " ता वा पता जगत्यो यद् द्वादशाक्षराणि पदानि । ता० १६।११।१०॥
- ,, यस्य द्वादश ता जगतोम् । की० ६ । २ ॥

#### जगती (इन्दः) द्वावशास्त्ररपदा काती। प० २ । १ ॥

ř

- , द्वादशाद्धरा जगती। तां०६।३।१३॥
- , **द्वादशास्त्राचैजगती । प्रे**०३ । १२ ॥ गो० उ०३ । १०॥तै०३ । ⊏ १२।२ ॥ शा० छ। १ । १**।१२** ॥ ६। २ १ । २६ ॥
- , अञ्चल्यारिथ्शदक्षरा वै जगती। श्र०६।२। २।३३॥
- " **अ**ष्टाचत्वारिश्रं**शर्**त्तरा जगती । तै⇒ ३ । ⊭ । ⊏ । ४ ॥ जै० उ०४ । २ । ८ ॥
- ., जगती सर्वाणि छन्दा<sup>छ</sup>सि । श०६ । १ । १ । ३० ॥
- ,, जगतीप्रतीची (दिक्)। शा० ⊏। ३।१।१२॥
- प्रतीचीमारोह । जगती त्वावतु वैक्षपण साम सप्त-दशस्तोमो वर्षा ऋतुर्विड् द्रविणम् । श० ५ । ४ । १ । ५ ॥
- " द्यादित्यास्त्वा पश्चादिभिषिश्चन्तु जागतेन छन्दसा। तै०२।७।१५।५॥
- , आदित्या जगतीं समभरन्। जै० उ०१ । १८ । ६॥
- ,, जगत्यादित्यानां पत्नी । गो० उ० २ । ६॥
- ., अपसी जगती। जैं० उ०१। ५५ : ३॥
- ,, जागतो ऽसौ (द्य-)सोकः । कौ० ⊏ । ६ ॥
- ,, साम्रामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतंच्छन्दो धौ स्थानम् । गो० पू० १ । २६ ॥
- " जागते ऽमुध्मिँ ह्यांके जागतो ऽस्तवादित्यो ऽ यूढः । कौ० १४ । ३ ॥
- , जागतो वा एव य एव (सूर्यः) तपति । कौ० २५। ४,७॥
- ,, त्रैष्टुरजागतो वा मादित्यः। तां० ४।६। २३॥
- ,, जगती छुन्द् आदित्यो देवता श्रोणी। शब्द १०।३। २।६॥
- ,, अरो**णी अगत्यः । श**० ६ । ६ । २ । ६ ॥

```
जनित्रम् ]
                         ( १७= )
```

जगती (इन्दः) अनुकं जगत्यः । श० ८ । ६ । २ । ३ ॥

यो ऽयमवाक् प्राण् एष जगती । श०१०।३।१।१॥ गवाशीर्ज्जगती। तां० १२। १। २॥

मध्यं जनती। प०२।३॥

बलं वे वीर्च्य जगती। की० ११। २॥ बलं बीर्व्यमुपरिष्टाज्जगतो । कौ० ११ । २ ॥

रेभ्या जगती ( ऋपुनीत )। जै० उ०१।५७।१॥

बागतं श्रोत्रम् । तां० २०। ६६। ५॥

जागतमु वै तृतीयसवनम् । गो० उ० २ । २२ ॥ जागतं वै तृतोयसवनम् । ए० ६ । २, १२ ॥

जागतं हि तृतीयसवनम् । कौ० १६।१॥ प०१। ध ॥ तां०६।३।११ ॥ गो० उ० छ । १⊏॥

आगता वै प्रावासः। कौ० २८। १॥ "

जगत्येच यशः। गो० पू० ५ । १५॥ जटरम् ( यजु॰ १२ । ४७ ) मध्यं वै जटरम् । श० ७ । १ । १ । ५२ ॥

जनकल्याः **प्रजा वै अनक**ल्याः । पे० ६ । ३२ ॥

जनको वैदेह: जनको ह वैदेह:। महोरात्रै: समाजगाम। तै० ३। १०।

जनत् तमान्निरसं वेदमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्भाच्छान्तात्तप्ता-स्सन्तराज्जनित्ति क्रेतमत्तरं व्यभवत् । गो० पू० १। 💵

जनदित्यक्तिरसाम् ( ग्रुक्रम् )। गो० पू० २। २४॥

जिन: ( यज्जु० ११।६१ ) नस्त्रत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुरायकृत: स्वर्गं लोकं यन्ति तेवामेतानि ज्योती छिषि। श०६। ५। ४। =॥

" (यज्ञ० १२। ३५) झापी वै जनयो ऽद्भ्यो हीद् छ सर्वे जायते। 20 & | = | 2 | 3 |

मनित्रम् (यजु० १४ । २४ ) विड्चै अनित्रम् । श० ८ । ४ । २ । ५ ॥ वसिष्टो वा पते ( जिनत्रे ) पुत्रहतः सामनी

अपश्वत् स प्रजया पशुभिः प्राजायत । सं । इ। ३१ व्यंक

जनित्रम् (साम) विसिष्टस्य जनित्रं प्रजाकामाय ब्रह्मसाम कुर्यात्। तां० मा २।३॥

अन्तवः (यजु॰ १२। १०६) मनुष्या यै जन्तवः । श० ७। ३। १। ३२॥ अन्यानि ( ऋ० ४।४०। ७) सपक्षा वै द्विषन्तो भ्रातृब्या अन्यानि । पे० ८। २६॥

जपः ब्रह्म वै जपः । की० ३। ७॥

जमद्ग्निः ( यज्जु० १३ । ५६ ) चनुर्वे जमद्गिर्ऋषिर्यदेनेन जगत्पस्य-त्यथो मनुते तस्त्राचनुर्जमद्गिर्ऋषिः । श० = । १ । २ । ३ ॥

,, प्रजापतिर्वे जमद्ग्निः। शु०१३।२।२।१५॥

जराबोधीयम् ( साम ) जराबोधीयं भवत्यक्राद्यस्यावरुध्यै । तां० १४। ॥ १७॥

ा श्रानं वै जराबोधीयम् । तां० १४ । प्र । २०॥ जगत्र श्रामा जरायु । श० ६ । ६ । २ । १५ ॥ जित्ता (ऋ० ४ । १७ । २०) यजमानो जरिता । पे० ३ । ३०॥ जित्ताः उभयम्वेतदन्नं यज्ञितिंता यश्च ग्राम्यं यश्चारण्यं यदह तिला-स्तेन ग्राम्यं यदछ्टे पच्यन्ते तेनारण्यम् । श० ६ । १ ।

राहा

जर्भुराणः (यञ्ज०११।२४) नाभिमृशे तन्वा जर्भुराण इति न होयो (श्रक्षिः)ऽभिमृशे तन्वा दीप्यमानो भवति। श०६।३। ३।२०॥

जब बीर्यं वै जवः। श० १३। ४। २। २॥

जहनुः जहनुचीवन्तो (='जहोः पुत्रा ऋचीवन्नामकाः' इति सायगः)

आहिंसन्त स विश्वामित्रो जाहवो राजैतम् (चत्रात्रम् )

भपश्यत् स राष्ट्रमभवद्राष्ट्रमितरे। तां० २१। १२। २॥ भाषीयत देवरातो रिक्थयोक्सयोर्ज्सणः । अहुनां चाऽऽधि-

पत्ये दैवे वेदे च गाथिनाम् । ए०७। १ = ॥

जागरितम् च्योतिर्वे जागरितम्। कौ०१७। ६॥

जातः कुमारः यथा कुमाराय वा जाताय वत्साय वा स्तनमपिद्ध्यात्।

श्चि १।१।१॥

आतंबेदस्याः ( ऋवः ) स्वस्त्र्ययनं वे आतंबेदस्याः । ये० ४ । ३० ॥

जातवेदाः सो ऽब्रवीजाता वै प्रजा अनेनाविद्मिति यद्व्यवीजाता वै प्रजा अनेनाविद्मिति तज्जातवेदस्यमभवत्तज्जातवेदसो जात-वेदस्त्वम् । ऐ० ३ । ३६ ॥

,, प्राणों वे जातवेदाः स हि जातानां वेद । पे० २ । ३६ ॥

" तद्यज्ञातं जातं विन्दते तस्माज्ञातवेदाः । श० ९ । ५ । १ । ६⊏ ॥

, बायुर्वे जातवेदा वायुर्दीदं सर्वं करोति यदिदं किंच। पे० २।३४॥

जामदग्न्यः (ऋचः) सर्वे रूपा चै जामदग्न्यः सर्वे समृद्धाः । ऐ० ४। २६॥

जायमानः शीर्षतो सै मुखतो जायमानो आयते । श०६।५।२।२॥ जाया पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः। पे• ७।१३॥

- , तद्यद्ववित् (ब्रह्म) माभिर्वा महिमदं सर्वं जनियण्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माजाया ग्रभवंस्तज्ञायानां जायात्वं यश्चासु पुरुषो जायते । गो० पू० १ । २ ॥
- , कार्यों ह वाऽ एव आत्मनो यज्ञाया तस्माद्यावज्ञायां न विन्दते नैव तावत्वज्ञायते ऽसर्वो हि तावद् भवत्यय यदैव जायां विन्दते ऽथ प्रजायते, तर्हि हि सर्वो भवति सर्व एतां गति गच्छानीति तस्माज्ञायामामन्त्रयते। श०५।२।१।१०॥
- ,, य एषं वेद, अभि क्रितीयां आयामश्चते । तै० १।३।१०।३॥
- , तस्मादेकस्य बह्नपो जाया अवन्ति न हैकस्या बहुवः सहपतवः। गो० उ० ३ । २०॥
- "तस्मादेकस्य बहुयो जाया भवन्ति नैकस्यै बहुयः खहुपतयः। ये० है। २३॥
- "तस्माद्य्येकस्य पुर्छलो बह्यो आया भवन्ति। शा० ६। ४ । १।६॥
- , तस्माव्पि स्वया जायवा तिर इवैच चिचरिषति । शु० ६ । ४ । ४ । रहे ॥

जाया तस्माजायाया अन्ते नाश्चीयाद्वीर्यवान्हास्माजायते वीर्यवन्तमु ह सा जनयति यस्या अन्ते नाश्चाति । शु० १० । ५ । २ । ६ ॥

,, जाया गाईपत्यः (अग्नि:)। ऐ० = । २५ ॥

जितम् अन्तो घै जितम्। ए० ५।१२, २१॥

जिन्द ( यजु॰ १६ । १३ ) (=श्रीणीहि ) जिन्ध यजमानं मदेनेति तेन श्रीणीहि यजमानं मदेनेत्येवैतदाह । शु॰

१२ । = । १ । ४ ॥

जिहा जिह्ना सरस्वती । श० १२। ६। १। १४॥

,, जिह्नेत्र शम्या। श०१।२।१।१७॥

जीमृतः (प्रजापितः) जीमृतान् प्रस्तावम् ( ऋकरोत् ) । जै० उ०१। १३।१॥

जुम्बकः **वरुणो वै जुम्बकः । श**ण् १३ । ३ । ६ । ५ ॥ तै० ३ । ६ । १५ । ३ ॥

जुषागः ब्रह्म वै जुषागः। कौ० ३।५॥

जुहः स्रसी (द्यौः) वै जुहः। तै० ३ । ३ । १ । १ ॥ ३ । ३ । ६ । ११ ॥

"तस्यासावेव द्यौजुहः। श०१।३।२।४॥

,, यजमानदेवत्या वे जुहुः। तै०३।३।५।४॥३।३।७। ६॥ ३।३।९।७॥

,, अत्तैव जुहूराद्य उपभृत्। श०१।३।२।११॥

" तत्रं वे जुहुर्विश इतराः स्रचः। श०१।३।४।१५॥

" जुहुर्दिल्लां हस्तः। तै०३।३।१।५॥

,, आयनेयीवै जुद्धः। तै०३।३।७।६॥

जूः (यज्ञ ॰ ४। १७) जूरसीत्येतद्ध वा अस्याः (वाचः) एकं नाम । श्रुञ्च । २ । ४ । ११ ॥

ज्येष्ठन्नी (ज्येष्ठानचत्रम्) ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति । तज्ज्येष्ठन्नी । तै० १ । ५ । २ । ८ ॥

ज्येष्ठा (नजत्रम्) इन्द्रो ज्ये**ष्ठामनु नज्ञममेति । तै० ३ । १ । २ । १ ॥** ज्योतिः ( यजु॰ १८ । ४०) व्ययमक्रिज्योतिः । श्र० ६ । ४ । २ । २२ ॥ ,, व्यस्य ( व्यक्तेः ) एवैतानि ( धर्मः, व्यर्कः,

```
् उयोतिष्टोमः
                          ( १=२ )
                      शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) नामानि । श० ६।
                      8121241
ज्योतिः ( यज्ञ०१८ । ४० ) सुवर्गी वै लोको ज्योतिः । तै० १ । २ ।
                      31311
                      श्रयमेव (भूलोकः) ज्योतिः। तां० ४।१।आ
         39
                      श्चयं वै (पृधिवी-) लोको ज्योतिः। ऐ०
         99
                       818411
                      इयं (पृथिषी) वै ज्योतिः । तां०१६।१।७॥
         "
                      ज्योतिरेष य एष ( सुर्यः ) तपति । कौ०
         •9
                      २५ । ३, ६ ॥
                      ब्रसौ ( सूर्यः ) यात्र ज्योतिस्तेन सूर्य
          99
                      नातिशंसति । पे० ४ । १०, १५ ॥
                      भहर्ज्योतिः। श०१०।२।६।१६॥
                       ज्योतिर्हिरएयम् । गो० पू० २ । २१ ॥
                       ज्वांतिर्हि हिरएयम्। श० ४।३।४।२१॥
                       ज्योतिर्वे हिरएयम् । तां०६।६।१०॥
                       १=।७।=॥तै० १।४।४।१॥ श०
                       દા ગારાર ॥ ગાકારા ૧૬ ॥ गो०
                       3041511
                       ज्योतिर्वे शुक्रं हिरएयम् । ए० ७। १२॥
                       सं ज्योतिपाभूमेति सं देवैरभूमेत्येवैतदाह ।
                       श ४ । ६ । ३ । १४ ॥
                      ज्योतिरमृतम् ।श० १४ । ४ । १ । ३२ ॥
                      ( यज्ञ० १४। १७) प्राणो वै ज्योति:। शु०
                       = | 3 | 2 | 28 ||
अयोतिष्टोमः प्रथ यदेनमुध्ये संतं ज्योतिर्भृतमस्तुवंस्तस्माज्ज्योति:-
          स्तोमस्तं ज्योति।स्तोमं संतं ज्योतिष्टोममित्याचकते ।
          पे० ३। ४३॥
```

, किञ्ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिष्टोमत्विमत्वाहुर्विराज्ञछ सछ-स्तुतः सम्बद्धते विराड् वै छन्द्रशं ज्योतिः। तां॰६।३।६॥ ज्यातिष्टोमः यद्वै तज्ज्योतिरभवत्तत् ज्योतिषो ज्योतिष्टुम् (ज्योतिः= ज्योतिष्टोमः )। तां० १६। १।।

- ,, तस्माचो विराजकि स्तोमः सम्पद्यते तं ज्योतिष्टोमो ऽग्निष्टोम इत्याचन्नते। तां १०।२।२॥
- ,, एष वाव प्रथमो यज्ञानां य एतेनानिष्ट्रायान्येन यजते कर्चपत्मेव तज्जीयते वा प्रवा मीयते। तां० १६। १। २॥
- ., स्वर्ग्या वा पते स्तोमा यत् ज्योतिर्भवति (ज्योतिः= ज्योतिष्टोमः ) ज्योतिरेवास्मै (यजमानाय ) स पुरस्ता- द्वरति । तां० १६ । ३ । ७॥

ज्योतिल्मन्तः पन्थानः देवयाना चै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः। पे० ३।३=॥

## (ন)

तगडुलाः वसूनां वा एतद्रूपम् । यत्तगडुलाः । तै० ३ । ६ । १४ । ३ ॥ तत्तिः उपद्वतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्रत्यसमुपद्वयते ततुरिरिति सर्वि छोषा पाष्मानं तर्गत तस्मादाह ततुरिरिति । श० १ । ६ । १ । २२ ॥

तथा तथेति वायुः पवते । जै० उ० ३ । ६ । १ ॥ ततृः (यञ्च० १२ । १०५ ॥ १३ । ४७ ॥ ) द्यात्मा **ये तनूः । श**०६ । ७ । २ । ६ ॥ ७ । ३ । १ । २३ ॥ ७ । ५ । २ । ३२ ॥

तन्नपाच्छाकरः यो वाऽ श्रयं (वायुः) पचते एव तन्नपाच्छाकरः सो ऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टस्तःविमी प्राणोदानी । श्रव ३।४।२।५॥

तनुनपात् प्राणो वै तनुनपात् स हि तन्धः पाति। पे० २। ४॥

- " श्रीष्मो वै तनुतपाव् श्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनुस्तपति । श० १।५।३।१०॥
- ,, तनूनपातं यज्ञति श्रीष्ममेव श्रीष्मो हि तन्त्रं तपति । कौ० ३।४॥
- ,, रेतो वै तनूनपात्। श०१।५।४।२॥ तनूनप्ताशाकरः यो वाऽ श्रयं (वायुः) पवतऽ एव तनूनता शाकरः। श०३।४।२।११॥

तसः ( 8=8 )

तन्तुः प्रजा चै तन्तुः। पे० ३ । ११, ३= ॥

तन्त्रायी ( यजु॰ ३८ । १२ ) एष ये तन्त्रायी य एष ( सूर्यः ) तपत्येष हीमाँह्योकांस्तन्त्रभिषानुसंखरति । शुः

१४।२।२।२२॥

तन्द्रं इतन्द्रः (यजु० १४। स् ॥ १४। ४) पंक्तिर्वे तन्द्रं छन्दः । शु० ८ । २ ।

81311=14121811

**असी बार आदित्यस्तपः। श**० = 1 ७ । १ । ५ ॥

तप. स्विष्टकृत्। श०११।२।७।१⊏॥ तपो बाऽ अग्निः। शुः ३।४।३।२॥

त्रपो में तेजो में उन्नम्मे वाङ्ग में। तन्मे त्विय (श्रानी)। जैं उ०

३।२०।१६॥

तेजो ऽसि तपसि भितम् । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै० ३।११।१।३॥ अधा तपस्ति ( प्रतिष्टितम् )। ऐ०३।६॥ गो॰ उ०३। २॥

तपो ऽसि लोके श्रितम्। तेजसः प्रतिष्ठा। तै० ३। ११।१। २॥

तव भासीव् गृहपतिः । तै० ३ । १२ । ६ । ३ ॥ ्रपतर्द्वतपोयोदोत्तित्वापयोवतोऽसत्। श०६।५।१।⊏॥

तयो दीचा . श०३।४।३।२॥

भ्रमा छेसाश्यतुधूते तपस्च्यतुब्रवाऽ इति श० १४ । १ । १ । २६ ॥ तस्मासप्यमानस्य भूयसी कीर्तिर्भवति भूयो यशः । जै० उ०

E1818311

तपसा वै लोकं जयन्ति । शु०३ । ४ । ४ । २७ ॥

तपः, तयस्यः ( मासी ) एती ( तपश्च तपस्यश्च ) एव शीशिरी ( कासी ) स यदेतयोर्बलिप्टं श्यायति तेनो हैतौ तपश्च

तपस्यभा। शु० ४।३।१।१६॥

तपो नवदशः ( यजः १४ । २३ ) संवत्सरो वाव तपो नवदशस्तस्य

द्वादश मासाः षड्तवः संवत्सर एव तयो नवदशस्तद्यसमाह तप इति

संबत्सरो हि सर्वाणि तपति। श०८। 818188 #

तम कृष्ण्यिक हि तमः। तां०६।६।१०॥

तमः कृष्णं वै तमः। शु०५।३।२।२॥

- ,, मृत्युर्वे तमः। श० १४। ४। १। ३२ ॥ गो० उ० ५। १॥
- ,, सृत्युर्वे तमश्ङ्वाया । ऐ० ७ । १२ ॥
- ., पाप्सावैतमः। श०१२। ६। २। ८॥
- तरः स्तोमो वै तरः। तां० ११ । छ । ५ ॥ १५ । १० । छ ॥
- " स्तोमो वै देवेषु तरो नामासीत् । तां० ⊏ । ३ । ३ ॥
- तहता ( भा॰ १०। १७=।१) एष (तार्च्यः=वायु) वै सहावांस्तहतैप हीमाँ ह्योकान्सद्यस्तरति। ऐ० ४। २०॥

त<sup>हपः</sup> **मानचो चै तरुपः । तै० २ । २ । ५ । ३ ॥** 

तावृत्यत्रमः ते यद्वरुणस्य राक्षो गृहे तन्ः सम्यद्धतः तत्तानृत्यत्रमभ-वत्तत्तानृत्यस्य तानृत्यत्वम् । पे० १ । २४ ॥

- ,, यक्तम्बः समबाद्यन्त तत्तानूनष्त्रस्य तानूनष्त्रत्वम् । गो० उ०२।२॥
- तारकम् सितालं वा इदमन्तः (=ग्रन्तरिस्ते) आसीत् । यदतरम् तत्तारकाणां तारकत्वम् । तै०१।५।२।५॥

तार्च्यः बायुर्वे तार्स्यः। कौ० ३०। ५॥

- ., श्रयं वै तार्क्यों यो ऽयं (वायुः) पवते, एप स्वर्गस्य लोक स्याभिवोढा। ऐ० ४।२०॥
- ,, (यजु०१५।१८) तस्य ( यहस्य ) तादर्यश्चारिष्टनेमिश्च सेनानीग्रामग्याधिति शारदी तावृत्। श० ८।६।१।१८॥
- ,, ताच्यों वैषश्यतो राजेत्याह तस्य वयां शिक्ष विशः......पुराणं वेद । श० १३ । ४ । ३ । १३ ॥
- "स्यस्त्ययनं वै तार्क्यः (=तार्क्यदेवताकमंत्रः)। ऐ० ४। २६॥ तार्थम् यज्ञो वै तार्फ्यम्। तै०१।३।७।१॥३।६।२०।१॥
- ,, अस्य वै ( भू- ) लोकस्य क्षं तार्प्यम् । तै० ३।६।२०।१॥

ति ति स्थ यदन्यस्माऽ अशनाय (विश्वरूपस्य मुखम्) आस ।
ततस्ति ति रः समभवत्तस्मात्स विश्वरूपतम इव, सन्त्येष
घृतस्तोका इव त्वन्मधुस्तोका इव त्वत्पर्णेष्वाश्चुतिता एवक् रूपमिव हि स तेन (मुखेन) अशनमावयत्। श्० १।६।३। ५॥५।५।४।६॥ तिथिः यां पर्यस्तिभयाद्रश्चुदियादिति सा तिथिः ( ? स्थितिः—" यां पर्यस्तमयमुख्यविदिति सा स्थितिः" इति कौ २३।१)। पे०७।११॥

तिष्यः ( नचत्रम् ) कृहस्पतेस्तिष्यः । तै०१।५।१।२॥ ३।१।१।५॥ ॥ ,, स्त ( कृहस्पतिः ) एतं कृहस्पतये तिष्याय मैवारं चर्हं प्यसि निरवपत्। तै०३।१।४।६॥

तिस्रो देव्यः प्राणो सा स्रापानो व्यानस्तिस्रो देव्यः । ए० २ । ४ ॥ तीवसोनः (एकादः) ख्रिद्र इव वा एष यथ्धं सोमो ऽतिपवते यत्तीव-सोमेन यजते पिहित्या एवाख्रिद्रतायै । तां० १८।

4181

" विड्वा एतमतिपवते यो राजावरुव्यते यत्तीब्र-स्रोमेन यजते पि€ित्या एवाछिद्रतायै । तां० १८। १५।६॥

, ग्रामो वा एतमतिपवते यो ऽलं ग्रामाय सन् ग्रामम विन्दते यत्तीव्रसोमेन यजते पिहित्या एवाछिद्रतायै। तां० १=। ५। =॥

प्रजा वा एतमतिपवते यो ऽलं प्रजाया सन् प्रजाम विन्दते यत्तीब्रसोमेन यजते पिहित्या एवाञ्चित्रतायै। तां० १८ । १८ ॥

,, पशाबो वा पतमतिपवन्ते यो ८लं पशुभ्यः सन् पशुष्र विन्दते यश्तीबसोमेन यजते पिहित्या पवाश्चिद्रतायै। तां०१६। ५।१०॥

,, भामयाचिनं याजयेत् प्राणा वा एतमतिएवन्ते य भामयाची यत्तीव्रसोमेन यजते पिहित्या एचा-स्थित्रताये। तां० १८। ५१॥

तीर्थम् तीर्थेन हि प्रतरन्ति तद्यथा समुद्रं तीर्थेन प्रतरेयुः । गो० पू॰

,, तद्यत्रायग्रीयमितरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्रं प्रक्षायुस्ता-दक्कत्। श्र० १२ । २ । १ ॥

तुनः अस्य वै तुषः। श० ४।३।४।१५॥ तुरायसम्बद्धः सम्बद्धानामस्य यकः। कौ० ४।११॥ उरीयम् यद्वे चतुर्थं तत्त्रुरीयम्। श्र∘ ४।१।३।१४ ॥ ५।२।४। १३॥ १४। =।१५।४॥

तुला तुलाया छं ह बाऽ श्रमुष्मिँ ह्लोकऽ श्राद्धित यतर बंस्यित तद्ने बेप्यित यदि साधु वासाधु वेति । श्रु ११।२।७।३३॥ वृश्यिः सर्व छं श्रेष पाप्मानं तरित तस्मादाह तूर्णि ईच्यवाडिति । श्रु १।४।२।१२॥

,, वायुर्वे तूर्णिर्वायुर्दीदं सर्वे सद्यस्तरित यदिष् किंच। ये०२। २४॥

र्तम् यद्वे सिशंतसूर्तम्। श०६।३।२।२॥

तूष्णींशंसः मूलं या एतदाश्रस्य यत्तूप्णीशंसः। ऐ० २ । ३२॥

,, च चुर्चा एतद्यहस्य यसूर्णीशंसः। ऐ० २। ३२॥

,, चर्त्व वा एतानि सवनानां यत्तृ प्रीशंसः । ऐ० २ । ३२ ॥

,, तूर्गीसारो वा एव यसूर्पीशंसः । ए० २ । ३१॥

त्य. आन्तरिस्तदेवत्यस्तुचो भवति । तां०१२ । १ । = ॥

,, इमे हि लोकास्त्रचः । तां०२।१।४॥२।२।१॥२। ३।५॥

हतीयं रजः (यजु॰ १२ । २० ) द्यौर्चे तृतीय थ्यं रजः । शु॰ ६ । ७ । ४ । ५ ॥

त्रतीयमहः उद्वद्धा एतदहर्यासृतीयम्। तां० १२ । ३ । २ ॥

उद्रहा एतत् त्रिवदहर्य्यत् तृतीयम्। तां० १२। ५।२॥

,, बहुदेवत्यं तृतीयमहः। कौ० २०। ४॥

" झन्तरित्तदेवत्यमेतदहर्य्यसृतीयम् । तां १२।२।६॥ १२।२।७॥१२।३।१६॥१२।५।६॥

" जागतमेतद्दर्य्यसृतीयम् । तां० १२ । ७ । ३ ॥

,, उद्धतमिष वै तृतीयमहः। तां० १२ । ४ । ४ ॥

,, अन्तो वै तृतीयमहः। तां०। १२। ५। ।।।

्, अन्तरतृतीयमहः। कौ० २२ । ५, ६॥

तृतीयसवनम् महाद्धिः तृतीयसवनम् । कौ०१६।१,२,३,४॥ गौ० उ०४।१६,१७॥

.) महर्ते तृतीयस्वनम् । पे० ४ । ४ ॥

तृतीयसदमम् महाहै तृतीयसमानस्य सपम्। पे० ३। २६॥

"मदवद् वैरसवकृतीयसवनम्।तां०१२।५।१॥१२। १०।२॥१२।६।३॥

" अधैतक्षिधींतद्युकं यसृतीयसवनम् । श०४।३।३। १६॥४।३।५।१७॥

, धीतरसं घै तृतीयसवनम् । ऐ०६ । १२ ॥

, धीतरसं वा पतत्सवनं यत्तृतीयसवनम् । की० १६ । १ ॥ ३० । १ ॥ गो० उ० ४ । १⊏ ॥

,, विश्वेषां देवानां सृतीयस्वनम् । की० ६४ । ५ ॥ १६ । ११ ॥

, विश्वे देवा द्वादशक्षणालेन तृतीयसवने (श्रादित्यमभिष-ज्यन्)। तै०१।५।११।३॥

, बैश्वदेवं वै तृतीयस्वनम्। ऐ०६।१५॥ श०१।७। ३।१६॥ ७।४।१।११॥ जै० उ०१।३०।४॥

,, तया ( वैश्वदेष्याऽऽगया ) तृतीयसवनस्योदगेयम् । जे० उ०१। ३७। ४॥

, तृतीयसवनं वै स्विष्टकृत्। श०१।७।३।१६॥ , श्रादित्यं हि तृतीयसवनम्। तां०६।७।७॥

,, श्रायमं विश्तुं यहं त्रेधा व्यभजन्त । यसवः प्रातःसवनछं वद्रा मान्यन्दिनछं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । श्र

रुष्ठ । १ । १ ५ ॥

, श्रादित्यानां तृतीयसयनम् । की० १६।१॥ ३०।१॥ श०४।३।५।१॥

द्योर्वे तृतीयसवनम्। श०१२। =। २।१०॥

, असी वै (यु-)लांकस्तृतीयसवनम्। गो∙ उ०४। १८॥

, विद्**रसु वै तृ**तीयसषनम्। तां० ६ । ३ । ६ ॥ " जागतं दि तृतीयसषनम् । कौ०१६ । १ ॥ ष०१ । ४ ॥

तां० ६। ३। ११ ॥ गो० उ० ४। १८॥

,, विट्तृतीयसवनम्। कौ०१६। ४॥

,. वित्रवत् तृतीयसवनम् । तां० १८ । ६ । ७ ॥

तृतीयसवनम् अस्तंयस्तं (स्यं) तृतीयस्वनेन (ईप्सन्ति) । कौ० १८ ।।

,, काब्याः (वितरः) तृतीयसवने । ऐ० ७ । ३४ ॥

,, (पुरुषस्य) ये ऽवाञ्चः (प्राणाः) तत्तृतीय अवनम् । की० २५ । १२ ॥

; चतुर्विथ्शैकविथ्शौ (स्तोमौ ) तृतीयसवनम् (वहतः)। तां० १६। २०। ५॥

तृतीया चितिः **मध्यमेव तृतीया चितिः । श० = । ७ । ४ । २१ ॥** 

" चौरेव तृतीयां चितिः । शु० म । ७ । ४ । १४ ॥

तेज. तेजो बाऽ अक्षिः। श०२:५।४।= ॥३।६।१।१६॥ ते० ३।३।४।३॥३।६।५।२॥

, तपो में तेजो में ऽश्वम्में वाङ्ग् में। तन्में त्विय (श्वज्ञी)। जै॰ उ० ३। २०।१६॥

, तेजो ऽसि तपसि श्रितम् । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै० ३। ११ । १।३॥

" समुद्रो ऽसि तेजसि श्रितः । तै०३ । ११ । १ । ४ ॥

, तेजो वै वायुः।तै०३।२।६।१॥

., तेज एव श्रद्धा। श०१२। ३।१।१॥

,, (यञ्ज०१।३१) तेजो ऽसि ग्रुक्रमस्यमृतमसि (भाज्य !)। श० १।३।१।२⊏॥

"तेज ऋष्यम् । तै० ३।३।४।३॥३।३।६।३॥

,, तेजो हिरएयम्। तै०३।१२।५।१२॥

,, तेजो वै हिरएयम्। तै०१। =। ६।१॥

तेजनी (= भन्यरुधिरस्य धारियत्रीति सायणः) पाप्ता वै तेजनी । तै०३।=।

तैरक्षमः (समः) अक्तिरसः स्वर्गं लोकं यन्तो रक्षाः स्वन्यसम्बन्तः तान्यतेन तिरम्ब्याक्तिरसस्तिर्यक् पर्य्यवैद्यसिर्यक् पर्य्यवैत्तस्माचैरम्ब्यं पाष्मा बाव स तानस्वतः तन्तैरम्ब्येनापान्नतापपाष्मानकः इते तैरम्ब्येन तुषुवानः। तां १२।६।१२॥ तोकम् (यजु०१३। ४२॥) प्रजा में तोकम्। श००।५।२।३६॥ तौरश्रवसे (सामनी) तुरश्रवसम्भ वै पारावतानाश्च सं.मौ स्प्पृसुता-बास्तान्तत एते तुरश्रवाः सामनी म्रपश्यत्ताभ्या-मस्मा रुन्द्रः शह्मलिनां यमुनाया हृव्यं निरावह-चत्तीरश्रवसं भवतो हृव्यमेवेषां (यजमानानां विद्विशाणार्मिति सायणः) बृङ्के । तां० ६ । ४।१०॥

त्रपु सीसेन त्रपु ( सन्दध्यात् )। गो० पू० १। १४॥

- ,, रजतेन त्रपु ( सन्दध्यात् )। जै० उ० ३।१७।३॥
- 🍃 त्रपुणा लोहायसम् ( सन्दच्यात् ) । जै० उ० ३ । १७ । ३ ॥ त्रयक्षित्तः ( स्तोमः ) त्रयक्षिक्षंशो वै स्तोमानामधिपतिः । तां० ६ । २ । ७ ॥
  - " एप वै समृद्धः स्तोमो यत् त्रयस्त्रिकृशः । तां० १५।१२।६॥
  - ,, ज्यांतिस्ब्यित्रिशः स्त.मानाम् । तांव १३ । ७ । २ ॥
  - ,, त्रविक्षि•ुशः स्तेमानां (सत्) । तां० ४ । ⊏ । १० ॥
  - ,, सत् (=उत्कृष्टभिति सायगः ) त्रयस्तिः क्षायः । स्त्रोमानाम् । तां०१५ । १२ । २ ॥
  - " अञ्नो वैत्रयस्त्रि•्धः परशं वैत्रयस्त्रिॐश स्तोमानःम्∴तौ०३।३।२॥
  - ,, वर्ष्म वै त्रयस्त्रिक्षकाः। तां० १६ । १०। १०॥
  - ,, तम् (त्रयस्तिशं स्तोमं) उनाक इत्याद्यः । तां० १०।१।१=॥
  - "देवता एव त्रयस्त्रिक्षश्रास्यायतनम् । तां० १०। १।१६॥
  - ,, अनुकं त्रयस्मिक्षाः। द्वात्रिक्षेशद्वाऽ एतस्य कसः करारयनुकं त्रयस्मिक्षेश्रम्। श०१२।२।४।१४॥
  - " संवत्सरो वाष 'मितद्वा त्रयक्तिश्रशः' (यज्जु० १४।२३) तस्य चतुर्विश्रेशितरर्धमासाः वडूतवो क्रेडमहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिद्वा त्रयक्तिश्रशस्त-

## य तमाह प्रतिष्ठेति संबत्सरो हि सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा। श्रः मा ४। १। २२॥

त्रयिक्षेत्रः (स्त्रोमः) त्रयस्त्रिर्ध्**श एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै । तां०** १५ । १२ । দ ॥

,

त्रयी विश श्राशाह । स्तोमश्च यस्धाः त्रम्य साम च वृहच रथन्तरं चेति त्रयी हैं शा विद्यानं से त्रयी विद्या । शा ६ । ३ । ३ । १४ ॥

- , भयी वै विद्या। ऋचो यज्ञ्छंषि सामानि । श०४।६। ७।१॥
- ,, सैवात्रयो विद्या (≔ऋक्शमयजूंवि)यक्षः । श०१। १।४।३॥
- ,, भूर्भुवस्स्वरिति सात्रयी विद्या । जै० उ० २ । ९ । ७ ॥
- , प्रवमेवैता ( भूर्भुवःस्वरिति ) व्याहृतयस्त्रय्ये विद्याये संस्केषिग्यः। कौ० ६ । १२ ॥
- "स (प्रजापतिः) श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मीय प्रथममस्तुजत त्रयी-मेव विद्याम्। श०६।१।६॥
- " तद्यत्तत्सत्यम्। त्रयी साविद्या। श०६। ५। १। १८॥
- " त्रयीवै विद्याकाव्यं छन्दः । श० ⊏ । ५ । २ । ४ ॥
- ,, त्रयो विद्या निर्वपसम्। श०७।५।२।५२॥
- "तस्य **( एक**र्विशसाम्नः ) त्रय्येव विद्या हिङ्कारः । जै० उ० १ । १६ । २ ॥
- ,, मनसो वै समुद्राह्मचाभ्रमा देवास्त्रर्थी विद्यां निरखनन् ।श्र० ७।५।२।५२॥
- ., सेषा त्रयी विद्यासीम्ये ऽध्वरे प्रयुज्यते । श्र०४ । ६ । ७ । १ ॥
- ,, त्रय्यां धाव विद्यायार्थः सर्वाणि भूतानि । श० १०। ४। २।२२॥
- , प्रजापतिस्त्रच्या विद्यया सहापः प्राविशत् । श॰ ६ । ३ । १ । १०॥ ( 'बेंदाः' इत्येतं शब्दमपि पश्यत )

```
[ विरावः (कतुः) ( १६२ )
```

त्रयोविद्याः (स्तोमः) " सम्भरणस्ययोविद्याः " इत्येतं शब्दं पश्यत । त्रिककृत् (पर्वतः) यत्र चाऽ इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यद्द्यासीसं गिरिं त्रिककृत्यकरोत्। श०३।१।३।१२॥

शिककुष्कन्दः (यज्∘ १४ । ४) उदानो वै त्रिककुष्कुन्दः । श० ⊏ । ५ । २ । ४ ॥

विगाय (स्ते। मः ) **वज्रस्थिग्यः । श**० द्रा **४। १। २०॥ प० ३। ४॥** ., वज्रो वै त्रिग्यः । श० १३। ४। ४। १॥ तां० ३। १। २॥

> ,, यस्त्रिण्वो (भवृति ) वज्रं भ्रातृब्याय प्रहरति । तां० १८ । १⊏ । ३ ॥

> " इ.मे वें स्रोकास्त्रिणवः । तां० ६।२।३॥ १६। १०।६॥

> , पार्श्वे त्रिण्घः । त्रयोदशान्याः पर्शवस्त्रयोदशान्याः प.र्श्वे त्रिण्वे । श० १२ । २ । ४ । १३ ॥

, त्रिष्टुदेव त्रिण्वस्यायतनम् । तां० १० । १ । १३ ॥ ,, तं (त्रिण्वस्तोमं ) पुष्टिग्त्याद्टुस्त्रिचृद्ध्येवैष पुष्टः । तां० १० । १ । १५ ॥

, त्रि**वृध त्रिण्यस्य राधन्तरी ता**यजश्चाश्वश्चान्यसुज्येतां तस्तासी राधन्तरं प्राचीनं प्रधूनुतः । तां० १० । २ । ५ ॥

"भ्रोजिखाणवः" शब्दमपि पश्यत ।

विभिधनम (साम) एतेन सै माध्यन्दिन ए सवनं प्रतिष्ठितं यत्ति शिध-नम्। तां०७।३।२॥

., द्यौस्त्रिशिधनम्। तां० २१ । २ । ७ ॥

विषाद **भादित्यस्त्रियात्तस्येमे लोकाः यादाः । गो० प्०२ । ८ ॥** विषुतम् **तस्मादु हैतत्युरां परम**ॐ **रूपं यक्तिपुरम् । १००६।३।३।२५॥** त्रिगत्रः (क्रतुः) **इमे लोकास्त्रिरात्रः । तां० १६ । ११ । ४॥ २१ । ७ । २ ॥** 

, सूर्का वा एव दियो यस्तृतीयस्त्रिरात्रः । तां० १४ । २ । २ ॥

.. **अन्तरित्रराधी यक्षानाम् । तां**० २१ । ४ । ६ ॥

## (१६३) त्रिवृत् (स्तोमः)

त्रिरात्रः (कतुः ) तस्याः (शबस्याः ) त्रिरात्रो वस्सः । तां॰ २१। ३।१॥

, वाग्वै त्रिरात्रः । तां० २०। १५ । २॥

" तद्यथा अदो मनौ (१ मणौ) सूत्रमोतमेवमेषु लोकेषु त्रिरात्र स्रोतः, शोभते ऽस्य मुख य एवं वेद । तां० २०।१६।६॥

त्रिवृत (स्तोमः) वायुर्वाऽ आग्रस्त्रिवृत्स एषु त्रिषु लोकेषु वर्तते । श० = । ४ । १ । ६ ॥

, तान् (पग्रन्) अग्निस्त्रिवृता स्तोमेन नामोत् । तै० २।७।१४।१॥

,, त्रिवृदग्निः। श०६।३।१।२५॥

,, ऋग्निर्वे त्रिवृत्।तै०१।५।१०।४॥

" तेजो वै त्रिवृत्। तां० २।१७।२॥

., तेजो बै स्तोमानां त्रिवृत् । पे० = । ४ ॥

" तेजो वै त्रिवृद् ब्रह्मवर्धसम्। तां०१७। ६। ३॥ २०। १०। १॥

, त्रिबृदेव स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवर्श्वसाय । तां० ११/१।७॥

, ब्रह्मदर्चसं चैत्रिवृत्।तै०२।७।१।१॥

.. त्रिवृदेव भर्गः । गो० पृ० ५ । १५ ॥

,, ब्रह्म वै स्तोमानां त्रिवृत्। ए० = । ध ॥

,, अहा वै त्रिवृत् । तां० २। १६। ४॥ १६। १७। ३॥ २३। ७। ५॥

,, शिर एव त्रियृत्। गो० पु०५।३॥

., तस्मात् त्रिवृत् स्तोमानां मुखम् । तां० ६ । १ । ६ ॥

,, मुखं वै त्रिवृत्स्तोमानाम् । तां० १७ । ३ । २ ॥

,, यत्त्रिवृद्धवित यदेवास्य (यजमानस्य) मुखतो ऽपूतं तत्तेनापहन्ति । तां० १७ । ५ । ६ ॥

,, प्रायो वे त्रिवृत् । तां० ६।२।सारु।इ:४॥८।=।१५॥

त्रिवृत् (स्तोमः) **प्रास्था से विश्वत्। तां** ०२ । १५ । ३ ॥ ३ । ६ । ३ ॥

- u प्राचा वै त्रिवृत् स्तोमानां प्रतिष्ठा । तां ० ६ । ३ । ४ ॥
- ,, एच (ब्रिवृत्) हि स्तोमानामाशिष्ठः । श०८ । ४। १।६॥
- ,, त्रियुद्धे स्तोमानां केपिष्टः । प॰ ३१ = ॥ तां०१७। १२।३॥
- ,, यज्ञो वै त्रिवृत्। य०३।३,४॥
- ,, त्रिवृद्धर्हिर्भवति । तै०१।६।३।१॥
- " वसन्तेनर्त्तुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम् । रथन्तरेण तेजसा । हविरिन्द्रे वयो द्धुः । तै० २ । ६ ! १६ । १॥
- », त्रिवृष्टच त्रिण्यश्च राथन्तरौ तावजश्चाश्वश्चान्वस्वस्वेतां तस्मासौ राथन्तरं प्राचीनं प्रधृतुतः । तां० १०।२।५॥

त्रिभेषिः ( प्रिप्तः ) त्रिश्चेणिरितिच्छन्यांस्येव श्चेणीरकुरुत । ऐ०३।३९॥

त्रिकत्याः त्रिपत्याहि देवाः । प०१ । १ ॥ तै०३ । २ । ३ । = ॥

त्रिष्टक् (कदः ) इन्द्रियं वै त्रिष्टुक् । तै०३।३।८।६॥ विषय (कदः ) विषय क्योध इत्यक्त पदा काल विता क्यांकी

त्रिष्टुप् (इन्दः) त्रिष्टुप् स्तोम इत्युत्तरपदा का तु त्रिता स्वातीर्णतमं स्थलो भवति । दे० ३ । १४, १५ ॥

- ,, त्रिवृद्धज्ञस्तस्य स्तोममिवेस्यौपमिकम् । दे० ३ । १६ ॥
- , वजस्तेन यत्त्रिष्टुप्। पे॰ २।१६॥
- , वज्रसिष्ट्याकी० ७। २॥ श० ३। ६। ४। २२॥
- " बेहुमी बजाः। गो० उ० १।१८॥
- ,, त्रिष्ट्विन्द्रस्य वज्रः। पे०२।२॥
  - त्रैष्ट्रम इन्द्रः। की०३।२॥२२।७॥
- .. रन्द्रसिष्ट्प्। श्र०६।६।२।७॥
- " येन्द्रं त्रेष्ट्रमं माध्यन्दिनं सबनम्। गो० उ०४। ४॥
- ,, पेन्द्रं हि त्रेष्ट्रमं माध्यन्दिनं सवनम्। कौ० २८। २॥
- " श्रेष्टुमं वै माध्यन्दिनं सथनम्। पे० ६। ११॥
- , त्रेषुमं माध्यन्दिनं सवनम् । व० १ । ४ ॥
- " पते जाम सम्बन्धां बीर्व्यवस्तमे यहायत्री स त्रिष्टुप् सः। सां २०। १६। हः॥

त्रिष्टुप् (कंदः) वीर्यं वे त्रिष्ठुप्। पे०१।२१॥४।३,११॥६।१५॥ प०३।७॥

, बलंबे बीर्च्यंत्रिष्टुप्। की० ७।२॥ =।२॥ ११। २॥ १६।१॥ गो० उ० ५।५॥

, वलं वीर्य्ये पुरस्तात्रिष्टुप्। की० ११। २॥

, क्रोजो वा इन्द्रियं बीर्यं त्रिष्टुप् । पे०१।५, २⊏॥ ⊏।२॥

,, इन्द्रियं वै वीर्यं त्रिष्ठुप्। तै०१।७।६।८॥

, इन्द्रियं वै त्रिष्टुप्।तै०१।७।६।२॥

,, उरस्मिष्टुप्। व०२।३॥

" उरस्तिष्टुभः। श्०⊭ा६।२।७॥

,, वृषात्रिष्टुप्।कौ०२०।३॥ ,, त्रिष्टुप्छन्दावेराजन्यः।तै०१।१।६।६॥

, त्रेषुमो वैराजन्यः। पे०१।२**०॥ ८।२॥** 

, (रोजन्यस्य) त्रिष्ट्प् छुन्दः । तां० ६ । १ । ६ ॥

, जनस्यैवैतच्छन्दो यत्त्रिष्टुप्। की०१०।५॥

, इत्रतं वै त्रिष्टुप्। कौ०७। २०॥

, ब्रह्म गायत्री सत्त्रं त्रिष्टुप्। श०१।३।५।५॥

, इन्तर्भ त्रिष्टुप्। कौ०३। प्र.॥ श०३। ४।१।१०॥ ,, अध्यैतद्श्रीतरसंशुक्तियं छुन्दो यसिष्टुप्। पे०६।१२॥

, त्रिष्टुवेव महः। गो० पू० ५। १५॥

,, याराका सा त्रिष्टुप्। पे०३। ४७, ४⊏॥

,, त्रिष्ट्रभीयम् (पृथिषी)। श०२।२।१।२०॥

,, त्रेष्ट्रमोहि वायुः। श० =। ७।३। १२॥

,, त्रेष्ट्रमे उन्तरिक्तलोके त्रेष्ट्रमो वायुरप्यूदः। की० १४। ३॥

" यज्ञुषां घायुर्देवतं तदेव ज्योतिस्त्रेष्टुमं सुन्दो उन्तरिश्चं स्थानम् । गो० पू० १ । २६ ॥

. श्रेष्ट्रभो उन्तरिक्षकोकः। की० = । ६॥

,, श्रेष्ट्रभमन्तरिक्षम्। श० = । ३ । ४ । ११ ॥

, असरियं त्रिष्टुप्। जै० ७० १।५।५।३॥

त्रिष्टुप् (कंदः) झन्तरिक्तमु वे त्रिष्टुप्। अ०१। = । २।१२॥
, अन्तरिके विष्णुव्यं कथस्त त्रैष्टुमेन छन्दसा ततो
निर्भको यो ऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः । श०१।

ह। ३। १०॥

,, त्रिष्टुबसौ (द्यौः)∤श०१।७≀२।१५॥ ., भ्रसाबुत्तमः (लोकः=धुलोकः) त्रिष्टुप्। तरं०७। २.८॥

, श्रैप्टुओं वा एष य एष ( सूर्यः ) तपति । कौ० २५।४॥ , श्रैप्टुब्जागतो वा आदित्यः । तां० ४ । ६ । २३ ॥

त्रेष्टुभाः पशयः। की० =। १॥ १०। २॥

, श्रापानस्मिष्टुप्।तां०७।३।८॥ , यऽ पद्यायं प्रजननः प्राण् एव त्रिष्टुप्।श्र० १०।३। १।१॥

त्रेष्टुमं चतुः। तां०२०।१६।५॥

" आस्मावैत्रिष्टुप्। शब्द। ४।२।६॥ " आस्मात्रिष्टुप्। शब्द। २।१।२४॥६।६। २।७॥

,, व्यात्मात्रिप्टुभ.ोश०=।६।२।३॥

., त्रैष्टुभः पञ्चदशस्तोमः । तां० ५ । १ । १४ ॥ ,, एत*व्वे* बृहतः स्वमायतनं यत्त्रिष्टुप् । तां० ४ । ४ । १० ॥

त्रैष्टुभं वै बृहत्। तां० ५।१।१४॥

, त्रैष्टुभो ब्राह्मणाच्छ्छेसी । तां० ५ : १ : १४ ॥ . नाराशॅस्या त्रिष्टुप् (ब्रपुनीत) । जै० उ०१ : ५७ : १ ॥

, त्रिष्टुब्दित्ता (दिक्)। श० म। ३।१।१२॥

त्रिष्दुभुद्राणां पत्नी । गो० उ० २। ६॥

, बद्रासिष्टुभं समभरन्। औ॰ उ॰ १।१८।५॥

, यस्यैकादश तास्त्रिप्दुभम्। कौ०ू ६। २॥

٠,

यकादशासरा से त्रिष्टुष् । की० ३ | २ ॥ १० | २ ॥ तां० ६ : ३ | १३ ॥ ये० ३ | १२ ॥ = । २ ॥ शा० १ । ३ : ४ | ४ । तै०३ | = । १२ | १ ॥ गो० द्रु० १ । १ = ॥ ३ । १० ॥ त्रिष्दुप् (६ंदः) **चतुश्चत्वारिश्रंशदक्तरा वै त्रिष्टुप् । श० ६ ।** ५। १ ॥

,, चतुश्चत्वारिशदत्तरा त्रिष्टुप्। की०१६।७॥ जै० उ० ४।२।५॥

त्रीणि रोचनानि सवनानि वै त्रीणि रोचनानि । श्र॰ = । ७ । ३ । २१ ॥ त्रेता (युगम्) उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति । ऐ० ७ । १५ ॥

त्रैककुभम् (साम ) तार्थःस्त्रिककुर्वधिनिधाया चरत्स पतत्सामापश्य-द्यत्त्रिककुवपश्यत्तस्मात्त्रैककुमम्। तां० ८। १। ४॥ ,, त्रैककुमं पशुकामाय ब्रह्मसाम कुर्यात् "त्वमङ्ग प्रश्-

कित्र इत्येतासु । तां० = । १ । ३ ॥

,, त्रिवीय्यं वा एतत्साम त्रीन्द्रियमैन्द्रय ऋच ऐन्द्र्छः सामैन्द्रेति निधनमिन्द्रिय एव वीर्य्ये प्रतितिष्ठति । तां० = । १ । ७ ॥

" अोजस्येव तद्वीर्य्यं प्रतितिष्ठत्योजो बीर्य्यं त्रैककुभम्। तां॰ १५ । ६ । ५ ॥

त्रैतम् ( साम ) नाथविन्दु (त्रैतं) साम विन्दते नाथम् (=याचितफल-मिति सायगः)। तां० १४। ११। २३॥

त्रैतं भवति प्रतिष्ठायै । तां० १४ । ११ । २१ ॥

त्रैशोकम् (साम) त्रैशोकं ज्योगामय।विने ब्रह्मसाम कुर्य्यात् । तां० = । १ । = ॥

, इमे वै लोकाः सहास्र छस्ते ऽशोच छस्तेपामिन्द्र एतेन साम्रा ग्रुचमपहन्यत्त्रयाणां शोचतामपाहछस्तस्मा-त्त्रेशोकम्। तां० = ११६॥

" अप पाप्पानॐ इते त्रेशोकेन तुषुवानः । तां०१२। १०।२२॥

प्रयमिकः (म्रिप्तः) ज्यनीक इति सवनान्येवानीकानि । ऐ० ३ । ३६॥ प्रयम्बकः अस्विका ह वै नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा, तयास्यैव सह भाग-स्तद्यदस्यैव स्त्रिया सह भागस्तस्मात् ज्यस्वकाः पुरोडाशाः) नाम श्र० २ । ६ । २ । ६ ॥

स्वक् स्वक् प्रस्तावः। जै० उ०१। ३६। ६॥

तक् त्यक्स्द्रवोद्दाः । श्रु हा १ । ४ । ५ ॥

लक्षा वाग्षे लाषा बाग्धीदं सर्वं ताष्टीव। पे०२। ४॥

" (ऋ०१।१२।६) इन्द्रो वैत्यद्या । ऐ०६।१०॥

"त्यष्टावै पश्चनामोष्टे। श्र०३। ७।३।११॥

,, त्वच्दुर्हिपशयः। श०३। ⊏।३।११॥

, स्वष्टा पश्चनां मिथुनानार्थः इपस्टद्रूपपतिः। तै०२।५।७।४॥

" स्वष्टा वे पग्रनां मिथुनाना छ इत्पकृत्। तै० ३। ८। ११। २॥

, स्वष्टावे पग्रनां कपाणां विकर्ता। तां० ६। १०। ३॥

,, त्वच्दाहि रूपाणि विकरोति । तै० २। ७ (२।१॥

,, त्वाष्ट्राणि वै रूपाणि । श०२।२।३।४॥

, त्वच्टा वै कपाणामीशे। तै०१। ४। ७।१॥

, स्थप्टा वे रूपाणामी छे। शु०५। ४। ५। ६॥

,, त्वप्टा क्रपेण।तै०१। =।१।२॥

,, त्वप्टा (श्रियः) कपाणि (ब्राद्त्त)। श०११। ४।३।३॥

.. त्यच्टा वै रेतः सिक्तं विकरोति। की०३। ६॥

,, त्थप्टा वै सिक्क ७ रेतो विकरोति। श०१। ६। २। १०॥ ३। ७। २। ८॥ ४। ४। २। १६॥

, रेतःसिकिवै त्वाष्ट्रः । की० १६ । ६॥

"त्यष्टः समिधां पते । तै० ३ । १२ । ४ । १ ॥

"त्वष्टुई वै पुत्रः। त्रिशीर्घा पडल आस तस्य त्रीरयेव मुखान्यासु-स्तद्यदेव छहर आस तस्माद्विश्वहयो नाम। श०१।६।३। १॥५।५।४।२॥

त्वाष्ट्रं दशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श०५।४।५। = ॥

3, (श्रीः) त्वाष्ट्रं दशकपालं पुरोडाशं ( श्रपश्यत् )। श० ११। ४। ३। ५॥

" (प्रजापतिः) त्याष्ट्रमर्वि (ब्रालिप्सत)। शु० ६।२।१।५॥

,, बारुणी च हि त्याच्ट्री चाविः। श॰ ७।५।२।२०॥

" त्वाष्ट्रं वडवमाखमेत प्रजकामः। गी० उ० २ । १॥

लाष्ट्रीसाम इन्द्रं वा अध्यामियणं भूतानि नास्थापयछस्तमेतेन त्याष्ट्रयो ऽस्थापयछस्तद्वाव तास्तद्वीकामयन्त ॥ काम- सनि साम त्याप्ट्रीसाम काममेबैतेनाबरुग्धे । तां० १२। ५। १६-२०॥

स्वाच्ट्रीसम इन्द्रो वृज्ञाद्बिभ्यहां प्राविशक्तं त्याच्ट्रयो ऽध्वजनयामेति तमेतैः समाभिरजनयज्ञायामहा इति वै सजमासते जायम्त एष । तां० १२ । ५ । २१ ॥

रवेषं वचः प्रमध्य वैरहस्यञ्च त्वेषं वचः । तै० १। ५ । ६ । ६ ॥
लेषः (यज् ० १२ । ४८ ) ( == महान् ) त्वेषः स भाजुरर्णयो नृचक्ता इत्येतस् ।
श ० । १ । १ । २३ ॥

## ( द )

दकः दक्षो ह वै पार्वतिरेतेन यक्षेनेष्ट्रा सर्वान् कामानाप।की० ४।४॥

"स (प्रजापतिः) वै द्को नाम । श०२। ४। ४। २।

, 'क्रतुं दस्तं वरुण संशिशाधि' (ऋ० = । ४२ । ३) इति वीर्षे प्रकानं वरुण संशिशाधीति । पे०१ । १३॥

, (यज्ञ०१४।३) (=धीर्यम्) स्वैर्दत्तैर्दत्तिपतेह सीहेति। स्वेन वीर्येणेह सीहेत्येतत्।श॰ =।२।१।६॥

" अथ यदस्मै तत्समृध्यते स द्त्तः। ग्र० ४।१।४।१॥

,, वदणो दत्तः। श० ४। १। ४। १॥

दचिष्यधनम् (साम) (प्रजापतिः) तासु (प्रजासुः) एतेन (दक्तिश्विमेन) सामा दक्तायेत्योजो बीर्य्यमद्धाचदेतत्साम भव-त्योज एव बीर्य्यमात्मन्थेतः । तां० १४। ५।१३॥

दिचकः (गर्दः) दिक्किणो व। गर्दः आत्मनो (=शरीरस्य) धीर्य्यवसरः । तां० ५।१।१३॥

दिचया तं (यहं) देवा दिक्तणाभिरदक्तयंस्तधदेनं (यहं) दिक्तिणा-भिरदक्तयंस्तस्माइक्तिणा नाम। श०२।२।२।१॥ ४।३।४।२॥

, तथाइक्षिणाभिर्यक्षं दक्षयति तस्माइक्षिणा नाम । की० १४ । १ ॥

., दक्तिया वै यक्षानां पुरोगवी । ये० ६ । ३५ ॥

ž

( 200 ) एषा ह वै यहस्य पुरोगवी यहक्तिए।। गो० उ० दक्षिया ६। १४॥ श्चभो वा एता यहस्य यहित्तागाः। तां० १६। १।१४॥ श्लेप्स वा एतदाइस्य यहित्ता। तां०१६।१।१३॥ यक्षो ऽदक्षिणो रिष्यति तस्मादाहुर्दातव्यैव यक्षे 9. दक्तिसा भवत्यहिपकापि । पे० ६ । ३५ ॥ तस्मान्नाद्विणेन हविया यजेत । श०१ | २ | ३ | ४ ॥ नाक्षिण्थं हिवः स्यादिति ह्याहुः। श० ११। १। ३।७॥११।१।४।४॥ तस्मादत्वगभ्य एव दक्षिणा दद्याशानृत्विगभ्यः। 99 शुव्ध । ३ । ४ । ५ ॥ अर्थाहरूम वै पुरा ब्रह्मणे दक्षिणा नयन्तीति। ,, श्रर्धा इतरेभ्य ऋत्विग्भ्यः। जै० उ० ३।१७।५॥ तस्मादात्रेयाय प्रथमदक्तिणा यक्षे दीयन्ते । गो० 23 पू०२। १७॥ चतस्रो वै दक्षिणाः । हिरएयं गीर्वाक्षे ऽश्वः । श्र० ,, 813181311 द्यानं दक्षिणा। ए०६।३॥ दिक्षणा वै स्तावा. ( ऋष्सरसः, यज्जु० १८ । ४२ ) 99 दक्षिणाभिर्हि यह स्त्यते ऽथो यो वै कश्च दक्षिणां ददाति स्तूयतऽ एव सः। श> ६। ४।१।११॥ दक्षिणाः साधित्री । गो० प्०१ । ३३ ॥ दक्षिणासु त्वेच न संविद्तव्य छ संवाद्नैवऽर्त्विजो ,, sलोका इति। शब्हापा २ । १६॥ यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणा नीयन्ते स्वर्ग पतेन 91 लोके हिरएयं हस्ते भवति । गो० उ० ३ । १७ ॥

दिचिका दिक् पितृकां वा एषा दिग्यइक्तिका । प॰ ३ । १ ॥

वयां वे (दक्षिणा) दिक् वितृणाम्। श०१।२।५।१७॥ दक्षिणासंस्थो वै पितृयकः। की० ५। ७॥ गो० उ० १। 34 II

दिचया दिक् वृक्षिण्यत उपसृष्ठति । पितृक्षोकमेव तेन जयति । तै० २ । १ । ८ । १ ॥

, मनोजबास्त्वा पितृभिर्देत्रिगतः पातु । श० ३।५।२)६॥

,, बम्बेनाऽऽजिद्विषेण (उद्गात्रा दीत्तामहा इति ) पितरो दक्षिणतः (आगच्छन्)। जै० उ०२। ७।२॥

, घोरा वा एवा दिग्दक्षिणा शान्ता इतराः। गो॰ पू० २।१६॥

,, किंदेवतो ऽस्या दक्षिणाया दिश्यसीति । यमदेवत इति । श•१४। ६। ६। १२॥

" यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो द्तिणासद्भयः स्वाहा । श०५ । २ । ४ । ५ ॥

,, अधैनं ( इन्द्रं ) दक्षिणस्यां दिशि ठद्रा देवाः......अभ्य-षिञ्चन्.....औज्याय । ऐ० = । १४ ॥

, वदास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिञ्चन्तु त्रैष्टुमेन खुम्दसा। तै० २।७।१५।५॥

,, (वायुः) यहक्तिगतो वाति। भातिरश्वैव भृत्वा दक्तिगतो वाति। तै०२। ३।६। ५॥

"तस्भादेष (वायुः) दक्तिगीव मृथिष्ठं वाति । श० = । १ । १ । ७ ॥ = । ६ । १ । १७ ॥

,, दक्षिसतो वासीशानो भूतो बासि । औ० उ० ३ । २१ । २॥

"तं (संबर्ध पशुं) दक्षिणा दिग्व्यानेत्यनुशासद्वयानमे-वास्मिँस्तदद्धात् । शः ११ । = । ३ । ६ ॥

,, दक्षिणा दिक्। इन्द्रो देवता। तै० ३। ११। ५। १॥

,, अध दक्षिणं परिद्धाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टच (यज्जु०११।३)। शु०१।३।४।३॥

,, अतो दीन्द्रस्तिष्ठन्दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षाॐस्यपादन्। शु०१।४।५।३॥

, पत्रहे देवा अविभयुर्यहै नो यहं दक्षिणतो रक्षा छिसि नाष्ट्रा न हन्युरिति । शु० ७ । ४ । १ । ३७ ॥

,, वृत्रशङ्कं दक्षिणतो ऽघस्यैवानत्ययाय । श० १३। ।।।।।।

दक्षिणा दिक् दक्षिणामेव दिशक्त सोमेन प्राजानन् । श० ३।२।३।१७ ,, स (स्रोमः) दक्षिणां दिशं प्राजानात् । की० ७। ६॥

,, (हे देवा यूयं, स्रक्षिना दक्तिणां (दिशं प्रजानाथ)। पे० १।७॥

,, दक्षिणा (दिक्) ब्रह्मणः । शु० १३ । ५ । ४ । २४ ॥ स्विकासमञ्जूष विकासमञ्जूषकः स्वयसम्बद्धाः स्थापन

, दक्षिणामारोह त्रिष्टुप्त्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो प्रीप्म ऋतुः क्षत्रं द्रविख्म्। श०५। ४। १। ४॥

" दक्तिणामाहुर्यज्ञवामपाराम् । तै०३। १२। ६। १॥

" त्रिष्टुब्दिखा (दिक्)। शः =। ३।१।१२॥

,, तस्मादेतस्यां (द्त्तिणस्यां ) दिश्येतौ पश्र (गौश्चाजश्च) भृषिष्ठौ । श्र ७ । ५ । १६ ॥

, दक्षिणैव (दिक्) सर्वम्। गो० पू० ५। १५ ।।

तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये केच सत्वतां राजानी भीज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिषिकानाच-क्षते। पे॰ = । १४॥

दिचकारिनः यञ्जर्वेदाहिक्षिणाग्निः (अजायत)। ४० ४। १॥

" भ्रातृब्यदेवत्यो दक्तिणः (भ्रप्निः) । तै०१।६।५।४॥

दण्डः (दण्डः) मुखसंभितो भवति । श० ३ । २ । १ । ३४ ॥

,, बज़ो वे दरडो विरह्मस्तायै। श०३।२।१।३२॥

" तस्मादिषुहतो वा दएडहतो वा दशमीं (राप्तिं) नैर्दश्यं (=हु:खनिवृत्तिं) गच्छति। तां० २२ । १४ । ३॥

दिश (इन्द्रः) यद्धवीकिनोति मेति तस्माइधि । शु० १ । ६ । छ । ⊏॥

,, पेन्द्रं वैदिधि। शा०७। ४। १। ४२॥

" अथ यवनदुरो वहलायाऽ ऐन्द्रं द्धि भवति स इन्द्रस्य चतुर्थो भागः। श०५ । २ । ४ । १३ ॥

,, इन्द्रियं वैदिधि । तै०२ । १ । ५ । ६ ॥

, इन्द्रियं वा पतद्क्मिन् लोके यह्थि। पे० = । १६॥

"**द्धि हैवास्य लोकस्य कपम्। श**०७।५।१।३॥

" **अथ यदि द**धि (आह्रेत्) वैश्यानां स मक्त: । पे० ७ । २८ ॥

"**ऊर्ग्याभक्षांध द्**षि।तै०२।७।२।२॥

दिथ सोमो वै द्धि। कौ० = 1 & ॥

्र, सरस्वत्यै दिधाश• धा२।५।२२॥ दोधका(ऋक्) दे**वपवित्रं** वै दिधका।**ऐ०६।**३६॥

,, अन्नं चै द्धिका। गो० उ०६। १६॥

दध्यङ्ः इन्द्रो दधीस्रो अस्थभिर्वृत्राएयप्रतिष्कुतः । अघान नवतीर्नव । तै० २ । ५ । = । १॥

, द्रध्यङ् वा अवित्रसो देवानां पुरोधानीय आसीत्। तां०१२। ⊭।६॥

, (यज्ञु०११।३३) वाग्वै दध्यङ्ङाधर्वणः। श०६।४।२॥ दनायुः, दत्तः श्रथ (बृत्रः) यदपात्समभवत्तस्मादहिस्तं दनुश्च दनायुश्च मातेव च पितेव च परिजगृहतुस्तस्मादानव इत्याद्वः। श०१।६।३।८॥

दन्ताः यस्माद्धरे (दन्ताः) एवाम्रे जायन्ते ऽथोत्तरे यस्माद्खीयाॐ-स एवाधरे प्रथीयाॐस उत्तरे यस्माद्दॐष्ट्रा वर्षीयाॐसो यस्मात्समा एव जम्भ्याः। श० ११ । ४ । १ । ५ ॥

दन्दश्काः नैते क्रिमयो नाक्रिमयो यद्दन्दश्काः। श० ५ । ४ । १ । २ ॥

,, लोहिताइय हि दन्दशकाः । श०५ । ४ । १ । २ ॥

दर्भस्तम्यः ऋक्षियान् ये दर्भस्तम्यः। तै०२।२।१।५॥३।७।३।३॥ दर्भाः उभयम्बेतदन्नं यद्दर्भा ऋष्यक्षे होता स्रोषधयक्ष या वै वृत्रात् वी-

भन्समाना आपो धन्व हभन्त्य उद्ग्यंस्ते दर्भा अभवन्यहभन्त्य उदायंस्तरमाइर्भास्ता हैताः शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रसरिता यहर्भा यदु दर्भास्तेनौषधयः । शु० ७ । २ । ३ । २ ॥

,, ते (दर्भाः) द्विशुद्धा मेध्याः । ग्र०७ । ३ । २ । ३ ॥ ६ । २ । १ । १२ ॥

,, मेष्यावैदर्भाः। श>३।१।३।१⊏॥५।२।१।⊏॥

,, आपो दर्भाः। श०२।२।३।११॥

., आरपोवैदर्भाः।तै०३।३।२।१॥

,, श्रणं वा एतसोजो वर्चः। दहर्भाः। तै०२। ७। ६। ५॥

., पवित्रं वे दर्भाः। सार्वः ११३ । १८॥ तै०१ । ३।७।१॥ ३।८।२।३॥ दशंपूर्णमासी एव वे पूर्णमाः। य एव (सूर्यः) तपत्यहरहर्शेषेत्र पूर्णो ऽधैव एव दशों यञ्चन्द्रमा दहश इव होवः। अयोऽदत-रधादुः। एव एव पूर्णमा यचन्द्रमा एतस्य हानु पूर्णं पौर्णमासीत्याचनते ऽधैव एव दशों य एव (सूर्यः) तपति दहश इव होवः। श० ११। २। ४। १-२॥

,, सबृत(? समृत-)यहो वा एष यहर्शपूर्धमासी । गो० उ०२।२४॥

दर्शपूर्णमासौ वा अध्यस्य मेध्यस्य पदे। तै० ३।९!
 २३।१॥

स यो हैवं विद्वानिश्वहोत्रं च ज्रहोति दर्शपूर्णमासाम्यां च यजते मासि मासि हैवास्याश्वमेधेनेष्टं भवति। श्र० ११।२।५।५॥

विवयुतती दिविद्युतती वै गायत्री। तां० १२। १। २॥

रक्षेयः अध यद्श्रमे ऽहन्त्रस्तो भवति तस्माद्शपेयो ऽधो यद्श दशै-कैकं चमसमदु प्रसुप्ता भवन्ति तस्माद्वेष दश्पेयः। श०५। ४।५।३॥

दशममहः अथ यहशममहरूपयन्ति । संवत्सरमेव देवतां यजन्ते । श० १२ । १ । ३ । २०॥

" अभिवे दशममदः। ऐ०५। २२॥

,. मितमेतदेवकर्मा यहशममहः। की २२७।१॥

,, प्रतिष्ठा दशमगदः। की० २७।२॥ २८।५॥

,, अन्तो वा एव यहस्य यदशममहः। तै०२।२।६।१॥

दशरात्रः अथ यह्यरात्रमुपयन्ति । विश्वानेव देवान्देवतां यजन्ते । श० १२ । १ । ३ । १७ ॥

दश बीराः (यजु॰ २६। ४८॥) आसा वैदश वीराः । श॰ १२। =। १। २२॥

इशहोता तस्मै (ब्रह्मणे) दशमक्ष हृतः प्रस्वश्र्योत्। स दशहृतो उभवत्। दशहृतो ह वै नामैषः। तं वा पतं दशहृतकः सम्तं दशहोते-स्वावकृते परोक्षण, परोक्षप्रिया इव हि देवाः। तै० २।३। १४। १॥ दण्डोता वाचस्पतिहोता दशहोत्शाम्। तै० ३। १२। ५। १॥

,, प्रजापतिर्वे दशहोत्यार्थे होता । तै० २ । ३ । ५ । ६ ॥

" प्रजापतिर्थे दशहोता । तै० २ । २ । १ । १ ॥ २ । २ । ३ । २ ॥ २ । २ । २ । १ । १ । १ । १ । १ । १ ।

,, यहो वै दशहोता। तै० २। २। १। ६॥

जिन्ने व दशहोतुर्निदानम्। तै०२।२।११।६॥ दशाहानि विराद् वा प्या समृद्धा यदशाहानि। तां०४। ८।६॥ दस्युः त पते ऽन्ध्राः पुरुष्ट्राः श्वराः पुलिन्दा मृतिवा इत्युद्वन्या वहवो

वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिश्वाः। ऐ० ७। १८॥ दाचायवयज्ञः ( इष्टिः ) दक्तो इ वै पार्वतिरेतेन यक्तेनेष्ट्रा सर्वान् कामा-

नाप। कौ० छ। छ॥

" स (प्रजापितः) मैं दक्को नाम । तदादेनेन सी ऽम्रे ऽयजत तस्माहाकाचस्यको नामातैनमेके वसिष्ठयक इत्याचक्कते। श० २ । ४ । ४ । २ ॥

दाता अग्निवैं दाता स प्वास्मै यशं ददाति। की० ४।२।। दारु काण्णीयसेन दारु (संद्ध्यात्)। जै० उ० ३।१७।३॥

, दारु च चर्म च श्लेष्मणा (संद्ध्यात्)। जै० उ० ३। १७। ३॥ दारुपत्रम् अग्निच है दारुपात्रम्। तै० ३। २। ३। =॥ दावसुनिधनम् (साम) आशिषमेवास्मा एतेनाशास्ते। तां० १५। ५।१३॥ दाशस्यत्यम् (साम) यां वै गां अग्रुभुसन्ति दशस्यत्वेति तां अश्रुभु-सन्त्यस्रेतेन अग्रुभुसन्ति। तां० १३। ५। २७॥

दास्तान (यजुरा १२।१०६॥ १३।४२॥) यजमानी वैदाम्बान् । शुरु २।३।४।३८,४०॥

७।३।१।२६ ॥ ७। ४।२।३६॥

दिङ्निधनम् (देवाः ) अन्तरिश्वं दिङ्गिधनेन (अभ्यज्ञयन्)। तां० १०।१२।३॥

दिवतः इषयो वे दिद्यवः। श० ५। ४। २। २॥ दिव कथः (यजु० १२। २०) आणि दिव कथः। श० ६। ७। ५। ५॥ दिवा न्युष्टिवें दिवा, न्येवास्मै साध्यति। तां० = ११ १३॥ दिवाकीत्यम् ( बहः ) शिरो वै विवाकीर्त्यम् । तां ० २४।१४।४॥२५।१।=॥ दिवाकीत्यांनि ( सामानि ) रशमयो वै दिवाकीर्त्यांनि । पे ० ४ । १६ ॥ तै०

श्रामाधार॥

,, रशमयो वा एत आदित्यस्य यहिवाकीर्त्यानि । तां० ४। ६। १३॥

स्वर्मानुर्व्वा श्रासुर झादित्यन्तमसाविध्यसस्य देवा दिवाकीत्येंस्तमोपान्न । तां० ४ ६।१३॥

दिवि भव उत्तमम् ( यजु॰ १२ । ११३ ) चन्द्रमा वाऽ ग्रस्य ( स्रोमस्य ) दिवि धव उत्तमम् । श०७ ।

३।१।४६॥

दिनोऽर्थः (यजु०१२।४८) आरपो वाऽ श्रस्य (अपनेः ) दिघोऽर्थः । श०७।१।१।२४॥

विन्यं नभः श्रापो वै विख्यं नभः। श०३।=।५।३॥

दिव्यं रोचनम् असौ वाऽ आदित्यो दिव्य १० रोचनम् । श०६।२। १।२६॥

दिव्यानि धामानि (यजु०११। ४ ! इ.मे वे स्रोका दिश्यानि धामानि । श०६। ३।१।१७॥

दिव्यों गन्धर्वः ( यजु॰ ११ । ७ ) इस्ती बाऽ आदित्यो दिख्यो गन्धर्वः । शु० ६ । ३ । १ । १६ ॥

दिन्यो वानी (, कालकञ्जाख्यानामसुराणांमध्ये ) हाबुद्यततां। ती विच्यो श्वानावभवताम् । (पश्यत-मैत्रायणीसंहितां १। ६।६॥ काठकसंहितां =।१॥)। तै०१।१।२।५-६॥

दिशः पञ्च वै दिशः। श०५। ४। ४। ६॥

,, पश्च वा इमा दिशमतस्वस्तिरश्च एकोर्ध्वा। ऐ०६।३२॥

,, तद्या अमुष्पादादित्यादर्वाञ्यः पञ्च दिशस्ता नाकसदः। श्र∘=। ६।१।१४॥

,, याः (अमुष्मादादित्यात्) पराच्यः (पञ्च दिशः) ताः पञ्च सूडाः। श्र० = १६।१।१४॥

,, सप्त दिशाः। श० ६। ५। २। ६॥

, दिशः सप्तहोत्राः (बद्ध०१३।५)। श०७।४।१।२०॥

दिशः नव दिशः। श०६।३।१।२१॥६।८।२।१०॥

- ,, दशा दिशः। श०६।३।१।२१॥ ≍।४।२।१३॥
- .. दिशो वै स नाकः स्वर्गी लोकः । शo = । ६ । १ । ४ ॥
- ٫ स्वर्गो हि लोको दिशः। श०८।१।२।४॥
- , ता वाऽ पता देव्यः । दिशो ह्यताः । **श**० ९ । ५ । १ । ३६ ॥
- ,, दिशोऽक्रिः। शर्दा२।२।३४॥६।३।१।२१॥६।=। २।१०॥
- , ' विश्वे त्या देवा वैश्वानराः क्रववन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्यत् ( ध्रुवासि दिशो ऽसि '-यज्ञु०'११।५६) इति दिशो हैतचज्जु-रेतदे विश्वे देवा वैश्वानरा एषु होकेषूलायामेतेन चतुर्थेन यज्ञुवा दिशो ऽद्धुः। श० ६।५।२।६॥
- ,, ता (दिशः) उपव विश्वे देवाः । जै० उ० २।२। **४ ॥ २**। ११।५॥
- स ( प्रजापतिः ) विश्वान्देवानस्जत तान्दिक्क्पाद्धात् । श्र०६। १ । २ । ८ ॥
- ,, वायुर्दिशां यथा गर्भः। श०१४। ६। ४। ११॥
- "दिशो स्रोगेष्टकाः । श०७ । ३ । १ । १३, २७ ॥
- ., दिशो वै हरितः । श०२। ५। १। ५॥
- " दिशः शिक्यं दिग्मिशीमे लोकाः शक्नुचन्ति स्थातुं यच्छक्तु-चन्ति तस्माच्छिक्यम्। श॰ ६।७।१।१६॥
- , ऋतवो वै दिशः प्रजननः। गो० उ० ६। १२॥
- ,, दिशो में ओत्रे श्रिताः।तै०३।१०। ⊭।६॥
- "अथ यत्तच्छ्रोत्रमासीत्ता इमा दिशो ऽभवन् । जै० उ०२। २।४॥
- "तद्यत्तच्छ्रोत्रं दिशस्ताः। जै० उ०१। २८। ६॥
- "यत्तच्छ्रोत्रं दिशाएव तत्। श०१०।३।३।७॥
- " आर्थेत्रं दिशः। जै० उ०३।२। ८॥
- " दिशो वै ओत्रं दिशः परॐ रजः। श०७।५।२।२०॥
- ,, दिशो वै लोहमय्यः (सूच्यः)। श०१३।२।१०।३॥
- " विशो वा अयस्मय्यः (सुच्यः)। तै०३।६।६।५॥

विशः **अधान्तरिशो रक्षताः (सु**च्यः) । श० १३ । २ । १० । ३ ॥

अवास्तरदिशा रजताः (सुच्यः) । तै०३।६।६।५।

,, दिशो बार ग्रस्य (सूर्यस्य) बुध्न्या उपमा विष्ठाः ( यज्ञु० १३। ३)। शु० ७। ४। १। १४॥

.. सम्बार्थःसि वै दिशः। श० =।३।१।१२॥६।५।१।३९॥

,, दिशो वै विद्यारपङ्किश्छन्दः (यज्ञ०१५।४) । श० = ।५। २।४॥

, दिशो वै परिभूश्कुम्द; (यज्जु०१५।४॥) । शा०६।५। २।३॥

, दिशः परिधयः । तै०२ । १ । ५ । २ ॥ पे०५ । २८ ॥

, दिशः परिधानीया। औँ । उ०३। ४। २॥

,, विशो वै प्राणः। जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

, दिशः समानः । जै० उ० ४ । २२ । ६ ॥

" दिशां वा पतत्साम यहै रूपम् । तां० १२ । ४ । ७ ॥

, अपरिमिताहि दिशः। शु०६। ५ । २ । ७ ॥

" पतके देवा इमाँकोकानुलां कृत्वा दिग्भिरद्यश्रहन्दिग्भः पर्य-तम्बन्। श्राट्या २ । २ । २ । ११ ॥

दीचा फाल्गुने दीक्षेरन्। तां० ५। ६। ७॥

"या वै दीक्षा सा निषत्। तत्सत्रं तस्मादेनानासदित्याहुः। श्र० ४।६। म।१॥

,, प्रात्मादीक्ता। श०१३ । १ । ७ । २ ॥ तै०३ । ⊏ । १० । २ ॥

, बाग्दीचा। तया प्राणो दीचया दी चितः। तै० ३।७।७।७॥

,, वाग्दीका। कौ०७।१॥

,, श्रापो दीक्षा। तथा वरुणो राजा दीक्षया दीक्षितः। तै०३। ७।७।६॥

,, दिशो दीक्ता । तथा चन्द्रमा दीक्तया दीक्तितः । तै०३।७। ७।६॥

"पृथिबी दोसा । तयाक्रिदींसया दोसितः । तै०३।७।७। ४-५॥

, अन्तरिसं दीसा । तया वायुर्वीसया दीसितः। तै० ३।अअ५॥

दीचा चौर्यीचा। तयादिस्यो दीक्तया दीक्तितः । तै०३।७।५॥ भोषधयो दीला । तया सोमो राजा दीलया दीलितः । तै० ३ । 110-31010

- ऋतं वाव दीहा। सत्यं दीहा। पे १ १ ६॥
  - सत्ये होच दीक्षा प्रतिष्ठिता भवति । शु १४ । ६ । ६ । २४ ॥
  - एतहीतायै (रूपं) यञ्छदा। श०१२। =। २।४॥
- तयो दोक्ता। श०३। ४।३।२॥
- प्रजापतिरकामयताभ्वमेधेन यजेयेति । स तपो ऽतप्यत । तस्य तेपानस्य । सप्तात्मना देवता उदकामन् । सा दोन्नाभवत् । तै० है। = 1 १०११॥
- दीक्षा सोमस्य राष्ट्रः पत्नी । गो० उ० २ । ६ ॥ दीचितः स वै धीक्तते। वाचे हि धीक्तते यक्ताय हि धीक्तते यहो हि
  - वाग् धीक्षितो इ.वै नामैतद्य इीक्षित इति । श्र० ३।२। २ । ३० ॥
  - कस्य स्विद्धेतोर्दीचित इत्याचक्रते श्रेष्ठां थियं शिवतीति। 9 . गो० पू० ३। १८॥ न ह वै दीक्तितो ऽग्निहोत्रं जुहुयाक पौर्णमासेन यहेन यजेत
    - ... न मिथुनं चरेत् .. कृष्णाजिनं वसीत कुरीरं धारयेन्युष्टी कुर्यादकुष्टप्रभृतयस्तिस्र उच्छ्येन्सृगश्रङ्गं गृहीयात्तेन कषेत । गो० पूर्व ३। २१॥
  - श्रथ न दीक्षितः काप्डेन या नखेन वा कराङ्क्येत । श०३। 2 | 2 | 32 ||
  - तस्माहीक्षितः कृष्णविषाण्यैच कगुद्भवेत मान्येन कृष्णविषाः सायाः । शु० ३ । २ । १ । ३१ ॥
  - तैनं ( दीक्षितं ) अन्यत्र चरन्तमभ्यस्तमियात् । न स्वपन्त-मभ्युदियात्। शः ३।२।२।२७॥
  - अय यही सितः । अवत्यं वा स्याहरति क्षुध्यति वा तिमध्या-,, करोति। शु०३।२।२।२४॥
    - स यः सत्यं वदति स दीतितः। की० ७ । ३ ॥

दीचितः अध य पतमेतद्दी सपन्ति तद् द्वितीयम्ब्रियते । वपन्ति केश्यमभूणि । निक्तन्तिन्ति नवान् । प्रत्यक्षन्त्यक्वानि । प्रत्यक्षन्ति । अपवृतो ऽपवेष्ठित आस्ते । न जुद्दोति । न यजते । न योषितं चरति । अमानुषीं वाचं वद्ति मृतस्य वाचेष तद् । क्रपम्भवति । जै० उ० ३ । १ । ४ ॥

- ,, यक्षादुह्याएप पुनर्जायते यो दीक्षते। पे०७।२२॥ , एवं वाऽएष यक्षॐ सम्भरति यो दीक्षते । श०३ ।२। २।३॥
- ,, यदह दीस्तते तद्विष्णुर्भवति । श०३।२।१।१७॥
- ,, उभयं वाऽ एपो ऽत्रं भवति यो दीत्तते विष्णुश्च यजमानश्च। श्च ३।२।१।१७॥
- ,, यद्वै दीक्तन्ते। स्रग्नाविष्णु एव देवते यजन्ते । श०१२।१। ३।१॥
- " अग्नीयोमी बाऽ एनमन्तर्जम्मऽ आद्धाने यो दीस्ते। श० ३।३।४।२१॥३।६।३।१६॥
- ,, हथिर्बाऽ एव देव।नां यो दीक्षते तदेनमन्तर्जम्भऽ आद्धाते तत्पश्चनात्मानं निष्कीगीते। श०३।३।४।२१॥
- ,, उद्गृम्णीते बाऽ एषो ऽस्माक्षोकाद्देवलोकमिन यो दीक्षते । शु०३।१।४।१॥
- , देवान्वाऽ एष उपोत्कामित यो दीक्षते । श०३ । १ । १ । १ ॥ , देवान्वाऽ एष उपावर्तते यो दीक्षते स देवानामेको सबति । श०३ । १ । १ । ६, ६ ॥
- देवगर्भो वा एव यद्वीसितः। कौ० ७।२॥
- , गर्मो वा एव भवति यो दीक्ते जुन्दा छिसि प्रविशति तस्मान्यकाकुलिरिच भवति । श०३।२।१।६॥
- . गर्भो (वक्सस्य) दीक्षितः । श०३।१।३।२⊏॥
- ,, स ( त्रियः ) इ दोत्तमाण पच ब्राह्मणतामभ्युपैति । पे० ९।२३॥
- , तस्मादिप (दीक्तितं ) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मस्य इत्येव ब्रूयार् ब्राह्मसो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते । श० ३।२।१।४०॥

दीचितः सिषासयो (="लुम्धकामाः फलार्थिनः" इति सायगः) वा एते यदीक्षिताः । ऐ० ६ । ७॥

,, दीन्नितस्येव प्राचीनवर्थशा (शाला) नादीन्नितस्य । शु० ३ । १ । १ । ७ ॥

,, (ऋथर्व०११।५।६॥) एष (ऋादित्यः) दीक्तिः। गो० पू०२।१॥

,, यो वै दीक्षितानां पापं कीर्त्तयति तृतीयं (अंशम्) पषाॐ स पाप्मनो हरत्यक्षाद्रतृतीयं पिपीलिकास्तृतीयम् । तां० ५।६।१०॥

दीवतम ( ऋ० ३। २७। १५) चत्तुर्वे दीद्येव। श० १। ४। ३।७॥ दीव्यमानः 'वि पाजसा पृथुना शोशुचानः" ( यञ्ज० ११। ४६) इति।

वि पाजसा पृथुना दीष्यमान इत्येतत् ( शोशुचानः=दीष्य-मानः )। श० ६ । ४ । ४ । २१ ॥

दीर्घम् ( साम ) आयुर्वे दीर्घम् । तां० १३ । ११ । १२ ॥

दीर्घरमश्रुः (त्रथवे ०११ । ४ । ६ ) एप (त्रादित्यः) दीर्घरमभुः । गो० पु०२ । १ ॥

दुःदुभिः परमा चा एपा वाग्या दुन्दुभी। तै०१।३।६।२-३॥ ,, एवा वै परमा वाग्या सप्तद्शानां दुन्दुभीन(म् । श०५।१। ५।६॥

दुरः वृष्टिये दुरः। ए० २।४॥

दुगध्यः **ये वै स्तेना रिपवस्ते हुराध्यः । तां**० ४ । ७ । ५ ॥ दरोगासद्व ( यज्ञ० १२ । ५४ ) दरोगासद्विति विश्वासद्वित्येत

दुरोणसद् (यजु०१२। १४) दुरोणसदिति विषमसदित्येतत् । श० ६।७।३।११॥

दुर्थाः गृहा वै दुर्घाः । ऐ०१:१३ ॥ श्रा०१ । १ । २ । २ । ३ । ४ । ३० ॥

दुवस्यत ( यजु० १२ । १० ) समिधाप्ति दुवस्यतेति । समिधाप्ति नमः स्यतेत्येतत् । श्रु० ६ । द्र । १ । ६ ॥

दुर्शारतम् वृजिनसनृतं दुश्चरितम्। तै॰ ३।३।७।१०॥ दुष्टरः दुष्टरस्तरक्षरातीरिति दुस्तरो ह्यय रज्ञोभिनीष्ट्राभिः। शु०५। २।४।१६॥ दूरोहः श्वसी वे दूरोहो को इसी (सूर्य्यः) तपति । पे० ४ । २० ॥ दूरोहराम् (यजु० १४ । ४ ) असी वाऽ आदित्यो दूरोहरां छन्दः । श०

#14121811

,, स्वर्गी वै लोको दूरोहराम् । ए० ४ ।

२०, २१॥

र्वा स ( प्रजापितः ) अववीत् । अयं (प्राणः वाव माधूर्वीदिति यद-प्रवीदधूर्वीन्मेति तस्माद् धूर्वा, धूरा ह वै तां दूर्वेत्याचन्नते परोऽसम् । शु० ७ । ४ । २ । १२ ॥

,, ज्ञत्रं वा एतदोषधीनां यद् दुर्वा । ऐ० ८ । ८ ॥

"तदेतत्त्वत्रं प्राणो होष रसो (यद् दूर्वा) लोमान्यन्या श्रोषधयः, पतां (दूर्वा) उपद्धत्सर्वा श्रोषधीरुपद्धाति । श०७१४। २।१२॥

द्वेष्टका प्राणो द्वेष्टका। श०७।४।२।२०॥

,, परावो वै दूर्वेष्टका। श०७। ४। २। १०, १६॥

हवा (इष्टुः) स यया प्रथमया (इष्वा) समर्पणेन पराभिनत्ति सैका सेयं पृथिवी सैवा हवा नाम । श० ५ । ३ । ५ । २६ ॥

हकानः (यजु॰ ११।२३) ब्यिचिष्ठमन्नैरभसं हशानिमत्यवकाशवन्त-मन्नैरन्नादं दीप्यमानिमत्येतत्। श० ६।

11391515

हषद्वले ह्नू एव इषदुपले। श्रु १।२।१।१७॥

देवकेत्रम् देवकेत्रं वा दते ऽभ्यारोहन्ति ये स्वर्शिधनमुपयन्ति । तां० ५ । ७ । = ॥

देवता यां वै देवतामृगभ्यनूका यां यज्ञः सैव देवता सक्सी देवता तद्यजुः। श् ६। ५। १। २॥ ७। ५। १। ४॥

., त्रयस्मिक्षशाद् देवताः। तां० **४। ४। १**८॥

;, अग्निर्चे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्घा अन्या देवता । पे०१।१॥

, आरपो सै सम्बद्धि देवताः। ये० २ । १६ ॥ कौ० १२ । ४ ॥ तै० - ३ । २ । ४ । ३ ॥ ३ । ३ । ४ ॥ ३ । ७ । ३ । ४ ॥ ३ । ६ । ७ । ५ ॥ देवता अथो खल्वाहुर्यस्यै वाव कस्यै च देवतायै पशुरालभ्यते सैव मेधपतिरिति। पे०२। ६॥

,, दंवतैय मेधपतिरिति । कौ०१० । ४ ॥'देखाः" शब्दमवि पश्यत ।

देवपात्रम् देवपात्रं वाऽ एव यद्भिः। श०१। ४।२। १३॥

,, देवपात्रं द्वोराकलशः। तां० ६। ५। ७॥

, देवपात्रं वै वषर्कारः । गो० उ० ३ । १ ॥

., देवपात्रं वा एनद्यद्वषट्कारः । ऐ०३। ५ ॥

🥠 🛮 देवपात्रं बाऽ एष यद्वयट्कारः । श०१ । ७ । २ । १३ ॥

देवयजनम् भीमं देवयजनम्। गो० पू०२ । १४॥

, देवयजनं वै वरं पृथिब्यै । ऐ०१ । १३ ॥

, ऋत्विजो देवजयनम्।गो०पू०२।१४।॥

, अञ्चा देवयजनम् । गो० पू० २ । १४ ॥

ु, आतमा देवयजनम्। गो०पू०२। १४॥

देवयानः देवयाना वै ज्यांतिष्मन्तः पन्थानः। ए० ३। ३८॥

,, अयो वै देवया**ना प**न्थानः । गो**ः उ०**१।१॥

,, वे चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा धावापृथिवी वियन्ति । मं०२।१।१०॥

, यमाहुरर्य्यस्नः पन्या इत्येष वाच देवयानः पन्धाः । तां० २५ । १२ । ३ ॥

देवयोजिः अग्निर्वे देवयोनिः। ए०१। २२। २।३॥

देवरथः इयं ( पृथिषी ) वै देवरथः । तां० ७। ७। १४॥

,, देवरथो वै रथन्तरम्। तां० ७। ७। १३॥

,, देवरथो वा एय यद्यकः। कौ०७।७॥ पे०२।३७॥

., देवरथो वा अग्नयः। कौ०५। १०॥

देवरातः (=शुन.शेषः) नेति होवाच विश्वामित्रो देवा वा हमं महाम-रासतेति स ह देवरातो वैश्वामित्र झास । ऐ० ७ । १७ ॥

देवलोकः अयो वै देवलोकाः। गो० उ०१।१॥

सप्त वै देवलोकाः। ऐ०२।१७॥

, सप्तदेवलोकाः। श०६। ५।२। छ॥

देवलोकः चतस्रो दिशस्य इमे लोका यते वै सप्त देवलोकाः। शु० १०। २। ४।

" एकविश्रेशतिर्वे देवलोकाः। द्वादशमासाः पञ्चर्तवः । त्रय इमे लोकाः। त्रसावदित्यु एकविश्रेशः । तै०३। ८। १०। ३॥३। ८। ७। २॥३। ८। २०। २॥

वेदिवें देवलोकः। श> =। ६ / ३ । ६ ॥

,, देवलोको वा एव यद्विषुवान्। तां० ४।६।२॥

,, उत्तरो वै देवलोकः। शु०१२। ७। ३। ७॥

,, देवलोको या इन्द्रः। कौ०१६। ⊏॥

" देवलोको वा भादित्यः।कौ०५।७॥ गो० उ०१।२५॥

, ब्रादित्य एव देघलोकः । जै० उ० ३ । १३ । १२ ॥

"्विद्यया देवलोकः (जय्यः)। श०१४।४।३।२४॥

हववर्म देवचर्म वा एतद्यत्रयाजाश्चानुयाजाश्च । ऐ०१।२६॥ देववाहनः (ऋ०३।२७।१४) मनो वै देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं

ख़बाहनः (ऋ०३।२७।१४) मना व द्वयाहन मना हाद् मनास्वन भृथिष्ठं बनीबाह्यते।श०१।४।३।६॥

हेबिकाः सरुतो ह वै देविविशो उन्तरिक्तशाजना ईश्वराः। कौ० ७ । द ॥ देवसत्यम् एतद्वे देवसत्यं यचन्द्रमाः । कौ० ३ । १ ॥

देवसंस्फानः आदित्यो वें देवसंस्फानः। गो० उ०४। ६॥

देवसक यो वै सोमेन स्यते । स देवसकः । यः पशुना स्यते स देवसकः।तै०२।७।५।१॥

देवसुरभीणि अग्निर्वे देवाना ७ होत्रमुपैष्यञ्शरीरमधूनुत तस्य यम्मा ७-समासीसद् गुग्गुल्वभवद्यत् साय तस्तुगन्धितंत्रनं (= तृण विशेष इति सायणः ) यदस्थि तत् पोतुदार्वेतानि वै देवसुरभीणि । तां० २४ । १३ । ५ ॥

वनमः एता ह वै देवताः सवस्येशते। तस्माहेवस्वां नाम तदेनमेता एव देवताः सुवते ताभिः सूतः श्वः सूयते। शः ५ । ३। ३।१३॥

देवसोमम् एतद्वै देवसोमं यश्वन्द्रमाः । ऐ० ७ । ११ ॥ देवस्थानम् (साम ) वरुणाय देवता राज्याय नातिग्रन्त स एतदेवस्थाः नमपश्यसतो वै तास्तस्मै। राज्यायातिग्रन्त तिष्ठन्ते उस्मै समानाः भ्रष्टियाय । तत्रस्येवास्य प्रकाशो भवति य एवं वेद । तां० १५ । ३ । ३०-३१ ॥ देवस्थानम् (साम) देवस्थानेन वै देवाः स्वर्गे लोके प्रत्यतिष्ठन् । तां० १५ । ३ । २६ ॥

, देवस्थानं भवति प्रतिष्ठायै । तां १९। १।२८॥ देवा ग्रामव्याः प्राणा वै देवा श्रामव्याः । तै० ३।८ । १९। ५॥ देवा ग्रामववः मासा देवा श्रामिद्यवः । गो० पू० ५ । २३॥ देवा श्राप्यपाः प्रयाजानुयाजा वै देवा श्राप्यापाः । श०१ । ४ । २ । १७॥१ । ३ । ३ । ११॥

देवा भाशापाला **शतं** चै तल्प्या गज**पुत्रा देवा ऋशापालाः । तै०३।** म। ६३॥

देवाः दिवावै नो ऽभूदिति । तद् देवानां देवत्वम् । नै०२।२।६।६॥

- ., दिवा देवानस्जत नकमसुरान् यद्दिवा देव।नस्जत तद् देवानां देवत्यम् । प० ४ । १ ॥
- , तस्मै मनुष्यान्त्ससृजानाय (प्रजापतये) दिवा (=दिवसः) देवत्रा (=द्योतनशील इति सायणः) श्रभवत्। तद्नु देवान-सृजत्। तद् देवानां देवत्वम्। नै०२।३॥
- , तद् देवानां देवत्वं यद् दिवमभिषचासुज्यन्त । श० ११ । १ । ६ । ७ ॥
- , तद्वेच देघानां देघत्वं यद्स्मै स्सृज्ञानाय दिवेचास । ग्र०११। १।६।७॥
- , मर्त्या ह वाऽ अत्रे देवा आसुः। स यदैव ते संवत्सरमापुरधा-मृता आसुः।श॰ ११।१।२।१२॥
- , मत्यां ह बाऽ अग्ने देवा आसुः। स यदैव ते ब्रह्मणापुरथामृता आसुः। श०११।२।३।६॥
- , (यथा वै मजुष्या एवं देवा श्रम्न श्वासन्.....त एतं चतुर्विकि-शतिरात्रमपश्यन्त शहरन्तेनायजन्त ततो वें ते उवितें पापमानं मृत्युमपहत्य देवीक स्कस्यसगच्छन्—तैत्तिरीयसंहितायाम् ७।४।२।१॥)
- ,, एतेन वै (म्रष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन्। देवत्वं गच्छति य एवं वेद्र। तां• २२ । ११ । २–३ ॥

देशः उसये ह बाऽ इत्मन्ने सहासुर्देशास्त्र मनुष्यास्त्र। श०२।३। ४।४॥

;, उभयम्बैतत् प्रजापतिर्थम देवा यश्व मनुष्याः। श०६। मा १। ४॥

प्राचीनप्रजनना वै देवाः प्रतोचीनप्रजनना मसुष्याः । शः ७ । ४ । २ । ४० ॥

, प्राची हि देवानां दिक्। श०१। २।५।१७॥

देवानां वा एषा दिग्यत्प्राची । प०३ । १ ॥ यद्वे भनुष्याणां प्रत्यक्तस्तद् देवा तं परोक्तमथ यन्मनुष्याणां परोक्तस्तद् देवानां प्रत्यक्तम् । तां २२ । ५० । २ ॥

तस्मै । चन्द्रमसे । इ स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमिन्दरन्ति मध्य-न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः । शब्द । ६ । ३ । १२ ॥

, द्राचीयो हि देवायुग्धं हसीयो मनुष्यायुषम् । श०७।३। १।१०॥ देवानं नै विकासन सम्बद्धाः । १०, ६ । ७।४ । ६॥ १ । १।

,, देवानां वै विधामनु मनुष्याः । श० ६। ७।४।६॥ ९।१। १।१६॥

स (सूर्यः) यत्रोत् इन्डावर्षाते । देवेषु तर्हि भवति देवांस्तर्ह्धा-गोपायत्यथ यत्र दक्षिणावर्षाते पितृषु तर्हि भवति पितृंस्तर्ह्धा-भिगोपायति । शः २ । १ । ३ । ३ ॥

"देवास्य वा असुराक्ष्य प्रजापतेर्क्षयाः पुत्रा आसन् । तां० १८। १।२॥

, उभये वा एते प्रजापतेरध्यसृजन्त । देवाश्चासुराश्च । तै० १ । ४ । १ । १ ॥

"सः (प्रजापितः)...... अकामयत प्रजायेयेति । स तपो ऽतप्यत । सो अन्तर्यानभवत् । स जघनादसुरानस्ञत.....स मुखाद्देयान-स्जत । तै० २ । २ । १ । ५-८ ॥

सः (प्रजापितः) आस्वेनैय देवातस्त्रत.....तस्मै सस्जानाय दिवेवास । ..... अथ यो ऽयमवाक् प्राणः, तेनासुरानस्जत । .....तस्मै सस्जानाय तम इवास । शु० ११ । १ । ६ । ७-= ॥

,, (प्रजापतेः) वनीयाकुसः(धुत्राः) देखाः । ताँ० १८ । २ ॥

देवाः **कानीयस्ता एव देवा** ज्यायसा असुराः । श० १४ । ४। १।१॥

- ,, कनोयस्थिन इव वै तर्हि (युद्धसमये ) देवा आसन् भूयस्थिनो ऽसुराः । तां० १२ । १३ । ३१ ॥
- ,, ते देवाश्चकमसरम्बातम् (=चकःयतिरिक्तं साधनमिति सायगः, तत्साधनाः) श्रसुरा श्रासन् । १०६। ८। १। १॥
- ,, पकासरं वै देवानामवमं छुन्द आसीत्सप्तासरं परमन्नवासरम सुराणामवमं छुन्द आसीत् पञ्चदशासरं परमम् । तां० १२ । १३ । : ७ ॥
- ,, उत्तरावतों वै देवा श्राहुतिमज्जहत्तुः। श्रवाचीमसुगः। तै०२। १।४।१॥
- "देवानां वै यश्रश्रेरकार्थः स्यजिघाकुसन् तां० १४।१२'७॥ "श्रया वैदेवाः । वसवो रुद्रा द्यादित्याः । श्र० ४ । ३ । ५ । १ ॥
- ., पते चैत्रया देवा यद्यस्यां रुद्रा ऋ।दित्याः। श्०१।३।४। १२॥१।५।१।१७॥१।⊭।३।⊭॥
- , कतमे ते त्रयो देवा इति । इमः एव त्रयो संका एषु हीमें सर्वे देवा इति कतमी त हो देवा वित्यन्तं चैव प्राण्यक्षेति कतमो ऽध्यर्ध इति यो ऽयं पवत इति कतन एको देव इति प्राण्यक्षित । शु० ११। ६। २। १०॥
- ., (=देवताः) त्रयस्त्रिश्शाद् देवताः। तां० ४। ४। ११॥
- ., त्रयस्त्रिशहै सर्घा दैवताः। कौ० ८। ६॥
- ,, त्रयस्त्रिश्रमद्वे देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिश्रमः। म० १२१६११३७॥ ., त्रयस्त्रिश्रमद् देवताः प्रजापतिश्चतुस्त्रिश्रमः । तां० १०।१।
- १६ ॥ १२ । १३ । २४ ॥
- , अही वसवः । एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमेऽ एव द्यावा -पृथिवी ज्यस्मिक्श्यौ अयस्मिक्ष्यद्वे देवा प्रजापतिश्चतु-सिक्ष्याः। शु० ४। ५। ७। २॥
- ,, देवता वाव त्रविकार्थशो ऽष्टी वसव पकादश कद्रा द्वादशाः

दित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च । तां० ६ । २ । ४ ॥

देवाः (त्रयांक्रिशत्—) प्रष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिक्रा वषद्कारका। ए० २।१८,३७॥३।२२॥

- ,, अश्री वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या वाग्द्रात्रिशी स्वरस्रय-स्त्रिशस्यस्त्रिशद् देवाः । गो० उ० २ । १३ ॥
- अयिक्षशिक देवाः सोमपास्त्रयिक्षशिवसोमपा अष्टी वसव एका-वृश्च कद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्चेते देवाः सोमपा एकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाजा एते ऽसोमपाः पश्चभाजनाः । ऐ० २ । १८॥
- ,, त्रयक्षिशक्के सोभपा देवता याः सोमाहुतोगन्वायत्ता श्रष्टी वसव पकादश रहा हादशादित्या इन्द्रो हात्रिशः प्रजापतिस्रयस्तिः शस्त्रयस्त्रिशत्पञ्चभाजनाः। कौ० १२। ६॥
- "कतमे ते (देवाः) त्रयिक्षि श्णशिदित्यष्टी वसव एकादश रुद्रा ्रकादशादित्यास्तऽ एकत्रि शुशिदित्दश्चैव प्रजापतिश्च । श० ११।६।३।५॥
- , कतमे ते (देवाः) त्रयक्ष त्रो च शता त्रयश्च त्रो च सहस्रिति ॥ स (याइवल्क्यः) होवाच । महिमान एवैयां (देवानां) एते त्रयस्त्रिप्शास्त्रेव देवा इति । श०११। ६। ३। ४-५॥
- ,, पश्चधा वै देवा ब्युत्कामन् श्रक्षिवैसुभिः, सोमो रुद्रः, इन्द्रो मरुद्धिः, वरुण श्रादित्यैः, वृहस्पतिर्थिश्वैदेवैः। गो० उ०२।२॥
- , तस्य बाऽ पतस्य बाससः। अग्ने पर्यासो भवति वायोरतुङ्घादो नीविः पितृषाॐ सर्पाणां श्रघातो विश्वेषां देवानां तन्तव आरोका नक्षत्रणामेवॐ हि वाऽ पतत्सवें देवा अन्वायत्ताः। श•३।१।२।१⊏॥
- ,, अफ्रिर्वायुरादित्य पतानि इ तानि देवाना छ इदयानि (यज्जु० १६। ४६)। श० ६। १। १। २३॥
- ,, अभिर्वे देवानामवमो विष्णुः परमस्तद्ग्तेरण सर्वा अन्या देवताः। ए०१।१॥
- तचदेतस्मित्राके स्वर्गे लोके देवा असीदंस्तस्माहेवा नाकसदः।
   श० = १६११।१॥

देवाः द्यौर्वे सर्वेषां देवानामायतनम्। श० १४। ३।२। ८॥

- " पृथिची वै सर्वेषां देवानामायतनम् । श०१४।३।२।४॥
- "देवगृहावै नद्यत्राणि । तै० १ । ५ । २ । ६ ॥
- , नरो वै देवानां प्रामः। तां०६।६।२॥
- "स यदंव यजेत । तेन देवेभ्य ऋणं जायते तक्केभ्य पतत्करांति यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति । श० १ । ७ । २ । २ ॥
- "देवायक्रियाः।श•१।५।२।३॥
- " दिवं तृतीयं देवान्यक्षो ऽगात् । ऐ० ७ । ५ ॥
- ,, यक्क उदेवानामात्मा । शा० ⊏ । ६ । १ । १० ॥
- , यक्षो चैदेवानामात्मा । श०६ । ३ । २ । ७ ॥
- "सर्वेषां वाऽ एष भूतानाॐ सर्वेषां देवानामात्मा यद्यक्षः। शु० १४। ३। २।१॥
- ,, पतद्वै देवानामपराजितमायतनं यद्यक्षः । तै० ३ । ३ । ७ । ७ ॥
- ,, यज्ञ उ देवानामन्नम् । श० ⊏ । १ । २ । १० ॥
- ,, ततो देवा यहापवीतिनो भूत्वा दक्तिणं जान्वाच्योपासीदन् (प्रजापितः) तान् (देवान्) अववीद् यहां वो ऽश्रममृतत्वं व ऊर्ग्वः सुर्यों वो ज्योतिरिति। श०२। ४। २। १॥
- " किं नु ते ऽस्मासु (देवेषु ) इति । श्रमृतमिति । जै॰ उ०३। २६। ⊏॥
- ,, ऊर्गिति देवाः (उपासते )। श० १०। ५। २। २०॥
- ., साम देवानामन्त्रम्। तां०६।४। १३॥
- ,, एतद्वै देवानां परममन्नं यत्सोमः । एतन्मनुष्याणां यस्पुरा । तै०१।३।३।२-३॥
- "प्रविसोमो राजा देवानामन्नं य**बा**द्रमाः । शा**०१।६।४।** पृश्व २।४।२।७॥११।१।४।४॥
- , हिवर्वे देवानाकु सोमः। श०३।५।३।२॥
- " एतद्वे देवानां परममन्नं यन्नीवाराः। तै०१।३।६।६॥
- "इतः (इवि:--) प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति । श०१ । २ । ५ । २४॥
- ,, उभवे देवमनुष्याः पश्चनुपर्कावन्ति । श०६।४।४।२२॥

देशः तस्यै (वाचे) द्वी स्तर्भो देवा क्यजीवन्ति स्वाहाकारं ख वषट्कारं च। श०१४। = 181१॥

,, जीवं वै देवाना 🗵 हविरमृतममृतानाम् । श०१।२।१।२०॥

" एकं वा एतदेवानामहः यत्संवत्सरः । तै०३। ६। २२। १॥

,, संबरसरो वै देवानां गृहपतिः। तां० १०। ३। ६॥

., संबरसरो वै देवानां जन्म। शु० = । ७ । ३ । २१ ॥

"संबन्सरः खलु वे देवानां पूः। तै०१।७।५॥

,, स (अयास्य आक्तिरसः) प्राणेन देवान् देवलोके ऽद्धात्। जै० उ०२। ⊭।३॥

,, प्राणेन वै देशा अन्नमदन्ति । अग्निरु देवानां प्राणः । श०१०। १।४।१२॥

, न हवा अनार्षेयस्य देवा हिंबरश्रन्ति । की● ३ । २ ॥

"न हि देवा बहुतस्याक्षन्ति । तै० १ । ६ । ६ । ४ ॥

ं न इ. बाझ ब्रद्धतस्य देवा हविरक्षन्ति । पे० ७।११ ॥ की० ३।१॥

, सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा। श०१४।३।२।८॥

, यक्को वे स्वः (यज्जु०१।११) ऋहर्देवाः सूर्य्यः । श०१।१। २।२१॥

,, देवावै स्वः। श०१। ६। ३। १७॥

,, बहरेब देवाः । श०२।१।३।१॥

., अहर्वे देवा अश्रयन्त रात्रीमसुराः । ऐ० ४ । ५ ॥ ., अहर्वे देवा आश्रयन्त रात्रीमसुराः । गो० उ० ५ । १॥

" देवा वे नृचक्तसः (यज्ञ०१४। २४॥)। श०=।४।२।५॥

, गातुविदो हि देवाः । श० ४ । ४ । ४ । १३ ॥

, देवानां वा एतचक्षियं गुह्यं नाम यश्चतुर्होतारः। ऐ० ५। २३ ॥

,, युजन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस इति युजन्तु त्वा देवा इत्येवैतदाह ( मरुतः≔देवाः-श्वमरकोषे ३।३।५८)। शु०५।१।४।६॥

, देवामदिमानः (यञ्च०३१।१६)। श०६०।२।२॥

,, अमृतादेवाः।श्राञ्च।१।३।४॥

👝 देवा वै मृत्योरविभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावछस्तेभ्य एतेन

नवरात्रेगासृतस्यं प्रायच्छुत्। तां०२२।१२।१॥ देवाः देवा वै सर्पाः। तेषामियॐ (पृथिचो) राज्ञी । ते०२।२। ६।२॥

- ,, विमा विम्नस्य (यञ्च०६१।४) इति प्रजापतिर्वे विमो देवा विमाः। श०६।३।१।१६॥
- ,, सहसन मनुष्यो य एवं विद्वाना १० हैव स एकः । श० १० । ३ । ५ । १३ ॥
- , अध हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः। प०१ । १॥
- ,, एते वै देवा श्रहुतादो यद् ब्राह्मणाः। गो० उ० १।६॥
- ,, ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः । तै०१।४।४।२,४॥
- ,, श्राहुतिभिरेव देवान्माणाति दक्तिणाभिर्मनुष्यदेवान्त्राह्मणांह्य-श्रवुषो उनुचानान्। शः २। २। २। ६॥
- , द्वया वै देवाः। श्रद्धैव देवा श्रथ ये ब्राह्मणाः श्रुश्रुवार्धसो ऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः। श०२।२।२।६॥४।३।४।४॥
- ,, विद्वाॐसो हि देवाः (देवः=सुरः=विवुधः-अमरकोपे १।१। ७॥ विबुधः=पिखतः-चैजयन्तीकोषेत्रग्रत्तरकांडे पृक्षिकाध्याये ऋो०६६॥ मेदिनोकोषे धाःतवर्गे ऋो०३६॥)। श०३।७। ३।१०॥
- , धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशस्तऽ इमऽ आसत इति श्रोत्रिया अवित्याहका उपसमेता भवन्ति तासुपिद्यति सामानि वेदः सो ऽयमिति (अयमेव भावः-शाह्वायनश्रीतस्त्रे १६।२।२⊏-३०॥ आश्वलायनश्रीतस्त्रे १०।७।६॥)। श० १३।४।३।१४॥
- " (यज्जु० ६२ । उप ) ऋतवो वै देवाः। श० ७ । २ । ४ । २६॥
- , वसन्तो प्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः । श०२ । १ । ३ । १॥
- ,, सस्मात्प्राणा देवाः। श०७। ५ । १ । २१॥
- , प्रांगा देवाः । श०६।३।१।१५॥
- , चतुर्देवः। गो० पू०२।१० (११)॥
- , मनो देवः।गो०पू०२।१०॥
- , मनो वै देवबाहनं मनो हीदं मनस्वितं भृथिष्ठं वनीवाहाते । श०१।४।३।६≈

[ देवाः ( २२२ )

देवाः वाक् च वै मनश्च देवानां मिथुनम्। ऐ• ५ । २३ ॥

,, वागेव देवाः । श० १४ । ४ । ३ । १३ ॥

, वाग्देवः।गो०पू०२।१०॥

, वाम्बे देवानां पुरान्नमास । तै०१।३।५।१॥

, बागिति सर्घे देवाः। जै० उ०१। ६। २॥

, बायुर्वे देवः। जै० उ०३। ४। =॥

, सायापूर्वाहुतिः।ते देवाः। श०२।३।२।१६॥

,, आहः पूर्वाह्ने देवाः । श०२ । १ । ३ । १ ॥

, तस्मै (बृत्राय ) इस्म पूर्वाह्ने देवाः। अशनमभिहरन्ति । श० १।६।३।१२॥

,, य प्रवापूर्यते ऽर्धमासः स देवा:। श० २।१।३।१॥

, य प्रवापूर्व्यते तं ( अर्धभासं ) देवा उपायन् । श०१। ७। २। २२॥

" अर्थमासे देवा रूज्यन्ते । तै०१।४।६।१॥

"देवास वाः मसुरासः। उभवे प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दाय-मुपेयुरेतावेवार्थमासी (ग्रुक्रकृष्णपत्तौ )। श०१।७।२।२२॥ "यशो देवाः। श०२।१।४।६॥

, तस्मा<mark>द् (देवाः) यशः। श</mark>०३।४।२।≖॥

, देवावै यशस्कामाः सत्रमासत्। ती० ७। ५। ६॥

, ते (देशः) आसत्। ध्रियं गच्छेम यशः स्थामान्नादाः स्थामेति।श०१४।१।१।३॥

. थीर्देवाः।श•२।१।४।६॥

,, सर्वे वै देवास्त्विषमन्तो हरस्यिनः। तै०३। =। ७।३॥

" तिर इव वै देखा मनुष्येभ्यः । शुः ३। १।१। ८॥३।३। ४।६॥

, परोऽर्स्स वै देवाः। शा॰३।१।३।२५॥

,, परोऽस्तकामा हि देवाः। श०६।१।१।२॥७।४।१।१०॥

,, परोक्षप्रिया इच हि देखा भवन्ति प्रत्यक्तहिषः। गो॰ पू० २ । २१॥ ,, यह ह कि च देखाः कुर्वते स्तोमेनैय तत्कुर्वते यहो चै स्तोमो

, युद्धाक च वृक्षाः अवत स्ताननव तत्कुः यद्गेनैव तत्कुर्वते । श्र० = । ४ । ३ । २ ॥ देवाः मनो ह चै देखा मजुष्यस्याजानन्ति । श०२ । १ । ४ । १ ॥ २ । ४ । १ । ११ ॥

- , मनो देवा मञुष्यस्याजानन्ति । श०३ । ४ । २ । ६ ॥
- " (देवाः प्रजापतिमञ्जवन्) दामयतेति न आत्थेति । श० १४। =। २। २॥
- ,, जाप्रति देवाः । श०२ । १ । ४ । ७ ॥
- "न वैदेवाः स्वपन्ति । श०३ । २ । २ । २२ ॥
- "यो वै देवानां पथैति स ऋतस्य पथैति । श० ४। ३ । ४ । १६॥
- ,, एक छं हु बै देवा वतं चरन्ति सत्यमेव । श०३।४।२। = ॥
- " एक छ ह वे देशा वर्त चरन्ति यत्सत्यं तस्मातु सत्यमेव वदेत्। श०१४।१।१।३३॥
- "सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः। श०१।१।१।४ ॥१।१। १।१७॥३।३।२।२॥३।६।४।१॥
- ,, सत्यसंहिता वै देवाः । ए० १ । ६ ॥
- ,, सत्यमया उ देवाः। की०२।८॥
- , शैशिरेणर्जुना देवाः । त्रयस्त्रि<sup>19</sup>शे ऽमृत<sup>19</sup> स्तुतं सत्येन रेवतीः सत्रम् । हविरिन्द्रं वयो द्धुः । तै० २ । ६ । १६ । २ ॥
  - , त्रिषत्याहिदेवाः । प०१ । १ ॥ तै०३ । २ । ३ । ⊏ ॥
- ,, अपहतपाप्तानो देवाः। श०२।१।३।४॥
- , अय देवाः। अन्यो प्रत्यस्मिन्नेव जुह्नतश्चे हस्तेभ्यः प्रजापति-रात्मानं प्रद्दी। शा १ । १ । १ । १ । १ । १ । ८ । २ ॥
- "ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्त । श्रन्योऽन्यस्यासन्नसुरा प्रज्ज-इतुः । ·····प्रजापतिर्देवानुपावर्तत । गो० उ० १ । ७ ॥
- " अध्य देवा ऊर्ध्वं पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन् । त उपपक्षावग्रं ऽवपन्तः । अध्य श्मश्च्याः । अध्य केशान् । मतस्ते ऽभवन् । सुवर्गं लोकमाः यन् । यस्यैवं वपन्ति । भवत्यात्मना । अधो सुवर्गं लोकमेति । तै०१ । ५ । ६ । २ ॥
- , देवा वै अन्वार्थस्य बुवन् युष्माभिः स्वर्गं स्रोकमयामेति । तां० ७।४।२॥

देवाः खुन्दोभिर्हि देवाः स्थर्गं लोकं समाश्मुवतः । श० ३।९। ३।१०॥

- , सर्वेर्वे बुन्दोभिरिपुा देवा स्वर्ग लोकमजयन्। ए०१। ६॥
- ., यहेन वै देवा दिवसुपोदकामन्। श०१। ७।३।१॥
- ,, (यक्केन वै देवाः सुवर्गं लोकमायन् । तैत्तरीयसंहितायाम् ६। ३।४।७॥ पशुना वै देवाः सुवर्गं लोकमायन् । तै० सं० ६।३।१०।२॥)
- ,, यक्केन वै तहेवा यक्कमयजन्त यदिश्वना ऽक्षिमयजन्त ते स्वर्ग स्रोक्तमायन् । ऐ०१ । १६ ॥
- "तं (द्यक्ति) देवा रोहिएयामाद्यत ततो वै ते सर्घात्रोहानरोहन्। तै०१।१।२।२॥
- 🕟 आनन्दात्मानो हैव सर्वे देवाः । श० १०। ३। ५। १३॥
- ,, इन्द्रंग्वैदेवानामोजिष्टां बलिष्टः । कौ०६ । १४ ॥ गो० उ० १।३॥
- ., इन्द्राप्ती वै देवनामोजिष्ठी । तां० २४ । १७ । ३ ॥ ष० ३ । ७ ॥
- "इन्द्राक्ती वै सर्वे देवाः । कौ०१२।६॥१६।११॥ श०६।१। २।२⊏॥
- ., इञ्यवाहनो वै (श्रक्षिः) देवानाम् । श०२ । ६ । १ । ३० ॥
- " इप्रक्षियें देवानां होता। ऍ०१।२⊏॥३ । १४ ॥
- , अग्निरेव देवानां दृत ऋग्न । श०३।५।१।२१॥
- ु बरुणो वै देवाना छ राजा। शुरु । = । ३ । १०॥
- " तस्मादाहुर्विष्णुर्देवाना 🤣 श्रेष्ठ इति । श० १४ : २ । २ । ५ ॥
- ,, रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम् । कौ० २५ । १३ ॥
- ,, विश्वे वै देवा देवानां यशस्वितमाः । तै० ३। = १७।२॥ श०१३।१।२।=॥
- ,, इयं पृथिव्यवितिः सेयं देवानां पत्नी । शु० १४३।१ । १५, १७॥५।३।१।४॥
- ,, क्रोपधयो वै देवानां पत्न्यः । श०६ । ५ । ४ । ४ ॥
- ,. देवानतु वयार्थ्स्योपधयो वनस्पतयः। श०१।५।२।४॥
- ,, अर्जवसुर्ह वै देवार्ना ब्रह्मा । कौ० ६ । १३ ॥
- , अर्वाग्बसुर्ह ये देवामां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराखाम्। गो०उ०१।१॥

देशः बृहस्पतिर्ह वै देवानां ब्रह्मा । की० ६ । १३ ॥

.. चृहरूपतिर्वे देवानां ब्रह्मां श० १। ७। ५। २१ ॥ ५। ६। ६। ७॥

,, बृहस्पतिर्वा श्राहिरसी देवानां ब्रह्मा । गी० उ० २ । १ ॥

, बृहरपतिर्वे देवानां पुरोहितः । पे० = । २६॥

, तं ( शर्यातं [ ? शर्याति ] मानवं ) देवा बृहस्पिकोहात्रा दोत्तामहा इति पुरस्तादागच्छन् । जै० उ०२ । ७ । २ ॥ , मरुतो वै देवानां विशः । पे०१ । १ ॥ तां०६ । १० । १०॥

१=।२।१४॥ " अभ्रिगुआपापश्च । उभी देवानाॐ शमितारी। तै०३।६।

" घृतं वै देवानां फाएटं मनुष्याणाम्। श०३।१।३। =॥

, घृतं वै देवा बज्रं कृत्वा सोममन्नन्। गो० उ०२ । ४॥

,, देवव्रतं वैधृतम् । तां०१≂ । २ । ६ ॥

,, (गुरगुलु, सुगन्धितेजनम्, पीतुदारु चेति । पतानि वै देव-सुरभीणि । तां० २४ । १३ । ५ ॥

, देवानां बाऽ पतद्रूपं यत्सक्तवः। श०१३।२।१।३॥ -

,, देवानां वाऽ एतद्र्पं यां खरण्यम् । श० १२ । ८ । ८ । १५ ॥

,, तक्कि वेवानां यच्छतम्। श०३। ६।३।७॥

, श्रुतकामास्य हि देवाः।तै ३३।२। = ।१२॥ 🔻 🖯

,, श्टतं वे देवामाॐ इविनिश्टतम्। श०३।२।२।१०॥ ,, इतिकाः प्रथमं । विशाखे उत्तमः। तानि देवनदात्राखि । तै० १।५।२,७॥

, देवक्षेत्रं वा पतचस्यष्ठमहः। पे० ५। ६॥

, देवक्षेत्रं से वष्टभद्दः। गोऽ उ० ६। १०॥

, सर्वदेवत्यं पष्ठमहः। की० २१। ४॥

» देवायतनं वै षष्ठमहः। की० २३। ५॥

, गृहा वे देवानां हादशाहः। तां० १०। ५। १६॥

, इयो भूत्वा देवानवहत्। श० १० १६ । ४ । १ ॥

, देवतायतमानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा इसन्ति चरन्ति सन्यन्ति स्फुटन्ति विद्यानयुग्मी रन्ति निमीतन्ति । ४० ५ । १०॥ देवाः प्रातयीवाकः **एते बाव देवा प्रातयीवाको यदग्निरुवा भ्रश्यिनी** । **ऐ०२।१५॥** 

" सुन्दार्थिसि वैदेशाः प्राप्तर्यावाणः। श्राप्तः ३।९।३।८॥ देशा द्रविखोदाः (यजु०१२।२) प्राणा चै देघा द्रविणोदाः । श्राप्तः ६। ७।२।३॥

देश थिष्ययाः (यजु॰ १९। ४६) प्राणा वै देवा थिष्ययास्ते हि सर्वा थिय इष्णान्ति । श० ७ । १ । १ । २५॥

देवा मेरीचियाः तस्य (सूर्यस्य ) ये रश्मयस्ते देवा मरीचियाः । शः

देवा विधोनाथाः ( यज्ञ ० १४ । ७ ) प्राणा वै देवा विधोनाधाः प्राण्डिदि छै सर्व विधुनं नक्षमधो छुन्दा छेन्ति चै देवा विधोनाधाश्लुन्दोभिर्द्या सर्थ विधुनं नक्षम् । श० = । २ । २ । = ॥

देवाब्यम् ( यजु० ११ । म) देवाब्यमिति यो देवानवदित्येतत् । श० ६ । ३ । १ । २० ॥

देविका आणो वा अपानां ज्यान(रह्मा देव्यः। ऐ० २ । ४ ॥

" अरोप कः प्रजापतिस्मध्देष्यश्च कश्च तस्मादेविकाः, पञ्च अवस्मि पञ्च हि (दशः ) दा० ६ । ५ । १ । ३९॥

" ता बाऽ पता देव्यः । दिशो होता ( देव्यः = दश दिशः -हिट-वंशपुराणे २५.। ६॥)। २००६। ५।१।३९॥

, सुन्दांसि वै देविकाः। की०१९।७॥

,, स्रम्बार्थ्वसि देव्यः। ३१०९। ५।१।३९॥

., अन्तरिसंदेवी। जै० ३०३ । ४ । ८ ॥

देवी " देविकाः " शब्दं पश्यत ।

देर्घश्रवसम् (साम) दीर्घश्रवा वै राजन्य ऋषिज्योगपरुद्धो ऽदानायथःश्रार्व स यतदेर्धश्रवसमपदयसन सम्बर्धस्यो दिगस्यो
ऽसाद्यमचारुन्धं सम्बर्धस्यो दिगस्यो ऽसाद्यमदरुन्धं
देर्घश्रवसेन तुष्टुदानः । तां० ६५ । ३ । २५ ॥

देशतिषम ( साम ) देशतिथिः स्पुत्रो ऽशामाय श्रेश्वरक्षरण्य उद्धा-रूप्यविन्यसान्यतेत्र साङ्ग्रोपासीयसा अस्मै गायः पृश्नयो भूत्वोदिश्वष्ठन् यदेतत्साम मधित पश्नां पुष्टचै । मां० ९ । २ । १९ ॥

दैवातिथम् (साम ) आत्वेता निषीद् तेति दैवातिथम् । तां०९।२।१८॥ दैवानि पवित्राणि छन्दांसि वै देवानि पवित्राणि । तां०६।६॥ दैवी सभा तं वागेत्र भूत्वा ऽभ्रिः प्राविशन्मनां भूत्वा चन्द्रमास्त्रर्भभूत्वा-

उऽदित्यइक्षोत्रस्भृत्वा दिशः प्राणो भूत्वा बायुः ॥ एषा धे देवी परिषद्देवी सभा देवी संसत् । जै० उ० २।११। १२-१३॥

देवोदासम् (साम ) अयन्त इन्द्र सोम इति देवोदासम् । तां० ९ । २१८॥

दैग्या ग्रावर्थनः बत्सा वै दैग्या अध्वर्थ्ययः । रा० १। ८।१। २७॥ देग्यो होतारः दैग्या बाऽ एते होतारो यस्परिधयो ऽग्नयो हि। श०१। ८।३।१०,२१॥

, प्राणापानी वै दैञ्या होतारा (= होतारी)। पे० २। ४॥ देग्यो विशः दैञ्यो वाऽ पता विशो यत्पश्चावः। श० ३। ७। ३। ९॥ दोडः " सुददोहाः " शब्दं पश्यत ।

थावाचामा (यजु॰१२।२) **इसे य यावापृथिवी धावासामा । रा॰** ६।७।२।३॥

षावापृथिवीयम् (स्तःम् ) चश्चुषी द्यावापृथिवीयम् । की॰ १६ । ४ ॥ द्यावापृथिवयी इमे वे द्यावापृश्यक्षां रोदसी (यज्ञु०११ । ४३ ॥ १२ ॥ १०७ ॥ )। द्या० ६ । ४ । ४ ॥ ६ । ७ । ३ । २ ॥ ७ । ३ । १ । ३० ॥

- ,, इमे (द्यावापृथिष्यो ) ह बाव रोव्सी। क्रै॰ उ॰ १ । ३२ । ४॥
- ., द्यावापृथिवी वै रोदसी । ऐ० २ । ४१ 🛭
- ,, (= रोदसी) यदरोदीत (प्रजापतिः) तदनयोः (धावा-पृथिष्योः) रोदस्त्वस्र । तै० २। २१९। ४॥
- , (वायोः) मेनका च सहजन्मा (बज्जु० १५ । १६) चाप्सरसाविति विक चोपविका चेति ह स्माह माहि-विधिरमे तु ते द्यावापृथिवी । क्षे ८ । ६ । १ । १७ ॥

```
[ द्यावापृथिब्यौ ( २३८ )
```

पाना प्रथिव्यो इसी वे लोको (= द्यावाप्रथिव्य

ं ज्ञा०१४।२।१।४॥

9.

٠,

90

: 9

,, इमे ( "चावापृथिव्यौ" इति सायणः ) वे हरी विपश्चसा

( यज्जु० २३।,६)। तै० ३।९।४।२॥ इसे वे दावाप्रथिवी पत्नीत्रास्ती। श० १४।२।१।१६॥

,, द्यावापृथिवी वै गोभायुषी । कौ॰ २६ । २ ॥ ,, इमे वै द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा (यजु०१२ । २ ॥ ) ।

इमे वे चावापृथिवी चावाक्षामा (यज्जु०१२।२॥)। श०६।७।२।३॥ उपद्वते चावापृथियी पूर्वजेऽऋतावरी देवी देवपुत्रे

उपहृत द्यावाशृथया पूर्वजञ्चरतावरा द्वा द्वपुत्र ऽहित । तिद्दमे द्याचापृथिषीऽउपद्भयते ययोरिद्द्र्थ् सर्वमिध । इा०१ । ८ । १ । २६ ॥

इमी वै लोकी रेतःसिचाविमी ह्यय छोकी रेतः सिश्चत इतो वाऽ अयं ( छोकः ) ऊर्ध्वं छे रेतः सिश्चति भूमछे सामुत्र वृष्टिभेवति तामसावमुतो वृष्टि तदिमा अन्तरेण

प्रज्ञायन्ते । इा० ७ । ४ । २ । २२ ॥ यदा वै द्यावापृथियो सञ्जानाथेऽअथ वर्षति । दा० १ । ८ । ३ । १२ ॥

,, (यजु०३८।१५) प्राणादानौ वै चासापृथिषी । दा० १४।२।२।३६॥

,, इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानौ । श०४ । ३ । १ । २२ ॥ ,, द्यावापृथिवी वै भित्रावरुणयोः प्रियं भ्राम । तां• १४ ।

र । ४ ॥ ,, णावापृथिवी वैदेवानां हविर्धाने आस्ताम् । पे०१।९६॥

, द्यावापृथिवी वै सस्यसाधियद्यौ। कौ० ४। १४॥ द्यावापृथिक्योर्वा एव गर्मी यत्सोमो राजा। ऐ०१। २६॥ द्यावापृथिवी वै प्रतिद्वे। ए०४। १०॥

याबापृथियो वे प्रतिष्ठे । ए० ४ । १०॥

. प्रतिष्ठे वे दावापृथिवी। को०३। = ॥ ५।२॥ = ।१॥ १६।३॥ प्रतिष्ठे वे दावापृथिवयी। गो० उ०१।२०॥

द्यावापृथिस्य एकस्मालः पुरोडाशो भवति। श०२। ५।१।१७॥ बुतानो माहतः यो बाँऽ ष्रयं ( वायुः ) पवतऽ एव हातानो माहतः । श० ३ । ६ । १ । १६ ॥

,, द्युतानो मास्तस्तेषां ( देवानां वात्यानामिति सायणः ) गृहपतिरासीत् । तां १७ । १ । ७ ॥

बुमत्तमा (यजु० २७। ११) सुमक्तमेति वीर्यवक्तमेत्येतत् । दा० ६ । २ । १ । ३२ ॥

बी: अजुमिद्यवा अद् इति तिह्यो दिवत्यम् । तां० २०। १४। २॥
,, अथ यत्कपालमासीत्सा चौरमवत् । दा० ६। १।२।३॥

,, (प्रजापतिः) व्यानादमुं (शु--)लोकम (प्रावृहतः)। कौ० ६।१०॥

,, (असुराः) हरियों (पुरं) हादो दिवि चिकरे। कौ० ८। ८॥

,, (असुराः) हरिणीं (पुरीम्) दित्रि (चिकिरै)। द्रा० ३। ४। ४।३॥

,, (असुराः) हरियाँ दिवम् (अकुर्वत )। पे०१। २३॥

., हरिणी (=सुवर्णमयी ) घौः। गो० उ० २। ७॥

., हरिक्षीय दिधीः । रा०१४। १। ३। २९॥

,, ब्रसी (घीः) इरिणी। तै० १।८।९।१॥

"दिवो ( रूपं ) हरिण्यः (सूच्यः )। तै० ३। ९। ६। ५ ॥

,, दिवो (रूपं) हिरण्यक शिपु। तै०३।९१२०।२॥

,, (यज्जु०१२।१८) प्राणो वे दिवः । रा०६। ७। ४।३॥

,, प्रायो उसी (द्यु-) लोकः । श० १४ । ४ । ३ । ११ ॥

🔒 असी (चीः) जगती। जै॰ ३०१। ४५। ३॥

,, जागतो ऽसी ( यु-) लोकः । कौ० ८। ९॥

,, दिश्वि विष्णुर्ध्यक्षक्ष्यस्य ज्ञागतेन छन्दस्य ततो निर्मको यो ऽस्मा-

न्द्रेष्ठियं च वयं द्विष्मः।श०१।९।६।१०॥

, असी वै ( यु-) लोको ऽश्लरक्तिक्छन्दः (यञ्ज०१५।४)। शाः <। ५।२।४॥

,, असौ वै (ग्रु-) लोको विष्पर्वादक्कदः (यञ्च०१५।५)। श० ८।५।२।६॥

```
चीः (२३०)

चीः चीर्वे शम्भूश्छन्दः (यजु०१५।४॥)। श्र• मा५।२।३॥

" त्रिष्टुबसी (चीः)। श०१।७।२।१५॥

" असावुत्तमः (छोकः=घुछोकः) त्रिष्टुप्। तां०७।३।९॥

" या चीः सा ऽनुमतिः सो एव गायत्री। पे०३।४८॥

" असी वै (चु-) छोको वृहच्छन्दः (यजु०१५।५)। श०८।

५।२।५॥

" उपद्वत वृहत्सह दिवा। तै०३।५।८।१॥ श०१।८।
१।१६॥

" चीर्वे वृहत्। श०६।१।२।३७॥
```

"**यहद्भय**सौ (.चौः )। श०१।७।२।१७ ॥ "असौ (ग्र्−) लोको यहत्। पे०८।२॥

"असौ (द्यौः) एवान्तर्यामः। दा० ४ । १ । २ । २०॥ "असौ (द्यौः) विश्वकरमा । तै० ३ । २ । ३ । ७॥

1109.13

81218211

£18121411

\$ 1581

( सूर्यः ) तपति । कोँ० १७ । ३ ॥ ... वागिति चौः । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

,, द्योमेहदुक्यम्। श•१०।१।२।२॥

,, **ब्रास्तो (चौः)** बृहत् । कौ०३ । ५॥ तै० १ । ४ । ६ । २ ॥ तां०७ ।

,, अयं वै (पृथिवी--) लोको मित्रो হেনী (चुलोकः) वरुणः। श० १२।

,, द्यावापृथिवी व मित्रावरुणयोः त्रियं धाम। तां०१४।२।४॥ ,, एव वाऽ अतिष्ठा वेश्वानरः (यर् घौः)। श०१०।६।१।६॥ ,, असौ वे (य्−) लोकः समुद्रो नभस्वाम् (यज्ञु०१८।४५)। श०

"अदो वै मधस्य विष्पं (ऋ० = । ६६ । ७) यत्र (दिधि) असी

, मुर्धा त्वाऽएव वेश्वानरस्य (यद् धीः )। श० १०।६।१।६॥

,, यत् (अग्नेः) शुचि (रूपं ) तदिवि (स्थान )। श ० १।२।

- भी पानि शुक्कानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम् । श॰ ३।१।१।३॥ ,, (यदि वेतरया) याम्येव कृष्णानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम् । श॰ ३।२।१।३॥
- ,, चीर्वा अस्य (अग्नेः ) परमं जन्म। श० ६। २। ३। ३६॥
- ,, न्य्रीः साथित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥ जै० उ० ४ । २७ । ११ ॥
- " **असौ** वे (गु−) स्रोकः स्वराट् (यजुः १३।२४)। श०७। ⊌।२।२३॥
- ,, सं सुविश्वित व्याहरत्। सं दिवमस्जतः। ध्राप्नियोममुक्थ्यमति-रात्रमृचः। तै० २। २। ४। ३॥
- ,, स्वरित्यसौ ( घु-) लोकः। श०८। ७। ४। ५॥
- " प्रसौ (धु-) छोकः स्वः। ऐ०६। ७॥
- ,, (प्रजापितः) स्वरित्येव सामवेदस्य रसमाद्त्तः। सो ऽसौ द्यौर-भवत्। तस्य यो रसः प्राणेदत् सः अ।दित्योऽभवद्रसस्य रसः। जै० ड•१।१।५॥
- ., ( सूर्यो चुस्थानः- ) सूर्यो ज्योतिङ्योतिः सूर्यद्वति तद्मुं खोकं (=चूलोकं) लोकानामाप्रोति तृतीयसवनं यक्षस्य । की० १४) १॥
- ,, द्योर्वे तृतीयसवनम् ोशः १२। ⊏।२।१०॥
- .. असी वै (द्य-) होकस्तृतीयमवनम् । गो० उ० ४ । १८ 🛭
- , साम्रामादित्या देवतं नदेव ज्योतिर्जागतंच्छन्दो ह्यौः स्थानम् । गा॰ पू॰ १। २६॥
- ,, आदित्येन दिवा नभन्नेस्तेनासौ लोकस्प्रिवृत् । तां० १० । १ । १ ॥
- ,, चौरसि वायौ श्रिता । आदित्यस्य प्रतिष्ठा । ते० ३ । ११।१। १० ॥
- 🥠 वायुरस्यन्ति क्षेत्र भ्रितः । दिवः व्रतिष्ठा । ते० ३ । ११ । १ । ९ ॥
- ,, चौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता। पे०३।६॥ गो० उ०३।२॥
- ,, यानि पुण्डरीकाणि-वानि दिवी रूपस । श० ५ । ४ । ५ । १४ ॥
- ,, साम वा असी (यू-) होकः । ऋगयम् (भूलोकः)। तां०४।३ ५ ॥
- ,, दिवेमव साझा (जयतिः। श०४।६।७।२॥
- " असी (चौः) वै जुहूरां त० ३।३।१।१॥३।३।६।११॥
- ., असी (ग्रु–) होक उत्तरीष्ठः। की०३।७॥
- , दीर्बाऽ उत्तरकु सधस्थम् (यज्जु० १५ । ५४ ॥ १७ । ७३ ॥) । श० ८.स. । ३.स.२३ ॥ ६ । २ । ३ । ३५ ॥

यौ धौहत्तरवेदिः। शक्ता ३।१।२७॥

, चौरेब तृतीया चितिः। श०८। ७। ४। १४॥

, चौर्चे तृतीयकुरजः (बज्जु०१२।२०॥)। श्रा०६।७।४।५॥

" भथ तृतीययाऽऽइताऽमुमेव लोकं (दिवं) जयति यदुचाऽमुध्मिँ-लोके। तदेतया चैनं श्रद्धया समध्यति ययैवेनमेतष्कृद्धयाऽग्ना-वभ्याद्धति समयमितो भविष्यतीति। एतं चास्मै लोकम्प्रच्छ-ति यमभिजायते। जै०उ०३। ११। ७॥

" चौईविर्धानम् । तै०२।१।५।१॥

,, धीस्सुक्तम् । जै०उ० ३। ४। २॥

🏅 घीर्वाऽ अपाक्त सद्नं दिवि ह्याबः सन्नाः । शब्छ । ५ । २ । ५६ ॥

,, यद्रापो उसी (घीः) तत् । श०१४।१।२।९॥

, आपो वै घीः। श०६। ४।१।९॥

,, बौर्वे वृष्टिः पूर्वेचित्तिः । श० १३ । २ । ६ । १४ ॥ तै०३ । ९।५।२॥

" **पृष्टिंवं घीः** । तै०३।२।६।३॥३।३।९।४॥३६।५।२-३॥

,, वर्षेतु ते घौरिति (यज्ञु०१। २५)। द्वा०१। २। ४। १६॥

,, तस्यै बाऽ पतस्यै बसोर्धारायै । चौरेवात्मा । शब्९ । ३ । ३। १५ ॥

🥠 किं नुते मयि (दिवि) इति । तृप्तिरिति । जै० उ०३ । २६ । ४ ॥

"तम्माता पृथिवी तत्पता चौः। तै०२। ७। १६।३॥२।८। ६।५॥३।७।५।४–५॥३।७।६।१५॥

,, अस्ती (धीः) पिता। तै०३।८।९।१॥ श०१३।१।६।१॥

"उपद्वतो धौष्पिता। श०१। ८। १। ४१॥

,, चौर्वदाः। दा० १२।३। ४।७॥

, धौरेब यहाः। गो० पू० ५ । १५ ॥

,, धीर्वे सर्वेषां देवानामायतम् । श० १४।३।२।८॥

,, वेन्द्रो इसी (च-)स्रोकः। जै०उ० १। ३७। ३ ॥

, शौरिन्द्रेज गर्भिणी। श० १४। ६। ४। २१॥

.. वन्द्री चौः। तां० १५। ४। ८॥

" योश्रीसची। जै० ४०३।४।६॥

" प्रजापतिषं स्वां बुदित्तरमञ्चायदिविभत्यन्य आहुरुवसमित्यन्ये। यं० १ । ६१ ॥

- भीः प्रजापतिर्दे वे स्थां दुहितरमभिव्ध्यौ । दिवं श्रोषसं वा मिथुग्य-नया स्थामिति तां १४ सम्बन्ध । २१० १ । ७ । ४ । १ ॥
- ,, असी (चल्लोकः) भविष्यत् । ते० ३। ८। १८।६॥
- ,, सर्वेगारमनासिमारिष्यक्षि चित्रे ऽमु होकं (=चुहोकं) पष्यसीति (चुहोकगमनम्=मरग्रम्)। श०१। ४।३।२१॥
- "अश्रतिष्ठितो दरिद्रः क्षिप्रे ऽमुं (यु−)स्टोकमेष्यसि । दा०१।६। १।१८॥
- ,, (देवाः) अमुं (द्युलोकं) बहिणिधनेन (अभ्यजयन् )। तां० १०। १२। ३॥
- , धौरुर्तेक १० धुलोकं शस्यया (जयति)। १००१४। ६। १। ९॥ धौजानम् (साम) धुतानो मारुतस्तेषां (देवानां वात्यानामिति सायणः) गृहपतिरासीत्त पतेन स्तामेनायजन्त तं सर्व आर्ध्युवन् यदेतत्साम भवत्यृथ्या एव। ता० १७। १। ७॥
- व्रप्तः ( यजु॰ १३ । ४ ) असी वाऽ आदित्यो द्रप्तः । २०० ७ । ४ । १ । २० ॥
  - "स्तोको वैद्रप्तः।गो० उ०२।१२॥
- विदेडम् (साम) इमं वाव देवा छोफं द्वविदेनाम्यजयत् । तां० १०। १२। ४॥
- द्रवियोदाः (यजु॰ ११ । २१) द्रविणोदा इति द्रविणॐ ह्रास्यो वदाति । श०६ । ३ । ३ । १३ ॥

प्रशासम्बद्धिया। गो० उ०२।१९॥ तुस्तमस्पतयो वैद्वातै०१।३।९।१॥

द्रोबक्तकाः देवपात्रं द्रोणकल्याः। तां० ६। ५।७॥

- , प्राजापत्यो होष देवतया यद् द्रोणकलकाः । तां० ६ । ५ । ६ ॥
- " प्राजपस्थो द्रोणकल्ल्यः। सां०६।५।१८॥
- "प्रजापतिर्वे द्रोणकळ्याः। २०४।३।११६॥ ४।५। ५।११॥
- , बन्नो वै द्रोजकस्वाः। श०४।५।८।५॥

होसक्तकाः रा**ष्ट्रं द्रोसक्तल्याः। तां० ६। ६।** १॥

, प्राणा वै द्रोणकल्याः।तां० ६। ५।१५॥

" यस्य कामयेदसुर्थ्यमस्य यहं कुर्यां वाचं दृश्चीयेति द्रोणकत्वरां प्रोहम्बादुम्यामक्षमुपस्पृरोत्।तां०६।५।१५॥

इंद्रम् इंद्रं से सीर्यम्। की०८।७॥ द्या०१८।१।३।१॥

द्वादश रात्रयः संखल्सरस्य वितमा चै द्वाददा रात्रयः। तै० १ ।१।६। ७॥१।१।९।१०॥

दादशाहः तन्त्र वा पतद्वितायते यदेश द्वादशाहस्तस्यैते मयूखा यद्गाय-इयसंख्याथाय । तां० १० । ५ । ६ ॥

- अोको वै देवानां द्वादशाहो यथा वै मनुष्या इमं लोकमा-विष्ठा पर्व देवता द्वादशाहम।विष्ठा देवतावताह वा प्तन यजते य पर्व विद्वान् द्वादशाहेन यजते। नां०१०।५।१५॥
- , बाग् द्वादशाहः । तां ११ । १० । १९ ॥ ६२ । ५. । १३ ॥
- 🔐 गृहा वै देवानां द्वादशाहः। तां० १०।५। १६॥
- ,, पद्त्रिशदहो वा एव यद् द्वादशाहः। ऐ० ४ । २४ ॥
- ,, बृहत्या वा पतद्यनं यद् द्वादशाहः। पे० ४। २४॥
- " ज्येष्ठयक्षो वा एष यद् झाद्दाहः। ऐ०४। २५॥
- , प्रजापतियक्षो या एव यद् द्वादशाहः। ऐ० ४। २५॥

द्यापरः ( युगस् ) स्तिक्कानस्तु क्वापरः । ऐ० ७ । १५ ॥

हाविश्रेतः (स्तोमः) " वर्चो द्वाविशः" दाव्दं एइयत

द्वितीयः द्वितीयवान् हि वीर्य्यवान् । २०३ । ७ । ३ । ८ ॥ दितीयमहः क्षत्रं द्वितीयम् (अहः) । तां० ११ । ११ । ९ ॥

" वृत्वण्वद्वा एतवेन्द्रं त्रेष्टुभमहर्य्यत् द्वितीयम् । तां० ११ । ६ ३॥ ११ । ८ । ५ ॥

॥ वर्ष्म क्रितीयमहः। तां०११।६।४॥

हितीया विति: यदुर्ध्वे प्रतिष्ठायाऽ भवाचीनं मध्यात् । तद् हितीया चिति:। ११०८। ७।४।२०॥

अन्तरिक्षमेष द्वितीया चितिः। २१०८। ७। ४। १३॥ द्विदेवत्याः (महाः) (यजमानस्य) प्राज्ञाः द्विदेवत्याः। कौ०१३। ५,६॥

प्राजा वे दिवेचत्याः। ये० २ । २८ ॥

दिपक्तः (ऋचः) पुरुषो द्विपदाः । तै० ३ । ६ । १२ । ३ ॥ द्विपः द्विपाद्वाऽ अयं पुरुषः । श० २ । ३ । ४ । ३३ ॥

- ,, द्विपाक्कै पुरुषः। ऐ० ४। ३॥ ५। १७,१६,२१॥ गो०पू०४।२४॥ गं:०उ० ६। १२॥ तै० ३। ६। १२। ३॥
- ,, द्विपाद्यजमानः। कौ०१६।११॥ तां०४।४।११॥ ते०।१। ७।४।४॥
- , चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्वपक्षापरपक्षी पादौ । गो० प० २।८॥
- » तस्माद् क्रिपाचतुष्पादमत्ति। ते०२।१।३।९॥

ब्रिप्रतिष्ठः ब्रिप्रतिष्ठः पुरुषः। गो०पू० ४। २४ ॥ गो० इ०६। १२ ॥

, द्वित्रतिष्ठः (पुरुषः)। ते०३।९।१२।३॥

" व्रिज्ञतिष्ठो चे पुरुषः । ए०२।१८॥२।३१॥५।३।६।१॥ व्रियजुः (इष्टका) श्लोणी ब्रियजुः । श०७।५।१।३५॥

, यजमानो व द्वियजुः। श०७।४।२।१६,२४॥ द्विगतः व्युष्टिर्घा एप द्विरात्रः।तं०१।८।१०।३॥ द्वेगतम् (साम) द्विगद्वा एतेन भागवो द्विःस्वर्गं स्रोकमगच्छवागत्य

पुनरगच्छद् इयोः कामयोरबरुध्ये इंगतं क्रियते । तां० १४। ९। ३२॥

ह्ययुदासम् (साम) ह्ययुदासं भवति स्वर्गस्य वा एती लोकस्यावसा-नदेशी पूर्वेणव पूर्वमहः सक्ष्रधापयन्ययुक्तरेकोक्त-रमहरभ्यतिवद्नि । तां० ५ । ७ । ४ ॥

(ध)

धनम् अप्रेम्यस्मे नुम्मानि धारयेखेर्त्तुश्यको धनानि धारयेखेर्वेतहाह । (नुम्मानि=धनानि )। श०१४।२।२।३०॥

- ,, ' इहैव रातयः सन्तु ' ( यज्जु० ३८ । १३ ) इतिहैव नो धनानि सन्त्वित्यवैतवाह ( रानयः=धनानि ) । श> १४ । २ । २ । २ ॥
- ,, राष्ट्राणि वै धनानि । ए० = । २६॥
- तस्माद्धिराखं कनिष्ठं धनानाम्। तै० ३। ११। ≡। ७॥

धतुः वार्त्रप्रे वे धतुः। श०५।३।५। २७॥

भरणः भरुको मालरं धयक्रित्यक्तिमेवैतत्वृथियीं धयम्समाह। शु० ४। ६।६।६॥ धरुषः (यज्ञु०१४।२३) श्रसावेवादित्यो धरुष एकवि छेशस्त्रद्ध-समाह धरुण इति यदा होवैषो ऽस्तमेत्यथेद्छं सर्वे श्रियते । श्र०८।४।१।१२॥

धरुषा (यजु॰ १३।१६) प्रतिष्ठा वै धरुणम्। श०७।४।२।५॥ धर्त्रम् (यजु॰ १४।२३) वायुर्वाव धर्त्र चतुष्टोमः स आभिश्चतस्यः भिर्दिग्मः स्तुते। श० = १४।१।२६॥

, प्रतिष्ठा वै धर्मम्। श० =। ४।१। २६॥

धर्म धर्म ( साम ) भवति धर्मस्य धृत्यै । तां । १४ । ११ । ३४ ॥

,, बरुणः ( एवैनं ) धर्म्मपतीनाम् (सुवते )। तै० १। ७। ४। २॥

. बहुण धर्माणां पते । तै०३।११।४।१॥

भनः (यजुरुदा १४) एव धर्मी य एव (सूर्यः) तपत्येव हीव् छ सर्वे धारयत्येतेनेव् छ सर्वे धृतम् । शुरु १४।२।२।२६॥

- , यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्तरमात्सत्यं वदन्तमाहुर्धमे घदतीति धर्मे वा वदन्तः अस्तयं वदतीति । श० १४ । ४ । २ । २६ ॥
- ,, तस्माद्धर्मात्परं नास्ति । श्र० १४ । ४ । २ । २३ ॥
- "धर्मे दैनं (ब्रह्मचारिएं) गुप्तो गोपायति (धर्मो रक्षति रक्षितः-मनुस्मृतौ = । १५॥)। गो० पू० २।४॥
  - 🥠 धरमों वा अधिपतिः । तै० ३ । ६ । १६ । १ ॥
  - ,, धर्मो मनुष्यः। गो० उ० २। १३॥
  - "धर्मी द्यापः। शब्दश्र १ १ १ ६ । २४ ॥

भवित्रांखि प्राणा वै धवित्राणि । १४ । ३ । १ । २१ ॥

भाता यत् ( प्रजापतिर्दिन्तु प्रतिष्ठायेद् छं सर्व ) दधद्विद्धद्तिष्ठच-

स्मोद्धाता। श०६। ५। १। ३५॥

- ,, प्रजापतिर्घाता । शं० ६। ५। १। ३०॥
- " स यः स धातासौ स भावित्यः। श० १। ५। १। ३७॥
- , यः सूर्यः स धाता स उ एव वषर्कारः। ऐ० ३। ४८॥
- ,, यो धाता स वषट्कारः। पे॰ ३। ४०॥
- ,, अप्रिवेषिता।तै०३।३।१०।२॥
- ,, मृत्युस्तव्भवदाता । तै० ३ । १२ । ६ । ६ ॥
- ।। चन्द्रमा वै भाता । प० ४ । ६॥

धाता **चन्द्रमा एव धाता च विधाता च । गो० उ० १ । १०**॥

- ,, इयं (पृथिबी) वै धाता। ते० ३। =। २३। ३॥
- ., संबरसरो वै घाता। तै०१। ७। २।१॥
- ., धाता षड्ढोतृषाॐ होता। तै० २ । ३ । ५ । ६ ॥
- ,, धाताषड्ढोता। तै०२।३।१।१॥
- ,, धाताषड्ढोत्रा≀तै०२।२।⊏।४।॥
- ,. भात्रः पट्कपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २१ । १० । २३ ॥

धानाः **नस्तत्रा**णां वा एतद्रूपम्। यद्धानाः । तै० ३ । = । १४ । ५ ॥

- ,, अहोरात्राणां वाऽ एतद्रूपं यद्यानाः। श० १३।२।१।४॥
- ,. पश्चो वे घानाः। कौ०१=।६॥ गो० उ०४।६॥
- 🥠 द्वर्योर्थानाः । शञ्छ । २ । ५ । २२ ॥

भान्यम धान्यमिस धिनुहि देवानिति (यज्ञु०१।२०)धान्य छ हि देवान्धिनविद्यु हि हविर्मृद्यते । श०१।२।१।१६॥

,, दश प्रास्याणि धान्यानि भवन्ति । व्रीहियवास्तिलमाषा इर्ग्यप्रियंगवो गोधूमाध्य मसुराध्य खल्याध्य खलकुलाक्ष्य । श्र॰ १४।६।३।२।॥

धामच्छर् वाग्धामच्छुद्। श०१०।१।३।१०॥

भाष्या ( मक् ) यत्र यत्र वै देशा यहस्य छिद्रं निरजानंस्तदाच्याभिर-पिद्युस्तदाच्यानां धाच्यात्वम् । ऐ० ३ । १८ ॥

- ,, थाय्याभिर्वे प्रजापतिरिमाँहोकानध्य**यं यं काममकाम-**यत । पे॰ ३ । १= ॥
- ,, पत्नी भ्राच्या । पे० ३ । २३ ॥ गां० उ० ३ । २१, २२ ॥
- ,, पक्षी वैधाय्या। पे०३। २४॥
- ,, प्राणो वै घाट्या । कौ० १५ । ।।।
- , प्राणो घाय्या । जै० उ०३ । ४ । ३ ॥
- " बायुर्घाच्या। जै० उ०३। ४।२॥
- ., तदीके। पुरस्ताद् घाय्ये दधत्यन्तं भाय्ये, मुखतं इदम-भागं दध्म इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्। श०१। ४।१।३७॥
- ा, स्युमहैतदाहरम यक्षाच्याः । पे० ३ । १४ ॥

धारका धारका ह वै नामैबैतया ह वै प्रजापतिः प्रजा धारयाश्चकार। शुरु ११।६।२।१०॥

धारा तद्यद्ववीत् (ब्रह्म) आभिर्वा आहमिदं सर्वं धारियच्यामि यदिदं किंचेति तस्मात् धारा अभवंस्तद्धाराणां धारात्वं यचातुः भ्रियते।गो० पू०१।२॥

धियः प्रा**ला धियः। श**०६।३।१।१३॥

,, कम्मांखि थियः (ऋ०३।६२।१० सायसभाष्यं पश्यतः)। गो०पू०१।३२॥

भिषया (यजु० ११। ६१) बाग्वै धिवसा। श्र०६। ५। ५। ५॥

,, विद्यामें धिष्णा।तै० ३। २। २। २॥

, अन्तो वै धिषणा। ऐ०५।२॥

धिन्ययाः एतानि ( स्वानः, म्राजः, मङ्ग्रारिः, बस्मारिः, इस्तः, सुहस्तः, कृशानुः) वै धिष्ययानां नामानि । श० ३। ३। ३। ३।

धः तेन पुरुषेणासुरानधूर्वन् यदधूर्वश्रस्तसुरां धूस्त्वम्। प० २ । ३ ॥

,, प्राणावै धुरः । तां० ४५ । ६ । १⊏ ॥

,, (प्रजापितः तेभ्यः (देवेभ्यः) एतान् धुरः प्राणान्त्रायच्छुन्मनः प्रथममथ प्राणमथ खजुरय भोत्रमथ बाचं ताभ्यः पञ्चभ्यो धूर्भ्यः पुरुषक्षः विरिक्षमीत । १०२।३॥

,, अप्रिर्दि वै भूः। श०१।१।२।६॥

,, (यज्जु०१।=) एप वै भुर्यो ऽक्षिः। तै०३।२।४।३॥

, अप्रिर्वाऽ एव पुर्यः (=युगस्य पुरि भव इति सायणः)। श०१। १।२।१०॥

धूमः " दिश्य छ सुपर्णे वयसा सहस्तम् " ( यञ्च० १= । ५१ ) इति दिश्यो वाऽ एप (अग्निः) सुपर्णो वयसो वृह्नधूमेन (वयः=धूमः) । शु० १ । ४ । ४ । ३ ॥

" " पृथुं तिरक्षा चयसा वृहम्तम् " ( बज्जु॰ ११ । २३ ) इति पृश्चर्वाऽ एव ( खक्रिः ) तिर्वेक् ्वचसो वृहम्भूमेम वयः=धूमः)। शाः ६।३।३।१६॥

"धूमो बार अस्य (अन्तेः) अवो वयः (बृजु० १२।१०६) स हानममुर्च्यक्तोके (आवयति)। श० ७।३/११।२६॥ इतमतः एव ( राजा ) च भोत्रियश्चैतौ ह वै ही मनुष्येषु भृतमती। शु० ५ । ४ । ४ । ५ ॥

पतिः चोमो चै भृतिः। श० १३।१।४।३॥

धेना (यजु०१३ । ३८८) **अन्त**ं वैधेनाः । **श०७ । ५ । २ । १**१ ॥

,, घेना बृहस्पतेः पत्नी । गो० उ० २ । ६ ॥

धेतः आपो वै धेनव आपो होदं सर्वं हिन्यन्ति । कौ० १२ । १ ॥

., माता घेनुः। श०२। २।१। २१॥ ५।३।१।४॥

,, इयं (पृथिवी) वै धेतुः। श०१२। ६। २। ११॥

" बाग्वै घेतुः। तां० १८। २१॥ गो० पू० २। २१॥

,, वाचमेव तद्देवा घेनुमकुर्वत । श० ६ । १ । २ । १७ ॥

, बाचं घेतुमुपासीत । श० १४। =। ६। १॥

,, स घेन्यै चानदुह्ध (मांसं?), नाभ्रीयाज्ञेन्वनदुही वाऽ इद्यु

, तदुहीवाच यात्रवल्को ऽश्लाम्येवाहं (धेन्वनदुहोर्मांसम् ?) ग्राथसलं चेद्भवतोति (पश्यत—का० श्ली० स् ७ । ५३॥ ग्रस्योपरि याक्षिकदेवकृता टीकाऽपि द्रष्टव्या ॥ इदं ब्राह्मण्याक्यं धर्म्मविरुद्धम् । ग्रथवा केनचिदत्र प्रक्षिप्तं स्यात् ) । श०३ । १।२। २१॥

" गौः" शब्दमपि पश्यत ॥

धुनः ( महः ) तद्यदेतं ( असुराः ) न शेकुष्यन्तुं तस्माद् अनो नाम। शुरु ४। २। ४। १६॥

धुवम् यहै स्थिरं यत्प्रतिष्ठितं तद् भ्रुवम् । श० = । २ । १ । ४ ॥

" भ्रुवा सीदेति स्थिरा सीदेत्येतत्। श० ६।१।२।२ म

" इयं (पृथिवी) एव भ्रुषा (भ्रुषा=स्थिरा=सम्बक्षा=पृथिवी ॥ समरकोवे २ । १ । २ ॥ ) । शु० १ । ३ । २ । ४ ॥ भुवा दृष्यिकी भुवा। तै० ३। ३। १। २॥३।३।६। ११॥

- "यजमानो वै भूषा। **श**०१। = ।१।३९॥
- ., आत्मा भ्रवा । सै० ३।३।१।५॥३।३।७।१०॥
- " आस्मैव भ्रुका ( यहस्य )। श० १। ४। ५। ५॥
- , आत्मैद ध्रुवा तक्काऽ श्रात्मन एवेमानि सर्वे।एयक्कानि प्रभवन्ति तस्मातु ध्रुवावा एव सर्वो यक्कः प्रभवति । श०१।३।२।२॥

भुवा दिक् (="मध्यदेश:" इति सायगः) अधैनं (इद्रं) अस्यां भुषायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि साध्यक्षाऽऽप्त्याक्ष हेवाः...

> ... श्रभ्यिश्वन् .....राज्याय (सायण्डते प्रथर्वेवेदमान्ये ३। २७। ५-- ध्रुवा दिक् = श्रधी दिक् )। ऐ० = । १४ ॥

- ., तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुठ-पञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्यायैव ते श्रीबिच्य-न्ते राजेत्येनानभिषिकानाचत्रते। पे० =। १४॥
- , इयं दिक् (भ्रवा दिक्≕ भश्ररा दिक् इति सायणः)।

  आदितिः (= "भूमिः" इति सायणः ) देवता। तै०३।
  ११। ५।३॥
- , किंदेवतो ऽस्यां भ्रुवायां दिश्यसीति। अग्निदेवत इति। श० १४। ६। ६। २५॥

## (न)

- न (= इव) वियत्स्यों न रोचते वृहद्भा इति (यञ्च० १२।३४) थि-यत्सर्य इव रोचते वृहद्भा इत्येतत्। श०६। = ।१।१४॥
- ,, (ऋ०१। ३६। १३) "ऊर्घ्व ऊ बु ए ऊतये तिष्ठा देवो न सिवते"ति यद्वे देवामां मेति तदेवामो अभिति तिष्ठ देव इव सवितेत्येव । ऐ०२। २॥
- ,, यहै नेत्युच्योमिति तत्। श०१। ४।१।३०॥
- नकोषासा (यजु०१२।२) श्रहोरात्रे वै नकोषासा। श्र०६ ।७।२।३॥ नचत्राचि नया इमानि चत्रारुषभूवकिति। तक्षकार्या नव्हश्रस्यम्। तै०२।७।१८।३॥
  - " ते ह देवा ऊचुः। यानि वै तानि चात्राएयभूवश्च वै तानि चत्राएयभूवश्विति । तक्के नचत्राश्चां नकत्रत्यम् । श०१।२। २।१६॥

नजन्मिया यो वा इद्द्र यजते। समुक्तुः सालोकं नज्ञते। तक्तवाणां नज्ञ-त्रत्यम्। ते०११५।२।५॥

- , तप्रस्त्राणां नस्त्रत्यं यप्र स्वियन्ति । गो० उ० १ । ८ ॥
- ,, (क्सेकुरयो ऽप्तरसः। यज्जु० १= ।४०) साकुरयो ह नामैते भाश्व हि नक्षत्राणि कुर्वन्ति । श० ६ ।४ । १ । ६॥
- ,, नज्ञाणि वे जनयो ये हि जनाः पुरुषकृतः स्वर्गं लोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योतीश्रिष । शु० ६। ५। ४। ८॥
- ,, नक्तत्राणि वै रोचना दिवि (यज्जु० २३। ५)। तै० ३। ६। ४। २॥
- " अथ यनसमाणीत्याख्यायते तस्नोकम्पृणा (इष्टका) । श्र० १०। ५ । ४ । ५ ॥
- ,, नक्षत्राणां वाऽ एतदूपं यहाजाः । श०१३।२।१।५॥
- " नज्ञ त्राणां वा एतद्रुपम् । यदानाः । तै०३ । ⊏ । ६४ । ५ ॥
- ,, तानि (पुराडरीकाणि) नक्तवाणा ॐ कपम । शन्द । ৮ । ५ । १ ।॥
- ,, देवगृहा वै नत्तत्राणि । ते० १ । ५ । ६ ॥
- ., यानि वा पृथिय्याश्चित्राणि तानि नक्तत्राणि । तै० १।५।२।६॥
- ,, यथैवासी सूर्य्य एवम् (नज्ञम्), तेषाम् (नज्ञजाणाम्) एव (सूर्य्यः) उद्यन्नेव वीर्य्यं सञ्जमादसः। शु० २ ११ ३ ११ ॥
  - , ज्योतिर्वे नक्षत्राणि । कौ० २७ । ६ ॥
- , सप्तविभुः शतिर्मन्त्राणि । तां० २३ । २३ । ३ ॥
- " तानि वाऽ एतानि सप्तिधिश्रातिर्वस्त्राणि सप्तिधिश्रातिः सप्तिधिश्रातिर्होपनस्त्राण्येकैकं नस्त्रमन्पतिष्ठन्ते । श्रः १०।५।५॥
- , ब्राह्मको वा अष्टाविध्शो नस्त्राक्षम्। तै०१।५।३।४॥
- " यावन्त्येतानि नक्तशाणि तावन्तो लोमगर्ता यावन्तो लोम-गर्तास्तावन्तः सहस्रसंवत्सरस्य महर्ताः । शु०१० । ४ । ४ । २ ॥
- " कृतिकाः प्रथमं । विशास्त्रे उत्तमं । तानि देवनक्तत्राणि । तै० १।५।२।७॥
- ,. यांनि देवनस्त्रशासि तानि दक्तिसेन परियन्ति । तै०१।४।२।७॥

नवत्राणि एकं हे त्रीखि। चत्वारीति वाऽ झम्यानि नक्षत्राएयथैता एव भूयिष्ठा यत्कृतिकाः। श०२।१।२।२॥

" अनुराधाः प्रथमम् । अपभरणीरुत्तमम् । तानि यमनत्तत्राणि । तै । १ । ५ । ७ ॥

., यानि यमनक्षत्राणि तान्युक्तरेण (परियन्ति)। तै०१।५। २।७-८॥

, तस्मात्सोमो राजा सर्वाणि नक्तत्रार्युपैति । व०३ । १२ ॥

" नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा ति

., संबक्षरो ऽसि नदात्रेषु धितः। ऋत्नां प्रतिष्ठा। तै० ३। ११।१।६४॥

,, (तक्तवाणि) संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । तै०३ । ११ । १ । १३ ॥ , नक्तवाणां चा पंचा दिग्यदुदोची । घ०३ । १ ॥

, यान्येव देवनत्तत्राणि । तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात् । पुग्याह

एव कुरुते। तै०१।५।२।६॥ यत् पुर्व्यं नक्तत्र। तद्वयट्कुर्थीतोपब्युचं। यदा वै सूर्य उदेति। ज्ञथ नक्तत्रं नैति। यावति तत्र सूर्यो गच्छेत्। यत्र ज्ञधन्यं

पश्येत्। ताधित कुर्वीत । यरमारी स्यात् । पुरुवाह एव

कुरते। तै० १। ५। २। १॥

निकेता उश्वम् ह ये धाजभवसः सर्ववेदसम्बदी । तस्य ह निकेता नाम पुत्र आस । तै॰ २ । ११ । म । १॥ (काठकोपनिषदि १ । १ । १॥ महाभारते, अनुशासनपर्वशि, अ० ७१॥ )

नडः (=नकः) अधीय एव नडो नैषिधो (१ नैष्यो) यद्दन्याहार्यपञ्चनः। शु०२।३।२।२॥

नदी तरुआधाऽ एतासां नदीनां पिवन्ति रिप्रतरा शपनतरा आहनस्य-वादितरा भवन्ति । श० ६ । ३ । १ । २४ ॥

मदीपतिः अयां बाऽ एव पतिर्यसदीपतिः । श० ५ । ३ । ४ । १० ॥

नपुंचकम् यहिचुता तेन नपुॐसकम्। व॰ १।२॥ वनः, नमस्यः (यञ्ज० ७। ३०॥ १४। १५॥) एतौ (नमस्र नभस्यश्च) एव वार्षिकौ (मासौ) अमुतो वै दिवो वर्षति तेनो हैतौ नभश्च समस्यक्षा शा० ४। ३।१।१६॥ नमः, नभस्यः विदेव्ित्रर्नभो नामाग्नेऽ स्रक्षिर सायुना नाम्नेद्धि ( यज्जु० ५ । ९॥) इति । श० ३ । ५ । १ । ३२ ॥

" — भ्रम्तरित्तं वै नभाश्रंसि । तस्य बद्दा अधिपतयः । तै० ३ । ⊭ । १⊏ । १ ॥

नभसरपतिः बायुर्वे नभसस्पतिः । गो० उ० ४ । ह ॥

ु, **अ**भिर्वे नमसस्पतिः। गो० उ० ४। ६॥

नम: (यजु०१२ : ४.) **द्यन्नं नम: । रा**०६ । ३ । १ । १७॥

"यक्रो वैनमः। शु०२। ४।२।२४॥ शु०२। ६।१। ४२॥ ६।१।१।१६॥

., (यज्ञु०१३।८)यक्तो चैनमः । श०७।४ । १ । ३०॥

"तस्मादु ह नायक्षियं ब्याश्रमस्तऽ इति यथा हैनं (श्रयक्षियं) ब्रयाद्यक्षस्त इति ताहकत्। श०७।४।१।३०॥

नसस्यः (भारु । २७ । १३ ) नमस्यो होषः (भाक्तिः ) । शाः १।४। १।२६॥

,, पितरो नमस्या । श**्**शपार । ३॥

नमुन्तिः ( ग्रसुरः ) ' अपां फेनेन नमुन्ते ( ) शिर इन्द्रोदवर्तयः, विश्वा यद्जयः (ः) स्पृधः ' ( श्रा० = । १४ । १३ ) इति पाप्मा वै नमुन्तिः । श० १२ । ७ । ३ । ४ ॥

इन्द्रस्येन्द्रियमणस्य रस् ७ सोमस्य भक्त ७ सुरयासुरो नमुचिरहरत्से (इन्द्रः) ऽभ्विनी च सरस्यतीं
चोषाधायच्छेपानो ऽस्मि नमुचये न त्या दिवा न
नक् ७ हनानि न द्एडेन धम्यना न पृथेन न मुष्टिना न
शुक्तेष नादें लाथ मे ऽ इत्महार्षीदिदिं मे ऽ आजिहीपैथेति ॥ ते (अश्विनी सरस्यती च ) मृष्टु न
सस्तु नो ऽत्राप्यथाहरामेति सह न ५ तद्याहरतेस्यम्यविदिति ॥ तायश्विनी च सरस्यती च । अपं
फेनं यज्ञमिसञ्जा शुक्तो नार्द्र इति तेनेग्द्रो नमुचेरामुरस्य ज्युष्टाया ७ राजावजुदितः आहित्ये न
दिवा न नक्तिति शिर उद्यासयत् । १०१२ । ७।
३ । १ — ३ ॥

नमुचिः ( प्रसुरः ) युवछ सुराममध्वना नमुचावासुरे सचा । विपि-पाना ग्रुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् (भ्रु० १०। १३१ । ४॥ यज्ज० १०। ३३॥ ) इत्याश्राज्याहाध्विनौ सरस्वतीमिन्द्रछ सुत्रामाणं यजेति । श०५।५। ४।२५॥

> , ''यमिश्वना नमुचेरासुरादिध " (यज्जु० १६।३४) इत्यश्विनौ होतं (सोमं ) नमुचेरध्याहरतार्थः ''सर- ' स्वत्यसुनोदिन्द्रियाय" इति...। श० १२। =।१।३॥

" (नमुक्तिः) तस्य (इन्द्रस्य) एतयैव सुरयेन्द्रियं वीर्ये छ सोमपीथमन्नाचमहरत्स ह न्यर्गः शिश्ये । श० १२ । ७ । १ । १० ॥

" तस्य (नमुचेः) शी<sup>ष</sup>िरिछन्ने लोहितमिश्रः सोमी ऽतिष्ठत्। श०१२। ७। ३। ४॥

,, (ममुचिरवास—) न मा ग्रुष्केण नार्ट्रेण हनः। न दिवा न नक्तमिति। स एतमपां फेनमिसञ्चत्। न वा एय ग्रुष्को नार्द्रो ब्युष्टासीत्। मनुदितः सूर्याः। न वा एतदिवा। न नकं। तस्य (नमुचे.) एत-सिमँक्कोके। भ्रापां फेनेन शिर उदवर्षयत्। तै०१। ७।१।६—७॥

, इन्द्रश्च वै नमुचिश्चासुरः समद्धातात्र नौ नकात्र दिवाहनलार्द्वेश न शुष्केणेति तस्य व्युष्टायामनुदित भादित्ये ऽपां फेनेन शिरो ऽञ्जिनत् । तां० १२ । ६। म॥

" नमुखिर्द वे नामासुर शास तमिन्द्रो निविज्याध तस्य पदा शिरो ऽभितष्टौ स यद्भिष्ठित उद्याधत स उच्छुङ्कस्तस्य पदा शिरः प्रखिच्छेद ततो रक्तः समभवत्। शु०५। ४।१।१॥

तरः (यञ्ज १३।५२) मनुष्या वै नरः। श० ७ :५।२।३६॥

, मसुष्या गरः। श्रु० ६। ७। ३। ११॥

,, पुर्मासी वै नरः खियो नार्यः। ऐ० ३। ३४॥

नरः **अजावै नरः। ऐ०२ । ४ ॥ ६ । २७,३२ ॥ श०१ । ५ । १ । २०॥** १ । ८ । १२ ॥ गो० उ०६ । ८ ॥

"नरो **ये देवानां ग्रामः । तां**० ६ । ६ । २ ॥

नरकः दश पुरुषे स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वर्गं गतानि स्वर्गं गमयन्ति नरकं गतानि नरकं गमयन्ति । औठ उठ ४। १५। ६॥

,, मनो नरको वाङ् नरकः प्राणो नरकश्चक्तुर्नरकश्चीत्रं नरकस्त्वक् नरको हस्तौ नरको गुदं नरकश्चित्रनं नरकः पादौ नरकः। औ० उ०४। २६। १॥

नराशंसः मनुष्या चे नराश्र %सः। तै० २। ७। ५। २॥

- ्र प्रजावै नरो वाक् शंसः । पे०२ । ४ .। ६ । २७, ३२ ॥ गो० उ०६ । ⊏ ॥
- , प्रजा वै नरस्ता अन्तरिक्षमनु वावद्यमानाः प्रजाश्चरित यद्वै वद्ति श्रथंस्तति वै तदाद्वस्तस्मादन्तरिक् नराश्यथंसः । श्र०११=।२।१२॥
- , अन्तिरिक्षं वै नराश्र छसः। श०१।८।२।१२॥ नगशसपड्किः द्विनाराशंसं प्रातःसयनं द्विनाराशंसं प्राध्यन्दिनं सवनं सङ्क्षाराशंसं सृतीयसवनमेष वै यहो नराशंसप-कृकिः। ऐ०२।२४॥

नकः " नकः 'शब्दं पश्यतः।

नवदशः (स्तोमः ) "तयो नवदशः " शब्दं पश्यत ।

,, यसवद्शः प्रजननं तेन (श्रवरुण्घे)। तां० १६। १८। ३॥

नवनीतम् नवनीतं गर्भागाम् (सुरिभ )। पे० १। ३॥

नवरात्रः (प्रजापतिः) तेभ्यः (देवेभ्यः) एतेन नवरात्रेणामृतस्यं प्राय-च्छत्। तां० २२। १२। १॥

नवाहः नवाहो वै संवत्सरस्य प्रतिमा। ४० ३।१२॥

नाकः तम् ( त्रयांक्षत्रां स्तोमं ) उ नाक इत्याहुर्न हि प्रजापतिः कस्मै खनाकम् ( त्राक्षम् = दुःखहेतुरिति सायगः )।तां०१०।१।१॥।

म हि तत्र गताय कस्मै खनाकं अवति । श० = । ४ । १ । २४ ॥

" मधैतत्र जम्मुषे विश्वकाकम् ≀तां० २१ । ⊏ । ४ ॥

```
[नाभिः (२४६)
```

नाकः नाकथं रोहति स्वर्गमेव तक्कोकथं रोहति। तां० १८।७।१०॥ ,, (यज्ञु० १२।२॥) स्वर्गो वै लोको नाकः । शु० ६।३।३। १४॥ ६।७।२ ।४॥

नाकः षट्तिंशः (यज् ० १४ । २३) संवत्सरो वास नाकः पट्तिभुशस्त-स्य चतुर्विध्शतिरर्धमासा द्वादश मासास्तदासमाद नाक इति न दि तत्र गताय कस्मै चनाकं भवति। श्र । म । ४ । १ । २४ ॥

नाक स्वर्गी लोकः दिशो वै स नाकः स्वर्गी लोकः । शु ८ १ ६। १।४॥ नाकसदः ( इष्टकाः ) तद्यदेतस्मित्राके स्वर्गे लोके देवा असीदंस्तस्माई-

वा नाकसदः । श० ≈ । ६ । १ । १ ॥

,, अप्रात्भावीनाकसदः । श० ⊏ । ६ । १ । १३, १३ ॥

,, यः इमे चःखार ऋत्विजो गृहपतिपञ्चमास्ते नाक-

सदः। श० = । ६ । १ । ११ ॥

,, तद्या अमुप्मादादित्यादर्शाच्यः पञ्ज दिशस्ता नाकः सदः। श० ⊏। ६।१।१४॥

नानदम् (साम) सो (बृत्र इन्द्रेण्) ऽभिहतो व्यनद्चद् व्यनद्चनानदः सामाऽभवत्वानदस्य नानदस्वम्। ऐ० ४।२॥

,, इन्द्रः प्रजापतिमुपा बाबद् वृत्र छं हनानीति तस्मा पताम-नुष्टुभमपहरसं प्रायच्छत्तया नास्तृ शुत यहस्तृतो व्यन-हत्त्वानदस्य नानदस्यम् । तां० १२ । १३ । ४ ॥

अभ्रानुब्यं वा एतर् भ्रानुब्यहा साम यन्नानरम् । ए० ४।२॥

नाभाने दिष्ठः रेतो वै नाभाने दिष्ठः । पे०६। २७॥ गो०उ०६। म्॥ नाभाने दिष्ठम् (मूक्तम्) स एव सहस्र सनिर्मेशो बन्नाभाने दिष्ठम् । पे० ५ । १४॥

, यदि नाभानेदिष्ठं रेतो ऽस्यांतरियाद्। पे० पारपा।

माभिः प्राणो **वा अयं समाभे**रिति तस्मामाभिस्तवाभेनौभित्वम्। पे० १।२०॥

» नव प्राचाः.....(नाभिः) दसमी प्राचानाम् । सी० ६ । ८ । ३ ॥

- माभिः नाभिद्ध्या (झालन्दी) भवति । स्रत्र (नाभिप्रदेशे) वाऽ सम्मं प्रतितिष्ठति.....स्रोऽएव रेतस साशयः । शं०३। ३। ४।६८॥।
  - ,, प्रविक्ष हैव गुदः प्रात्तः समन्तं नार्भि पर्यक्तः। श० द्र ११। ३११०॥
  - " मध्यं वैन।भिर्मध्यमभयम् । श⇒१ ∤ १ । २ । २३ ∦
  - ,, पत्रक्वे पशोर्मेध्यतरं यदुपरिनामि पुरीषसध्केहिततरं यद्वाङ् नाभेः। श०६। ७।१।१०॥
  - ,, यद्वै प्राण्ड्यामृतमृर्धं तन्नाभेक् वैः प्राण्डेचारत्यथ यन्मस्यै पराक्तन्नाभिमत्येति । श्रु ६ । ९ । १ । १ ।।
- नाम तस्पारपुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्पाप्मानमेवास्य तद्यहत्यपि द्वितीयमपि तृतीयमभिपूर्वमेवास्य तत्पाप्मानमपहन्ति। श० ६।१।३।८॥
  - ,, राध्नोति दैए य एवं विद्वान्द्वितीयं नाम कुरुते ।ंश०३। ६। १।२४॥
- नारायणः पुरुषो ह नागपणो ऽकामयत । स्रतितिष्ठेय छ सर्वाणि भू-तान्यहमेथेद १० सर्व १० स्थाभिति स एतं पुरुषमेथं पश्चरात्रं यक्ककतुमपश्य तमाहर त्रेनाय अतः तेनेष्ट्रात्यतिष्ठः सर्वाणि भू-तानीद छ सर्वमभवदतितिष्ठित सर्वाणि भूतानीद छ सर्व भवति य एवं विद्वान् पुरुषमेथेन यजते यो वैतदेवं वेद । (पश्चरात्रम्=वैष्णवमन्थविशेषः ॥ विष्णुः =नारायणः -श्रमर-कोषे १ । १ । १ = ॥) । श० १३ । ६ । १ । १॥
  - ्र पुरुषं हुवै नारायगं प्रजापतिरुवाचा गो० पू०५ । ११॥ शा०१२ । ३ । ४ । १ ॥
- नाराशंसम् अधीतन्मृद्धिव छुन्दः शिथिरं यन्नाराशंसम्। पे०६।१६॥
  ,, विकृतिर्वे नाराशंसं किमिय च यै किमिय च रेतो वि-
  - ,, विकृतिये नाराशसं किमिय च ये किमिय च रेतो वि कियते तत्तदा विकृतं प्रजातं संघति । ऐ०६ । १६॥
- गासंबसी **यद्वस्यः शमलमासीत् सा गाथा नारःश⊕स्यभवत्।तै०** १।३।२।६॥
- नारी पुर्मासी वै नरः सियो नार्यः। ऐ० ३। ३४॥

नामेंधसम् (साम) मृत्रोधसमाङ्गिरसक् सत्रमासीनकः श्विमरभ्याङ्गयन् सो ऽग्निमुपाधावत्पाद्वि मो अग्न एकथेति तं वैश्वा-नरः पर्य्युवतिष्ठततो वै स प्रत्यतिष्ठततो गातुम-विम्दत । तां० = । = । २२ ॥

नासिका नासिकेऽड वै प्रागस्य पन्धाः। शु० १२ । ६ । १ । १४ ॥

- ,, मध्यमेतत्वाणानां यद्यासिके । श०१३ । ४ । ६ ॥
- , नासिके वा एवे यहस्य यदुष्णिककुभी। तां०=। ५। ४॥ निकायःक्रन्यः (यद्घ०१५। ५) वायुर्वे निकायश्कुन्दः । श० =। ५। २। ५॥ निगदः उत्तर्वे रसो निगदः । कौ० १२। १॥
- निप्राभ्याः तद्यदेना उरसि इन्द्रः) न्यगृङ्गोत तस्मानिप्राभ्या नाम । श्र० ३ । ६ । ४ । १५ ॥
- निवाय्य (=रष्ट्वा) श्राग्नेज्योंतिर्निखाय्येत्यग्नेज्योंतिर्रहेट्वेत्येतत् । श्र० ६ । ३ । १ । १३, ४१ ॥

निचृत (इन्दर) निच्च किपूर्वस्य चृतेः । दे० २ । २०॥ निदायः निदाये चा नि नो ऽत्रं धीयाताऽइति । श० १३। म । १ । ४॥ निधनकामम् (साम) अधैतन्तिधनकामध्ये सर्वेषां कामानामवरुध्ये । तां० १२ । १२॥

निधनम् (साम) स्ननायतमं वा पतस्साम यदनिधनम्। तां० ५ । २ । ५॥
॥ स्रथ यदस्यां दिश्चि (=पृथिभ्यां) या देवता ये मजुष्या
ये पश्चो यदकादां तत्सर्वं निधनेनामोति । जै० उ० १
३१ । ६ ॥

- " अस्ति भितः (आदित्यः) एव िधनम्। जै० उ०१ १२। ४॥
- ,, व्यन्द्रमा नद्मत्राणि पितर एतम्चिधनम्। जै० उ० १। १६।२॥
- ,, (प्रजापतिः) निधनम्पितुभ्यः (प्रायच्छुत्)। जै० उ० १ १२ २॥
- " अभाषास्या निधनम्। प०३।१॥
- ,, प्रजापतिरेव निधनम्। जै० उ०१। ५८। ह॥
- " (प्रजापतिः) हेमस्तं निधनं ( अकरोत् ) । औ० उ०१। १२ । ७ ॥

ानं बर स् (साम) **देशस्तो जिथमम् । ४० ३ । १** ॥

- , (बजापितः) कुन्दो निधनम् (बाकरोत्)। जै० ७० १। १३। ३॥
- ., (प्रजापतिः) श्रोत्रं निधनम् (श्रकरोत्) । जै० उ० १ । १३ । ५ ॥
- ,, (मजापतिः) वृष्टिं,निधनम् (अकरोत् )। जै०उ०१ । १३ । १॥
- , **दिश एवं निधनम्। जै**० उ०१। ३६। ६॥
- ,, मज्जा निधनम्। जै० उ०१। ३६। ६॥
- ,, वीर्यं मैं निधनम्। तां० ७। ३। १३॥
- " प्रतिष्ठा वै निश्रनम् । कौ० २७। ६॥ २६। ३॥

निधा पाशा वै निधा। पे॰ ३। १८॥

निधिः पृथिची होच निधिः। शु०६। ५। २। ३॥

निनर्दः बलं निनर्दः। गो० उ० ६। १२॥

निमेषः निमेषो वषद्वारः । तै० २ । १ । ५ । ६ ॥

नियुतः पश्चवो वै नियुतः। तां० ४ । ६ । ११ ॥ श०४ । ४ । १ । १७ ॥

ु, उदानो वै नियुतः। शब्द। २। २। ६॥

निहक्तम् (गानम्) **एतद्वै नायत्रस्य कृरं यक्षिरुक्तम् (गानम्)। बां०** ७।१। = ॥

- , उच्चेनिक्कमसुवृधादेतक वा एकं वाचो उनन्वयसितं पाणावा यक्षिरुक्तं तस्माक्षिरकमनुवृथाद्यजमानस्यैव बाष्मनो उपहर्त्ये। की० ११।१॥
- ,, परिमित है निरुक्तम् ॥ श०५। ४। ४। १३॥
- ,, निकक्ता हि वाङ् निरुक्तो हि मन्त्रः। श०१। ४।४ ६॥ निर्मातः इयं (पृथिवी) थे निर्म्नुतिरियं वै तं निर्मयति यो निर्म्नुष्यः ति । श०७। २ । १ । ११॥
  - ,, इयं (पृथिवी) चै निर्ऋतिः। श०५।२।३।३॥
  - " इष्यं (पृथिवी) निर्ऋतिः। तै०१।६।१।१॥
  - " निर्म्हत्यै मुलवर्ष्ण (=मृलन्सत्रभिति स्थयणः)। तै०१। ५।११४॥(३।१।२।३॥)
  - n पापमाचै निक्रहेतिः । श<sup>ु</sup> ७३ २३ २३ १॥

```
[ निष्केवस्थम् ( १५० )
```

निर्मतः घोरा वै निर्म्भतः। श०७। २। १। ११ ॥

तिग्मतेजा वै भिर्जातः। श॰ ७। २। १। १०॥

, कृष्णाचैनिर्द्धातः। श०७।२।१।७॥

. नैर्ऋतो वै पाशः । श०७। २। १। १५॥

नैर्भताचै त्याः । श०७। २। १।७॥

. निर्भातेर्षा पतन्मखं यद्वयांसि यच्छक्तयः। पे०२।१५ ॥

,, या बार अपुत्रा पत्नी सा निर्ऋतिगृहीता । श०५।३।१।१३॥

ानिवदः निविद्धिन्यवेव्यन्तन्निविदां निवित्त्वम् । तै०२।२। =। ५ ॥

" (देवाः) निविद्धिन्यंवेदयन् । श०३। ६।३। २⊏ ॥

., तं (यह्नं) विस्वा निविद्धिन्यंवेदयन्यहित्वा निविद्धिन्यंवेद-यंस्तक्षिविदां निवित्त्वम् । ऐ०३। ६॥

,, अयो अन्तं निविद् इत्याहु:। कौ० १५ । ३,४॥

, प्राणा चै निविदः। की०१५१३,४॥ , स्वर्गस्य हैप लोकस्य रोहो यक्षिविद्। पे०३।१६॥

,, सौर्य्यावा पता देवता यशिधिदः। पे०३। ११॥

" आदिस्यां निवित्। जै० उ०३।४।२॥

"अथ थे निथिदसावेश्व यो ऽसौ (सूर्य्यः) तपत्येष हीदं सर्वे निषदयेक्रति । की० १४ । १ ॥

" चञ्चर्मिवित्। जै०७०३।४।३॥

,, यदन्तरात्मंरतश्चिषत् । कौ०१५। ३ ॥ गो० उ०३ ।२१-६२ ॥

गर्भा वा एत उक्थानां यन्निधिदः। ऐ०३।१०॥

, पेशावापत उक्यानां यन्निविदः। ऐ०३।१०॥

🥠 क्षत्रं निविद्। ऐ०२। ३३॥ ३। १६॥

निषधः (सामविशेषः) निषेधन (वै द्वाः पश्नून्) पर्यगृहणन् । तां०१५।

,, उत्सेधनिषेधौ ब्रह्मसामनी भवत उत्सेधनवास्म पश्चनुत्सिध्य निषेधेन परिगृह्णाति । तां० १९। ७।४॥

निष्केवल्यम् (शस्त्रम्) निष्केवल्यं बहुचो देवताः प्राच्यः शस्यःते बहुच ऊर्ध्वाः,अधैनदिन्द्रस्येत्र निष्केवल्यं तक्तिष्केवल्य-

स्य निष्केषस्यत्वम् । कौ० १५ । ४ ॥

निष्केवल्यम्(शस्त्रम्) ातमाञ्ज यजमानस्य निष्केवल्यम् । ऐ०८ । २ ॥ निष्ट्या (नचत्रम् ) निष्ट्या हृदयम् (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) । तै०१।

प्राकारा

- ., (="स्त्रातिः" इति सायगः) वायोर्निष्ट्या । ते०१। ५।१।३॥३।१।१।१०॥
- यां कामयेत दृहितरं प्रिया स्यादिति । ताक्षिष्ट्या यां दद्यात् । (पत्युः) िवयेव भवति । नैव तु (पितुर्गु हं) पुनरागच्छति । तै० १ । प्र । २ । ३ ॥
- निहदः (सामविशेषः) श्रह्मपयो वा इन्द्रं प्रत्यक्षश्वापद्यम् स्व विस्को ऽका-मयत कथिमन्द्रं प्रत्यसं प्रत्ययमिति स प्तकि-इसमप्रयसतो वे स इन्द्रं प्रत्यक्षमपद्यत् । तां० १५ । ५ । २४ ॥
  - सन्द्रं वा एनत्माम यदेनत्साम भवति सन्द्र-त्वाय । नां० १५ । ५ । २७ ॥
- , निह्वो भवत्यन्नाद्यस्यावरुष्ये । तां० १५।५ २२॥ निद्वानं छन्दः एतद्वे निद्ववानं छन्दो यन्न शंस्त्रियमिति । तां०८।६।१२॥ नीवाराः स (वृहस्पतिः) नीवारान्निरवृणीत् । तन्नीवाराणां नीवार्यसम्। ते० १ । ३ । ६ । ७ ॥
  - "अथ बृहस्पतये वाचे। नैवारं चर्छ निषपति। श०५। ३। ३।५॥
  - , स (बृहस्पतिः) एतं बृहस्पतये तिष्याय नेबारं चरं पयसि निरवपत्। ते० ३।१।४।६॥
  - , प्रतिहै देवानां परममजं यज्ञीयासः । ते०१।३।६।⊏॥
  - ,, एतं ब्रह्मणा पच्यन्ते यन्नीवाराः। श०५।१।४।१४॥
- ,, एते वे ब्रह्मणा पच्यन्ते यन्नीवाराः। श०५।३।३।५॥ मृत्याः (यञ्ज०१२।२०) प्रजापतिर्वे मृत्यक्षाः। श०६।७।४।५॥ ,, (यञ्ज०१४।२४) देवा व मृत्रक्षसः। श०८।४।२।५॥
- मृम्लम् (यञ्जु० ३८ । १४) अमेश्यश्मे मृम्लानि घारयेत्वकुध्यको घनानि धारयस्थेवैसदाह । (मृम्लानिक्धनानि) । इा० १४।२। २।३० ॥
  - , अञ्चलं नुम्याम् । की०२७। ४ ॥

नृमगा (यञ्च० १२ । १८) क्र<del>जापतिर्ध सुन्या । २१० ६ । ७ । ४ । ३</del>, ५ ॥ नृवाहसा (यञ्च० २३ । ६) अ<del>होराजे व तुवाहसा ( तुवाहसी ) । तै० ३ ।</del> ९ । ४ । ३ ॥

नृषद् (यञ्ज०१२।१४) प्राणो वै मुषन्मनुष्या नहस्तद्यो ऽयं मनुष्येषु प्राणो रग्निस्नमेतदाह । २००६।७।३।११॥

,, (यजु०१७।१२) प्राणो वे नृषद्। रा०९।२।१।८॥

., एष (सूर्यः) वे नृषत् । ऐ० ४ । २०॥

नेष्टा पत्नीभाजनं वै नेष्टा। पे० ६। ३॥ गो० उ०४। ५॥

). अग्निर्हि देवानां पारनीयतो नेष्टरियजाम्। कौ० २८ । ३ ॥ नेपातियम् (बहासाम) सामार्षेययत् स्वर्गाय युज्यते स्वर्गाछोकान्त च्य-यते तुष्टुवानः। तां० १४ । १० । ५ ॥

नेभिशीयाः एतेन (द्वादशस्यत्सराख्येन सन्नेण) वै नैप्रिशीयाः सर्वा-मृद्धिमार्भ्वेषन् । तां० २५ । ६ । ४ ॥

नेवारः एतद्वा अवरार्ध्यमकाचं यक्केपादः। की० २५। १५॥

नौधमम् (साम) देवा व ब्रह्म व्यभक्षन्त ताझोधाः काक्षीक्त आगर्छसे ऽब्रुवन्त्रुविनं आगर्थस्तस्मं ब्रह्म द्दायेति तस्मा एतत्साम शयर्छन्यकोधसे प्रावर्छश्सरमाकोध-सम् । तां० ७। १०। १०॥

. वृहद्ध्येतृत्वरोक्षं यज्ञीयसम्। तां०७।१०।८॥

. ब्रह्म व नौधसमा नां० ७ । १० । १० ॥ ११ । ४ । ९ ॥ ब्रह्मवर्षस्यकाम पतेन (नौधसेन) स्तुधीत । नां० ७ । १० । १९ ॥

न्यमोधः ते यन्त्यओ ऽरोइंश्तस्मान्त्यक् रोहति न्यमोहो न्यमोहो से साम तलंबोई सन्तं न्यमोध इत्याचक्तते। ए० ७। ३०॥

, न्यञ्चो स्प्रयोधा रोहन्ति। २०१३ । २ । ७ । ३ ॥

अधि वेषा यक्तेष्ट्रा स्वर्ग कोकमावस्त्रजतांश्चमसाम्स्युक्तंस्त न्यमोधा स्थमवन् न्युक्ता इति हाप्येमानेतद्यांसक्षते कुरुक्षेत्रे ते ह प्रथमजा न्यमोधामां तेम्यो हान्ये उधिजाताः। ऐ० ७। ३०॥

, अस्थित्य प्यास्य स्वाजाबाबरस व्यक्तिको उभवार । श॰ १२। ७।१।९॥ न्यत्रोधः तेषां चमस्त्रातां रखे ऽक्षांकरो (न्यत्रोधरक) उपरोधाः अस-वस्त्रय य ऊर्ध्वस्तानि फलानि ' ए० ७ । ३१ ॥

, वरोध्यमिव ह वा वय सोमो राजा वन्त्वप्रोचः। दे० ७।३१॥

. अत्रं वा पतद्वनस्पतीनां यन्यत्रोधः। पे॰ अ ३१ ॥ ८। १६ ॥

, नैयक्रोधेन जन्यः (अभिविश्वति)ः। निवाण्येकस्मै कल्पयति। तै०१।७।८।७॥

न्यर्बुदम् यो वे शास्त्रो भूमाः । तम्न्यर्बुदम् । तै० ३ । ८ । १६ । ३ ॥ न्युक्तः 'स्थ्यप्रोध्यः" शस्त्रं पद्यतः ।

न्यूक्तः अन्ने न्यूक्तः। कौ॰ २२। ६,८ ॥ २५ । १३ ॥ ३०। ५ ॥

,, अक्ष वै:यूंख:। पे०५:३॥ ६। २९, १०,३६॥ मो० ७० ६।८,१२॥

**(4)** 

पिषणः ये वै विक्वान्शन्तस्ते पिक्तको ये ऽविद्यान्शनस्ते ऽपहाप्रसा-वृत्पश्चक्ताविष स्तोमौ पक्षौ कृत्वा स्वर्गे होकं प्रयन्ति । तां० १४। १। १३॥

५ ची बृहद्रयन्सर छन्द्रो धावापृथिकी देखते पश्ची । सा० १०। ३ ।

राष्ट्र॥

पङ्क्तिः ( छन्द ) पङ्किः पश्चिमी पञ्चपदा । दे० ३ । १६ ॥
,, पञ्चपदा पङ्किः । ऐ० ५ । १८, १६, २१ ॥ ६ । २० ॥
कौ० १ । ३, ४ ॥ ११ । २ ॥ १३ । २ ॥ दा० ९ ॥ २ ॥
३ ॥ ४१ ॥ तां० १२ । १ । ६ ॥ मो० पू० ४ । ३४ ॥
मो० उ० ४ । ४ ॥

, अय यः पक्कि पञ्चपदां सप्तद्शाक्षरां सर्वियंत्रेथेजमानं स्वर्गे लोकमभिवहन्तीं विद्यात्...। मी० पू० ३। ८ ॥

" पञ्चासरा पङ्किः। ते० २।७।१०।२॥

) वस्य द्वा साः पक्किम । कौ । ६। १॥

, चत्वारिंशदृक्षरा पङ्किश कौ० १७ । ३॥

» पंतिः विष्णोः पत्नी । गौ० उ०२। E ॥

, पिक्सिक्क्यां मक्तो देवता क्षीयन्ती। दा० १०। ३ । २ । १०॥ ,,

पङ्किः ( इन्दः ) पङ्किषं तन्द्रं छन्दः । इत् ८।२।४।३॥८।५। २।६॥

पृथुरिव वे पङ्किः। श०१२। २। ४। ६॥ मो० पू० ५। ४॥

,, पक्षीपङ्क्ष्यः । शा०८ ! ६ । २ । ३, १२ ॥ , ओत्रंपङ्किः । शा०१० । ३ । १ । १ ॥

.. पङ्किर्स्वा(दिक्)। इा०८। ३। १।१२॥

,, पाङ्क् १० राजम (अश्यं लायं चोष्यं हेहां पेयमिति सायणः)। तां० ५।२।७॥

, पाङ्क्समन्नम्। तां०१२।१।६॥ . पङ्कियां अन्नम्। पे०६।२०॥

, अर्फ्नवेपङ्किः।गो०्उ०६।२॥

,, प्रतिष्ठा वे पङ्किः। कौ०११।३॥१७।३॥ ,, पाङ्का इतर आत्मा सोम त्वङ्गमाभुभमस्यि मज्जा।

तां०५।१।४॥ पाङ्को ऽयं पुरुषः पंचवा विहितो लोमानि त्यङ्

म् पाङ्का २४ पुरुषः पत्रका विष्हता लामान त्यक् मांसमस्थि मजा। ऐ०२।१४॥६।२९॥

,, पाङ्कः पुरुषः। करी० १३ । २ ॥ तां० २ । ४ । २ ॥ गो० उ०४ । ७ ॥

,, यजमानच्छन्दसं पङ्किः। कौ०१७।२॥

,, पाङ्कः पशुः। श०१।५।२।१६॥ ,, पाङ्काः पश्चकः। पे∙ ३।२३॥४।३॥५।४,६, र=,१९॥की०१३।२॥ त०१।६।३।२॥

तां० २। ४। २॥ गो० उ० ३। २०॥ ४। ७॥

,, पांक्तीयकः। रा०१।५।२।१६॥ गो० पू० ४। २४॥ गो० उ०२।३॥३।२०॥४।४,७॥

,, पाञ्चले वैयकः। पे० १।५ ॥ ३।२३ ॥ ५।४, १८,१९ ॥ की० १।३,४ ॥ २।१॥ १३।२॥ ते०१।३।३।१॥ तां०६।७।१२॥

», पङ्कं दि पञ्चममहः। कौ० २६। ५॥

पव च्हाः ( इष्टकाः ) होत्राः पश्च खूडाः । श०८ । ६ । १ । ११ ॥

गः (अमुष्मादादिस्यात् ) पराच्यः (पश्च दिदाः)

भाः पश्च खूडाः । श० द । ६ । १ । १४ ॥

मधुनं पश्च चूडाः । श०८ । ६ । १ । १२ ॥

वजा पञ्च च्यूष्टाः । श०८। ६।१। १३॥

पश्च जनाः देवमनुष्याणां गन्धविष्सरसां सर्पाणां च पिनृगां चेतेषां वा एतत्पश्चजनानामुक्यम् (यद्वैश्वदेवम्)। ५०३। ३१॥ , विश्वे देवा अदितिः पश्च जना इति। ये देवा असुरेभ्यः पूर्वे पश्च जना आसन् य प्वासावादित्ये पुरुषो यश्चन्द्रमसि यो विद्युति यो ऽप्सु यो ऽपमक्षत्रन्तरेष एव ते । तदेषा (अदितिः) एव । जै० उ०१ । ४१ । ७॥

पथदशः (स्तोमः) **क्षत्रं चा एतदहरमिनियद्**ति यत्पश्चव्शाम् । तां० ११।११।८॥

क्षत्रं पञ्चादशः । ये० ८ । ४ ॥ लां० १ ६ । १७ । ३ ॥

n तस्माद्राजन्यस्य पश्चद्दा स्तोमः । तां० ६ । १ । ८ ॥

,, तान् (पश्चन्) इन्द्रः पञ्चदशेन स्तोमेन नामोत्। तैः २।७।६४।२॥

,, म् प्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पश्चद्दो स्तुतम्। बृहता यशसा बस्टम् । हिचिरिन्द्रे वयो द्युः । तै० १ । ६ । १९ । १ ॥

, भोजो वा इन्द्रियं वीर्थ्ये पञ्चद्दाः। पे० ८ । ३, ४॥

ओ जो बीर्घ्यं पश्चक्काः । नां० १२ । ६ । ११ ॥ ११ । ११ । १४ ॥ २० । १० । १ ॥

"तं (पञ्चदशं स्तोमं ) योजो वस्त्रमित्यादुः । तां० १०। १।६॥

,, बीर्य्ये पश्चाद्दाः। पे०८। ४॥

त्रेष्टुमः पञ्चद्दास्तोमः । तां० ५ । १ । १७ ॥

. पश्चव्यो वे वज्रः।कौ०७।२॥१५।४॥ ४०३। ४॥ तै०२।२।७।२॥ तां०२।४।२॥ द्या०१। ३।५।७॥३।६।४।२५॥ पञ्चदशः (स्तोमः) पश्चवद्यो हि बजा। श०४।३।३।४॥

, बक्को व प्रश्लादकाः । तां० १६ । २ । ५ ॥

पश्चद्दा धव महः। गो० पू० ५। १५॥

" चन्द्रमा वे पश्चर्थाः। एव हि पश्चर्थ्यामपक्षीयते पश्चरक्यामापुर्यते। नै०१।५।१०।५॥

. अर्बेमासः पश्चवद्याः। तां०६। २।२॥

" अर्द्धमास एव पञ्चद्दास्यायतनम् । तां॰ १० । १।४॥

" यत्पश्चव्शो ग्रदेवास्य (यज्ञमानस्य ) उरस्तो बाह्नो-रपुतं तत्तेनापहन्ति । तां० १७.१ ४ । ६ ॥

,, प्रीयाः पञ्चन्द्राश्चतुर्द्दा होवैतस्यां करूकराणि अचन्ति बीर्ये पश्चवद्यम् । गो० पू० ५ । ३ ॥

माणो वै त्रिवृदातमा पञ्चदद्याः। सां० १६। ११। ३॥

, वश्चव्याक्षेकविशक्ष वहितौ तौ गौक्षाविक्षान्य-सुज्येतां तक्ष्माची वाईलं प्राचीनं भास्कुरुतः। तां० १०।२।६॥

पश्रवितः तद्यत्पञ्च हथी १५ वि अवन्ति तेवां एञ्च वित्रानि तस्माध्यरः

पञ्चविको नाम । दा० ५ । ५ । १ । १ ॥ पञ्चममदः पाङ्कं हि पञ्चममदः । कौ० २९ । ५ ॥

रचनगरः चाङ्काह् पञ्चललहरः। का० २९।५॥

, पश्चादः पञ्चममदः। की० २३। ४॥

" विषुवान्वे पञ्चमकहः। तां० १३। छ। १६॥ १३। ५। १०॥ पञ्चमी वितिः यजमान एव पश्चमी चितिः। १२० ⊏। ७। छ। १६॥

, **श्रीया एव पञ्चमी चितिः । श**० ८ । ७ । ४ । २१ ॥ पञ्चविद्याः (रतीमः) **एतेन म गोराक्विरसः सर्व प्राप्तानमतरत्सर्वे पाप्म** -

मन्तरत्वेतेन स्तामन तुषुनानः । तां० १६। ७। ७॥

» चतुर्विक्षां वे संबन्धरी ऽत्रं पञ्चविक्ष्यम्। सांवस्र।१०।५॥

" गर्माः पञ्चविदाः " शब्दमपि पर्यत । पञ्च व्याह्तयो अव्वयो आवयास्तु औष-क्यज थे यज्ञामहे वीवडिति । २०१ । २ । २ । १६॥ पञ्च व्याहतयः ओ भावयेति वै देवाः । विराजमभ्याजुदुषुरस्तु औष-द्विति वन्समुपावासुजन् यजेत्युद्जयन्ये यजामहऽ इत्यु-पासीदन्दगर्कारेणैव विराजमदुहतेयं (पृथिवी) वै विराजस्यै वाऽ एव दोहः । श०१।५।२।२०॥

अं। श्रावपेति वै देवाः । पुरोवातक्क ससुजिर ऽस्तु श्रीषडित्यभ्राणि समग्रावयन्थजेति विद्युतं ये यजामह इति स्तनयित्तुं वष्ट्रकारेणिय गावर्षयत् । श०१।५। २।१८॥

पञ्चहोता तस्मै (ब्रह्मणे) पञ्चमणे हुतः प्रत्यश्ट्योत्। स पञ्चहुतो ह वै नामेषः। तं वा एतं पञ्चहृतभु समनं पञ्चहेतोत्वाचक्षते परोक्षिया इष्ट हि देवाः। तं० २।३। ११।३-४॥

,, संवत्सरो वै पञ्च होता। तै०२।२।३।६ ॥

,, अग्निः पआद्यांत्रा।तै०२।२।८।४ ॥

, अग्निः पञ्चाहोता। तै०२।३।१।१॥

" अग्निः पञ्चहोतृगार्थः होता । तै०२ । ३ । ५ । ६ ॥

"सुवर्ग्योवे पञ्चहोता। तै०२।२।⊂।२॥

,, चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः (निदानम्)। तै०२।२।११।६॥

पञ्चालाः क्रियय इति ह वै पुरा पञ्चालानाचक्षते । श० १३ । ५। ४। ४। ४।

" तस्मादस्यां भ्रवायां मध्यमायां वितिष्ठायां दिशि य के च कुरुपञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्यायेच ते ऽभिषिच्यन्ते राजेत्येनानभिषिकानाचक्षते। ए० ८। १४॥

पतकः पतिक्षित्र होष्यक्केष्यति रथमुद्धिते । पतक्क इत्यास्थते । कै

,, (ऋद०१०।१७७।१) प्रामो वंपतक्रः। कौ० ८।४।कै० उ०३।३५।२॥३।३६।१॥

पतिः तस्मादेकस्य बहुचो जाया भवन्ति नेकस्यै बद्धः सहपतयः। ऐ०३।२३॥

तस्मादेकस्य बहुचो जाया भवन्ति न हैकस्या बहुवः सहपत्तवः । नो० उ० ३ । २० ॥

```
[पथ्या स्वस्तिः
                     ( २५८ )
पत्नी श्रिये बाऽ एतद्रुपं यत्पत्न्यः। द्वा० १३ । २ । ६ । ७ ॥
    भ्रिया वा एतद्रूपम् । यत्पत्न्यः । तै०३। ६। ४। ७— < ॥
    गृद्दा वै पत्न्ये प्रतिष्ठा । श० ३ । ३ । १ । १० ॥
 ,, गार्हपत्यभाजो वे पत्स्यः। कौ०३। ६॥
    अयक्षो वा एषः । यो ऽपल्लीकः । तै० २।२।२।६॥
    तस्माद्पलीको ऽप्यग्निहोत्रमाहरेत्। ऐ० ७। ६॥
   अधो अर्द्धो वाएष प्रात्मनः। यत्पत्नी। तै० ३।३।३।५॥
 , जघनार्धो बाऽ एव यज्ञस्य यत्वज्ञी। श०१।३।१।१२॥२।
     ५।२।२६॥३।८।२।२॥
 "पूर्वार्घो वे यज्ञस्याध्वयुर्जघनार्घः पत्नी । दा०१।९।२।३॥
    पंत्री धाय्या। गो० उ० ३। २१, २२ ॥ ऐ० ३। २३॥
 ,, पक्षी स्थाली। तै० २ । १ । ३ । १ ॥
   पक्तीभाजनं वै नेष्टा। पे० ६। ३॥ गो० उ० ४। ५॥
    अन्तभाजो वे पत्न्यः। कौ० १६। ७॥
   चतस्रो जायाः (=पत्न्यः) उपक्रमा भवन्ति । महिषी वाषाप्ता
    परिवृक्ता पालागली। श० १३। ४।१।८॥
 ,, सा ( सुकन्या ) होवाच यस्मै मां पिता ऽदाःनैवाहं तं जीवन्त পু
    हास्यामीति। श०४। १। ५। ९॥
    ( "जाया," "योषा," ''स्वी" इत्येतानपि शब्दान् परयत )
पथिकृत अग्निर्व पथिकृत् । कौ० ४। ३॥
       अग्निर्वे पथः कर्ता। श० ११। १। ५। ६॥
पथ्या स्वस्तिः वाग्वै पथ्या स्वस्तिः । की० ७। ६॥ श०३। २।३।८॥
          81415181
          बाग्च्येषा (पथ्या स्वस्तिः) निदानेन । २१० ३। २। ३। १५॥
          सा (पथ्या स्वस्तः) उदीवीं दिशं प्राजानात् । की०
    "
          1 3 1 E
          उदीचीमेव दिशम् । पथ्यया खरस्या प्राजानंतस्मादश्रो-
    13
          सराहि बाग्वद्ति कुरुपश्चीलिया। श०३।२।३।१५॥
          (हे देवा ! यूर्यं ) मयैव (पध्यया ) शर्ची दिशं प्रजानाथ ।
          म् १।७॥
```

पथ्या स्वस्तिः सत्पथ्यां (=अदितिं) यजित तस्यावसौ ( आदित्यः ) पुर स्वोति पश्चाऽस्तमेति पथ्यां द्वेषो ऽनुसंचरति । ऐ० १ । ७ ॥

, पथ्या पूष्णः पक्षी। गो० उ०२। ६॥ पदनिधनम् (साम) इमं वाव देवा लोकं पदनिधनेनाभ्यज्ञयन् । सां० १०। १२। ३॥

पदपिक्तिश्रकः दः (यञ्ज०१५।४) अयं वै लोकः पदपिङ्काश्रक्तन्दः। श० ८।५।२।४॥

पदम् आत्मा वै पदम्। कौ० २३। ६॥

पदस्तोभः (सामविशेषः) पदोरुत्तममपदयशारपदस्तोभस्य पदस्तोभत्वम् । सां० १३ । ५ । २४ ॥

> इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयछसं पोडशभिर्मोगैः पर्य्यभुजत्स पतं पदस्तोभमपश्यस्तनापांष्ट्यद्-पदेष्टपन्निव गांयत् पाष्मनो ऽपहत्यं। तां०१३। ५,। २२॥

पद्या (विराद्) पद्यया वै देवाः स्त्रीं लोकमायन् । तां० ८। ५ । ७ ॥ पयः यत्पयस्तद्वेतः । गो० उ०२। ६ ॥

,, पयो हिरेतः। इत्य ६। ५। १। ५६॥

,, रेतः पयः। शं० १२ । ४ । १ । ७ ॥

,, (अग्निः) तां (गां) सम्बभूव तस्याकः (गवि) रेतः प्रासिञ्च-सत्ययो ऽभवत्। श० १।२।४।१५॥

"तस्मात्त्रथमदुग्धं (पयः) उष्णं भवत्यग्नेर्हि रंतः । श०२।२। ४।१५॥

"समानजनम वैपयश्च हिरण्यञ्चोभय% हाग्निरेतसम । रा०३। २।४।८॥

" क्षत्रं वे पयः। दा०१२।७।३।८॥

,, (यहस्य) प्राणः पयः। दा०६। ५। ४। १५॥ ६। २।३। ३१॥

" अम्तर्हितमिव वा पतद्यत्पयः। सां० ६। ६। ३ ॥

" (यजु० १२।११३॥) रस्तो वै पयः। श० ४।४।४। ⊏॥ ७। ३।१।४६॥

```
परमं व्योम
                      ( 235 )
वयाः आपो हि एवः। कौ०५।४॥ गो० ७०१। २२॥
    अपामेष ओषधीता१० रसी यत्पयः। ऋ० १२। <।२।१३ ॥
    एव ह वै सर्वासामोपधीनां रसो यत्पयः। कौ० २ ! १ ॥
    पयो या ओषधयः। तै० ३। ७। १। ५, ६, ७, ८॥
 ., स्रोमः पयः। श्र०१२। ७। ३। १३ ॥
    सौच्ये पयः। ते० ३।९।१७।४॥
   जागतमयनं भवति पशुकामस्येडानिधनं पयसामुध्मिँहोक
    उपतिष्ठते । तां० १३ । ४ । १०॥
 .. पेन्द्रं पयः। गो० ७० १। २२ ॥
 "तद्यदेखात्र पयस्तिमात्रस्य, सोम एव वरुणस्य । १० ४।१।
    11318
 ,, वैश्वदेवं हि पदः। गो० उ०१। १७॥
 🥠 पितृदेवत्यं पयः। कौ०१०। ६॥
    वायव्यं पयो भवति । श०२।६।३।६॥
    स ( वनस्पतिः ) उ वै पयोभाजनः । कौ० १० । ६ ॥
पयसा यहस्मात् ( प्रजापतेः ) तहेतः परापतदेषा सा पयस्या मैत्रा-
     बरुणी। इा० ६। ५। १। ५६॥
     मैत्रावरुणी पयस्या । द्या० २ । ४ । ४ । १४ ॥
     मैत्रावरुगी पयस्या भवति । श० ५ । ५ । १ । १ ॥
```

मित्राष्ट्रणयोः पयस्या। श० ४।२।५। २२॥

291911

818811

पत्रके मित्रायरुणयोः सं हिवर्यत्पयस्या । की० १८ । १२ ॥ संस्थितायां चोद्वसानीयायां मैत्रावरुण्या पयस्यया यजेत तस्या उक्तं ब्राह्मणं नैतयानिष्टाग्निचिन्मैथुनं चरेतेति । की०

योषा पयस्या रेतो वाजिनम् । श०२। ४। ४। २१॥ २। ५।

परं रजः (यज्जु० १३ । ४४) श्रोत्रं वै परक्ष रजो दिशो वै श्रोत्रं, दिशः

परमं व्योम ( यञ्ज० १३ । ४२, ४४ ) इमे वै लोकाः परमं व्योम । शा

पर्थं रजः। श० ७।५।२।२०॥

91412184, 2011

परमपुरुषः यो विद्युति स परमपुरुषः । जै० उ०१ । २७ । २॥ परमम अन्तो वै परमम् । ऐ० ५ । २१ ॥ परमा परावत् अनुषुक् वै परमा परावत् । ऐ० ३ । १५ ॥ परमेष्टी ( यजु०६४ । ९ ) आपो से प्रजापतः परमेष्टी ता हि परमे स्नाने तिष्ठन्ति । श० ८ । २ । ३ । १३ ॥

- तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यश्चमपश्यद्यद्वर्शपूर्णमासौ ताभ्या मयजत.....स आपो ऽभवत..... परमाद्वाऽ एतत्स्थानाद्वर्षति
   यदिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम । रा० ११ । १ । ६ । १६ ॥
- ,, अयं वा इदं परमो ऽभूदिति । तत्परमेष्ठिनः परमेष्ठित्वम् । तै०२।२।१०।५॥
- ,, परमेष्ठी वा पषः। यदोदनः। तै०१। ७।१०।६॥
- 🕠 ऋतमेव परमेष्ठि । तै० १ । ५ । ५ । १ ॥
- ,, परमेष्ठी स्वाराज्यम् । परमेष्ठितां गच्छिति य एवं वेद । तां० १९ । १३ । ३, ४ ॥ २२ । १८ । ४, ५ ॥
- " प्रजापति विद्यस्तं देवता आदाय व्युद्कामंस्तस्य (प्रजापतेः)
  परमेष्टी शिर आदायोग्कम्यातिष्ठतः। दा० ८ । ७ । ३ । १५ ॥
  परग्रः वर्जा वै परग्रः । दा० ३ । ६ । ४ । १० ॥
  पराकः (त्रिरात्रः) यद्वा पतस्याकन्तदस्य पराक् ततः पराकस्य परा-

कत्वम्। तां० २१।८।३॥

,, पराङ्केवेतेन स्वर्गे लोकमाक्रमते । तां० २१। ८। २॥

,, पराकेण वै देवाः स्वर्ग लोकमायन् । स्वगकामी यजेत । तां० २१। मा २॥

पराग्वसुः अ**र्धाग्वसुर्ह वै देवानां श्रमा पराग्वसुरसुराणाम** । गो० उ० १ । १ ॥

( " परावसुः " राब्दमपि पर्यत )

पराधि (पर:सामास्यान्यहानि) परैचै देवा आदित्यं सुवर्ग लोकमपारयन् यदपारयन् तत् पराजां परत्यम्। त० १।२।४।३॥

> , परैचें देवा बादित्य छ स्वर्गे होकमपार-यन्यद्पारय छस्तत्पराणां परत्वम् ।

( "स्पराणि" शब्दमपि पश्यत )। तां० ४। १। ३॥

पराचतः ( ऋ ० १० । ६३ । १ ) अस्तो वै पराचतः । ये० ५ । २ ॥ का० २२ । ५ ॥ २३ । ७ ॥

परावसुः परावसुर्ह वै नामासुराणार्थ होता। श०१।५।१।६३॥ ("पराग्वसुः" शब्दमपि पदयत )

परिचित् अग्निर्दीमाः प्रजा परिकेत्यग्नि शीमाः प्रजाः परिक्षियन्ति । दे० ६ । ३८॥

" अग्निर्वे परिव्वित्। पे० ६। ३२॥ गो० उ० ६। १२॥

" संबन्सरो व परिक्षित संबन्सरो हीदं सर्वे परिक्षियतीति । गो० उ०६। १२॥

,, संबत्सरो व परिक्षित् । ऐ० ६ । ३२ ॥

परिचरा यजमानः परिचरा। तां० ३।१।३॥३।३।२॥३।८। ३॥३।१२।३॥

परितस्युषः इमे वै लोकाः परितस्थुषः। तै० ३।९।४।२॥ परिषयः परिज्ञीन् परिव्धाति। द्या०१।३।३।१३॥

🔐 दिशः परिधयः । पे० ५ । २८ ॥ तै० २ । १ । ५ । २ ॥

, इमे वे लोकाः परिधयः। तै०३।८।१८।४॥

, गुप्ते बाऽ अभितः परिधयो भवन्ति । श०१।३।४।८॥ परिधानीया विद्याः परिधानीया । जै० ७०३।४।२॥

, भोत्रम्परिधानीया। ज्ञं उ०३।४।३॥

.. प्रतिष्ठा परिधानीया । कौ०१५। ३॥१६। ४॥

" प्रतिष्ठा वै परिधानीया । गां० उ० ३। २१. ६२॥

परिपतिः मनो वै परिपतिः। गो० उ० २। ३॥

परिप्रवस् देवचकं वा एतत्परिप्रवस् । की० २० । १॥

परिमूक्तवः ( यञ्जु० १५ । ४ ) दिशो वै परिभूक्छन्दः । श० ८ । ४ ।

परिमरः **यो ह वै ब्रह्मकः** परिमरं वेद पर्येनं क्रियन्तो भ्रातृत्याः परि सप**का** भ्रियम्ते । पे०८। २८॥

परिमादः (बहुवचने) त्वक् च वा पत्छोम च महाव्रतस्य यत्परिमादः। तां॰ ५।६११॥ परिवत्सरः सूर्य्यः परिवत्सरः। तां० १७। १३।१७॥

,, आदित्यः पश्चित्सरः । तै०१।**४।१०।१॥** 

,, परिवत्सरो बल्चिर्वः। ते०३।८।२०।५॥

परिवापः (≕हाजा इति सायणः) भारत्यै परिवापः । तै०१।५। ११।२॥

, • ग्रज्ञमेच परिवापः। पे० २ । २४ ॥ परिवृक्ती (=परिवृक्ता) या वा अपुषा पत्नी सा परिवृक्ती ( परिवृक्ती ) ।

श्रुविरिति परिष्टुकी । सै० ३।९।**४।५॥** 

परिभित् योनिर्वे परिभितः । २००। १।१।१२॥

,, परिश्रिद्धिरेवा य रात्रीराप्नोति । श० १० । ४ । ३ । १२ ॥

,, परिश्चित एव श्रीस्तद्धि रात्रीणा १० रूपम् । श० १०।२। ६।१७॥

,, अस्थीन्यंव श्रीस्तद्धिः परिश्रिता**⊕ रूपमः । दा० १० । २** । ६ । १८ ॥

,, अस्थीनि वै परिश्चितः। श०७।१।१।१५॥

" लोमानि चै परिश्रितः । श०६ । १ । १ । १०॥

, तस्य (अस्य लोकस्य ) आप एव परिश्चितः । द्वा० १०।५। ४।१॥

,, आपः परिश्रितः। श०७। १। १। १३ ॥ ६। २। १। २०॥

,, आपो थे परिश्चितः। হা০ ১। ধ। ३। ১॥

परिदुत्धेडम् (साम ) (देवाः ) अन्तरिक्षं परिष्टुत्धेडेन (अभ्यज्ञयन् )। तां० १०। १२। ध ॥

परिशोसनी परिद्योमन्ती त्रिष्टुप्। तां० १२।१।२॥

परिशारकम् तस्माद्धाप्येतर्हि परिसारकमित्यास्थले यदेनं सरस्वती समतं परिससार। पे॰ २।१६॥

परिस्नृत शिक्षादेवास्य रसो ऽस्नृबस्सा परिस्नृदभवत् । श० १२।७। १।७॥

" नैव सोमो न सुरा यत परिस्तृत । श० ५ । १ । १ । १४ ॥ प्रीक्षासी इमे वै द्यावापृथियी परीशासी । श० १४ । २ । १ । १६॥ परच्छेपः असुरीन्द्रं प्रत्यक्रमत पर्यन्पर्यन्मुष्काम्कृत्वा तामिन्द्रः प्रतिजिन् गीयन्पर्यन्पर्यञ्छेपांस्यकुरुत । कौ० २३ । ४॥

,, इन्द्र उवै परुच्छेपः। की० २३ । ४ ।॥

परोरजाः एप बाव स परो रजा इति होबाच। य एप (सूर्यः) तपित। तै०३।१०।९।४॥

पर्जन्यः ( अर्वाग्वसुः=पर्जन्यः, यजु० १५ । १९ ) अथ यद्विग्वसुरि-त्याद्वातो ( पर्जन्यात् ) द्यर्वाग्वसु वृष्टिरसं प्रजाभ्यः प्रदीयते । द्या ८ । ६ । १ । २० ॥

, पर्जन्यों में मुर्विभ क्षितः। तै०३।१०।८।८॥

, पर्जन्यो वा उद्गाता। इत् १२।१।१।३॥

,, अन्दतीय हि पर्जन्यः। श०६। ७।३।२॥

, पर्जन्यः सदस्यंः। गो० पू० १।१३॥

🔐 पर्जन्यः ( संवत्स्ररस्य ) बसोर्धारा । ते० ३ । ११ । १० । ३॥

, तान् (देवान्) आदित्यः पर्जन्यः पुरोबलाको भूत्वा ऽभिष्रेत्तान् वृष्ट्या ऽशन्या विद्युता ऽहन् । प०१ । २ ॥

,, पर्जन्यो वै भवः पर्जन्याद्धीद्कु सर्वे भवति । श्र॰ ६ ! १ । ३ । १५ ॥

., पर्जस्योवाअग्निः।श०१४।६।१।१३॥

,, षड्भि. पार्जन्यैर्वा मारुतैर्वा (पश्चभिः ) वर्षासु (यजते )। श∘१३।५।४।४=॥

,, तौ ( अनड्वाहौ ) यदि कृष्कौ स्यातामन्यतरो वा कृष्णस्तत्र विद्याहर्षिष्यत्यैष्मः पर्जन्यो वृष्टिमान् भविष्यीतीति। श०३। ३।४।११॥

पर्धः (=पताकः) तस्य (सोमस्य) पर्धमिन्द्रियतः तत्पर्धोभवत् तत्पः
र्कास्य पर्धात्मम् । तै०१।१।३।१०॥३।२।१।१॥
त्रुतीयस्यामितो दिव सोम भासीत् । तं गायञ्याहरत्। तस्य पर्ण्यमिन्द्रियतः । तत्पर्ग्योऽभवत्।
तत्पर्ण्यस्य पर्ण्यत्यम् । तै०१।१।३।१०॥३।
३।१।१॥

पणः (=पलाशः) यत्र वै गायत्री सोममञ्जापतसदस्याऽ आहरन्त्याः अपादस्ताभ्यायत्य पणे प्रचिच्छेद गायव्ये वा सोम-स्य वा राक्स्तत्यतित्वा पर्णो ऽभवसस्मात्पर्णो नामः। शु० १। ७। १। १॥

, गायत्रो वैपर्णः। तै०३।२।१।१॥

,, सोमो वैपर्गः। श॰६।५।१।१॥

,, ब्रह्म वै पर्ग्यः। तै०१। ७।१।६॥३।२।१।१॥ ,, देवा वै ब्रह्मस्रवदन्तः। तत्पर्गः उपाध्योत्। सुश्रवा

वैनाम।तै० १।१।३।११॥

, देवानां ब्रह्मवादं बदतां यत्। उपाष्ट्रणोः सुश्रवा वै श्रुतो ऽसि। ततो मामाविशतु ब्रह्मवर्चसम्। तै०१। २।१।६॥

, पर्ग्णमयेनाध्वर्य्युरभिषिञ्चति । तै०१।७।८।७॥ ("पत्नाशः" शब्दमपि पश्यन )

पर्वायः **यस्पर्व्यायैः पर्व्यायमनुद्दन्त तस्पर्व्यायानां पर्ग्यायन्त्रम् । पे०** ४ । ५ ॥

" यत्पर्यायैः पर्यायमनुदन्त तस्मात्पर्यायाः तत्पर्यायाणां पर्यायत्वम् । गो० उ० ५ । १ ॥

, (देवाः) तान् (भ्रसुरान्) समन्तं पर्य्यायं प्राणुद्दन्त यत्प-र्य्यायं प्राणुद्दन्त तत्पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम् । तां० ६ । १ । ३॥

पर्व्यासः प्रतिष्ठा वै पर्व्यासाः । की० २५ । १५ ॥

पर्शवः (बहुववने ) तस्मादिमा उभयत्र पर्शयो बद्धाः कीकसासु च अत्रुषु च।श० =। ६।२।१०॥

पर्शव उद्द वे वङ्कयः। कौ०१०। ४॥

., पर्शवी बृहत्यः। शु० = । ६। २। १०॥

पताशः माक्षस्य प्रवास्य (प्रजापतेः) पताशः समभवत् तस्मात्स बहुरस सोहितरसः। श० १३ । ४ । १०॥

" सर्वेषां वा एव वनस्पतीनां योनिर्थत्पलाशः। ए॰ २।१॥·

,, तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पत्नाशः। पे० २।१॥

, पालाशं (यूपं कुर्वात ) ब्रह्मवर्चसकामः । की० १० । १ ॥

,, प्रक्षा वै पताशस्य पताशम् (=पर्यम् )। श० २। ६। २। ८॥

पलाकः **अक्ष वे पलाशः। श**०१। ३।३।१६ ॥ ५।२।४।१⊏॥ ६।६।३।७॥

- , पातारां (शक्कुं) पुरस्ताद्, ब्रह्म वै पलाशः । श०१३। =। ४।१॥
- " सोमो वैपकाशः। कौ०२।२॥ श०६।६।३।७॥
- , पालाशं (यूपं) पुष्टिकामस्य (करोति)। ष० ४। ४॥ ("पर्णः" शुम्दमपि पश्यत )

पवमानः यो वा श्रक्षिः स पवमानस्तद्प्येतदृष्टिगोक्तमग्निर्श्कृषिः पवमान इति । पे० २ । ३७ ॥

- " प्राणो वैपयमानः। शा०२।२।१।६॥
- " अध्यं वायुः पवमानः । श०२ १५ । १ १५ ॥
- ,, (बायुः)यत्पश्चाद्वाति।पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति।तै० २।२।६॥
- , तस्मादुत्तरतः पञ्चादयं (वायु:) भूयिष्टं पवते सवितृप्रस्तो ह्यंद पतत्पवते । ऐ०१ । ৩ ॥
- 🥠 अस्मा वै यहस्य पवमानः। तां २७। ३।७॥
- .. सोमोवैपवमानः। श्र०२।२।३।२२॥
- » माध्यन्दिनस्य पवमानः ( स्वर्ग्यः )। तां ० । ४ । १॥
- ण्यसानोक्धं वा प्तचक्रीश्वदेवम् (श्रुत्रम्)ाकी०१६।३॥ पवित्रम् पवित्रं वे दर्भाः।श्रु०३।१।३।१६॥ तै०१।३।७। १॥३।६।२।३॥
  - », पवित्रं बाऽ भाषः। श**ः १।१।१।१॥३।१।२।१०॥**
  - अप्रिर्वाच पवित्रम्। तै० ३।३।७।१०॥
  - " (यज्जु०१।१२) अधयं वैपवित्रं यो ऽयं (वायुः) पवते । श्रा०१।१।३।२॥१।७।१।१२॥
  - , पवित्रं वैवायु । तै०३।२।५।११॥
  - » प्रा**जापानी पवित्रे**।तै०३।३।४।४॥३।३।६।७॥
  - ,, प्राणोदानी पवित्रे । श०१। ⊏।१। ४४ ॥
- पशनः (अग्निः) एतान्पञ्च पद्मनपश्यत् । पुरुवमश्यं गामविमजं यद्पश्यत्तरमादेते पशवः।श० ६।२।१।२॥
  - .. (प्रजापतिः)तेषु (पशुषु)यतं (प्रप्तिं) अपश्यसस्माहेवैते पशुषः।शु०६।२।१।४॥

पशवः अग्निर्वे पश्चनामीष्टे। श० ४।३।४। ११॥

- "तऽ पते सर्वे पशवो यद्ग्निः। श०६। २।१।१२॥
- " आग्नेयो बाव सर्वः पश्चः। ऐ०२।६॥
- ,, आग्नेयाः पशवः। तै०१।२।४।३॥
- " अक्रिहें व यत्पशवः। श०६।२।१।१२॥
- " अभ्रिरेष यत्पशयः । श०६।३।२।६॥
- ,, पशुरेष यद्ग्नि:। श०६। ४।१।२॥ ७।२।४।३०॥ ७। ३।२।१७॥
- 🥠 ते देवा अञ्चनपञ्चर्याऽ अग्नि । श० ६ । २ । २ । २२ ॥
- s, असिर्हि देवानां पशुः। ये॰ १ । १५ ॥
- ,, योनिर्वे पश्चनामाहबनीयः ( अग्निः ) । कौ०१=।६॥ गो० उ० ४।६॥
- ,, रौद्रावैपश्वः। शर्व्हा३।२।७॥
- ,, रुद्रः (एयैनं राजानं ) पग्ननां ( सुवते ) । तै०१ । ७ । ४ । १ ॥
- , रुद्र ! पश्चनां पते । तै० ३ । ११ । ४ । २ ॥
- , হরুণ্ঠ हि नाति पश्रधः। श०३।२।४।२०॥
- ,, ततो वैस (अर्थमा) पशुमानभवत्। तै०३।१।४।६॥
- ,, एताभिः ( एकोनविंशतिभी रात्रिभिः)वायुरारएयानां पश्चनामा-धिपत्यमाश्चत । तां० २३ । १३ । २ ॥
- "ते (पशवः) अब्रुवन्वायुर्वा अस्माकमीशे। जै० उ०१। ५२। ४॥
- ,, बायुप्रगेत्रा वै पशवः। श० ४ । ४ । १ । १५ ॥
- ,, ते वायुक्ष पश्यक्षाश्रुविश्वरकं साम्रो वृशीमहे पश्च्यमिति । औ० उ०१। ५२। ४॥
- ,, त्यष्टावै पञ्चनामीष्टे। शा०३। ७। ३। ११॥
- , त्वष्टा पद्मनां मिथुनानार्थः इपकृतुप्यतिः । तै० २ । ५ । ७ । ४॥
- "त्वयु**र्हि पशवः। श**०३। =।३।११॥
- ,, पश्चवो वै सविता। शृश्चा ६ ३ । १२॥
- " अन्तरिक्षदेवस्याः अलु वै पशवः । तै० ३ । २ । १ । ३ ॥
- ,, पशवो वे बैश्वदेवम् (शस्त्रम्)। की० १६। ३॥
- 🦏 दैस्यो बाऽ दता क्रिशो यत्पशुषः। शु० ३ । ७ । ३ । ६ .

[ पशयः ( २६ = )

पशवः सप्त प्रास्थाः पशवः सप्तारएयाः। श० ३।=।४।१६॥६। ५।२।=॥

" अस्मै वै लोकाय प्राम्याः पशव झालभ्यन्ते । अमुष्या आरएयाः । तै० ३ । ६ । ३ । १ ॥

., नानारूपा ग्राम्याः पशुवः । तां० ६ । ⊏ । १२ ॥

,, विश्वरूपं वै पश्चनार्थ रूपम्। तां० ५ । ४ । ६ ॥

,, सप्त प्राम्याः पशवः । तां∘ुर । ७ । ⊏ ॥ २ । १४ । २ ॥ ३ । ३ । २॥

, सप्त हि प्राम्याः पशवः । शु०६ । ३ । १ । २० ॥

" सप्त वे प्राम्याः पशवः ( श्रजा ऽश्वो गौर्महिषी वराहो हस्त्य-श्वतरी च ॥ अथवा—श्रजाविकं गवाश्वं च गर्दभोष्ट्रनरस्तथा)। पे २ । १७॥

,, एकरूपा आरएयाः पशवः (गोमायुगोंर्भृगो गवय उष्ट्रः शरभो हस्ती मर्कट इति सप्त संख्याका इति सायणः) । तां० ६। ६।६॥

,, अपश्रवो वा पते।यदजावयश्चारएयाश्च । एते वै सर्ध्वे पश्चः। यद्गव्या इति ।तै० ३ । ६ । ६ । २ ॥

,, अपश्रवो वा पते । यदारएयाः । तै० ३ । ६ । १ । ३ ॥ ,, त्रयो हत्वावं (?) पश्रवो ऽमेध्याः । दुर्वराह ऐडकः श्वा । शृ०

१२।४।१।४॥

"तस्माद्रश्यः पग्नतां यशस्यितमः । शु० १३।१।२। = ॥ तै० ३। = ।७।२॥

🥫 पद्मवो वे घृतरच्युतः। तां० ६ । १ । १७ ॥

, पश्चो वै हविष्मन्तः (ऋ०३।२७।१)। श०१।४।१।६॥

" पशवो वै हविष्पङ्कितः। कौ०१३।२॥

,, हविहिंपशवः। पे०५।६॥

,. सर्वासार्थे हि देवतानार्थे हविः पद्यः। श० ३। #। ३। १४॥

,, पद्मयः सोमो राजा। तै०१।४।७।६॥

,, पदाचो दिसोम इति। त्रा०१२। ७। २। २॥

🕠 पशुर्वे प्रत्यक्ष 🌣 सोमः । श०५ । १ । ३ । ७ ॥

🕠 सोम एवंच प्रत्यक्षं यत्पशुः । कौ० 🧛 । ६ ॥

पश्चवः पश्चो वे हरिश्चियः। तां० १५। ३। १०॥

- " अर्थिषशयः। तां०१३। २।२॥
- " अर्थिहि पद्मबः । दा० १। ⊏ । १। ३६॥
- ,, पदाचो यदाः। दा०१२। ⊏। ३।१॥ गो० उ०५।६॥
- 🔒 एष बाव सुवीरो यस्य पशवः । तां० १३ । १ । ४ ॥
- "तस्माद्यस्य पश्चो भवन्त्यपैव स पाप्मानॐ इते । श•८। २।२।१४॥
- "पशवो वै महस्तस्माचस्येते बहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य कुछे महीयन्ते। रा०११। ८।१।३॥
- " यो वै पद्मनां भूमानङ्गच्छित स स्वाराज्यं गच्छिति । नां० २४ । ६ | ३ ॥
- " शान्तिः पश्चः । तां० ४ । ५ । १८ ॥ ४ । ६ । ११ ॥ ५ । ३ । ११॥
- " इन्द्रियं वै वीर्य्य 🖄 रसः पशवः । तां० १३ । ७ । ४ ॥
- "पशयो वै वसु। तां० ७। १०। १७॥ १३। ११। २॥
- ,, पञ्चाबो बसु। श०३। ७।३। ११, १३॥
- ,, पदायो वैरियः। त०१। ४। ४। ९॥

.

- "पदाबो वैरायः। दा०३।३।१।८॥ ४।१।२।१५॥
- " पद्मवो वै रायस्वोषः । श्र० ३ । ४ । १ । १३ ॥
- ., पुष्टिः पशवः। श०३।१।४। स।
- ,, पौच्णाः पदावः । श०५ । २ । ५ । ६ ॥
- ., पूषा वै पश्चामां है। श०१३।३।८।२॥
- "पूषा पशुभि (अवति)। तै० १। ७। ६। ६॥ ३। १। ५। १२॥
- "पशको के पूजा। श०३।१।४।९॥३।६।१।१०॥५। ३।५।=,३५॥ तै०३।८।११।२॥ तां०१८।१।१६॥
  - "पद्मको वैपूषा (यजु० २२ । २० ) । इत० १३ । १ । ८ । ६ ॥
- "पदाबो हि पूजा। दा०५।२।५।८॥
- 🥠 पशवः पूषा। पे० २। २४ ॥ तां० २३। १६। ५ ॥
- 🥠 साहस्याः पदावः। की० २१। ५ 🛭
- " परावः सहस्वम् । तां० १६ । १० । १२ ॥
- "कल्याणी (प्रजापतेस्तन्ः) तत्पदावः। पे०५ । २५॥ क्ती० २७।५॥

```
[ पश्चां ( २५० )
पश्चाः एषा वे प्रजापतेः पशुष्ठा तमूर्यच्छिपिविष्टः। तां०१८।६।२६॥
,, पश्चो वे मरुतः। ऐ०३।१९॥
,, पश्चो मेधः। ए०२।६॥
,, वाजो वे पश्चाः। ऐ०५।८॥
```

,, पद्मायो वैवाजिनम् ।तै०१।६।३।१०॥ , अकंपद्मावः । श०६।२।१।१५॥७।५।२।४२॥ ,, अकंवेपद्मावः । दा०६।८।२।७॥

,, पशुर्वाऽअक्षमः । श०५ । १ । ३ । ७ ॥ ,, पश्चो वाऽअक्षमः । श०४ । ६ । ९ । १ ॥ ,, पश्चो द्यक्षमः । श०३ । २ । १ । १२ ॥

, अक्रमुप्दोर्मा छस्मा । दा० ७ । ५ । २ । ४२ ॥ ,, पद्मको वे घानाः । गो० उ० ४ । ६ ॥ की० १८ । ६ ॥ ,, पद्मको वा इडा । की० ३ । ७ ॥ ५ । ७ ॥ २९ । ३ ॥ दा० १ । ६ । १ । २२ ॥ ७ । १ । १ । २७ ॥ व० २ । २ ॥ तां० ७ । ३ । १५ ॥ १४ । ५ । ३२ ॥ गो० उ० १ । २५ ॥ ते० १ । ६ । ६ । ६ ॥ वे०

१४। प्राचेशामी २ च०१। २५ ॥ ते० १। ६। ६। ६॥ पेर २। ९,१०,३०॥ ,, तस्मादादुः प्राणाः पशयः। २०७। प्राचेशा ,, प्राणाः पशयः। ते०३।२।८॥

, स (प्रजापतिः) प्रायोभ्य पवाधि पश्रुक्षिरमिमीत । श०७। ५।२।६॥ , गृहा हि पश्चः।श०१।८।२।१४॥

,, पराचो वा उत्तरवेदिः ।तै०१। ६।४।३॥ ,, परावो वे बतुरुत्तराणि छन्दार्थस्य। तां०४।४।६॥

,, हिवर्बाऽ एव देवानां यो दीझते तवेनमन्तर्जन्मऽ आवधाते तत् (अग्नीपोमीयेग) पशुनारमानं निष्कीणाति । दां०३।३।४। २१॥

,, आत्मावेपद्यः।कौ०१२।७॥ ,, यजमानःपद्यः।तै०२।१।५।२॥२।२।६।२॥ ,, यजोवेपरावः।द्या०६।४।४।६॥८।२।३।१४॥

, पदाचो वे प्रावासः। तां० ६। ९। १३॥

पक्षवः प्रशासो साउक्कथानि । कौ०२८।१०॥ २०।८॥ नै०१।२। २।२॥ ष०३।११॥ तां०४।५।१८॥ १९।६।३॥

- 🥠 परात्रो वा उक्धानि परावी विश्वं ज्योति:। तां० १६। १०।२॥
- , पराय उक्थानि। ए०४।१,१२॥ गो० उ०६।७॥ नै०१। म।७।२॥ कौ०२१।५॥
- "पराव ऊषाः। श० ७।१।१।६॥ ७।३।१।८॥
- "परावो वा ऊषाः। श०५।२।१।१६॥

1

- 🥠 संज्ञान 🥸 ह्यतत्पशूनां यद्षाः । तै०१।१।३।२॥
- 🥠 पशबो वै नियुतः। तां० ४ । ६ । १२ ॥ द्या० ४ । ४ । १ । १७ ॥
- 🥠 प्रजापदावः सूक्तम् । कौ०१४ । ४ ॥
- » स्तोमो हि पशुः। तां० ५ । १० । 🗆 ॥
- "परावो वै सप्तद्दाः। तां० १६। ६०। ७ ॥
- » पशवो वै समीषन्ती ( विष्<sup>तिः</sup> )। तां० ३। ११। ४॥
- 👝 ( प्रजापतिः ) स्वरिति पश्चन् (अजनयत्त) । द्रा० २ । १ । ४ । १३॥
- " संवत्सरं पशवो ऽनु प्रजायन्ते । तां० १८ । ४ । ११ ॥
- ,, न ह वा अनुष्माः पशवः प्रजायन्ते । तां० १३।५।१८॥१३। १०।११॥१५।३।१७॥
- , तस्मात् पशोर्जायमानादापः पुरस्ताद्यन्ति । ते०२।२।९।३॥
- 🥠 तस्माज्ञातं पुत्रं पदावां धिमिढिङ्कवस्ति । तां० १२ । १० । १४ ॥
- " (पशुभ्यः प्रजापितः) हिद्भुग्रम्प्रायच्छत् । जै० उ० १। ११।५॥
- ,, (प्रजापतिः)प्रतिक्षरमारण्येभ्यः पशुभ्यः (प्रायच्छत्)। जै० उ०१। ११। ९॥
- ,, पशको वै प्रतिहर्त्ता। तां० ६। ७। १५॥
- " हुम्बो इति पशुकामस्य । बो इति ह पश्चो वार्यन्ते । जै० उ० ३ । १३ । २ ॥
- ,, पदावः खरः। गो० उ०३। २२॥ ४। २॥
- "परावो वैस्तरः। ये०३। २४॥
- 🧩 पशको वे बृहद्रथन्तरे। सां० ७।७।१॥
- , पशको बै १यतम् (साम)। तां०७। १०। १३॥
- " पशुकाम पतेन ( इयैतेन साम्ना ) स्तुर्ग ७ । १० । १४॥

```
्षित्राचः (२७२)
```

पश्चवः पश्चवो वे वामवेञ्यम् (साम्र)। तां० ४।८।१५॥७।६। ६॥११।४। = ॥१४।६।२४॥

"वामं हि पश्चः। ए०५।६॥

"पशको वै वारवन्तीयम् (साम)। तां०५।३। १२॥

., (विष्णुः पञ्चन् ) वारवन्तीयेन (साम्ना ) अवारयत । तै० २ । ७ । १४ । २ ॥

🥠 पशको वै वैरूपम् (साम)। तां० १४। ६। ८॥

" पशको वै स्रोम (साम )। तां० १३। ११। ११॥

, पशको वै रौरवम् (साम ) । तां० ७ । ५ । ⊏ ॥

,, पश्चो उन्नायं यन्नायभीयम् (साम )। तां०१५।९।१२॥

,, पशाबो वैयण्यम् (साम)। तां०१३।३।६॥

., पश्चवो वे श्रुद्धश्चं (साम ) पश्रुनामवरुध्ये । तां० १५। ५ । ३४॥

,, पदावः सदोविशीयम् ( ब्रह्मसाम् )। तां० १८। ४। ६॥

🔒 पद्मवो वै सुरूपं ( साम ) पश्रुतामवरुष्यं । तां० ६४ । ११ । ११॥

🔊 पश्चः काल्यम (साम)। तां० ११ । ४० ॥ १५ । १० । १५॥

,, पशुन् महामित्यब्रवीत् (इन्द्रं ) रायोव।जन्तस्मा पतेन रायोवा-जीयेन (साझा) पश्चन् प्रायच्छत् पशुकाम पतेन स्तुवीत पशुमान् भवति । तां० १३ । ४ । १७ ॥

पदाबों वे रियष्टम (साम )। तां० १४। ११। ३१॥

, पदावः दाकर्यः । तां०१३।१।३॥

,, पदावो वैशकर्यः। तां०१३। ४। १३॥ १३। ५। १८॥

"पदाबो वै शकरीः। ते० १।७।५।४॥

s, पशवंः दाकरी । तां० १६ । ७ । ६ ॥

"पशबो वै रेवत्यो मधुप्रियम्। तां० १३।७।३॥

, पशाबो वै रवत्यः। तां०१३।१०।११॥

,, पद्माची वै रेवत्यः । तां० ६३ । ७ । ३ ॥ १३ । ६ । २५ ॥

"रेबम्तो हि पशवः। श०२।३।४।२६॥

"रेबन्ता हि पशयस्तस्मादाह रेवती रमध्वम (यजु०६।८) इति।श०३। ४।३।१३॥

" कतमो यब इति पशच इति । श० ११। ६। ३। ६॥

"परायो हि यकः। श०३।१।४।६॥

पशवः पदावो यहः। ११० ३। २। ३। ११॥

- "पदावो व बर्हिः। ऐ०२। ४॥
- "पश्चो वैयूपमुरुक्रयन्ति । श०३।७।२। ४॥
- ,, पश्चश्क्रन्दोमाः। ऐ० ५। १६, १७, १८, १९॥ तां० १४। ७। ६॥
- "पशवो वै छम्दाॐसि । श०७। ५। २। ४२॥ ८।३।१।१२॥
- "पराबर्छन्द्रांसि। ए० ४। २१ ॥ कौ० ११। ५॥ तां २१६। ५।११॥
- ,, पाङकावैपदावः। दा०१।८।१।१२॥
- "पाङ्काः पशवः। ऐ०३।२३॥४।३॥५।४,६,१८,१९॥ कौ०१२।२॥ ते०१।६।३।२॥ तां०२।४।२॥ ते० उ०२।२०॥४।७॥
- ,, पःङ्काः पद्यःोश• १।५।२।१६॥३।१।⊌।२०॥
- ,, गायत्राः पशवः। तै०३।२।१।१॥
- ,, त्रेष्टुभाः पदावः।करी०८ । १ ॥ १० । २ ॥
- ,, पदाबो जगती। कौ०१६।२॥१७।२,६॥१६।६॥ व०२। १.॥ दा०३।४।१।१३॥=।३।३।३॥ते०३।२।८।३॥
- , जाननाः पदायः । कौ० ३०। २॥ प०३। ७॥ गां० उ०४। १६॥
- ,, पदाबो बृहती। कौ०१७।२॥ २९।३॥ य०३।१०॥
- ,, पदावो व बृदती। तां० १६। १२। ६॥
- ,, बाईताः पश्चाः। पे० ४। ३॥ ५। ६॥ की० २३। १॥ २६। ३॥ ते० १। ४। ५। ५॥ शा० १३। ४। ३। १५॥
- "पशबो वा उष्णिका तां• ८ । १० । ४ ॥
- "पदाबो बालिसल्याः। तां० २०। ६। २॥
- ,, पश्चो वा अक्षरपञ्जूयः। की० १६। ८॥
- ,, पदावः पृष्ठयानि । कौ० २१ । ५ ॥
- ., पदावः प्रगायः। ऐ० ३ ' १९, २३, २४॥ ६। २४॥ गी० उ० ३। २१, २२॥ ४।२॥
- ,, परावो वै प्रगायः । को० १५ । ४ ॥ १८ । २ ॥
- न पदावां वे प्रयाजाः। की०३। ४॥
- s. पदावः परिमादः। दा**० १०**। १। ६। ८॥

पशवः अथ यत्स्रचि परिद्यानष्टि ते पञ्चकः । द्या०२ । ३ । २ । १६ ॥

- "पश्यो वै पुरीषम (यजु० १३। ३१॥)। श० १।२।५। १७॥६।३।१।३८॥७।५।१।९॥
- ,, पदावः पुरीयम् । श०८। ७। ४। १२॥
- ,, पदायो वै वयाथंअसि। २१०९। ३। ३। ७॥
- ,, चपुर्हि पदायः। ऐ०५।६॥
- ,, तस्मादुपश्चद्राः परावः। तां०१३।४।५॥
- ,, अष्टादाकाः पदावः । तां०१५ । १ । ८ ॥
- " तस्माद् द्वचोपशाः (=द्विश्टङ्गा इति सायणः) पदावः । तां० १३। ४। ३॥
- 🥠 षोडशकला वै पशवः। श० १२।८।३।१३॥१३। ३।६।५॥
- , षोडशकलाः पशवः (शिरो प्रीवा मध्यदेहः पुछमिति चत्वा-रुर्यङ्गानि च चत्वारः पादाः ग्रष्टौ शफा इत्येवं षोडशसंख्याका इति सायगाः)। तां० ३।१२।२॥१९।६।२॥
- "तस्माद्संदिल्हाः (≕खेच्छाचारिया इति सायणः) प्राचः । सां•१३।४।६॥
- ,, पतब्रे पश्चनां भृथिष्ठॐ रूपं यद्गोहितम् । तां० १६ । ६ । २ ॥
- ,) तस्मातुभयतः प्राणाः पशवः । तां० ७ । ३ । २८ ॥
- 🥠 त्रिरहः पदायः प्रेरते । प्रातः संगेत्रं सायम् । ते०१।४।६।२॥
- " त्रिवृद्धै पद्युः पिता माता पुत्रो ऽथो गर्भ उल्वं जरायु । दा०८ / ६।२।२॥
- ,, तस्म। चर्ता वर्षत्यथ पशवः प्रतितिष्ठन्ति। श० = । २ । ३ । = ॥
- " (सः) षश्चरेव पशुनामाद्त्त । तस्मादेते चाकदयमाना इवैव न जानस्यथ यदैवोपजिबग्त्यथ जानन्ति । शः ११। ८ । ३ । १० ॥
- श्वाचा पश्चन्याचार तस्माद्वाचा सिका वाचाद्वता आयन्ति तस्माद्व
   शाम जानते । तां० १० । ३ । १३ ॥
- ,, मनुष्याननु पशवः। श०१।५।२।४॥
- , बाग्वेवत्यं साम बाचो मनो वेबता मनसः पश्चः पश्चनामोषधय श्रोवधीनामापः । तेवसद्भचो जातं सामाऽप्तु प्रतिष्ठितमिति । जै० ड० १ । ५६ । १४ ॥

पशयः तं(पशुं) देवा अञ्चयक्तं हिस्तर्गं वैत्वा छोकं गमयिष्यामः । पे०२।६॥

,, प्रातः पशुमास्त्रमन्ते तस्य वपया प्रचरम्ति । तां० ५ । १० । ६ ॥

, प्रातर्वे पश्चनालभन्ते । श०३।७।२।४॥

,, अधैतत्पशुं झन्ति यत्संश्वपयन्ति । श०३। = । २ । ४ ॥

,, यत्पद्युर्थं संज्ञपयन्ति विशासिति तत्तं झन्ति । श्रण्ट । २।२। १॥११।१।२।१॥

,, पड्विध्ध्र्यतिरस्य (पज्ञोः ) वङ्क्रयः । तै० ३ । ६ । ६ । ३ ॥

,, स्वादिए। वै देवेषु पश्व आसन् मदिए। असुरेषु । तां० = । ४। ६॥

,, तस्याद्धमानाः पच्यमानाः पश्चो न श्लीयन्ते । श०७१५१ २।२॥

, तस्मादुभये देवमनुष्याः पशूनुपजीवन्ति । श०६।४।४।२२॥

,, पुरुषः पञ्चनाम् (अधिपतिः )। तां०६।२।७॥

,, नद्यथा ह वा अस्मिलोके मनुष्याः पश्चनश्चन्ति यथैभिर्भुजन एवमेवामुष्मिलोके पश्चो मनुष्यानश्चन्त्यवमेभिर्भुजने । की० ११।३॥

.. सर्वे पद्मुभिर्विन्दते । नां०, १३ । १ । ३ ॥

, विश्व ७ हि पद्मिर्मिवन्दते । तां०१३।१।७॥

पशुपति: ओवधयां व पशुपतिस्तस्माचदा पशव ओपधीर्छभन्ते ऽय पत्तीयन्ति।श्र०६।१।३।१२॥

, प्रतान्यष्टी (रुद्रः, सर्वः=शर्वः, पशुपतिः, उष्रः, अशनि , भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरुपाणि । कुमारो नवमः । श्र० ६ । १ । ३ । १८ ॥

"अग्निर्वे स देवस्तस्येतानि नामानि, शर्व इति यथा प्राच्या आसम्रते भव इति यथा वाहीकाः पश्चनां पती रुद्रो ऽग्नि-रिति। श०१।७।३। =॥

" अग्निर्वे पश्नामीछे। श० ४। ३। ४। ११॥

, देवं वा एतं (पद्मपति ) मृगयुरिति वदन्ति ("मृगव्याघः" शब्दमपि पद्मत )।तां• १४। १०॥

🔐 यत्पशुपतिर्वायुक्तेन । कौ०६। ४॥

पशुरुतः **१मनेव (भू-)होकं पशुरुधेना**मिजयित । अथो अग्निहो-मेन । तै० ३ । १२ । ५ ।

" स यत्पशुबन्धेन यज्ञते । आत्मानमेवैतिश्विष्क्रीणीते । शः ११। ७।१।३॥

"पशुक्त्यः प**इटोतुः ( निदानम् )।** तै० २ । २ । ११ । ६ ॥

,, षद्यु षर्सु (मासेषु) पशुबन्धयाजी (अश्नाति)। श० १०।१।५॥

., उमयकु सीत्रामणीविश्च पशुबन्धश्च । त्रा० १२ । ७। २। २१॥

., अयेपाज्याहुतिर्यद्ववियंको यत्पशुः (=पशुयज्ञः) । रा० १। ७।२।१०॥

पशुमान् (=वशुपितः) स्त ( रुद्रः ) एतमेश्व वरमष्टणीत पश्चनामाचिपत्यं तर्क्यंतत्पश्चमन्नाम । पे० ३ । ३३ ॥

पर्यतः असौ वा आदित्यः पर्यतः। एव एव तद्जायतः। एनेन हि पर्यति। जैं० उ०१। ५६। ६॥

पतः (यज्ञु० २३ । २२) राष्ट्रं पतः । दा० १३। २ । ६ । ६॥ तै० ३।९।७।॥ पत्तमाः विशो वै पस्त्याः । दा० ५ । ३ । ५ । १६॥ दा० ५ । ४ । ५ । ५ । पाक्ष्यतः सायमातर्होमी स्थाबीपाको नवश्च यः । बलिश्च पितृयज्ञ-श्चाप्टका सममः पशुरिस्थेते पाक्षयज्ञाः । गो० पू० ५ । २३॥

पश्चा दि पाक्रयज्ञः। शु २ । ३ । १ । २१ ॥

पाधनम्पः ( यञ्ज० १८ । ६७ ) ( ये ऽग्नयः पाश्चजन्याः= ) ये केचाप्नयः पश्चिबितकाः । श० ९ । ५ । १ । ५३ ॥

पाबिः पाणी व गमस्ती। श० ४। १। १। ६॥

पातु ( यजु॰ ५ । ११ ) इन्द्रघोषरत्वा वसुभिः पुरस्तात्वात्वितीन्द्रघो

षस्त्वा बसुभिः पुरस्ताहोपायत्विर्यवैतवाह । २०३ । ५ १२ । ४॥ पात्रीवतः ( प्रदः ) नेतःस्विकिवै पात्रोवतप्रदः । कौ० १६ । ६ ॥

, रेतां य पास्रीवतः। गो० उ०४। ५॥ पे०६।३॥

अग्निर्दि देवानां पाक्तीवतो नेष्टर्त्विज्ञाम् । कौ० २८ ३॥
पात्रीव कित पात्राणि यक्षं वहन्तीनि त्रयोदशेनि ब्रूयात . .... (प्रजापत्तः ) बाणापानाभ्यामेवोपाक्षश्चन्तर्यामौ निर्मामीत ।
व्यानादुपाक्षशुस्तवनं । वाच पेन्द्रवायवं । दक्षकतुक्यां

मचाचरणं। ओवादान्दिनं। चञ्चुषः शुक्तामन्धिनो । आत्मन आप्रयणं। अक्रेम्य उक्थ्यं। आयुषो ध्रुवं। प्रतिष्ठाया ऋतु-पात्रे। तै०१।५।४।१,२॥

पात्राचि द्वंदं पात्राण्युदाहरित शूर्षं चाभिहोत्रहवर्णी च स्पर्धं च कपालानि च शम्यां च कृष्णाजिनं चोलूबलमुसले हपदुपले सहशा शारु १।१।२॥

पाथ्यो वृषा (यजु० ११। ३४) मनो चै पाध्यो वृषा । रा० ६। ४। २।४॥

पादः प्रतिष्ठाचे पादः। द्वा० १३। = । ३। ८॥

पान्तम् (ऋ॰ का ६२ । १॥) अहर्वे पान्तमः । तां० ६। १। ७॥

पापम् (कर्म) तद्यया भ्वः श्रैष्यम् पापात्कर्मणो जुगुष्यंतैवमेवाहरहः पापात्कर्मणो जुगुष्यंताकालात् । क्रै० उ०४ । २५ । ४॥

पाप्मा पाप्मा वाउँ अशस्तिः (यज्जु०११।१५)। श०६।३।२।७॥

,, पाष्मावैसपत्नः। रा०८।५।१।६॥

,, पाष्मावे बुत्रः। शा० ११ । १ । ५ । ७ ॥ १३ । ४ । १ । १३ ॥

,, वृत्रहणं पुरंदरमिति (यज्ञु०्११।३३) पाप्मा वै वृत्रः पाप्म-हतं पुरंदरमिति (वृत्रः=पाप्मा)। २०६।४।२।३॥

, तथैवैतयज्ञमानः पीर्णमासेनैय दुत्रं पाप्तानक्ष हत्यापहतपाप्मे-तत्कर्मारभेते (बुत्रः=पाप्मा)। द्वाप्य १२।२।१६॥

,, प्राप्ने त्वं तरा मृधः (यजु०११।७२) इत्यन्ने त्वं तर सर्धान्या-यम इत्यंतत् । श०६।६।३।४॥

, पाप्मा वै मृधः (यजु० ११ । १८) । श० ६ । ३ । ३ । ८ ॥

,, व्यक्ताों बाऽ एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृदीनो भवति । दा० १२। ७।२।१७॥

, अङ्ग अङ्गे वै पुरुवस्य पाष्मोपऋष्ठिः । है० ३ । ८ । १७ । ४ ॥

"अमो वैपाष्मा।श०६।३।३।७॥

,, दिवेश (दिवसा इव पुण्यक्षंण तेजसा युक्ता इति सायणः) ह्यपहतपाप्मानः। तम इव ह्यनपहतपाप्मानः। ऐ०४। २५॥

., श्रिय पाष्मा (निवर्तते )। श०१०। २। ६। १६॥

,, स यथाहिरत्व बो निर्मुच्येतैव॰ सर्वस्मान्पाप्मनो निर्मुच्येते । श० ४ । ४ । ५ । २३ ॥ ( प्रश्लोपनिपदि ५ । ५ ॥ )

- पाप्मा तं देवा यथेवीकां मुआदिश्हेदैव १० सर्वस्मात्पामनो व्यश्हनः । श्राव ४ । ३ । ३ । १६ ॥ (कडोपनिवदि २ । ३ । १७ )
- " तद्यथाहिजीर्णायास्त्वचो निर्मुच्येत इषीका वा मुञ्जात्। एवं हैवैते सर्वस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते ये शाकलां जुह्नति। गो० उ०४। ६॥
- पारमेष्यम् अथैनं (इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्किरसञ्च देवाः... अभ्यपिश्चन्.....पारमेष्ठचाय माहाराक्यायाऽऽधिपत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ८ । १४ ॥
- पारिष्ठवम् ( श्राख्यानम् ) तद्यत्पुनः पुनः ( संवत्सरं ) परिष्ठवने बस्मा-त्पारिष्ठवम् । २०१३ । ४ । ३ । १५ ॥
- पाठच्छेपम् रोहितं वै नामतच्छन्दो यत्पारुच्छेपम् । गो० उ० ६ । १०॥ , पन्नेन (पारुच्छेपेन) ह वा इन्द्रः सप्त स्वर्गांहांकानारोहत्। गो० उ० ६ । १०॥
- पार्थम् (साम) एतेन वै पृथी (श०५।३।५।४॥ पृथुः?) वैन्य उभयेषां पशुनामाधिपत्यमाञ्ज्तोभयेषां पशुनामाधि-पत्यमञ्जते पार्थेन तुष्ट्वानः। तां०१३।५।२०॥
- पार्थानि (हवीपि) संवत्सरो वै पार्थानि । श० ६ । ३ । ४ । १८॥
- पार्थुंग्रमम् (साम ) क्षत्रममहामित्यव्रवीत् (इन्द्रं) पृथुरिश्मस्तस्मा एतेन पार्थर्शमेन क्षत्रं प्रायच्छत्, क्षत्रकाम एतेन स्तुवीत च्रत्रस्येवास्य प्रकाशो भवति । तां० १३ । ४ । १७॥ ,, पार्थुर्श्मभु राजन्याय ब्रह्मसाम कुर्यात् । तां० १३ । ४ । १८ ॥
- पालागतः (=दृतः) प्रदेयो वै पालागलो ऽच्वानं वै प्रहित एति । श० ५ । ३ । १ । ११ ॥
- पानकः (यजु०१७।९) यद्वै शिवकु शान्तं तत्पावकम् । হা০ ६। १।२।३०॥
  - " यत् (अग्नेः) पावकं (कपम्) तद्न्तरिक्षे (न्यधत्त)। श० २।२।१।१४॥
  - " मर्भवेषायकम्। १०२।२।१।७॥

पावमान्यः (ऋवः) पविश्वं वे पावमान्यः। कौ० ८ । पू ॥ ३० । ८॥ गो० उ०६ । १६॥

पावीरवी बाग्वे सरस्वती पावीरवी। ऐ० ३। ३७॥

पाशः वारुणो व पाशः। तै०३।३।१०।१॥ श०६।७।३।८॥ ,, नैऋतो वै पाशः। श०७।२।१।१५॥

पाष्ट्रौहस् (साम) पष्टवाड् वा एतेनाङ्गिरसञ्चतुर्थस्याह्नो वाचं घइम्ती-मुपाश्यणोत्स होवागिति निधनमुपैत्तदस्याभ्युदितं तदहरवसत् । तां० १२ । ५ । ११॥

पितरः सो ( प्रजापितः ) ऽसुरान् सृष्ट्वा पितेवामन्यत । तद्नु पितृतस्-जन ! तत्पितृग्वां पितृत्वम् । ते० २ । ३ । ८ । २ ॥

" अग्निमुखा एव तत्पितृछोकाज्जीवछोकमभ्यायन्ति । दा० १३ । ८। ४। ६॥

, मनुष्या वै जागरितुं पितरः सुप्तम् । श०१२ । ६ । २ । २ ॥

, रात्रिः पितरः। दा०२।१।३।१॥

, तत्त्तमसः पितृक्षोकादादिृत्यं ज्योतिरभ्यायन्ति । इा० १३ । ८ । ४ । ७ ॥

,, तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः। श०२। ४।२। २१॥

"तिर इव वं पितरः। शञ्रा ६। १। १९॥ १३। ८। ३। २॥

,, अन्तर्हितो हि पितृहोको मनुष्यहोकातः। नै०१।६।८।६॥

,, अध्य इव हि पितृलोकः । श० १४ । ६ । १ । १०॥

"अवान्तरिद्यो वै पितरः । श० १।८।१।४० ॥ २।६। १।१०,११॥

"उमे दिशावसारेण विद्धाति माचीं च दक्षिणां चेतस्याकृ हु दिशि पितृकांकस्य द्वारम् । १०१३। ८ । १ । ५ ॥

,, दक्षिणाष्ट्रस्यि पितृणाम् । तै०१।६।८।५॥

., पितृणां वा एषा दिग्यइक्षिगा। प०३।१॥

,, बम्बेनाऽऽजिक्किण (उद्गात्रा दीक्षामहा इति ) पितरो दक्षिणतः (अगच्छन् )। जै० उ०२। ७।२॥

,, विश्वणातस्थो वै पितृयकः। की० ५ । ७ ॥ गो० ४० १ । २५ ॥

क्तिरः स (सूर्यः) यत्रोदङ्ङ/वर्त्तते। देवेषु तर्हि भवति देवांस्तर्द्धाभि-गोपायत्यथ यत्र दक्षिणावर्त्तते पितृषु तर्हि भवति पितृस्तर्द्धाभिगो-पायति। २०२।१।३।३॥

" अधेनं (प्रजापितं) पितरः । प्राचीनावीतिनः सन्धं जान्वा-च्योपासीदंस्तान् (प्रजापितः) अब्रवीन्मासि वा ऽशनक्ष स्वधा वो मनोजवा यहचन्द्रमा वो ज्योतिरिति। श०२। ४। २।२॥

"मासि पितुभ्यः क्रियते । तै० १ । ४ । ६ । १ ॥

,, तुनीयं हि टोके पितरः। तां०९। ८। ५॥

"तृतीये बाइतो लोके पितरः।ते०१।३।१०।५॥१।६। ८।७॥

,, अन्तरिक्षं तृतीयं पितृन्यक्षो ऽगात् । ऐ० ७ । ५॥

,, थितरो नमस्याः। श०१।५।२।३॥

"यानिनेत्व दहम्स्यदयित ते पितरोऽग्निष्यासाः। श०२।६। १।७॥

, ये वा अयज्यानो गुहमेधिनः।ते पितरो ऽग्निष्यात्ताः।तै०१। ६।९।६॥

., अर्कमासा वै पितरा ऽग्निष्वात्ताः। ते०१।६।८।३॥

,, अथ पितृभ्यो ऽभिष्वात्तेभ्यः। निवान्यायं दुग्धं सङ्गदुपमाथत एकश्लाक्या मन्यो भवति। ११० २। ६।१।६॥

,) अर्थ ये द्त्तेन पक्केन लोकं जयन्ति ते पितरो बर्हिषदः । शब्द । १। १। ७॥

" ये वै यज्यानः। ते पितरो बर्हिषदः। तै०१।६।९।६॥ " माला वै पितरो बर्हिषदः। तै०१।६।८।३॥ ३।३। ६।४॥

, पितृम्यो बर्हिबद्भश्यः। अन्वाहार्यपचने धानाः कुर्वन्ति ततो ऽर्धाः पिक्षुषन्त्यर्धा इत्येव धाना अपष्टा भवन्ति ता धानाः पितृम्यो बर्हिबद्भश्यः। ११० २ । ६ । १ । ५ ॥ वितरः तद्ये सोमेनेजानाः।ते वितरः सोमबन्तः। श०२।६।१।७॥

- ,, स पितृभ्यः सोमवद्भ्यः। पट्कपालं पुरोडाशं निर्वपति । शब् २।६।१।४॥
- ٫ सोमप्रयाजा हि पितरः। तै० १।६।६।५॥
- , ४२३व इस हि पितरः । मन इव । लॉ० ६ । ६ । १६–२० ॥
- ,, पितृंदवत्यः सोमः। रा०३।२।३।१७॥
- ,, पितृलोकः सोमः। कौ०१६।५॥
- ,, पितृद्वत्योवं सोमः । श०२ । ४ । २ । १२ ॥ ४ । ४ । २ । १ ॥
- " स्वाहा सोगाय पितृमते । मं०२।३।१॥
- ,, सोमाय वा पितृमते (पद्कपालं पुरोडाशै निर्वपति )। श० २।६।१।४॥
- ,, संबत्सरो वै सोमः पितृमान्।तै०१।६१=१२॥११६। साप्रा
- ,, ओपधिलोको वै पिनरशाश० १३।८।१।२०॥
- ,, पड़ बाऽ ऋतवः पितरः। श०६।४।३।८॥
- ,, ऋद्भतवः पितरः। कौ०५। ७॥ श०२। ४। २। २॥ २। ६। १।४॥ गो० उ०१। २४॥ ६। १५॥
- ,, ऋतवो में पितरः। द्या०२।६।१।३२॥
- यहतवः पितरः प्रजापति पितः वितृयक्षेनायजन्त तत्पितृयक्षस्य वितृयक्षस्यम् । तै०११४।१०।८॥
- " धारक्रेमन्तः दि।दि।रस्ते (ऋतवः) पितरः । श० २ । १ । ३ । १ ॥
- " ऋतयः स्रष्ठु वै देवाः पितरः । ऋत्नेय देवान् पितृन् प्रीणाति । तान् प्रीतान् । मनुष्याः पितरो ऽनु प्रपिपत् । तै० १ । ३ । १० । ५ ॥
- , यमो वेवस्वतो राजेत्याइ तस्य पितरो विश्वस्तः इमः भास्तः इति स्थावरा उपसमेता भवन्ति तानुपिद्यति यज्ञ्छिषि वेदः सो ऽयभिति (आश्वलायनभौतस्ते १०।७।२॥शाङ्कायन-भौतस्त्र १६।२।४-६॥)। श०१३।४।३।६॥
- 🕠 क्षत्रं वे यमो विद्याः पितरः। दा० ७ । १ । १ । ४ ॥

[पितरः (२६२)

पितरः पितृलोको यमः। कौ० १६।८॥

,, ( प्रजापितः ) निधनिभ्पतृभ्यः ( प्रायच्छत् ) तस्माहु ते निध-नसंस्थाः । जै० ३० १ । १२ । २ ॥

,, यानेवियां तस्मिन्त्संत्रामे ऽग्नस्तान्पितृयज्ञेन समेरयन्त पितरो व तऽ आसंस्तस्मात्पितृयज्ञो नाम । द्या०२। ६।१।१॥

,, यः (अर्थमासः ) अपकीयते स पितरः । श०२।१।३।१॥

,, अपच्चयभाजां वै पितरः। कौ०५।६॥

,, अपराह्रः पितरः।श०२।१।३।१॥

, तस्मै (चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरन्ति मध्य-न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः । श०१ । ६ । ३ । १२ ॥

,, अपराह्मभाजो वै पितरस्तस्मादपराह्ने पितृयक्षेत चरन्ति । गो० उ०१। २४॥

,, अन्तभाजो वै पितरः । कौ०१६ । ⊏ ॥

🔒 यदि नाश्चानि पितृदेवत्यो भवति । दा०११ । १ । ७ । २ ॥

,, मर्त्याः पितरः । २०२। १। ३ । ४ ॥

,, अनपहतपाप्मानः पितरः। श०२।१।३।४॥

"पितृह्णोकः पितरः। कौ०५। ७॥ गो उ०१। २५॥

"पितृदेवस्यो व कूपः खातः। दा०३।६।१।१३॥ ३।७। १।६॥

" पितृदेवत्या वै नीविः। श०२।४।२।२४॥२।६।१।४२॥

"अय या रोहिणी श्येताकी (गौः) सा पितृदेवत्या यामिदं पितृभ्यो भ्रन्ति। श०३।३।१।१४॥

"अथ यद्ध्वर्य्युः पितृभ्यो निपृशाति, जीवानेव तत् वितृननु मनुष्याः पितरो ऽनुपवहन्ति । गो० उ०१। २५॥

"पितृयां मघाः (नक्षत्रम्)। तै० १।५।१।२ ॥ ३।१। १।६॥

" मनः पितरः। श०१४।४।३।१३॥

" यहाजाक्ष ह पितर ईशते। श० २। ४। १। २४॥

🕠 गुहाबार्थ्ध हि पितर ईशते। शब्द। ६।१।४२॥

पितरः सर्वेतः पितरः । दा० २ । ६ । १ । ११ ॥

- , सकुदु होव पराञ्चः पितरः। श०२। ४। २। ६॥ ४। ४। २। ३॥
- , मकुदिच वे पितरः। कौ०५। ६॥ १०। ४॥
- u पराञ्च उ व पिनरः। कौ० ५।६॥
- "इतिका हि पितरः । ते० १ । ३ । १० । ६ ॥ १ । ६ । ९ । ७ ॥
- ,, हरसभागा हि पितरः। ते०१।३।१०।७॥
- " ऊप्मभागा हि पितरः। ते०१।३।१०।६॥
- 🥠 देवा वा एते पितरः। कौ०५। ६ ॥
- " देवा वा एते पितरः। गो० उ०१। २४॥
- , स्विष्टकृतो वै पितरः। गौ० उ०१। २५ ॥
- 🕠 त्रया वै पितरः ( मोमबन्तः, बर्हिपदः, अग्निप्यात्ताः ) । द्रा० ५ ।
  - प्राप्ता १८ । १ । ३ । २८ ॥
- , जमा वै पितरः प्रातःसवन ऊर्वा माध्यन्दिन काष्यास्तृतीय-सवने (जमाः च्यातृतिदेशेषः तिसरीयसंहितायाम् ४।४।७। २॥५।३।११।३॥सायणभाष्ये ऽपि)। पे०७।३४॥
- ,, धतञ्ज वै पितरा मनुष्यहोकाऽ आभक्ता भवन्ति यदेषां प्रजा भवति। २०१३। = । १ । ६ ॥
- ,, (अयास्य आङ्किरसः) व्यानेन पितृन् पितृलोके (अव्धातः)। जैव उ०२।८।३॥
- ,, कब्बवाहनः (काऽ अग्निः) वितृणाम् । श०२।६।१।३०॥
- " अथ यदेव प्रजामिच्छेत्। तेन पितृस्यः ऋगं जायते तद्धचेस्यः एतत्करोति यदेषाॐ सन्तताय्यवं च्छमा प्रजा भयति। श०१। ७।२।४॥
- ,, सरपीतस्त्रं तस्यितृजाम् । प्रवास । १ ॥
- ,, स्वधाकारो हि पितृणाम् । ते०१।६।९।५॥३।३।६।४॥
- ,, स्त्रधो वै पितृशामसम् । श०१३।८।१।४॥
- ,, स्वधाकारं पितरः ( उपजीवन्ति )। श० १४। ६। ६। १॥
- "कर्मणा पितृलोकः ( जय्यः ) । शुः १४ । ४ । ३ । २४ ॥

पितसः युवाना (यञ्च०१५।५३) बाक् च वे मनश्च पिनरा युवाना। श्च०८।६।३।२२॥ पिता प्राणो वै पिता। ये० ३।३८॥

- ,, (यजु०३७।२०) एव वे पिता य एव (सूर्यः) तपति। द्या० १४।१।४।१५॥
- ., सा (सुकन्या) होषाच यस्मै मां पितादाक्षेवाहं तं (पर्ति) जीवन्तथे हास्यामीति । श० ४।१।५।६॥
- पिता वैक्यानरः संवरसरो च पिता चैश्वानरः प्रजापतिः। श० १।५। १।१६॥
- पितुः ( यञ्जु०२।२०॥१२।६५॥) अर्झ्न वै पितुः । श०१।९। २।२०॥७।२।१।१५॥
  - ,, धर्यव पितुं मे गोपायस्याह । अन्नमेवैतेन स्पृणोति । तै०१।१। १०।४॥
  - ,, अझं वै पितु। पे०१।१३॥
  - ,, दक्षिणा वै पितु। पे०१ । १३॥
- पितुषिः पितुषणिरित्यश्चं वै पितु दक्षिणा व पितु तामेनेन (मोमेन) सनोत्यन्नसनिर्मवैनं (सोमं) तत्करोति । पे०१।१३॥
- पित्रमान्येतमत्यः यो वै ज्ञातो ज्ञातकुरुनिः स पितृमान्येतृमत्यः। श० ४ । ३ । ४ । १ है ॥
- पिन्वन्त्यपीया (ऋक्) तदादेव वृत्रं हतमापा व्यायन् यत्र्वापिन्वंस्तरमा-त्रिपन्वन्त्यपीया । कौ० १५ । ३ ॥
  - पिन्यन्त्यपो महतः सुदानव इति पिन्वन्त्यपीयापो वै पिन्यन्त्यपीया । कौ० १५ । ३ ॥
- पिपीलिकमध्या ( अतुष्ठुप् ) इन्द्रो वृत्रं हत्वा नास्तृपीति मन्यमानां परां परावतमगच्छत् स पतां (पिपीलिकमध्यां ) अनुषुमं व्यौ त्तम्मध्ये व्यवासपंदिग्द्रगृहे वा एक्शभये यजने ऽभय उत्तिष्ठाति य एवं बद्धा-नेतासु (पिपीलिकमध्यासु ) स्तुते । तां० १५ । ११ । ६ ॥
  - " पिपीलिकामध्येत्यौपमिकम् । दे० ३ । १०॥
- षिपीलिका पिपीलिका पेलतेर्गतिकर्मणः । दे० २ । ९ ॥ विषुताम् ( यज् ० १३ । ३१ ) पिषुतां नो भरीमभिरिति विभृतां नो

भरीमोभरित्येतत्। दा०७।५।१।१०॥ पिंतिपता श्रीचे पिलिप्लिपा ति०३।९।५।३॥ दा०१३।२। - दारे६॥

पिकाक्तिका राजिये पिराङ्गिला। ते०३।९।५।३॥

,, अहोरात्रे व पिशंगिले। श० १३।२।६।१७॥

पिशावः अथ यः कामयेत पिशाचान् गुणीभृतान पश्ययमिति..... । सा० वि०३। ७।३॥

पीतुदार (="उतुम्बर इति केचिंद्वदारुरन्ये" इति सायणः) (अग्नेः) यद्स्थि तत्पीतृदारु । तां० २४ । १३ । ५ ॥

,, बारीरॐ हैबास्य (अग्नः) पीतुदारु । बा० ३ । ५ । २ । १५ ॥

" अथ (श्जापतः)यदापोमयं तेज आसीत्। यो गन्धः स साधेश्व समबहुःय चक्षुष्ट उद्भिनत्स एय वनम्पतिरभवःपीतुदा-हस्तस्मात्स सुरभिगेन्धाद्धि समभवत्तस्माबु ज्वलनस्नेजसो हि समभवत्। श०१३।४।४।७॥

पुञ्जिकस्थला (यजु० १५ । १५ ) (अग्नेः ) पुञ्जिकस्थला च कतु-स्थला चाप्सरमाविति दिक् चोपदिशा चेत हस्माह् माहित्धिः सना चतु ते समितिहच । घण्या ६। १। १६॥

पुरुड़ नैकन अङ्किरमः सुवर्गे लोकं यन्तः। अप्सु दी जात वसी प्रावेश-

यन् । तत्पुगडरीकमभवतः । ते०१।८।२।१॥

, यानि पुण्डरीकाणि ताति दिवो रूपम् । तानि नक्षत्राणा छे रूपम् । दा० ५ । ४ । ५ । १४ ॥

» "पुष्करम्" शब्दमपि पद्यत ।

पुरुष कमें पुण्यं कमें सुकृतस्य लोकः। ते० ३।३ । १० । २॥

" व हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्गे लोकं यन्ति तपामनानि (नक्षत्राणि) ज्योनीशृपि । श० ६ । ५ । ४ । ८ ॥

पुत्रः पुत्नाम न कमनेकशततारं तस्मात् जाति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्तः त्वम् । गो० प्०१ । २ ॥

,, पुत्रो व बीरः (यजु० ४ । २३) । २००० । ३ । १ । १२ ॥

" आ म मि पुत्र मा मृथाः स जीव शरदः शतम्। मं० १ । ४ । १८॥

"पुत्रो हि इद्दयम् । ते०२।२।७।४॥

पुत्रः नापुत्रस्य छोको ऽस्ति। ऐ० ७। १३॥

" तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्यितोपजीवत्युप ह वाऽ पनं पूर्ववयसे पुत्रा जीवन्ति । श०१२।२।३।४॥

,, उप ह वा पनं पूर्वे वयसि पुत्राः पितरमुपजीवल्युपोत्तमे वयसि पुत्रान् पितोपजीवति । गो० पू० ४ । १७ ॥

,, अनुरूप एनं पुत्रो जायते य एवं वेद् । तां० ११ । ६ । ५ ॥

"प्रतिक्यो हैबास्य (यजमानस्य ) प्रजायामाजायते नाप्रतिक्य-स्तस्मात्प्रतिक्यमनुक्यं कुर्वन्ति । गो० उ० ३ । २२ ॥

पुनःपदम् प्राखाः पुनःपदम्। कौ० २३ । ६ ॥

पुनःस्तोमः ( क्रतुः ) यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्यते स एतेन ( पुनः-स्तोमेन ) यजेत । तां० १८ । ४ । २ ॥

पुनर्जन्म ते यऽ एवमेतद्विदः। ये वैतत्कर्म कुर्वते मृत्या पुनः सम्भवन्ति ते सम्भवन्त एवामृतत्वमभिसम्भवन्त्यथ यऽ एवं न विदुर्ये वैतत्कर्म न कुर्वते मृत्या पुनः सम्भवन्ति त एतस्य (मृत्योः) एवास्रं पुनः पुनर्भवन्ति । श० १० । ३ । ३० ॥

पुनर्वसू (नचत्रविशेषः) **अ**दिस्यै पुनर्वसू । तै०१।५।१।१॥

" पदा न देव्यदितिरनर्वा । विश्वस्य भर्भी जगतः प्रतिष्ठा । पुनर्वस् इविषा वर्धयन्त्री । तै०३।१।१।४॥

पुनिश्वतिः तद्यश्वितः सन्तं पुनिश्चिनोति तस्मान्पुनिश्चितिः । श० ६। ३।१३॥

पुमान् बीय्यं पुमान्। श० २। ५। २। ३६॥

पुर. (यज्ञु०१३।५४॥) ऋप्रिवें पुरस्तद्यत्तमाह पुर इति प्राञ्च । स्रिभुद्धरन्ति प्राञ्चमुपचरन्ति। श० = ।१।१:४॥

,, अभिनेव पुरः। शि०१०।३।५।३॥

,, मन एव पुरः। मनो हि प्रथमं प्राणानाम्। श० १०। ३।५।७॥ पुरन्धिर्योग ( यज्जु० २२। २२ ) पुरन्धिर्योगेति। योषित्येव रूपं दर्घाति

तस्माद्रृषिणी युवतिः विया भावुका । श०१३ । १ । ८ । ६ ॥ पुरद्यरणम् "पुरः" "चरणम्" चेत्येतौ शब्दाविष पश्यत ।

» अधैतं विष्णु यशम्। एतैर्यजुर्भिः पुर श्वैव विभ्रति तस्मा-त्पुरक्षश्यां नाम। श० ४। ६। ७। ४॥ पुग्थरणम् तद्वाऽ पतदेव पुरश्चरणम् । य पष ( सूर्यः ) तपति । श० ४। ६। ७। २१॥

पुरीषम् अन्नं पुरीषम्। श० = । १ । ४ । ५ ॥ = । ७ । ३ । २ ॥

" अप्रनं वैपुरीषम् । श०⊏। ५। ४। ४। । ⊏। ६। १। २९॥ १४। ३। १। २३॥

" मार्थसं पुरीपम्। श०=। ७। ४। १६॥

,, माक्कलं वैषुरीयम्। शाञ्च। ६। २। १४ ॥ =। ७। ३। १॥

" पुरोष्य इति वै तमाहुर्यः क्षियं गच्छति समानं वै पुरीषं च करीपं च। श०२। १। १। ७॥

, स एव प्राण एव यत्पुरी प्रम् । शः ≂ । ७ । ३ । ६ ॥

,, पुरोषं वाऽ इयम् (पृथिवी )। श०१२। ५। २। ५॥

,, पेन्द्रॐ हिपुरीयम् । श०⊏। ७।३ । ७॥

,, इध्य यत्प्रीप ७ स इन्द्रः । श०१०। ४ । १ । ७ ॥

, द्क्तिलाः पुरोपम् । श०⊏। ७। ४। १५॥

,, देवाः पुरोपम्। शः⇒=। ७। ४। १७॥

,, नज्ञाणि पुरोपम्। श० = । ७। ४। १४॥

,, बकाÿिलि पूरीयम् । शा० ≍ । ७ । ४ । १३ ॥

,, प्रजा पुरोषम् । श० = । ७। ४ । १६॥

, प्रजापश्चातुरोशम् । तै०३।२। ⊏।६॥३।२।६।१२॥

, (यज्जु० १३।३१)पशवो वै पुरीयम्। श०७।५।१।६॥ १।२।५।१७॥६।३।१।३=॥

, पश्वः प्रीषम् । श० = । ७ । ४ । १२ ॥

् गोष्ठः पुरीषम्। तां० १३। ४। १३॥

" पुरातत्पुरीयम्। श० = । ५ । ४ । ६ ॥

पुरीष्यः पुरीष्य इति वै तमाहुर्यः श्रियं गच्छति । श्र•२।१।९॥ पुरुदस्मः बहुदान इति हैतद्यदाह पुरुदस्म इति । श्र०४।५।२।१२॥ पुरुषः स वाऽ अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः । श्र० १४।५।

प्र¦ १⊏ ॥

,, इसे वै लोका पूरयमेव पुरुषो यो ऽयं (वायुः) पवते सो ऽस्यां पुरि शेते तस्मात्युरुषः। श०१३।६।२।१ ॥ [ पुरुष: ( २८८ )

पुरुषः प्रास्त एष स पुरि शेने सं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्रार्ण पुरुष इत्याचक्कते । गो० पू० १ । ३६ ॥

,, स यत् पूर्वो ऽस्मात् । सर्वस्मात्सर्वान्याप्मन श्रीयत्तस्मात्युरुषः । श्रव १४ । ४ । २ ॥

श्रथ यः पुरुषस्स प्राणास्तत्साम तद्वह्य तदमृतम् । जै० उ० १ । २५ । १० ॥

, पुरुषो बार असितिः। शः १४।४।३।७॥

,, पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा (यञ्च १३।४१)। श० ७।५। २।१७॥

,, (प्रजापति ) मनसः पुरुषम् (निरमिमीत) । श० ७।५। २।६॥

., प्राजापत्यो वै पुरुषः । त्रै०२।२।५।३॥ " पुरुषो वै प्रजापनेर्नेदिष्ठम् । श०४।३।४ :३ ॥

,, पुरुषः प्रजापतिः। शः ६। २। २। २३॥ ७। १। १। ३०॥ ,, पुरुषो हि प्रजापतिः। श० ७। ४। १। १५॥

,, वैष्णयाः पुरुषाः । शाल्पः । २। २। २॥ ,, (প্ৰজাपतिः) वैश्वकर्मणं पुरुषं (ম্বালিন্দ্রে )। शाल् ६। २।

१।५॥ सौम्यो वै देवतया पुरुषः । तै०१। ७।=।३॥

,, पुरुषं प्रथममासमते। पुरुषे हि प्रथमः पश्चाम् । श०६।२। १।१⊏॥

,, पुरुषः पश्चनाम् ( ऋधिपतिः )। तां० ६। २। ৩॥

"पशचः पुरुषः । तै०३।३।८।५॥

,, पुरुषस्तेन यक्षो यदेनं पुरुषस्तजुत एव वै तायमातो यावानेव पुरुषस्तावान विधीयते तस्मात् पुरुषो यक्षः । श० १।३। २।१॥

🥠 पुषयो यक्षः। शब्दे। १। ४। २३ ॥

., पुरुषो के यज्ञ । की० ६७ । ७ ॥ २५ । १२ ॥ २० १ । ३ । २ । १ ॥ ३ । ५ ॥ ३ । ६ ॥ २३ । १ ॥ को० पू० ४ । २४ ॥ का० उ०६ । १२ ॥ पुरुषः पुरुषो वे यहः। तस्य यानि चतुर्विशतिर्घर्षाणि तत्प्रातःसय-नम् ।... अथ यानि चतुश्चन्वारिशतं वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम् ... अथ यान्यप्टाचत्यारिशतं वर्षाणि तत्तृतीयसब-नम् ।...स (महिदास पेतरेयः) षोडश शतं(२४+४४+४८==११६) वर्षाणि जिजीव। ( पवं छांदोग्योपनिषदि ३।१६।१-७ )। जै० उ० ४।२।१—११॥

पुरुषो वै यक्षस्तेनेदं सर्वं । मितम् (तैत्तिरीयसंहितायाम् ५ । १ ५। १ः —यझेन वै पुरुषः समितः॥)। श०१०।२।१।२॥

पुरुषसम्मितो यज्ञः । श०३।१।४।२३॥

श्चपाङ्गर्भः पुरुषः स यक्षः। गो० प्०१। ३६॥ पुरुष उद्गीथः। जै० उ० १। ३३। ६॥

पुरुषो होद्रीथः। जै० उ० ४। ६। १॥

पुरुषो ऽग्निः। श० १०। ४। १। ६॥

पुरुषो बाऽ ऋग्निः। श० १४। ९। १। १५॥

पुरुषो वै समुद्रः। जै० उ० ३। ३५। ५॥

पुरुषः सुपर्णः ( यजु० १३। १६)। श० ७। ४। २। ५॥

पुरुषो बाब संवत्सरः। गो०पू० ५। ३, ५॥

पुरुषो वै संबस्सरः । श्र०१२।२।४।१॥

पुरुष एव सविता। जै० उ० ४। २७। १७॥

पुरुषो वाव होता। गो० उ०। ६। ६॥

पुरुष एव बष्ठमहः। की० २३। ४॥

अधैव एव पुरुषो यां ऽयं चत्तुषि । जै० उ०१। २७।२॥

पुरुषं ह वै नारायणं प्रजापतिरुवाच । गो० पू० ५ । ११ ॥ श०

१२।३।४।१॥

षोडशकतो वै पुरुषः। तै० १।७।५।५॥ श० ११।१।६। . ३६॥ जै० उ०३। ३६। १॥

सप्तदशो वै पुरुषो दश प्राणाध्यत्वार्यन्नान्यात्मा पञ्चदशो प्रीबाः षोडश्यः शिरः सप्तदशम् । श०६।२।२।६॥

असङ्गो हायं पुरुषः । श० १४।७।१।१७॥

काममय प्यायं पुरुष इति स यथाकामो अवति तथाकतुर्भवति

( पुरुषः ( २६० )

यथाकतुभर्वति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तद्भिसम्पद्मते । श्र० १४। ७। २। ७॥

पुरुषः अथ खलु कतुमयो ऽयं पुरुषः स यावत्कतुरयमस्माक्कोकात्मैत्ये-वंकतुर्हामुं लोकं प्रेत्याभिसम्भवति । श् १०।६।३।१॥

,, स्यामभात्रो वै पुरुषः। श० ७। १। १। ३७॥

, द्विप्रतिष्टो वै पुरुषः । ऐ०२ । १८ ॥ ३ । ३१ ॥ ५ । ३ ॥ ६ । २ ॥

, द्विप्रतिष्ठः वुरुषः। गो० पू० ४। २४॥ गो० उ● ६।१८॥

,, द्विप्रतिष्ठः (पुरुषः 😉 तै० ३। ६। १२। ३॥

,, द्विपाँद्धं पुरुषः। पे० ४। ३॥ ५। १७, १६, २१॥ गो० प्०४। २४॥ गो० उ०६। १२॥ तै० ३ । ६। १२। ३॥

"पुरुषां वै ककुप्। तां० = । १० | ६ ॥ १३ । ६ । ४ ॥ १६ । ११ । ७ ॥ १६ । ३ । ४ ॥ २० । ४ ॥ ३

, वैराजो वै पुरुषः।तां०२।७।=॥१८।४।५॥ते०३।८। =।२॥

», गायत्रो वै पुरुषः । ऐ० ४ । ३ ॥

,, ऋरौष्णि हो वे पुरुषः । पे० ४ । ३ ॥

, पांकः पुरुषः । की०१३ । २ ॥ तां०२ । ४ । २ ॥ गां०उ०४ । ७ ॥ ,, पाङ्को ऽयं पुरुषः पंचधा विहितो लोमानि त्वङ् मांसमस्यि

मज्जा। पे॰ २ । १४ ॥ ६ । २६ ॥

,, पाङ्को हायं पुरुष पञ्चाधा विहितो लोमानि त्वगस्थि मज्जा मस्तिष्कम्।गा० उ०६।६। ⊏॥

., पाङ्को वै पुरुषो लोम त्वङ्ग माश्रुसमस्थि मजा। श०१०।२। ३।४॥

"त्वरू माक्षसक्ष स्नाय्वस्थि मज्जा । पतमेव तत्पञ्चभा विहित-मात्मानं वरुषपाशान्मुञ्जति (यजमानः≔पुरुषः) । तै०१। ५।६।७॥

, प**ड्**विभ्रो वै पुरुषः पडक्रः । **ए**० २ । ३६ ॥

"सप्तपुरुषो हार्य पुरुषो यश्वत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुरुक्कानि । श० ६। १। १। ६॥

,, पनाबन्तः ( ७२० ) पूर्वः पुरुषस्यास्थीनि च मन्जामद्यः.....,

पतावन्तः (१४४०) एव पुरुषस्य स्थुरामांसानि.....,पतावन्तः (२८८०) एव स्नावा बन्ध्याः.....,पतावन्तः (१०८००) एव पुरुषस्य पेदादामराः । गो० पू० ५ । ५ ॥

पृथ्य अविक्रितो ह वै पुरुषः। तस्माद्स्य यत्रैव कव कुशो वा यद्धाः। विकृत्वित तत एव लोहितमुत्पतित तस्मिन्नेतां त्वचमद्धुवांस एव तस्मान्तान्यः पुरुषाद्वासो विभत्येता छ हास्मिस्त्वचमद्धु-स्तस्माद् सुवासा एव बुभूषेत्स्वया त्वचा समृध्याऽ इति तस्माद्प्यश्रीलक्ष सुवाससं दिद्दक्षन्ते स्वया हि त्वचा समृद्धो भवति। श•३। १। २। १६॥

- 🥠 हे वे पुरुषकपाले । कौ० ३० । ४ ॥
- " विदलसिंहन इव वे पुरुषस्तद्धापि स्यूमेव मध्ये शीर्ष्णों विज्ञायते। ऐ० ४। २२॥
- " विक्थों वे पुरुषों दश हि हस्त्या अङ्गल्यो दश पाद्याः। तां० २३।१४।५॥
- ,, चतुर्विभुशो वै पुरुषो दश हस्त्या अङ्गुलयो दश पाद्याध्यत्वार्य-ङ्गानि । शञ ६ । २ । १ । २३ ॥
- ,, पताबान्युरुषो यदातमा प्रजा जाया । तां० ३ ! ४ । ३ ॥ ३ । १३ । ३ ॥
- .. शतायुर्वे पुरुषः। कौ० ११। ७॥
- , शतायुर्वे पुरुषः शतपर्वा शतवीर्थः शतेन्द्रिय उपय एकशततमः स आत्मा । कौ० १८ । १० ॥
- , रातायुर्वे पुरुषः दातपर्दा दातवीर्यः दातिन्द्रय उप येकदाततमी
   (ऋक् ) स यजमानलाकः । कौ० २५ । ७॥
- ,, दातायुर्वे पुरुषः दानवीर्थ्यः । ति ३।८।१५।३॥३।८। १६।२॥ नां०५।६।१३॥
- ., दातायुर्वे पुरुषः शतवीर्य्यः । आत्मैकदातः । नै०१ । ७ । ६ । ४ ।
- ., दातायुः पुरुषः दातेन्द्रियः । तै० १।३।७।७॥१।७।६। २॥१।७।८।२॥१।७।१०।६॥
- " शतायुर्वे पुरुषः शतवीर्थ्यः शतिन्द्रयः। पे० २ । १७ ॥ ४ । १९॥ ६ । १ ॥

पुरुषः स्तो ऽयक्ष (पुरुषः ) दातायुः शततेजाः शतवीर्यः । २००४। ३।४।३॥

- " **शतायुर्वा**ऽ अयं पुरुषः शततेजाः शतवीर्य्यः । श० ५ । ४ । १ । १३ ॥
- "अपि हि भूयाभिसि शताद्वर्षेम्यः पुरुषो जीवति । श०१। ९।३।१६॥
- "यद्वै पुरुषवान्कर्म चिकीर्यति दाक्रोति वै तत्कर्तुम् । दा० ५। २।५।४॥
- " "अनदा पुरुषः" शब्दमपि पदयन।

पुरुषनेनः तस्य (पुरुषस्य वायोः) यदेषु लोकेष्वस्रं तदस्याश्रं मेध-स्तर्धदस्यैतदः मेधस्तस्मात्पुरुषमेधो ऽधो यदस्मिन्मेध्यान्पुरुषा-नास्त्रभते तस्माक्षेत्र पुरुषमेधः (शाङ्खायनश्रौतस्त्रे १६। १०। ६॥ १६। १२। १७, २१॥ वैतानस्त्रे ३७। १५, १६, १८, १६, २३—२६॥)। श०१३। ६। २।१॥

- , अश्वमेधात्पुरुषमेधः। गो० पू० ५ । ७ ॥
- ,, इसे वै लोकाः पुरुषमेधः। श०१३।६।१।६॥
- , सर्वेषुरुषमेधः । श०१३ । ६ । १ । ६ ॥
- " पुरुषं वे देवाः पशुमालभन्त तस्मादालब्धान्मेघ उदकामन्सो ऽश्वं व्यक्तित् । ए०२।८॥
- "सः ( श्रजापितः ) पुरुषमेधेनेष्टा विराडिति नामाधत्त । गो० पूरु ५ । ८ ॥
- , पुरुषो ह नारायणो ऽक्तामयत । अतितिष्ठेयक् सर्चाणि भूता-न्यहमेंबेदक् सर्विश्व स्यामिति स एतं पुरुषमेर्ध पञ्चरात्रं यक्तकतुमपश्यत्तमाहः सेनायजत तेनेष्कृत्यितष्ठत्मर्चाणि भूता-नीदक् सर्वमभवदतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीदक् सर्व भवति य एवं विद्वान् पुरुषमेधेन यजते यो वैतदेवं वेद । श० १३ । ६ । १ । १ ॥
- पुरोडाशः सः (कूर्मरूपेणाच्छन्नः पुरोडाशः) वा पभ्यः (मनुष्येभ्यः) तत्पुरो ऽइशयतः । य एभ्यो यशं भारोचयत्तस्मात्पुरोदाशः पुरोदाशो ह वै नामनद्यस्पुरोडाश इति। श०१।६।६।६॥

पुरोडाकः पुरो वा पतान्द्रेवा अकत यत्पुरोडाशास्तत्पुरोडाशानां पुरो-डाशत्वमः। पे० २। २३॥

" यजमानो वै पुरोडाशः। तै० ३।२।८।६॥३।३।⊏।७॥

,, आत्मा वै यजमानस्य पुरोडाशाः । कौ० १३ । ५, ६ ॥

,, पद्योर्वे प्रतिमा पुरोडाशः। नै०३।२।८।८॥

,, पशुर्ह वाऽ एष आलभ्यने यत्पुरोडाज्ञः । ज्ञा०१ । २ । ३ । ५ ॥

, स चा एष पशुरेवालम्यते यत्पुरोडाशस्त्रम्य याति किंद्रा-रूशि तानि रोमाणि ये तुपाः स्य त्वग्यं फलीकरणास्तद्शु-ग्यत्पिष्टं किक्कसास्तन्मांसं यत्किंचित्कं मारं तद्स्थि मर्चेपां वा एप पश्चनां मेधेन यजते यः पुरोडाशेन यजते । ऐ० २ । है ॥

"पद्मायो वैपुरोडाशाः।तां०२१।१०।१०॥ते०१।८। ६।३॥

, मधो वाएव पश्चनं यत्पुरोडादाः। कौ०१०।५॥

,, तिर्वि यहस्य पुरोडाशः। कौ०१०। ५॥

, शिरो ह बाऽ पतद्यवस्य यत्पुरोडादाः । दा० १। २। २॥

.. तस्य (यज्ञस्य ) एतच्छिरः। यत्युरोडाशः । ते० ३।२। ८।३॥

🥠 मन्तिष्को वै पुरोडादाः । तै०३।२।८।७॥

, विदुत्तरः पुरोडाद्यः । द्य०११ । २ । ७ । १६ ॥

्, आग्नेयः <mark>पुरोडायो भवति । श० २।४।४।</mark> १२॥

., इन्द्रस्य पुरोडाशः। श० ४।२।५।२२॥ पुरोधाता पृथिवी पुरोधाता। पे०८।२७॥

्र ्र अन्तरि**सं** पुरोघाता । ए० ८ । २७ ॥

चौः पुरोघाता । पे० ८ । २७ ॥

पुगेऽनुवाक्या ( ऋक् ) प्राण एव पुरोऽनुवाक्या । ज्ञा० १४ । ६ ।

१।१२॥

पृथिवीलोकमेव पुरोऽनुवाक्यया (अयति)। श०१४।६।१।६॥

पुगॅरुक् ( देवाः ) पुरोरुग्मिः प्राराचयन् । २०३।९।३। २८॥

```
[ पुष्करपर्णम्
                          ( 888 )
```

पुरोवक् तं ( यकं ) पुरोविकाः प्रारोचयन्यत्पुरोविकाः प्रारोचयस्तत्पु-रोस्चां पुरोस्क्रम्। ऐ०३। ६॥

अय वै पुरोहगसावेव यो ऽसौ (सूर्यः) तपत्येव हि पुरस्ता-द्रोचते । की० १४। ४॥

ध्यथ वै पुरोरुगात्मैव । कौ० १४ । ४ ॥

भय व पुरोरुक् प्राण एव। कौ० १४। ४॥

बीर्घ्यं वै पुरोहक्। द्वा० ४। ४। २। ११॥

पुरोरुग्वे वाक् ॥ कौ० १४। ५ ॥ पुरोबातः सः ( प्रजापितः ) पुरोवानमेव हिङ्कारमकरोत् । जै० उ० १ ।

१२। है।। पुरेहितः न इ वा अपुरोहितस्य राज्ञो दंवा अन्नमदन्ति तस्माद्राजा

यस्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीत। ए० ८। २४॥ आदित्यो वाच परोहितः। ऐ०८। २७ ॥

वायुर्वाव पुरोहितः। ए० ८। २७॥ ., अग्निर्घाव पुरोहित.। पे० ८।२७॥

अग्निर्वा एष वैश्वानरः पञ्चमेनिर्यत्परोहितः । ऐ० ८ । २५ ॥ अग्निर्वा एष वैश्वानरः पश्चमनियंत्पुरोहितस्तस्य वाच्येवैका

मेर्निमवति पादयोरंका त्वच्येका हृदय एकोपस्य एका नाभिर्ज्वलन्तीभिर्दीप्यमानाभिरुपोदेति राजानम्। पे० =।२४॥

अध यहस्य ( राज्ञः ) अनिरुद्धो वेदमसु ( परोहितः ) बस्ति वेनास्य तां शमयति या उस्योपस्थं मेनिर्भवति । ऐ०८। २४॥

अर्धातमा ह वा एष क्षत्रयिस्य यत्पुरोहितः। ए० ७। २६॥ पुक्करपर्यम् आपः पुक्करपर्णम् । इतः ६।४।१।६॥ १०।५।

भाषां वै पुष्करपर्णम् । श०६। ४। १। २॥ ७। ३।१। ९॥७।४।१।=॥

द्यीः पुष्करपर्शम् । दा०६। ४।१।९॥

इयं (पृथिषी) वे पुष्करपर्याम् । २१० ७।४।२।१२॥ प्रतिष्ठा वे पुष्करपर्णम् । श०७।४।१।१२॥

वाक पुष्करपर्याम्। २०६। ४। १। ७॥

पुष्करपर्याम् योनिर्वे पुष्करपर्णम्। द्वा० ६। ४। १। ७॥ ६। ४। ६। ६॥ ८। ६। ३। ७॥

पुष्करम् इन्द्रो वृत्रक्ष इत्वा नास्तृषीति मन्यप्रानी ऽपः प्राविशक्ता अव्रवीद्विभेमि वै पुरं मे कुरुतेति स यो ऽपाक्ष रस आसीक्ष-मुर्ध्वक्ष समुद्रौहंस्तामस्मै पुरमकुर्वस्तव्यवस्मै पुरमकुर्वस्तस्मा-त्पृष्करं पृष्करक्ष ह वे तत्पुष्करमित्याचक्षते परोऽक्षमः। श० ७। ४। १। १३॥

, ब्रह्म हुवेब्रह्माणं पुष्करंससृते । गो० पू० १ । १६ ॥

, (=पुण्डरीकम) इन्ह्रो वृत्रमहंम्तस्ययं (पृथियी) चित्राण्यु-पेट्र्पाण्यसौ (यौः) नक्षत्राणामयकादोन पुण्डरीकञ्जायते यत् पुष्करस्रतं प्रतिमुञ्जते वृत्रस्यय तद्गूपं क्षत्रम् प्रतिमुञ्जते (Compare चेदिकनिधंदु १।३-पुष्करम=अन्तरिक्षम्)। तं० १८।६॥

" आयो वै पुष्करम् । इत्त्र ६ । ४ । २ ! २ ॥ ७ । ४ । १ । ८ ॥ पुष्टिः सरस्वती पुष्टिः पृष्टिपक्षी । तै० २ । ५ । ७ । ४ ॥

्,, सरस्वती पृष्टि (पृष्टिः) पृष्टिपतिः । द्या० ११ । ४ । ३ । **१६ ॥** पु∵ आत्मा (≕शरीरं) वे पुः । द्या० ७ । ५ । २१ ॥

" लेखा हि पुरः। श०६।३।३।२५॥

,, ते देवाः प्रतिबुध्याग्निमयीः पुरस्त्रिपृरं पर्यास्यन्त । पे० २ । ११ ॥ पूतश्रुत वैश्वदेवो वै पूतशृत् । दा० ४ । ४ । १ । १२ ॥

पृतीकाः गायत्री सोममहरत्तस्या अनुविसुज्य सोममरक्षः पर्णमिष्ठि-नत्तस्य योक्षशः परापनत्स पूनीको ऽभवत्तस्मिन् देखा ऊतिमविन्दन्जृतीको वा एय यत्पूनीकानभिषुण्वन्त्यूतिमेषास्मै विन्दन्ति । तां० ६ । ५ । ४ ॥

,, तस्य (सोमस्य) ये हियमाणस्याभुश्वावः परापतभुक्ते पूरीका अभवन्। तां० ⊏ । ४।१॥

" यदि सोमं न विन्देयुः पूरीकानभिषुणुयुर्यदि न पूरीकानज्जेु-नानि । तां० २ । ५ । ३ ॥

्र, "आदाराः" शब्दमपि पश्यतः। पृक्षेत्र सर्वे व पूर्णम् । दा० ४ । २ । २ । २ ॥ ५ । २ । ३ । १ ॥ पूर्णम सर्वे वे तद्यतपूर्णम्। श०४।२।३।२॥

,, सर्वमंतरात्र्णम्। श०९।२।३।४३॥

पूर्वाहुतिः इयं (पृथिची ) वे पूर्णाहुतिः । रा० १३ । १।८।८ ॥ ते० ३।८।१०।५॥

" सर्व्यं वे पूर्णाहुतिः। नै०३।८।१०।५॥

पूर्विचित्तः द्योर्थे वृष्टिः पूर्वेचित्तिः। त० ३। ८। ५। २ ॥ २०१३। २।६।१४॥

पूर्वपचः सङ्कानं विकानं दर्शाहष्टेति । एतावनुवाकौ पूर्वपक्षस्याहोत्राणां नामध्यामि । ते०३ । १० । १० । २ ॥

पूर्विमहः ब्रक्षा वे पूर्विमहः। तां० ११ । ११ । ९॥

पूर्वबाद् न्याहवनीयो गाहेपत्यमकामयत । नि गाहेपत्य आहवनीय । तौ विभाजं नाशक्षोत् । सो ऽश्दः पूञ्चवाद् भूत्वा । प्राञ्चं पूर्वमुद्रवहत् । तत्पूर्ञ्ववाहः पूर्ञ्ववाद्त्वम् । तै० १ । १ । ४ । ६ ॥

पूर्वादुर्तिः अग्नेः पूर्व्विद्वितिः । ते०२।१।७।१॥

,, ए.प.चा अग्निहोत्रस्य स्थाणुः। यत्पूर्व्याद्वितः। तै०२।१। ४।३॥

पृषा स शौद्रं वर्णमस्जन पूपणिमयं ( पृथिवी ) वै पूर्वेवॐ हीदॐ सर्वे पुष्यति यदिदं कि च। रा०१४।४।२।२५॥

,, इयं व पृथिवी पूषा । श०२ । ५ । ७ । ३ । २ । ७ । १६ ॥ ,, इयं (पृथिवी) वे पूषा । श०६ । ३ । २ । ≈ ॥ १३ । २ । २ । ६ ॥ १३ । ४ । १ । १४ ॥ नै०१ । ७ । २ । ५ ॥

,, (यज्जु॰ २८। ३,१५) अयं वै पूजा यो ऽयं (वातः) पवतऽ एष हीद्र सर्वे पुष्यति। दा० १४। २। १। ६॥ १४। २। २। ३६॥

"पूषाः पोवेण महां दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतछ दारद्रम्य आयुषे वर्चसे। ते०१।२।१।१९॥ "पूषा ऽपोवयत्। ते०१।६।२।२॥

"पुष्टिंची पूषा। ते० २। ७। २। १॥ दा० ३। १। ४। ९॥

"असौ वें पूजा यो 5सो (सूर्यः) तपति। कौ०५।२॥ गो० उ० १।२०॥ पूर्व (अग्ने !) त्वं पूर्वा विश्वतः पासि मु त्यता । तैर्व्ह । ११ । १॥

- "अर्जने पूजा की ०१९८ ॥ ते०१।७।३।६॥३।८। २३।२॥
- ,, पश्चाः पूचा। पे०२।२४ ॥ तां•२३।१६।५॥
- ,, पदाबो हि पूजा। २१० ५ । २ । ५ । ८ ॥
- ,, ( यजु० २२ । २० ) पशको वै पूषा । इा० १३ । १ । ⊏ । ६ ॥
- ,, पद्माको नै पूजा । द्वा० ३।१।४।८॥३।९।१।१०॥५। ३।५।८,३५॥ तै०३।८।११।२॥तां०१८।१।१६॥
- ,, पौष्णाः पदावः । श०५।२।५।६॥
- "पूपाचे पञ्चमामी छे। दा० १३। ३। ८। २॥
- ,, यूषापद्यभिः (अवति )। तै०१। ७। ६। ६ ॥ ३। १। ५। १२ ॥
- ,, पूच्यो रेवती (मझत्रम् )। गावः परस्ताद्वत्सा भवस्तात् । तै० १। ५। १। ५॥
- "पूर्वा रेवल्यम्बेति पन्धाम् । तै० ३ । १ । २ । ९ ॥
- ,, पूषाविक्षां विद्यतिः । तै०२।५।७।४॥
- ,, प्रजननं वे पूषा। शा०५ । २ । ५ । ८ ॥
- 🥠 पूत्रा वै पयीनामध्यपतिः। दा० १३ । ४ । १ । १४ ॥
- " पूषा वै श्रुं।ण्यस्य (=ःवन्दोषस्येति सायणः ) भिषकः । तै० ३ । ६ । १७ । २ ॥
- ந पूषा (क्षियः) भगम् (आदक्तः)। श०११। ४।३।३॥
- 🕠 पूषा भगं भगपतिः। द्या० ११ ; ४। ३। १५॥
- ,, पथ्या पूच्याः पक्षी । गो० उ० २ । ६॥
- "योषा वै सरस्वती कृषा पूषा। दा०२। ५।१।११॥
- " पूषा मागबुधो ऽशनं पाणिम्यामुपनिधाता। श०१।१।२।१**आ**
- "पूषा नै देवानां भागदुषः। श०५।३।१।९॥
- "पूषा भागदुषः। २१०३।६।४।३॥
- " (देवस्य त्वा सवितुः श्रसवे) पूष्णां इस्ताम्याम् । तै०२।६। ५।२॥
- ,, तस्य (पूर्णः ) दन्ताम्परोवाप तस्मादादुरदन्तकः पूर्ण करम्भ-भाग इति । कौ॰ ६ । ६३ ॥

पूरा तस्मादादुरवृग्तकः पूर्वति। श०१। ७। ४। ७॥

- "तस्मादादुरदम्तकः पूषा पिष्टभाजन इति। गो० उ०१।२॥,
- , तस्माचं पूष्णे चरं कुर्वन्ति प्रिष्टानामेव कुर्वन्ति यथादन्तकायै-वम् । श०१।७।४।७॥
- » पूष्णः करम्मः (≔यवपिष्टमाज्यसंयुतमिति सायणः )। तै० १। ५।११।३॥ दा०४।२।५।२२॥
- " प्र हि पौष्णो यच्छचामः ( गौः )। श० ५।२।५।८॥
- , अग्नापौष्णमेकादराकपालं पुरोडादां निर्वपति । द्या० ५ । २। ५ । ५ ।

प्रतना युध्यो वै पृतनाः। श॰ ५।२।४।१६॥

पृतन्युः (=पाप्पा, यञ्ज० १५ । ५१) अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यव इत्यधस्पदं कुरुताॐ सर्वान्याप्मन इत्येतत् । ११०८ । ६। १ । २०॥

- ,, स (प्रजापितः) वराहो रूपं कृत्वोपन्यमञ्जत्। स पृथिवीमध्य भारकंत् तस्या उपहत्योदमञ्जत् तत्पुष्करपर्णे प्रथयत् तत्पृथिव्यै पृथिक्षित्वम् । तै० १ । १ । ३ । ६ - ७ ॥
- " इयती ह बार इयमप्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री नामेसूप इति बराह उजाधान सो उस्याः (पृथिव्याः ) पतिः प्रजापतिः । श० १४। १। २। ११॥
- "अश्वा ह बाऽ इयं (पृथिवी ) भूत्या मनुमुवाह स्तो ऽस्याः पतिः प्रजापति:। श० १४।१।३।२५॥
- » प्राजापस्यो वाभयं (भू-) लोकः । तै०१।३।७।५॥
- ,. इयं (पृथिसी) यमी। शव ७।२।१।१०॥ गोव उ० ४। ॥
- , यमो इ बार अस्याः (पृथिन्याः ) अवसानस्येष्टे । श० ७ । १ ॥ १ । ३॥
- ,. **आग्नेयी पृथिवी । तां**० १५ । ४ । 🕿 ॥
- » पृथिष्यग्नै: पत्नी। गो० उ०२।९॥
- "सेयं (पृथिवी) देशानां पत्नी। दा०१।३।१।१५.१७॥

पृथिवी इयं (पृथिवी) साम्निः । २०६। १।१४॥ ६।१। २।२६॥

,, इयं ( पृथिमी ) वाऽ अग्निः। दा० ७। ३। १। २२॥

,, अयं बाऽ अग्निलोंकः। श०१। १। १३॥

,, अयं वे ( पृथिवी− ) लोको ऽग्निः । द्या०१४ । ६ । १ । १४ ॥

, आग्नेयां ऽयं (पृथिवो-) स्रोकः। जै० उ०१। ३७। २॥

" आग्निगर्भा पृथिवी । इा० १४ । ९ । ४ । २१ ॥

" सा (अदितिः≔पृथिवी) अग्निं गर्ने विभर्तु । शा० ६ । ५ । १ । ११ ॥

"इयं वैषृधिव्यद्तिः । दा०२।२।१।१६॥३।३।१। ॥॥

,, इयं (पृथिवी) वा अदितिः। गो० उ०१। २५॥

"इयं (पृथिवी) बाऽअदितिर्मेही (यजु०११।५६)। श०६। ५।१।१०॥

" इयं (पृथियी) एव मही । जै० उ०३ । ४ । ७ ॥

" पृथियीं मातरं महीम् । ते०२।४।६।६॥

"उपद्वतापृथिवीमाता। श∙ १। ≔। १। ४१॥

,, इयं (पृथिवी) वैमाता। ते०३।८।९।१॥ दा०१६।१। ६।१॥

" "नमो मात्रे पृथिक्ये" (यजु०६।२२)। श०५।२१ १।१८॥

,, तन्माता पृथिवी तिषिता घीः।तै०२।७।१६।३॥२।८। ६।५॥३।७।५।४—५॥३।७।६।१६॥

" मातेव बा इयं (पृथिवी) मनुष्यान्विमर्ति । दा० ५ । दे । १ । ६ ॥

, धेनुरिव वाऽ इयं ( पृथिवी ) मनुष्येभ्यः सर्वान्कामान्दुहे माता धेनुर्मातेव वाऽ इयं ( पृथिवी ) मनुष्यान्विमर्ति । श॰ २ । २ । १ । २१ ॥

" इयं (पृथिवी) वैधेनुः। श्र०१२। ६। २। ११॥

" इयं (पृथिका) वै विश्वायुः । नै०३ । ३ । ३ । ७ ॥

" (=विश्ववादाः ) मस्यार्थं ( पृथिन्यां ) द्वीद्धं सर्वेधं हितम् । द्यार ७ । ४ । २ । ७ ॥ [ वृधिवी

( 300 )

पृथियी इसं (पृथियी ) वे देव्यदितिर्विश्वक्षी। तै०१।७।६।७॥

"र्यं (पृथिवी) वैपृक्षिः । तै० १ । ४ । १ । ५ ॥

,, इयं (पृथिवी) वै वशा पृक्षिः । श० १।८।३।१५॥ ,, इयं (पृथिवी) व वशा पृक्षियंदिदमस्यां मूलि चामूलं चान्नाधं प्रतिष्ठितं तेनेयं घशा पृक्षिः । श० ५।१।३।३॥

, इयं (पृथिवी) वा अग्निहोत्री (गीः)। ते०१।४।३।१॥

, महिची हीयम् (पृथिवी)। दा०६।५।३।१॥

, इंख (पृथिवी) बाऽ अवि रिथं हीमाः सर्वाः प्रजो अविति । रा० ६ । रे । २ । ३३ ॥

,, इंघ वै पृथिर्वादेवी देवयजनी । श्र०३।२।२।२०॥ ,, पृथिवी वै सर्वेषां देवानामायसनम् । श्र०१४।३।२।४॥

" भूरिति बाऽ अयं (पृथिषी-) को इः। रा० = । ७ । ४ । ५ ॥ " भू: (यञ्च० १३ । १८ ) हीयम (पृथिषी ) । रा० ७ । ४ । २ । ७॥

, स भूरिति स्थाहरत्। स भूमिमस्जत । अग्निहोत्रं द्शैपूर्णमा-सी वज्र्छवि। तै०२।२।४।२॥

 स (प्रजापितः) भूरित्येषग्वेंदस्य रसमाद्तः । सेथं पृथिन्य-भवत् । तस्य घो, रसः प्राणेदत् सो ऽग्निरभवद्गसस्य रसः। जै० ७०१।१।१॥

,, अर्थ ( मू- ) छोक ऋग्वेद्ध । ए० १ । ५ ॥ ,, भूरित्यृग्न्यो क्षरत् सो ऽयं ( पृथियी-) छोको ऽभवत् । ए०

१।५॥ ,, भूमिः (यज्ञु०१३।१८) हीयम (पृथिवी)। श० ७।४।

है। अ। है। अ।

" इसं (पृथिवी) वे भूमिरस्यां वै स भवति ये। भवति । श० ७। २।१।११॥

" अर्थ वे (प्यिवी-) लोको भूतम्। तै०३। ८। १८। ५॥

, इयं वे पृथिषी भूतस्य प्रथमजा (यजु० ३७ । ४)। दा० १४। १।२।१०॥

, इपे (पृथिषी ) उनाऽ पर्वा छोकानी प्रथमाखुरुवत । श्र० ६।५।३।१॥ पृथिवी इयं (पृथियी) वै निर्म्भृतिः। श्र० ५। २। ३। ३॥ तै० १। E1818#

- इयं (पृथिवी) कद्रः।श० ३।६।२।२॥
- इयं ( पृथिवी ) वै सार्पराक्षीयं हि सर्पतो राज्ञी। कौ० २७। ४॥
- इयं ( पृथिवी ) वै सार्पराशी । तां० ४। ९। ६॥
- इयं वे पृथिची सर्पराशी । श० २ । १ । ४ । ३० ॥ ४ । ६ । 110913
- ,, इयं ( पृथिवी ) वे सर्पराज्ञीयं हि सर्पना राज्ञी । ऐ० ५ । २३॥ ते० १। ४। ६। ६॥
- देवा वै सर्पाः। तेषामियथं (पृथिवी) राज्ञी। तै०२।२।६।२॥
- अये वै (पृथिवी-) लोकः सुक्षितिः (यज्ञ०३७।१०) अस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति । २१० १४ । १ । 2 1 28 11
- इयं (पृथिषी) वै सरघा। तै० ३। १०। १०। १॥
- अयं बै (पृथिवी-) लोको मित्रो उसी ( चूलांकः ) बरुणः। श्रु १२। ६। २। १२॥
- षावापिथवी वै मित्रावरुणयोः त्रियं भाम । तां ० १४ । २ । ४ ॥
- इयं (पृथिवी) बामभृत्। श०७।४।२।३५॥
- इयं (पृथिवी) वै विरष्ठा संवत् (यज्ञू० ११। १२)। श० ६। 3121211
- भयं वे पृथिवी-) लोको ऽत्रस्युर्द्वस्यान्।श०९।४।२।७॥
- ष्ययं वे (पृथिवी-) लोको भद्रः। ए० १।१३॥
- अयं होको बर्दिः (ऋ० ६।१६।१०)। रा०१।४।१।२४॥
- अर्थ वै (पृथिवी-) लोको बहिः। श० १।=।२। ११॥१। 81212911
- इयं (पृथिवी ) वै सत्या चर्षणीधृदनर्वा (ऋ० ४। १७। २०)। वे वे । वदा
- " इयं (पृथिवी ) एव सत्यभिय है हैवियां लोकानामज्ञानमाय। 210 0 1 8 1 8 1 E 11
- मर्व वे (पृथिवी-) लोको विद्यासं अवः ( शतु० १५ १५ )। 210 C | 1 | 2 | 3 ||

```
[ पृथिवी
```

## ( 302 )

पृथिवी अयं वै (पृथिवी-) लोको रधन्तरं छन्दः (यजु०१५।५)। श्रु० = ।५।२।५॥

इयं वै पृथिवी रथन्तरम्। पे० ८।१॥

"इयं (पृथिवी) वैरथन्तरम्। कौ०३। ५॥ प०२। २॥ तै० १। ४। इ.। २॥ तां०६। ८। १५॥ १५। १०। १५॥ द्या०५। ५। ३। ५॥ ९। १। २। ३६॥

,, अयं वै (पृथिवी−) लोको रथन्तरम् । ऐ० ⊏ । २ ॥

,, रयन्तरॐ दीयम् (पृथिवी)। श०१।७।२।१७॥ ,, उपद्वतॐ रथन्तरॐ सहपृथिव्या। श०१।८।१।१६॥ तै० ३।५। ⊏।१॥

,, राथन्तरो वा अयं (पृथिवी-) लोकः। तै॰ १।१।८।१॥ ,, अयं वै (पृथिवी-) लोक एवइछन्दः (यज्ञ०१५।४)। श० ८।५।२।३॥

"अयं वं (पृथिती-) लोको विराट् (यज्जु०१३।२४)। श० ७।४।२।२३॥

, इसं(पृथिकी) के विराद्धाशाव्यय । ६।२।४०॥ गौव्यव ६।२॥

,, विराइ दीयम् (पृथिवी)। शब्द। २।२।२०॥ ,, इयं (पृथिवी) वैधाना। नैब्दे। =।२३।३॥

», इयं (पृथित्री) वे समिता। दा० १३।१।४।२॥ तै०३। ६।१३।२॥

,, इ.प.(पृथिका) व आगर्यन (आपुण्या) । १० १०।६।१।४ ॥ ,, इ.प. (पृथिका) वै वहवानरः । २०१२ ।३ ।८ ।३ ॥

, पादी त्वाऽएनी बैहवानरस्य (यत्पृथिवी)। दा०१०।६। १।४॥

"पृथिक्षी वेदिः। ए० ५ । २८ ॥ ते० ३ । ३ । ६ । २,० ॥ "द्यः (पृथिक्षी) वे वेदिः । दा०७ । ३ । १ । १५ ॥ ७ । ५ । २ । ॥ "एसावसी वे पथियो । यावती वेदिः । तै० ३ । २ । ९ । १२ ॥ ष्ट्रियेनी तस्मादादुर्यावती वेदिस्तावती पृथिवीति। इतः १।२।५।७॥

- uan वे देविस्तावती पृथिदी । श०३।७।२।१॥
- ,, यावनी वै वंदिस्तावतीयम्पृथिवी । जै॰ ड०१ । ५ । ५ ॥
- , वेदिर्वे परो ऽन्तः पृथिव्याः । तै० ३ । ६ । ५ । ५ ॥
- ,, तस्याः (पृथिब्याः) एतत्परिमितं रूपं यदन्तर्वेद्यथेष मूमाः ऽपरिमितो यो बहिवेदि । ऐ० = । ५ ॥
- " इयं (पृथिवी) वै स्वयमातृण्या (इष्टका)। रा० ७ । ४ । २ । १॥
- " इयं (पृथिवी) वैधीः । पे०८ ∤५ ॥
- " श्रीर्वाऽ इयं (पृथिवी ) तस्माद्यो ऽस्यै भूयिष्ठं विन्दते स एव श्रेष्ठो भवति । दा० ११ । १ । ६ । २३ ॥
- "तस्माद्यो ऽस्ये (पृथिःयै) भूयिष्ठं लमते स पद्य श्रेष्ठो भवति । श०१२।६।१।४०॥
- , तस्य पृथियो सदः।तै०२।१।५.।१॥
- , यन्मृद्धिं (पृथिवी) तत्। द्या०१४।१।२।६॥
- », इयं (पृथिवी) वैवस्मीकवका। श**्रः। ३।३।**४॥
- ٫ श्रोत्र छे ह्येतरपृथिया यह्रस्मीकः । तै० १ । १ । ३ । ४ ॥
- ,, इयं (पृथिको) याज्या। श०१। ७। २। ९१॥
- "रयॐ (पृथिबी) हियाज्या। श०१। ४।२। १६॥
- " वागिति पृथिषी । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥
- "रयं (पृथिषी) वैवाक्। बा० ४। ६। ६। १६॥
- ,, बागेवायं (पृथिघी ) लोकः । श०१४। ४। ३। ११ ॥
- ,, इयं (पृथिवी) वै बागदो ( भन्तरिक्षम् ) मनः । ऐ० ५ । ३३॥
- ,, पृथिवीध्रया (ध्रया≔स्थिरा≔कचला≔पृथिवी ॥ अमरकोषे २।१।२ । तै०३।३।१।२॥३।३।६।११॥
- " इयं (पृथिवी) एव भ्रुवा। (भ्रुवा=पृथिवी-वैजयन्तीकोषे द्रशक्रकांडे नानालिक्काध्याये क्लो० ४४॥)। श०१।३। २।४॥
- ,, इयं (पृथिवी) वै जगत्यस्याध्य क्षीद्र्यं सर्वे जगत्। शब्द। २।१।२६॥६।२।२।३१॥

पृथिवी जगती श्रीयम् ( पृथिबी )। श॰ २। २। १। २०॥

" इयं (पृथिवी) वै गायत्री । साँ ७ । ३ । ११ ॥ १४ । १ । । ॥

, गायत्रो ऽयं (भू-) लोकः। की० ⊏। ६॥

,, गायत्री बाऽ इयं पृथिषी । श० ४ । ३ । ४ । ८ ॥ ४ । २ । ३ । ५॥ ,, इयं (पृथिषी ) या अनुषुप् । श० १ । ३ । २ । १६ ॥ तो० ८ ।

91211

₀, या पृथिवी सा कुद्रः सो पवातुष्टुप् । पे०३ । ४ ⊏ ॥

"विषुक्ष्मीयम् (पृथिवी )। श्र**०२।२।१।२०॥** 

" इयं (पृथिवी) वाऽ अनुमतिः । श०५ । २ । ३ । ४ ॥ तै० १ । ६ । १ । १, ४ ॥

», इत्यं (पृथिवी) वाउत्ताम क्राङ्गीरसः !्तै० २।३।२।५॥ २।३।४।६॥

, सयया प्रथमया (इण्वा) समर्पणेन पराभिनत्ति सैका सेषं पृथिवी सैवा इवा नाम । श० ५ । ३ । ५ । २६ ॥

" इयं (पृथिकी) काऽ कावादा। श०६।५।३।१॥७।४। २।३२॥ मापु।४।२॥

, यथेयं पृथिव्युर्ध्येवमुरुर्भ्यासम्। श०२।१।४।२=॥

, इत्यं (पृथित्री) वैपूषा।तै⇒१।७।२।५॥ श्रा०६।३।२। ≖ं॥१३।२।२।६॥१३।४।१।१४॥

**अ**यं (भूलोकः ) <mark>पवर्त्त</mark> निधनम् । तां० २१ । २ । ७ ॥

" इयं (पृथिवी) बाऽ उपयाम इयं बाऽ इदमन्नाद्यमुपयच्छुति पशुभ्यो मनुष्येभ्यो बनस्पतिभ्यः। श०४।१।२। ⊏॥

, इयथः (पृथिवी) हवाऽ उपार्थशुः। श० ४।१।२।२७॥

, इयं (पृथिवी) एव स्तं त्रियः । जै० उ०३ । ४ । २॥

,, इयं वै लेत्रं पृथिकी। की० ३०। ११॥ गो० उ०५। १०॥

, इयं (पृथिवीं) वै देवरथः । तां० ७ । २ । १४ ॥ , अध्यमेव (भू−) लोको ज्योतिः । पे० ४ । १५ ॥

,, इयं वै (पृथिवी) ज्योति । तां० १६ । १ । ज्ञा

, अध्यं वै (पृथिवी – ) लोको भर्गः। श्र०१२।३। ४। ७॥

» पशि**ब्येच** भर्गः। गो० पु०५ । १५ ॥

पृथिनी आयं से (पृथिनी-) सोको गृहपतिः।श० १२।१।१।१॥
गो० पृ० ४।१॥

- , **अयं वै (भू−) लोको गार्ह**पत्यः। श्रु० ७।१।१।६॥ ⊭ः ६।३।१४॥ ष०१।५॥
- " इयं (पृथिवी) वै पूर्णांदुतिः। तै० ३। =। १०। ५॥ श०१३। १। =। =॥
- "सर्वे वा इयम् (पृथिवी)। श० ४। २। २। १॥
- ., इयं वै पृथिवी प्रतिष्ठा। श०१।९।१।२६॥१।९।३।११॥
- ,, इयं (पृथिवी) बाऽ अस्य सर्चस्य प्रतिष्ठा। शुरु ४ । ५ । २ । १५ ॥
- 🕠 प्रतिष्ठा वा अयं लोकः। कौ० २ । ४ ॥ १४ । ३ ॥
- 🔑 इयं (पृथित्री) जलु वै प्रतिष्ठा। पे०८। १ ॥
- "सेयं (पृथिवी) प्रतिष्ठा। शञ्च। २। २। १। १६॥
- ., पृथि≄पामिमे लोकाः (प्रतिष्ठिताः )। जै० उ०१ । १० । २ ॥
- ,, इयं (पृथिवी) वै स्वर्गस्य लोकस्य प्रतिद्वा। गो० उ०६।२॥
- », स्नातरित्तं पृथिव्यां (प्रतिश्चितम् )। पे॰ ३। ६॥ गो॰ उ० ३। २॥
- " इयं (पृथिवी) भ्रम्तरिक्षम् (पृथिवी=भ्रम्तरिक्षम्-वैदिकति-भएटी १।३)। ऐ०३। ३१॥
- , त्रिवृद्धीयस् (पृथिवो )। श्र०६। ५ । ३ । २ ॥
- ., अक्षिना पृथिम्यीवधिभिस्तेनायं (पृथिवी-) लोकसिवृत् । तां०१०।१।१॥
- ,. प्रजातिर्वा अयं सोकः। कौ०१४। ३॥
- ,, योनिर्वाऽ इयम् ( पृथिवी ) । शु० १२ । ४ । १ । ७ ॥
- ,, इयं वै प्रतिष्ठा जनूरासां प्रजानाम् । शु> ३ । ६ । ३ । २ ॥
- ,, नाम में शरोरम्मे प्रतिष्ठा में। तन्मे त्ययि (पृथिष्याम् ) । कैं। उ०३।२०। ॥।
- ,, पृथिवी मे शरीरे श्रिता । तै० ३ । १० । ः । ७ ॥
- " पृथिवी वा अक्षानां शप्तयित्रो । की० ६ । १४ ॥
- " इयं (पृथिवो) वा (प्रजापतेः) श्रवादो (तन्ः)। की॰ २७।५॥

```
( 30$ )
(वृधिषी
```

पृथियी पृथियी होच निधिः। शु०६। ५। २। ३॥

भयं वे होको दक्षिणं इविर्धानम्। की० ६। ४॥ **अयं वै** (पृथिवी-) लोकः प्रातःसवनम् । श०१२। म। २।

म गो० उ० ३ । १६ ॥

अवमेव (भू-) लोकः प्रथमा चितिः। श० ६। ७। ४। १२॥ ( असुराः ) अयस्मयीं (पुरं) अस्मिन् (पृथिवीलोके ऽकुर्वत)।

新のエリエリ ते ( असुराः ) वा अयस्मयीमेवेमां ( पृथिवीं ) अकुर्वत । पे०

१। २३॥

स्रयस्मयो पृथिषो । गो० उ० २ । ७ ॥

**ब्राह्य वै (भू-)** लोकस्य रूपमयस्मय्यः (स्च्यः)। तै० ३। 9 1 2 1 4 11

रजतैव द्वीयं पृथिवी। श० १४।१।३।१४॥

इयं (पृथिवी) वै रजता। तै० १। =। ६।१॥

पृथिवी होता चतुर्हीतृगाम्। तै०३।१२।५।१॥ थानि कृष्णानि ( लोमानि ) तान्यस्यै ( पृथिद्यै कपम् ) । श्र० \$121212 B

( वदि बेतरथा ) यानि शुक्कानि ( लोमानि ) तान्यस्यै (वृधिभ्यै क्रम्) । श०३। २। १। ३॥

चानि बिसानि ताम्यस्यै वृधिवयै रूपम् । श्र० ५ । ४ । ५ । १४ ॥ दिभि हैवास्य (भू-) लोकस्य कपम्। श० ७।५।१।३॥ इयं (पृथिवी ) उ वे यक्तो ऽस्याभु हि यक्तस्तायते । श्र० ६।

1131918 इविर्ध्यवैर्धे देवा इमं (पृथियी-) लोकमस्यज्ञयन् । तां०

2012212=11 ,, इयं (पृथिषी) बाड उप। द्वयेनेयमुप यद्यीदं कि स जायते **ऽस्यां ततुपजायते ऽध वस्म्युद्धत्यस्यामेष तदुपोप्यते । श**० २ ।

318151

परिमग्डलः (=गोलाकारः ) उ बाऽ अर्थ (पृथिवी-) लोकः । **श्रुवा १।१।३७॥** 

पृथिवी अथ यत्कपालमासीत्सा पृथिवयमवत्। श०६। १।१।१।

" समुद्रो हीमां ( पृथिवीं ) अभितः पिन्यते । श०७ । ४ । १ । ६ ॥

,, पृथिब्यप्यु (प्रतिष्ठिता)। ऐ०३।६॥ गो० उ०३।२॥

" पृथिक्यस्यप्सु भिता। भग्नेः प्रतिष्ठा। तै० ३।११।१।६॥

,, तस्य प्रथमयाऽऽवृतेममेव लोकं जयित यदु श्वास्मिँएलोके। तदेतेन चैनम्प्राणेन समर्थयित यमभिसम्भवत्येतां श्वाऽस्मा श्वाशाम्प्रयच्छिति यामभिजायते। अ० ७०३। ११। ५॥

,, असुराणां वा इयं ( पृथिवी ) अत्र आसीत्। तै०३।२।६।६॥

,, तिस्रो वाऽ इमाः पृथिष्य इयमहैका क्रेऽसस्याः परे। श्र० ५। १। ५। २१॥

ष्ट्रभी, पृथिः, पृथुः पृथिवैन्यः । सभ्यषिच्यत । तै०१ । ७ । ७ । ४ ॥

पृथुर्द वै वैन्यो मनुष्यणां प्रथमो ऽभिषिवि**वे । श**०५। ३।५।४॥

" पतेन (पाधेन साम्ना) वै पृथी वैन्य उभवेषां पश्चनाः माधिपत्यमाश्चुत । तां० १३ । ५ । २० ॥

» तद्भ पृथुर्वेन्यो दिष्यान् झात्यान् पप्रच्छा। औ० उ०१। १०।९॥ १।३४।६ ॥ १।४५।१॥

पृषु ( ऋ०६। १६। १२) अन्तो ( युस्थानं = युलोकः ) वै पृथु यस्मि-

न्देखाः। श०१। ४।१।२७॥

पृथुकाः रुद्राणां वा पतद्र्पम् । यत्पृथुकाः । तै० ३ । ६ । १४ । ३ ॥ पृथु अवाय्यम् ( ऋ० ६ । १६ । १२ ) ओत्रं वे पृथु अवाय्यम् । ओत्रेण् हीद्मुरु पृथु श्रृणोति । श० १ । ४ । ३ । ४ ॥

पृश्चि अन्नं वै देवा पृक्षीति वदन्ति । तां० १२ । १० । २४ ॥

" अन्नं वै पृक्षि । श० मा ७ । ३ । २१ ॥ तै० २ । २ । ६ । १ ॥

्,, इयं (पृथिवी) वैपृक्षि । तै०१ । ४ । १ । ५ ॥ पृथकाज्यम् **अक्षर्**७ द्विपृषकाज्यम् । शा०३ । ≈ । ४ । ≈ ॥

" प्राणो हि पृषदाज्यम् । शः० ३ । = । ४ । = ॥

" प्रायाः प्रवदाज्यम्। श०३। ८।३। ८॥

" पयः पृषद्क्षिम्। श०३। ६। ६। ६॥

,, पश्चमो वै पृषदाज्यम्। तै० १। ६। ३। २॥

पृष्टयः पृष्ट्यो वै रेतः सिची। श्र∞ ७।५।१।१३॥ =।६।२।७॥

" उरो वै प्रति पृष्टयः। श० ⊏। ६। २। ७॥

पृज्ञानि पुष्ठेचे देवाः स्वर्ग लोकमस्पृक्षन् । कौ० २४ । = ॥

" पृष्ठानि वा अस्तुज्यम्त तैर्देवाः स्वर्गं लोकमायन् । तां० ७ । ७ । १७॥

" स्वर्गो सोकः पृष्ठानि । तां० १६ । १५ । ६॥

, तदादुर्भानालोकानि पृष्ठानि । तां० १६ । १५ । ६ ॥

, पतानि जलु वे सामानि वत्पृष्ठानि । तै० १ । = । = । ३ ॥

,, स्वराणि पृष्ठानि भवन्ति । की० २४ । 🗷 ॥

,, सर्वाणि हि पृष्ठानीन्द्रस्य निष्केषस्यानि । तां० ७ । 🗷 । ५ ॥

" पिता वे बामदेभ्यं पुत्राः पृष्ठानि । तां० ७ । ६ । १ ॥

, बारमा वे पृष्ठानि । की० २५ । १२ ॥ तां० २९ । ६ । ४ ॥

,, ऋतवो वै पुष्ठानि। शु०१३।३।२।१॥ तै० ३।६।६।१॥

"ससपुष्ठाति। श० ट। ५। २। ⊏॥

n अपनं पश्चकः पूच्छानि। तां० १६। १५। # II

,, व्यन्तं पूष्ठानि । तां० १६ । ६ । ४ ॥

,, बीर्व्यं वे पुष्ठानि। तां० धा = १७॥ १= । = । = ॥

, तेओ **ब्रह्मक्च**र्यसं पूष्ठानि । तां०१६ । १५ । ७ ॥

,, अने बें पुष्डानि । पे० ६ । ५ ॥ गो० उ० ५ । ११ ॥

पृथ्यः सम्बद्ध रबाक्षिरसः। सर्वे स्तामैः सर्वेः पृष्टेर्गुविमः सामिनः स्वर्गे लोकमस्पृशन्यदस्पृशंस्तस्मात्पृष्ट्यः। श०१२। २। २।११॥

, (बाद्गिरसाः) सर्वैः पृष्ठयैः स्वगँ कोकमभयस्पृशन्त यवभयस्पृ शन्त तस्मात्सपृश्यस्तं वा एतं स्पृश्यं सन्तं पृष्ठय इत्यासकते परोक्षेता। गो० पृ० छ। २३॥

पिता वा अभिप्तवेः पुत्रः पुष्ठयः । गो० पु० ४ । १७ ॥

पृष्ठमानि औः पृष्ठमानि । की० २१ । १॥

" प्राप्तः पुष्ठपानि । की० २१ । ५ ॥

पौकारम् (शाम ) देवाक्य वासुराक्षास्पर्यत्त ते देवा असुराशां पौकाक्षेत्र पुरो अमजायम्यत् पुरो अमजायक्षराकृतः कमारपौक्षमकृत् । तां० १२ । ३ । १४ ॥ पोरुमहम् (साम) श्रद्धवां एतद्ब्लीयमानं तद्वज्ञाकृष्ट्यसम्बन्त तस्मा-देवाः पौरुमह्रेन रज्ञाकृष्ट्यपाद्मन्नप् पाप्मानकृ हते पौरुमह्रेन तुष्टुवानः। तां० १२। ३। १३॥

पीरुहन्मनम् ( साम ) पुरुहन्मा वा एतेन वैखानको ऽञ्जसा स्वर्ग लोक-अपस्थत् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गाञ्चाकाम

च्यवते तुष्ट्वानः। तां० १४। ६। २६॥ पोंग्रंमासम् (हार्वः) सञ्चत (१-समृत-) यशो वा एप यहर्गपूर्णमासी। गो० उ० २। २४॥

,, वार्जनं वै पौर्णमालं (हविः)। इन्द्रो होतेन वृत्रमहन्। श०१।६।४।१२॥

,, तथैवैतद्यजमानः पौर्णमासेनैव वृत्रं पाप्मानधः इत्वापद्दतपाप्मैतत्कर्मारभते। श्र०६। २।२। १६॥

; आसोपोमीय १० हि पौर्णमास १० हि कर्मपति । श० १। = ।३।२॥

" इधिप क्रृतः मतिधितो यहो यत्पीर्णमासम् । श० २।५।२।४=॥२।६।२।१६॥

"

प्रतिष्ठा वै पौर्णमासम्। की० प्रा≡॥ १≡। १४॥
गो० उ०१। २६॥

, पौर्णमासः सरस्वान् । गो० उ०१ । १२ ॥ पौर्णमासी ( रात्रः ) असी वै चन्द्रः पशुस्तं देवाः पौर्णमास्यामालभन्ते । श०६ । २ । २ ॥ ॥

शु०६।२।२।१७॥ ,, ब्रह्म वै पीर्णमासी सत्रममायास्या। की० ४।=॥

,, कामो वै पौर्णमासी । तै० ३ । १ । ४ । १५ ॥ ... पौर्णमास्यः प्रतिहारः । प० ३ । १ ॥

पीष्कलम् ( साम ) अधितत्पीष्कलमेतेन वे प्रजापतिः पुष्कलान्पशून-स्जत तेषु कपम्द्धास्यदेतत्साम भवति पशुष्येव कपं द्धाति । तां० = । ५। ६॥

प्र (चपराक्) प्रेति चै प्राणा पति ('आ' इति ) उदानः । श० १।४। १।५॥

, प्राची वै प्र प्राचं हीमानि सर्वाचि भूताम्यद्वप्रयंति । ऐ० २ । ४० ॥ [ प्रचंताः ( ३१० )

प्र (=पराक्) तद्यस्मेति तस्मास्तव्यं (मू-) सोकः । जै० व० २ । ६ । ४ ॥

ग प्रायो वै प्रवान्। शु०१। ४। ३। ३॥

" मेति परावो वितिष्टन्तऽ यति समावर्तन्ते । श०१।४। १।६॥

प्रेति वै रेतः सञ्यतऽ पति प्रजायते । श०१। ४।१।६॥

" अन्तिरिक्षं वै प्रांतिरिक्ष हीमानि सर्वाणि भूतान्यनुप्रयंति । पे० २ । ४२ ॥

,, प्रवद्धे प्रथमस्याह्यो स्पम् । कौ० २०। २॥

प्रकाम् ( उक्षम् ) ता अमुतो ऽर्वाच्यो वेवतास्तृतीयसवनात्मातः-सवनमभिन्नायुञ्जत तचक्भिन्नायुञ्जत तत्मदगस्य

प्रदम्भानमायुक्षतं तथस्यमायुक्षतः त

" प्रहोक्यं वा एतद्यत्यजगम्। ऐ०३।१॥ " तदेतत्पवमानोक्यमेव यत्प्रजगम्। की०१४।४॥

,, प्राणानां वा पत्रकृष्यं यस्त्रजगम्। ऐ० ३।३॥

,, प्राशाः प्रउगम्। की० १४ । ४ ॥ २≂ । ह ॥

,, तस्मात् **वध्**ष्यो देवताः प्रउगे शस्यम्ते । की० १४ । ५ ॥ २⊭ । ६ ॥

" भातिच्छुम्द्सः प्रउगः। की० २३। ६॥

प्रमाः ये **दश प्रमा इम एव ते दश प्रा**णाः । जै॰ उ० १ । २१ । ३॥ प्रमायः **प्राणापानी वे वार्हतः प्रमाथः । को**० १५ । ४॥ १८ । २॥

ु पश्चवो चै प्रमाथः। की० १५ । ४ ॥ १८ । २ ॥

,, पश्चमः प्रमाथः । पे० ३ । १६, २३, २४ ॥ ६ । २४ ॥ मो० उ० ३ । २१, २२ ॥ ४ । २ ॥

, भ्रन्तरिक्तम्प्रगाथः। जै॰ उ०३। ४। २॥

्, मनः प्रगायः। औ० उ०३। छ। ३॥

प्रच च एतहे सर्व स्वस्त्ययमं यत्म च च । ऐ० ३ । २६ ॥

प्रवेताः प्रवेतास्त्वा रुद्धैः प्रश्लात्पातु । श्रु ३ । ५ । ५ । ५ ॥

, प्रव्यक्ष्यादः (यञ्च०१५।५) सन्नं प्रव्यक्ष्यन्दः । श० हा ५।२।४॥

प्रजननः प्रायः कि सुन्दः। का देवता यस्मादिदं शासाद्रेतः सिख्यतऽ रत्यतिच्छन्द्। श्रुक्तः प्रजापतिर्देवता । श्रु० १०।३। २ । ७॥

प्रजननम् संबत्सरो सै प्रजननम् । गो० पू० २ । १५ ॥

🥦 अक्षिः प्रजननम्। गो० पु० २ । १४॥

प्रजाः **यहा**क्षे प्रजाः प्रजायन्ते । श० ४ । ४ । २ । ६ ॥

- " यहं बार अनु प्रजाः। शु०१।८।३।२०॥
- " प्रजावैतोकम् (यज्ज०१३।५२॥)। श०७।५।२।३६॥
- ., प्रजा घै स्तुः ( यजु०१२।५१ )। श०७।१।१।३७॥
- " प्रजा वै तन्तुः। ऐ०३।११,३⊏॥
- ,, प्रजा या अप्तुरित्याहुः। गो० उ० ५। ६॥
- "प्रजावेषिश्वज्योतिः। शब्दाप्रा३।प्रा७। ४।२।२६॥ इ।३।२।।
- " प्रजावाऽ व्यरीः (यञ्च०६।३६)। श०३।६। ४। २९॥
- , प्रजाबाऽ इवः। श०१। ७। ३। १५॥ ४। १। २। १५॥
- " प्रजावैभूतानि। शञ्च। ४। ४। २। १॥ ३। ५। २। १३॥ ७। ५। ३।१॥
- "प्रजावी बर्सिः। की० प्राउत्ताश्चा १० ॥ ते० ११६ । ३११०॥ रा० ११प्रा३११६ ॥ २१६११ २३, ४४ ॥ ४१४।५१ १४ ॥ गो० उ०१ | २४ ॥
- " मजालुक्षः। ये०३।२३॥ की० १५।४॥ २२।=॥ जै० ६० ३।४।३॥
- " मजा श्रुम्। श्रुप्। २। २। २०॥
- ,, प्रजा पश्चः स्क्रम्। की० १४ । ४ ॥
- , प्रजावाउक्यानि। तै०१। ८। ७। २॥
- ., प्रजाः सतो बृहती। गो॰ उ०६। 💵
- ,, तस्मात्पश्चाद्वरीयसः प्रजनतादिमाः प्रजाः प्रजायन्ते । श० ३ । ५ । १ । ११ ॥
- ,, न्यूनाझाऽ इमाः प्रजाः प्रजायन्ते । श० ११ । १ । २ । ४ ॥
- » तस्मात्मजा द्रामासी गर्भ भृत्वैकाद्यमञ् प्रजायम्ते तस्माद

[ प्रजापतिः

( \$ ( \$ )

भ्रावशकाभ्यतिष्ठरम्ति द्वावशेन हि परिशृक्षीताः । तां० ६ । ११३॥

प्रजाः संबत्सरं हि प्रजाः पश्चो ऽनु प्रजायन्ते । तां० १० । १ । ६ ॥

. एष वै प्रजनयिता यन्मुष्करः । श०३।७।२।८॥

,, अर्ज्जमासशो हि प्रजाः पशव क्रोजो बलं पुष्यन्ति । तां० १०। १।६॥

,, यस्य हि त्रजा भवत्येक सात्मना भवत्यथीत दश्या प्रजया हिविकियते। शु०१।=११।३४॥

" षस्य हि प्रजा भयत्यमुं लोकमात्मनैत्यथास्मि लोके प्रजा यजते सस्मात्प्रजोत्तरा देवयज्या । श०१। = ११। ३१॥

" ब्यादित्या (≕ब्रदितेरुणकाः ) वा इमा प्रजाः । तां० १८ । ६।१२ ॥

॥ इच्यो इ. वाऽ इदमन्ने प्रजा शासुः । श्रादित्याश्चीवाङ्गिरसभ्य । श्रु० ३ । ५ । १३ ॥

,, चैश्वदेख्यो चैप्रजाः । तै०१।६।२।५॥१।७।१०।२॥ ,, क्यायस्यो चैप्रजाः । शु०१३।३।५।५॥

, बायास्यो (१ बायस्यः) से प्रजाः । तै० ३ । ६ । ११ । ।।

,, आद्या हीमाः प्रजा विशः। श० ४।२।१।१७॥

प्रजातिः रेतो थै प्रजातिः । श० १४। १। २। २॥

, निवृद्धि प्रजातिः विता माता पुत्रो ऽथो गर्म उस्वं जरायु। शुः ६।५।३।५॥

प्रजापतिः तद्यद्वधीत् ( ब्रह्मा )—प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालगस्वेति तस्मात्मजापतिरभवत् तत्प्रजापतेः प्रजापतित्वम् । गो० प्०१ । ४ ॥

,, एव वै प्रजापतिः। यव्शिः। तै० १ । १ । ५ । ५ ॥

., प्रजापतिरेषो ऽतिः। शब्दाप्रादेश्वादादाशासा

" प्रजापतिर्वाऽ अस्तिः। शब्द। ३। ३। १८॥

" प्रजापतिरक्षिः । श्र० ६। २।१। १३,३०॥ ६।५।३। ६॥ ७।२।२।१७॥

" अप्रिर्वे देवतानां मुखं अजनविता स प्रजापतिः । श० २ । ५।२। द्रा ३।२।१।॥ प्रजापितः स यः स प्रजापितर्ध्यस्य छस्तः । श्रवमेष स यो ऽयमग्निश्ची-यते ऽथ या श्ररमात्ताः प्रजा मध्यतः उदकामन्नेतास्ता वैश्व-देव्य रष्टकाः । श्र० = । २ । २ । ६ ॥

"यो इ खलुवाव प्रजापतिः स उ वेवेन्द्रः । तै० १ । २ । २ । ५॥

,, एष प्रजापतिर्यद्धद्यम्। श०१४। ⊏। ४।१॥

., यः प्रजापतिस्तन्मनः। जै० उ०१। ३३। २॥

, प्रजापतिर्वे मनः।कौ०१०।१॥२६।३॥ स्ना०१।१।१॥ तै०३।७।१।२॥ श०४।१।१।२२॥

" प्रजापतिर्वे मनश्कुन्दः (यजु० १५ । ४) । श० = । ५ । २ । २॥

., मन इव हि प्रजापतिः । तै० २। २। १। २॥

,, अपूर्वा (प्रजापतेस्तनृषिद्योषः) तन्मनः । पे० ५ । २५॥ की० २७ । ५॥

, वाग्वै प्रजापतिः । शा०५।१।५।६॥१३।४।१।१५॥

" वाग्घि प्रजापतिः। श०१।६।३।२७॥

" प्रजापतिर्धिषाक्।तै०१।३।७।५॥

" वाग्वाऽ झस्य (प्रजापतेः) स्वो महिमाः श∘२।२।४० ७॥१।७।२।१७ (झग्नेः?)॥

प्रजापितर्वा इदमेक आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्वाग् द्वितीया स ऐक्तेमामेव वाचं विस्ता इयं वा इद ७ सव विभवन्ये-ध्वतीति स वाचं व्यस्जत (काठकसंहितायाम् १२ । ५॥ २७।१:—प्रजापितर्वा इदमासीत्तस्य वाग् द्वितीयासीत्ताः मिमथुनं समभवत्सा गर्भमधत्त सास्माद्याकामत्सेमाः प्रजा अस्जत सा प्रजापितमेव पुनः प्राविशत्)। तां० २०।

, (प्रजापितः) वाचमयच्छत्स संवत्सरस्य परस्ताद्वयाहरद् द्वाद्शकृत्यः। पे०२। ३३॥

स (प्रजापतिः) संवत्सरे व्याजि**हीर्वत् । श० १**९ । १ । ६ । ३ ॥

, प्रजापतिर्वे वाक्पतिः (यज्ज०४।४)। श०३।१।३।२२॥

" प्रजापतिर्वे चाचस्पतिः। श०५।१।१।१।१६॥

,, स (प्रजापतिः) हैवं पोडशभा ऽऽत्मानं विकृत्य साथै समैत्। जै० उ०१ । ४० । । प्रजापितः तहे सोमिति हेऽ श्रहारे । त्विगिति हे उस्गिति हे मेद् इति हे मार्थंसमिति हे स्नावेति हेऽ श्रह्यीति हे मज्जेति हे ताः षोड्य कला श्रथ य पतव्न्तरे प्राणः सञ्चरित स एव सप्त-दशः प्रजापितः। श०१०। ४।१।१७॥

, तस्माऽ एतस्मै सप्तदशाय प्रजापतये । एतत्सप्तदशमप्त १३ समस्कुर्वन्य एव सीम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोड्य कला एते ते षोडशर्त्विजः । श० १० । ४ । १ । १६ ॥

,, पोडशकतः प्रजापतिः। श०७। २।२।१७॥

, सप्त संवत्सरः प्रजापतिः पोष्टशक्तः । श० १४ । ४ । ३ । २२ ॥

, प्रजापतिर्वे सप्तदशः। तां०२।१०।५॥१७।६।४॥ गो० उ०२।१३॥५। ⊆॥तै०१।५।१०।६॥

"ससब्द्यो वे प्रजापतिः। पे०१।१६॥४।२६॥ की० हा २॥१०।६॥१६।४॥ श०१।५।२।१७॥५।१ २।११॥ गो० उ०१।१६॥

सत्तरसः प्रजापतिः । तै०१।३।३।२॥

, हादश वै मासाः संवासरस्य पञ्चर्तव एप एव प्रजापतिः सप्तक्षाः।श०१।३।५।१०॥

सप्तद्वां वै प्रजापितद्वाद्वा मासाः पंचर्तवां हेमन्तिशिरयोः समासेन तावान्त्संष्ठत्सरः संवत्सरः प्रजापितः । ऐ० १ । १॥
 संवत्सरो वै प्रजापितरेकशतविधः । तस्याहोरात्राण्यर्थमासा

भासा ऋतव परिर्मासस्याोरात्राणि मासि वै संवत्सरस्या-होरात्राण्याप्यन्ते चतुर्विशृंशतिरर्धमासस्रयोददा मासास्रय

म्हतवस्ताः शतविधाः संवत्सर एवैकशततमी विधा । २०१०।२।६।१॥

, प्रजापतेर्त् वे प्रजाः सस्जानस्य पर्याणि विसम्न छेसुः स वे संबद्धर एव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्याण्यहोरात्रयोः सन्धी पौर्णमासी खामाबास्य खऽर्त्तुमुकानि । स विस्नस्तैः। न शशाक सछेहातुं तमेतैहंविर्यक्षहेंवा अभिषज्यस्तिहोत्रेणे-बाहोरात्रयोः सन्धी नत्यर्वाभिषण्यंत्तत्समन्धुः यौर्णमास्येत चैवामाधास्येन च पौर्णमासी चामाधास्यां च तत्पर्वाभिष-ज्यंस्तत्समद्युधातुर्मास्यैरेवर्ष्तुमुखानि तत्पर्वाभिषज्यंस्तस त्समद्युः। श०१।६।३।३५,३६॥

प्रजापतिः (प्रजापतिः ) प्रजाः सृष्ट्या सर्वमाजिमित्या व्यस्नंसत । श्रुव ६ । १ । १२ ॥

,, प्रजापति विस्नस्तं देवता आदाय ब्युद्कामंस्तस्य ( प्रजापतेः ) परमेष्ठी शिर भादायोत्कस्यातिष्ठतः । श० ≈ । ७ । ३ । १५ ॥

" तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो (=आपः) यश्चमपद्यश्च हर्शपू-र्णमासी। हा०११।१।६।१६॥

" संबत्तरो वै पिता वैश्वानर प्रजापतिः। श०१।५।१।१॥

"स (संवत्सरः) एव प्रजापतिस्तस्य मासा एव सहदीक्षिणः। तां २९। ३। ६॥

» संबद्धरो वैप्रजापितः। शब्दा ३।३।१८॥३।२।२। ४॥५।१।२।२॥

,, संबक्तरः प्रजापतिः। ऐ० २।१७॥ तां० १६।४।१२॥ गो० उ०३।८॥

,, प्रजापतिः संवत्सरः। ऐ० ४ । २५ ॥

"सं यत्र प्रजापतिरेव संवत्सरः। कौ॰ ६। १५॥

,, संवत्सरीयकः प्रजापतिः। श०२।२।२।४॥

, एव वै प्रस्यक्षंयक्षो यत्प्रजापितः । का॰ ४ । ३ । ४ । ३ ॥

"स्वैयस्यव्यञ्जापतिः।श०१।७।४।४॥

,, यक्ष उ वे प्रजापतिः। की० २०।१॥ १३।१॥ २५।११॥ २६।३॥ त०३।३।७।३॥

,, यहः प्रजापतिः । श० ११। ६। ३। ६॥

, प्रजापतिर्यक्षः। ऐ०२।१७॥४।२६॥ द्याः १।१।१। १३॥१।५।२।१७॥३।२।२।४॥तै० ३।२।३। १॥गां०उ०३।८॥४।१२॥६।१॥

, प्रजापतिर्वे यक्षः। गाँ० उ० २। १८॥ ते० १। ३। १०। १०॥

», प्राजापत्यो यज्ञः । तै०३। ७।१।२॥

" प्रजापतिरश्यमेषः। श्रु १३।२।२११३ ॥ १३।४। १।१५॥ प्रजापतिः एव इ प्रजामां प्रजापतियद्विश्वजितः । गो० पू० ५ । १०॥

- 🧸 प्रजापतिर्विश्वजित् । कौ० २५ । १.१, १२, १५ ॥
- , यो द्वेष सविता स ब्रजापतिः। २१०१२। ३।५।१॥ गो० पू०५। २२॥
- , प्रजापितर्वे सविता । तां० १६ । ५ । १७ ॥
- ,, प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा असुजन । तै० १ । ६ । ४ । १॥
- , प्राणं। हि प्रजापतिः प्रजापति छे ह्येयेद् छे सर्वमनु (प्रजायने)। द्यार ४।५।५।१३॥
- " अथ यस्स ब्राण अ।सीत्स प्रजापतिरभवत् । जै० उ० २। २ | ६ ॥
- " श्राणाउ वै श्रजापतिः । दा∘ < । ४ । १ । ४ ॥
- ,, प्राणः प्रजापतिः । दा०६।३।१।९॥
- " भ्रथ य पतद्न्तरेण प्राणः संचरति स एव सप्तद्दाः प्रजा-पतिः। श०१०। ४। १। १७॥
- "तस्मादु प्रजापतिः वाणः। द्वा० ७ । ५ । १ । २१ ॥
- , प्राजापत्यः प्रागाः। ते०३।३।७।२॥
- . अस्त्र वाऽ भयं प्रजापतिः । श० ७ । १ । २ । ४ ॥
- ,, अर्थंत्र वे प्रजापतिः। दा०५।१।३।७॥
- ,, वायुर्वे ३ वजापित्स्तदुक्तमृषिणा पवमानः व्रजापितिरिति । पे० ४ । २६ ॥
- , स यो ऽयं (वायुः) पवते स एप एव प्रजापतिः । जै० उ० १।३४।३॥
- ., अर्थे % ह प्रजापतेर्घायुर्घे प्रजापतिः। श० ६।२।२।११॥
  - , पतद्वे प्रजापतेः प्रत्यक्षं रूपं यद्वायुः। कौ० १६। २॥
- "स एव वायुः प्रजापतिरस्मिसैपुभे उन्तरिन्ने समन्तं पर्यक्तः। क्रा० = । ३। ४। १५॥
- " प्रजापतिः प्रणेता । तै० २ । ५ । ७ । ३ ॥
- ,. प्रजापनिर्धे भूतः।तै०२।१।६।३॥
- " प्रजापतिर्वन्धुः। तै०३।७।५।५॥
- 🕡 🗆 प्रजापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा । ऐ० ५ । २५ 🛭

प्रनापितः एकविंशो वै प्रजापित्रिविश मासाः पंचतवस्त्रय इम लोका असावादित्य एकविंशः। ऐ०१।३०॥

" क्रपंमव तत्प्रजापतिहिरण्यमन्तत आत्मनो ऽकुरुत...तस्मादा-हुहिरण्मयः प्रजापतिरिति । २०१०।१।४।६॥

" प्रजापतिर्वे हिरण्यगर्भः। अ०६।२।२।५॥

, प्राजापत्यो वै ब्रह्मा । गो० उ० ३ । १८ ॥

🥫 प्राजापत्यं ब्रह्मा । तै०३।३।८।८॥

" ब्रह्म वे प्रजापतिर्व्वाक्षो हि प्रजापतिः । दा०१३ । ६ । २ । ⊏ ॥

,, प्रजापतिर्वे चन्द्रमाः।श०६।१।३।१६॥

,, असो वै चःद्रः प्रजापतिः । श०६। २। १६॥

"सोमो हि प्रजापितः । द्या०५ । १ । ५ । २६ ॥

,, सोमो वै प्रजापति । श०५।१।३।७॥

,, स ( प्रजापतिः ) ये दक्षो नाम । श० २ । ४ । ४ । २ ॥

,, प्रश्नापतिर्वाव महान् । सां ० ४ । १० । २ ॥

» प्रजापतिर्वे महान्देयः। दा०६।१।३।१६॥

,, अश्वाह बाऽ इयं (पृथिवी) भूत्वा मनुमुबाह स्रो ऽस्याः पतिः प्रजापतिः । २०१४ । १ । ३ । २५ ॥

" प्रजापतिर्वे मनुः स हीद्धं सर्वममनुतः। दा०६।६।१।१६॥

,, एव (प्रजापितः) वै वसिष्ठः (=सर्वश्रेष्ठ इति सायग्रः)। श्रावर । ४ । ४ । २ ॥

" प्रजापतिर्वे वसिष्ठः। कौ० २५।२॥ २६। १५॥

" तां ( प्रावेशमात्रीं पृथियों ) प्रमुख इति वराह उज्ज्ञधान स्रो ऽस्याः (पृथिच्याः) पनिः प्रजापतिः। श० १४। १। २। ११॥

,, स (प्रजापितः) वै वराहो रूपं कृत्वा उपन्यसञ्जत्। स पृथिवीमध आरुर्छत्। तस्या उपहरयोदमञ्जत्। ते० १।१। ३।६॥

" प्रजापतिर्वे विश्वकर्मा (यजु०१३।१६॥१४।५,६)। द्या०७।४।२।५॥⊏।२।१।१०॥८।२।३।१३॥

" मजापतिः प्रजाः सृष्टा विश्वकर्मा Sभवत् । ऐ० ४ । २२ ॥

१०।२।२:४॥ प्रजापतिर्धे मुर्घा ( यजु० १४ ¦ E ) । रा० ≈ । २ । ३ । १० ॥ ययुनाविदिखेष ( प्रजापतिः ) हीदं वयुनमदिन्दत् । श० ६। वे । १११। प्रजापतिष युक्रानः ( यजु० ११ । ? ) म्ह मत पतस्म केमण् 15 ऽयुद्धा शा०६।३।१।१२॥ प्रजापतिर्वे विष्टम्मः (यजु० १४। E) । श० = ।२।३।१२॥ 22 अज्ञापनिर्या ओदनः । इत् १३।३।६।७॥ तै० ३।८। रावेशकाहा १= । २॥ प्रजापतेर्चा एतद्र्वम् । यत्सक्तयः । तै० ३ । ८ । १४ । ५ ॥ प्रजापतिः स्वरः । य० ३ । ७॥ मजापतिः स्वरसामानः । कौ० २४ । ४, ५, ८॥ 12 माजापत्यं चै वासदेब्यम् । तां० ४ । ≖ । १५ ॥ ११ । ४ । ८ ॥ प्रजननं वे वामदेष्यम (साम)। श०५।१।३।१२॥ 93 प्रजापतिर्वे बामदेव्यम् ( साम )। १२०१३। ३।३। ४॥ यञ्ज्ञेपेतन् (साम्ना) हिड्क्रुराति प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजा 3) अभिजिञ्जति । तां० ७ । १० । १६ ॥ प्रजापतिर्वे हिङ्कारः । तां० ६। ८। ५॥ 27 सर्वाणि छन्दाॐसि प्रजापतिः। इ०६।२।१।३०॥ प्रजापतेर्वा वतान्यक्रानि यच्छन्दांसि । वे० २ । १८ ॥ 23 पाङ्कः प्रजापतिः। १४० १०। ४। २। २३॥ आनुषुमः प्रजापतिः । त० ३ । ३ । २ । १ ॥ भतिच्छन्या वै प्रजापतिः। कौ० २३। ४, ८ ॥ 33 मजापतेर्वा एततुक्यं यत्मातरनुवाकः । ऐ० २ । १७॥ ,, प्रजापतिर्वे शतरनुवाकः। कौ०११।७॥२५।१०॥ 99 ब्राजापत्यं वे वष्ठमहः। की० २३।८॥ २५। ११, १५॥ भजापतियको वा एव यद् द्वादशाहः। ए० ४। २५॥ \*\* मच।स्य (प्रजापतेः) इन्द्र ओज बादायोदक्कुरकामत्स उदुस्वरी उमबत्। श० ७। ४। १। ३८॥

( 3 %= )

प्रजापितः प्रजापतिर्वे व्योगा (यजुः १४। २३)। श० = । ४। १। ११॥

प्रजापतिर्वे सुपर्णो गरुत्मान् ( ऋ० १० । १४९ । ३ ) । रा०

पुजापतिः

99

प्रजापतिः प्राजापत्यो घा उतुम्बरः। तां० ६। ४। १॥

- ,, प्राजापत्य उदुम्बरः। श०४। ६।१।३॥
- "प्राजापत्यो ऽभ्वः। शारू १३।१।१।१॥ते० १।१।५। ूप्राइ।२।२॥
- ,, प्राजापत्यो बाऽ अभ्बः। इतः ६। ६। ६। ९॥ सै० ३। =। २२।३॥३।६।१६।१॥
- " प्रजापतिरालच्यो ऽभ्यो ऽभवत्। तै० ३।९।२१।१॥३। ६।२२।१,२॥
- ,, प्रजापतेरुत्तरा (आहुतिः)। तै०२।१।७।१॥
- ,, प्राजापत्यमेतत्कर्मयद्खा। रा०६। २। २३॥
- " निष्ट्या (नक्षत्रं ) हृद्यम् (नक्षत्रियस्य प्रजापतः ) । ते० १।५।२॥
- "सं यदुपार्थशु तत्प्राजापत्यर्थं रूपम्। २१०१।६।३।२०॥
- ,, तस्मात् यरिकच प्राजापत्यं यक्षे क्रियतः उपार्थश्येव तिक्रयतः ऽहच्यवाङ्ढि वाक् प्रजापतयः आसीत् । श०१। ४। ५।१२॥
- "स् (प्रजापितः) तृष्णीं मनसा ध्यायत्तस्य यन्मनस्यासीत्तद् बृहत्समभवत् । तां० ७ । ६ । १ ॥
- ,, (प्रजापतिः) श्रेष्त्राद्विम् (निरमिमीत)। श०७।५। २।६॥
- , (यो ऽथं चासुवि पुरुषः) एव प्रजापतिः। जै० उ०१। ४३। १०॥ ४। २४। १३॥
- ,, प्रजापतिः सदस्यः । गो० उ० ५ । ४ ॥
- " मजापतिर्वाऽ उज्ञाता। बा० ४।३।२।३॥
- " पर्व व यजमानस्य प्रजापतियेदुद्वःता । तां० ७। १०। १६॥
- " प्राजापत्य उद्गाता । तर्ग० ६ । ४ । १ ॥ ६ । ५ । १८ ॥
- " प्रजापति<sup>र्</sup>र्हाथः। तै० ३। = । २२ । ३॥
- 🥠 अथर्वा व प्रजापतिः। गो० पू०१। ४॥
- " एप वे प्रजापतेः प्रत्यक्षतमां यद्राजन्यस्तस्यादेकः सन्बद्धनामीष्टे यद्वेष चतुरस्ररः प्रजापतिश्चतुरक्षरो राजन्यः। दा० ५।१। ५।१७॥

प्रजापतिः सत्य छे हि प्रजापतिः। ११० ४। २। १। २६॥

, प्रजापतिर्वे गाईपत्यः। कौ० २७। **४॥** 

" प्रजापतेर्वा एतौ सनौ यद् घृतइच्युन्निधनश्च ( साम ) मधु-इच्युन्निधनश्च ( साम ), यक्षो वै प्रजापतिस्तमेताम्यां दुग्धे

यङ्गमङ्ग्मयेत नन्बुष्धे । तां० १३ । ११ । १८ ॥

,, घृतञ्च व मधु च प्रजापितरासीत्। त०३।३।४।१॥

, प्रजापनिर्द्धात्मा। राष्ट्र । २ । १२ ॥

,, अस्तमा ह्ययं प्रजापितः । शा० धा६।१।१॥११।५। ९।१॥

" आल्मावै प्रजापतिः । इत्य ४ । ५ । ९ । २ ॥

"पुरुषः प्रजापतिः । श०६।२।१।२३॥७।१।१।३७॥ "पुरुषो हि प्रजापतिः । श०७।४।१।१५॥

" माजापत्यो वै पुरुषः। तै० २।२।५।३॥

"पुरुषो वैप्रजापतेनेदिष्ठमः । शञ्का ३।४।३॥५॥१। ३।८॥

" एप उ एव प्रजावितर्थो यजते । ए० २ । १८ ॥

, यज्ञमानो ह्येव स्वे यक्षे प्रजापतिः । श०१।६।१।२०॥

पितरः प्रजापनिः । गो० उ० ६ । १५ ॥

" अर्थे शुर्वे नाम प्रदः स प्रजापतिः । शः ४।१।१।२॥

" प्रजापीतर्बाऽ एप यद्धशुः ( प्रहः )। श०४।६।१।१॥ " प्रजापतिर्हे बाऽ एष यद्धशुः ( प्रहः )। श०११।५। १।१॥

" ऋदुषभो वैपशुनां प्रजापतिः । द्या०५ । २ । ५ । १७ ॥

» प्रजननं प्रजापतिः। श॰ ५।१।३।१०॥

), स मजापतिरव्यविदय कोहिमिति यदेवैतद्योच इत्यव्यक्तिते , वे को नाम प्रजापतिरभवत्को वे नाम प्रजापतिः । ऐ० ३।२१॥

, को दिमजापतिः। शा०६।२।२।५॥

,, को वै प्रजापतिः । गो० उ०६। ३॥

,, प्रजापतिर्वेकः । पं० २।३⊏ ॥६।२१॥कौ० ५।४॥

२४।४,६,९॥ तां० ७। = ।३॥ २०० ६।४।३।४॥ ७।३।१।२०॥ ते० २।२।५।५॥ जे० उ०३।२। १०॥ गो० उ०१।२२॥

प्रजापतिः कं वै प्रजापतिः। दा० २। ५। २। १३॥

- " प्रजापतिर्धे भरतः (यजु०१२ । ३४) स होद्छ सर्वे विभर्ति । श०५। ८ । १ । १४॥
- "स (प्रजापतिः) उ वाव भुवनस्य गोपाः। जै० **६० ३**। २।११॥
- ,, प्रजापतिर्वे गृह्दुक्षः। श०४।४।१।१४॥
- ,, प्रजापतिर्वे युद्दन्विपश्चित् (यजु०११।४)।श०६। ३। १।१६॥
- , विमा विमस्य ( यजु॰ ११ । ४ ) इति मजापतिर्व विमो देवा विमाः । श० ६ । ३ । १ । १६ ॥
- ,, प्रजापतिर्वे नृमणा (यजु०१२।१६॥)। दा०६।७। ४।३,५॥
- ., प्रजापतिर्वे नुषक्षाः (यजु०१२।२०॥)। श०६।७। ४।५॥
- , प्रजापतिर्घाता। श०६।५।१।३८॥
- ,, प्रजापतिवै जमदग्निः। श०१३।२।२।१४॥
- " भूतो वे प्रज्ञापतिः। तै० ३।७।१।३॥३।७।२।१॥
- " प्रजापतिर्वे चतुर्होना। तै०२।२।३।५॥
- " प्रजापतिर्वे द्दाहोता।तै०२।२।१।१॥२।२।३।२॥ २।२।८।५॥२।२।६।३॥
- ,, प्रजापतिर्वे दशहोतृणार्थः होता । तै०२ (३ । ५ । ६ ॥
- " प्रजापतिर्वे द्रोणकल्याः। दा० ४।३।१।६॥ ४।५। ५।११॥
- " प्राजापत्यो हेव देवतया यद् द्रोणकरूराः। तां० ६।५।६॥
- " प्रजापतिरेव निधनम् । जै० उ० १ । ५८ । ६॥
- " प्रजापतिर्वे क्षत्रम्। २००१ २। ३। ११॥
- ,, प्रजापतिर्वे चित्पतिः। श०३।१।३।२२॥

```
[प्रजापतिः (३२२)
```

प्रजापतिः इसे कोकाः प्रजापतिः। श्र० ७।५।१।२७॥

" प्रजापतिर्वाऽ भ्रतीमान् (त्रीन् ) लोकांश्चतुर्थः । दा० ४। ं६।१।४॥

" द्यावापृथिवी हि प्रजापतिः। श०५।१।५।२६॥

प्राजापत्यो सार अर्थ ( भू- ) लोकः। तै० १।३।७।५॥

, प्रजापर्तिर्वे पृथिर्व्य जनिता। श० ७।३।१।२०॥

सप्तविधा बाऽ अग्रे प्रजापतिग्सुज्यत । श० १० । २ । ३ । १८॥

स एव पुरुषो प्रजापतिरभवत् । सप्तपुरुषो हार्च पुरुषः

(प्रजापतिः) यचत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुच्छाति। श० ६। १।१।५—६॥

, यान्त्रेतान्स्सप्त पुरुषात्। एकं पुरुषमकुर्वन्स्स प्रजापतिरभ-वत्। शु० १०।२।२।१॥

, एक उन्नै प्रजापितः । की०२९।७॥ ,, प्रजापतिर्वाएकः । तै०३।८।१६।१॥

, यको वै मजापतिः। तां० १६। १६। ।।।

,, अजापतिर्वा इदमेक आसीत्। तां०१६।१।१॥

, प्रजापतिर्हे वा इद्मग्र एक एवास । श०२।२।४।१॥ ,, प्रजापतिर्वा इद्मग्र आसीदेक एव । श०७।५।२।६॥

., मजापतियां इदमेन जासावस यया राज छापू । साहित ., मजापतियां इदमेन एवाम आसा । सो उनामयत प्रजायेय भूयालस्यामिति। ए०२। ३३॥

., प्रजापिबर्घा इदमेक असीत् सोकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । तां छ। १। छ॥

,, प्रजापतिर्वावेदमम् आसीत्। सो १कामयतं बहुस्स्याम्प्रजाः येय भूमानं गच्छेयमिति। जै० उ०१। ४६।१॥

" प्रजापतिरकामयत बहुस्याम प्रजायेयेति। तां० ६।१।१॥ ६।५।१॥७।५।१॥७।६।१॥१०।३।१॥

, स ( प्रजापितः) तूर्णीं मनसाध्यायत्तस्य यन्मनस्यासीत्तद् बृहत्सममवत् । स आदीधीत गर्मो वै मे ऽयमन्तिहितस्तं बाचा प्रजनया इति । स बाचं व्यस्तुत्रतः (मैत्रायबीसिहिता-याम् ४ । २ । १:—स मनसात्मानमध्यायत् सो उन्तर्बाणम-बत् ) । तां ० । ६ । १—३ ॥ प्रजापितः सः ( प्रजापितः ) ""अकामयत प्रजायेयेति । स तपो ऽतप्यत । सो उन्तर्धानभवत् । स जधनादसुरानस्जत..... स मुखाद्देवानस्जत । ने० २ । २ । ५ -- ८ ॥

- " स ( प्रजापितः ) आस्येनैय देवानस्वतः ......... तस्मै सस् जानाय दियवास । ...... ... अथ यो ऽयमवाङ् प्रत्णः, तेना-सुरानस्वता । ....... तस्म सस्जानाय तम इवास । शः ११ । १ । ६ । ७ – ८ ॥
- ,, उभये वा पते प्रजापतेरध्यस्जन्त । देवादचासुरादच । तै० १।४।१।१॥
- देवाश्च बाऽ असुराइच । उभवे माजापत्याः प्रजापतेः पितु-र्वायमुपेयुरेतावेवार्धमासौ (=शुक्करुष्णपक्षौ ) । दा०१।
   ७ । २ । २२ ॥
- ,, देवाइच बाऽ असुराइच । उभये अजापत्याः पस्पृधिरे । दा० १ । ५ । ६ ॥
- ., तस्य (प्रजापतेः) विश्वे देवाः पुत्राः। श०६। ३।१।१।॥
- ,, प्रजापतिः सर्घा देवताः। ते०३।३।७।३॥
- " प्रजापतिसुवाऽ अनुसर्वे देवाः। श०१३।५।३।३॥
- " उभयम्बेतत्मजापतिर्यक् देवायक मनुष्याः। दा० ६। ६। १। ४॥
- " प्रजापते त्वं निधिपाः पुराणः। देधानां पिता जनिता प्रजा-नामः। पतिर्धिश्वस्य जगतः परस्पाः। तै० २।८।१।३॥
- "स एष (प्रजापितः) पिता पुत्रः । यद्पो (प्रजापितः)
  ऽग्निमस्जत तेनैषो ऽग्नेः पिता यदेतमग्निः समद्धासिनैतस्याग्निः पिता यदेष देवानस्जत तेनेष देवानां पिता यदेतं
  देवाः समद्धुस्तेनैतस्य देवाः पितरः। श०६। १।२। २६॥
- "सः (प्रजापितः ) अश्चिमब्रवीस्वं वै मे ज्येष्ठः पुत्रागामसि । जै० उ०१ । ५१ । ५ ॥
- », मातेय च पितेष च प्रजापतिः। श०५।१।५।२६॥
- ,, क्रंप व प्रजापितः...नाम वै प्रजापितः। तै० २।२।७।१॥
- " सर्वमु होयदं प्रजापतिः। श०५।१।१।४॥

[ प्रचापतिः ( 358 )

3 2

प्रजापतिः सर्वम् हीदं प्रजापतिः। रा० १० । २ । ३ । १८ ॥

सर्बध्धे हि प्रजापतिः। श० १३। ६। १। ६॥ सर्वे वे प्रजापतिः। श०१। ३।५।१०॥ ४।५।७।

२ ॥ गो० उ० १ । २६ ॥ कौ० ६ । १५ ॥ २५ । १२ ॥

प्रजापतिरेव सर्वम । कौ० ६ । १५ ॥ २५ । १२ ॥ अपरिमिनो वै प्रजापतिः। ऐ० २। १७ ॥ ६। २॥

अपरिमित उ वे प्रजापतिः। की० ११। ७॥

अपरिभित्तो हि प्रजापतिः । गो० उ०१। ७॥

उभयम्बेतस्य जापितिर्निष्कश्चानिष्कश्च परिमितश्चापिसि-

तमा नद्या यज्ञुष्कृताये करोति यदेवास्य निरुक्तं परिमित-

१७ ह्रवं तदस्य तेन संस्करोत्यथ या अयज्ञव्हतायै यदेव।स्या-निरुक्तमपरिमित्र क्षे क्षं तदस्य तेन संस्करोति । श० ६ ।

413151 सः (प्रजापतिः) अप्रवीदनिहक्तं साम्नो वृशे स्वर्ग्यमिति। क्रे॰ उ०१। ५२। ६॥

षः ( प्रज्ञापतिः ) पेक्षत यक्षिरुकामाहरिष्यास्यसुरा मे यह 😙 95 हनिष्यन्तीति सो ऽनिरिक्तम् (=परोक्षम् ) आहरत् । तां०

1615138 मनिरुक्तो वै प्रजापतिः। ऐ० ६। १०॥ तै० १। ३। ८। ५॥

श्चा० १ । १ । १ । १३ ॥ ६ । २ । २ । २१ ॥ तां० १= । ६ ।८ ॥ भनिरुक्त उ वै प्रजापतिः। की० २३। २, ६॥ २६। ७॥ तां० 916131

तदादुः । किन्देयस्यान्याज्यानीति प्राजापस्यानीति ह अयाद-35 निवक्तो वे प्रजापति रनिवक्ताम्याज्यानि । २१०१ । ६।१।२०॥

प्रजापतिर्वे देवानामचादो वीर्घ्यवान् । तै० ३।८।७।१॥ प्रजापति वें देवामां वीर्यवक्तमः। श० १३। १। २। ५॥

भय यत्पर भाः (सूर्यस्य) प्रजापतिर्वा सः। श०१। ह। 41

यत्परं भाः प्रजापतिर्धा स रुखो वा। श०२।३।१।७॥

प्रजापतियाँ असूतः। २१०६।३।१।१०॥

प्रजापतिः यासाम्बे प्रजापतिकर्द्श्वस्तावाधिस्तिय्येक् । तां० १८।

,, प्रजापतिक्चतुस्त्रिॐको देवतानाम् ।तां०१७।११।३॥ २२।७।५॥

, त्रयस्त्रिश्चेदाँद्वे देवताः । प्रजापतिद्वतुस्त्रिश्चेद्याः । ते**०१**। ,, ८।७।१॥२।७।१/३—४॥

, पूर्ण इव दि प्रजापतिः। तै० २। २। १। २॥

,, प्रजापतिर्हिस्वाराज्यम् । तां० १९ । १३ । ३ ॥ २२ । १⊏ । ४॥

, अस्तो वै प्रजापितः । रा० ५ । १ । ३ । १३ ॥

"प्राजापत्यो वै वर्न्मी**कः ।** तै०३।७।२।१॥

» तदेता घाऽ धस्य (प्रजापतेः) ताः पश्च मर्त्यातन्य आसं-कोमत्यक मांसमिक मज्जार्थता अमृता मनो वाक् भाणश्चर्युः भोत्रम् । १० १० । १ । ३ । ४ ॥

,, (ब्रजापतेर्नक्षत्रियस्य ) ऊरु विशास्त्रे (चनच्चत्रविशेषः ) । तै०१।५।२।२॥

"इस्तः (मक्षत्रम्) यवास्य (मक्षत्रियस्य प्रजापतेः) इस्तः । त्रै०१।५।२।२॥

,, प्रजापतेव्या एततुर्दरं यत्सदः। तां०६।४।११ ॥

,, प्रजापतेर्या एतानि इमभूणि यद्वेदः। तै०३।३।६।११॥

,, प्राजापत्यो वेदः (≔दर्ममुद्धिः )। तै०३।३।२।१॥

, प्राजापत्यो वै वेदः। त०३।३।७।२॥३।३।८।६॥

, तस्य (प्रजापतेः) यः स्रेष्मासीत्स सार्धिः समबहुत्य मध्यती नस्त उद्गिनत्स एष वनस्पतिरभवद्रज्जुदालस्या-त्स स्रेष्मणः स्रेष्मणो हि समसवत्। श०१३।४।४।६॥

, प्रजापतेर्वाऽ पतेऽ भ्रम्थसी यत्सोमस्य सुरा च । श० ५।१। २।१०॥

, स (प्रजापतिः) सर्वाणि भूतानि सृष्टा रिरिचान इव मेने स मृत्योविमयांचकार। १०१७। ४।२।२॥

, तद्भ्यमृशद्स्त्वत्यस्तु भूयो ऽस्तु इत्येच तद्मधीत् (प्रजापतिः) नतो ब्रह्मीव प्रथममस्ज्यत जय्येच विद्या । इा० ६ ।१। १।१०॥ [ यूजापतिः ( ३२६ )

प्रमाणितः प्रभापितः प्रभा असुजत ता अस्मै श्रेष्ठ्याय नानिष्ठन्त स आसान्दिशां प्रजानाश्च रसं प्रबृद्ध स्त्रजं कृत्वा प्रत्यमुश्चत ततो ऽस्मै प्रजाः श्रेष्ठ्यायातिष्ठन्त । तां० १६ । ४ । १ ॥

"ताः (प्रजाः) अस्मात् (प्रजापतेः) सृष्टा अपाकाम<sup>0</sup>र-स्तासान्दिविसद्भस्यादद् इति प्राणानादत्त ता एनं प्राणेष्वा-सेषु पुनरुपावर्त्तन्त । तां० ७।५।२॥

 भजापितः पञ्चनस्जन ते ऽस्मात्सृष्टा अपाकामथ्यानेतेन (श्यैतेन) साम्चाभिव्याहरत्ते ऽस्मा द्यातिष्ठन्त । तां० ७ । १० । १३ ॥

" (रुद्रः) तं ( प्रजापतिम् ) अभ्यायस्याधिभ्यत् । ऐ० ३।३३॥
" तर्छ ( प्रजापति ) रुद्रो ऽभ्यायस्य विद्याघ । হা০ १।७।
। ১।३॥

" प्रजापते रोहिसी (नक्षत्रम्)। तै०१।५।१।१।॥ " या (प्रजापतेर्दुहिता) रोहित् (=रक्तवर्णा सृगी) सा रोहिणी (अभूत्)। ए०३।३३॥

" रोहिणी देव्युदगात पुरस्तात्..... वर्क्सयन्ती । ते॰३।१।१।२॥ " विराद सृष्टा प्रजापतेः । ऊर्ध्वारोद्दोहिणी । योनिरग्नः प्रति-ष्टितिः । ते॰ १।२।२।१७॥

, स (प्रजापती रुद्रेण) विद्धः ऊर्ध्व उद्प्रपतत्तमेतं मृगः (=मृगशीर्वनक्षत्रम्) इत्याचक्षते । दे० ३ । ३३ ॥

" पत्रहे प्रजापतेः शिरो यन्मृगशीर्थम्। श०२।१।२।८॥ " स (प्रजापतिः) पुरुषमेधेनेष्ट्रा विराडिति नामाधसा । गो० प्∙५। ⊭॥

» प्रजापनिवेराजम् (साम )। तां० १६।५।१७॥ ,, वाजपेययाजी बाब प्रजापतिमामोति। तां० १८।६।४॥

, प्रजापतिर्धे स्वां दुहितरमम्यध्यायद्दिवमित्यन्य आहुरुयसमि-खन्य । पे० ३ । ३३ ॥

 प्रजापितं के स्वां बुहितरमित्रक्यों। दिखं कोषसं वा मिथु-न्येनया स्यामिति ताथे सम्बभ्धः। दा०१। ७। ४। १॥ प्रजापतिः प्रजापतिरुवसमध्येत स्थां बुहित्तरं, तस्य रेतः परापतत्त्रहस्यां न्यविच्यत तद्श्रीणादिदं मे मादुषदिति तत्त्वद्करोत्पद्भनेव । तां० ६ । २ । १० ॥

- ,, यदस्मात् (प्रजापतेः ) तद्भनः परापनवेषा पयस्या मत्राय-रुणी । श० ६ । ५ । १ । ५६ ॥
- , तान् (अञ्नवाय्वादित्यचन्द्रमसः) दीक्षितांस्तेपानानुषाः प्राजापत्या उप्तरोक्षपं कृत्वा पुरस्तात्यत्युदैत्तस्यामेषां मनः समपतत्ते रेतो ऽसिञ्चन्त ने प्रजापितं पित्ररमेत्यामुषन् रेतो या असिचामहा इदं नो मामुया भृदिति। कौ० ६।१॥
- ,, सा (सीता सावित्री) ह पितरं प्रजापतिमुपससार । तॐ होवाच । नमस्ते अस्तु भगवः । तै०२।३।१०।१॥
- " व्रजापितर्वे सोमाय राक्षे दुहितरं शायच्छत्सूर्यो सावित्रीय । पे॰ ४। ७॥
- प्रवादः प्रणवेनेव साम्रो रूपमुपगञ्छत्योदम् ओदिमिखेतेना हास्येष सर्व एव ससामा यज्ञा भवति । दा० १ । ४ । १ ॥
  - ,, यच्छुद्धं प्रण्यं कुर्वन्ति तदस्य (भू-) लोकस्य कपं यन्मका-रान्तं तदमुष्य (चुलोकस्य )। को०१४।३॥
  - " अमृतं वै प्रणवः । गो० उ० ३ । ११ ॥ (" मणवः " इत्यस्य स्थाने " प्राणः" इति नकौ० ११ । ४ ॥ )
  - " ब्रह्म वे प्रणवः। की०११। ४॥
  - " ब्रह्म ह व प्रयावः। गो० उ० ३। ११॥ (" सोम्" शम्दमपि पद्यतः)
- प्रणीताः ( भाषः ) यदापः भाणयंस्तस्मादापः भणीतास्तरमगीतानां भगीतास्वमः । ११० १२ । ६ । ६ । ६ ॥
- प्रकीयंज्ञानाम् वायुर्वे प्रजीयंज्ञानां यदा दि प्राणित्यथ यज्ञो ऽथासिहो-त्रम् । पे० २ । ३४ ॥
- प्रतरणः (ऋ०१। ६१।१६) (प्रतरणः=) प्रतारयिना। पे०१।१३॥ प्रतिगरः गुणाति ह वाऽ प्रतद्धोता यञ्छ १० सति। तस्मा पतव् गुराते प्रत्यवाध्वर्युरागुणाति तस्मात्मतिगरो नाम। द्या० ४।३। २।१॥

प्रितिष्ठा श्रयस्त्रिशः ( ३२≠ )

प्रतिगरः सदो वै प्रतिगरः। ५१० ४।३।२।५॥

प्रविषदः यो बहु प्रतिगृहा गरगीरिव मन्यते स पतेन (पुनःस्तोमेन)

यजेत। नां० १६। ४। २॥

प्रतिप्रस्थाता कृतानुकर एव प्रतिप्रस्थाता । रा० २ । ५ । २ । ३४ ॥ प्रतिमा (यज्ञः १४।१८) असी वे छोकः प्रतिमेप सन्तरिक्छोके - प्रतिमित इव । २०८। ३। ३। ५॥

प्रतिरवाः ( यज्जु० ३८ । १५ ) प्राणा वै प्रतिरवाः प्रःणान्हीद्धं सर्वे प्रतिस्तम्। दा० १४। २। २। ३४॥

पृतिराधः प्रतिराधेन वै देवा असुराग्प्रतिराध्याधैनानत्यायन् । पे॰ ह । इहे ।

> ता वै प्रतिराधिः प्रत्यराध्र्नुषन् तद्यत्प्रतिराधिः प्रत्यराध्र्नुषन् तस्मात्प्रतिराधास्तत्प्रतिराधानां प्रतिराधत्वम् । गो० उ० E 1 23 H

प्रतिरूपः य मादित्ये (पुरुपः) स प्रतिरूपः । प्रत्यङ् ह्यप सर्वाश्च ह्याणि। जै० उ०१। २७। ५॥

प्रतिष्ठा (=पादः ) द्विपदो छन्दो विष्णुर्देवता प्र.तिष्ष्ठे (=पादी )। श्रु १०।३।२।११॥

इयं वे पृथिवी प्रतिष्ठा। २१० १। ६। १। २६॥ १। ६। इ। ११॥

यहा व मितिष्ठा। २१०१। २। २। १८॥

याद्यतसः प्रतिष्ठा इमा एव ताद्यतस्यो द्दिः। जै० उ० 21281211

षाभुर्वे प्रतिष्ठा। श०१४। ६। २। ३॥

मीतद्वा वै स्विष्कृत्। कॉ०३।८॥ ऐ०२।१०॥

प्रतिष्ठा वे स्थाहाकृतयः। पे०२। ४॥

प्रतिष्ठा वा अवसानम् । की॰ ११ । ५॥ गो॰ उ० ३ । ११ ॥ प्रतिका बरित्रम् ( बज्रू० १४ । १२ ॥ १५ । ६४ ॥ ) इसऽ उ लोकाः

प्रतिष्ठा चरित्रम्। दा० दा ३। १। १०॥ ८। ७। ३। १९॥

प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिकः ( यजु० १४। २३) संबत्सरो बाच प्रतिष्ठा जयस्जि-छेशस्तस्य चतुर्विछेशतिरधेमासाः पद्नवो हेऽ अहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिध्धशस्तद्य-समाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा। श०८। ४।१।२२॥

प्रतिसगः (यज्ञु० १३। ९-१३ एते पञ्च मंत्राः प्रतिसराख्याः) राश्लोक्रा वै प्रतिसराः । श०७। ४। १। ३३॥

प्रतिहत्ती व्यानः प्रतिहत्ती। कौ० १७। ७॥ गो० उ०५। ४॥

., पशको वै प्रतिहर्त्ता । तां० ६ । ७ । १५ ॥

,, रौद्रो व प्रतिहत्ती । गां० ३० ३ । १६॥

,, भविष्यत्मिति चाहरत् (=प्रतिहर्ता ऽऽसीत् )। ते॰ ३। १२। ६।३॥

र्पातहारः अभ्विनौ प्रतिहारः । जैं2ु उ०१ । ५८ । ६ ॥

,, चन्द्रमाः प्रतिहारः । जै० उ०१ । ३६ । ६॥

,, (प्रजापितः) शारद्ममितिहारम् (अकरोत्)। जै० उ०१। १२।७॥

, शरत्मतिहारः । प**०३**।१॥

, पौर्णमास्यः प्रतिहारः । ष०३ । १ ॥

,, (प्रजापितः) विद्युतस्प्रतिहारम् (अकरोतः) । जै० उ० १। १३ । १॥

,, अपराह्यः प्रतिहार । जञ्ड०१।१२।४॥

,. (प्रजापतिः) स्तोमस्प्रतिहारम् (अकरोत् )। जै० उ० १। १३ । ६॥

" (प्रजापितः) चक्षुः प्रतिहारं (अकरोत् )। जै० उ० १। १३।५॥

"अस्य प्रतिहारः। जै० उ०१। ३६। ६॥

, (प्रजापतिः) प्रतिहारमारण्येम्यः पशुभ्यः (प्रायच्छत्) । जै० उ०१।११।६॥

" दिशो ऽवान्तरदिश आकाश एष प्रतिहारः । कै० उ० १। १६ । २ ॥

,, अथ यदमुष्यां दिशि (दिवि) तत्सर्वम्प्रतिहारणाप्नोति। जैं० ४०१।३१।७॥

## [ प्रतीची दिक् (३३०)

प्रतीकम् सुखं प्रतीकम् । श०१४।४।३।७॥

प्रतीची दिक् मनुष्याणां वा एपा दिग्यत्प्रतीची। प०३।१॥

- ,, प्रतीच्यध्वर्योः (दिक्)। श०१३। ५। ४। २४॥
- ,, यत्पश्चाद्वासि वरुणो राजा भूतो वासि (प्रतीची दिग् वरुणो ऽधिपतिः पृदाकुः (=सर्पविदेषः )रक्षिता-अधर्व-
  - बंदे ३।२७।३॥)। जै० उ०३।२१।२॥
- , या प्रतीची (दिक्) सा सर्पाणामः। श०३।१।९।७॥
- ., प्रतीची दिक्। सोमो देवता । तै०३।११।५।२॥ ,, (हे देवा युयं) सोमन प्रतीचीं (दिशं प्रजानाथ)। ए०
  - ( ह द्वा यूय ) सामन भताचा ( ।द्दा भजानाय ) । ५० १ । ७ ॥
- " (बायुः) यत्पश्चाद्वाति । त्व भूत्वा पश्चाद्वाति । ते०२।३।९।६॥
  - , स ( सर्विना ) प्रतीचीं दिशं प्राजानात् । कौ०७ । ६॥
- ,, प्रतीचीमेव दिशक्ष सवित्रा प्राजानन् । दा० ३ । २ । ३ । १८ ॥
- ,, तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूथिष्ठं पवमानः (≔वायुः ) पवन स्रवितृप्रसूतो होष एतत्पवने । ऐ०१। ७॥
- ,, अर्थनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिश्यादित्या देवाः...अभ्यषिश्चन् ...स्वाराज्याय । ऐ० ८ । १४ ॥
- ,, आदित्यास्त्वा पश्चादिभिषिञ्चन्तु जागतेन छन्दसा । तै० १।७।१५।५॥
- " जगती प्रतीची दिक्र। श॰८।३।१।१२॥
- ,, प्रतीचीमारोह। जगनी त्वावनु वैरूपण साम सप्तद्दा-स्तोमो वर्षा ऋर्द्वीवह द्विषणम्। श०५। ४। १।५॥
- " विश्वविक्षेत्रभयो देवेभ्यः पश्चात्सद्भयः स्वाद्वा। रा०५। २।४।५॥
- " अधर्वेगामिक्करसां प्रतीची (दिक्)। तै० ३ । १२ । ९ । १ ॥
- " उद्यानसा काप्येन (उद्गाचा दीक्षामहा <sup>इ</sup>ति ) बासुराः

पश्चात् (आगच्छन् )। जै० उ० २। ७। २॥ प्तीची दिक् तस्मादु ह न प्रतीचीनिदाराः दायीत । नेहेवानिभप्रसार्य शयाऽ इति। श०३।१।१।७॥

- वारणं (शङ्कं ) पश्चाद्धं मे वारयानाऽ इति । द्वा० १३। <181511
- प्रतीच्येच महः। गो० पू० ५ । १५ ॥
- तस्माखेदं प्रत्यश्चि दीर्घारण्यानि भवन्ति । ऐ० ३ । ४४ ॥ गो० उ० ४। १०॥
- तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानां राजानो ये प्राच्यानां स्वाराज्यायैव ते प्रभिषच्यन्ते स्वराहित्ये-नार्नाभिविकानाचक्षते। ऐ०८। १४॥
- प्रतीचीनेडम् (साम ) पराचीभिव्वा अन्याभिरिडाभीरेतो द्धदेखपैत-त्वतीचीनेडडुगशीतं प्रजात्ये । तां० १५।५। १६॥
- प्रतृतेम् (यज्जु०११।१२)यद्धे क्षिप्रं तत्त्रुर्तमथ यत्क्षिप्रात्क्षेपीयस्त-त्प्रतूर्नम्। श०६। ३।२।२॥
- प्रतृतिरष्टादशः ( यजु०६४।२।३) संवत्सरो वाव प्रतृतिरष्टादशासस्य द्वाद्दा मासाः पश्चऽनेवः संवत्मर एव प्रतृतिरप्राद्दाल-द्यसमाह प्रतृतिरिति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि प्रतिराति। श्र० = 1 ४ । १ । १३ ॥
- प्रतुर्वेत् ( यज्जु० ११ । १५ ) (=त्वरमाणः) प्रतुर्वेश्रेश्चकामश्रदास्तीरिति पाप्मा वाऽ प्रशस्तिस्त्वरमाण पद्मावकामन् पाप्मान मत्येत् । श्वा ६।३।२।७॥
- प्रश्नम् (यजु०११।४८) (=सन।तनम् ) अयं वो गर्भ ऋत्वियः प्रक्रं अस्वस्थमासद्दित्ययं वो गर्भ ऋतव्यः सनातन् अस्य-स्प्रमासद्दित्येतत्। श०६। ४। ४। १७॥
- प्रत्यचम् प्रत्यक्षं चै तद्यत्पद्यति । श० ६ । २ । १ । ६ ॥ प्रत्याश्रावयम् अय यत्प्रत्याश्रावयति यञ्चऽ एवेत्रदुपावक्तंते ऽस्तु नर्धात । श्राप् । २। ७॥
- प्रत्यात्रावितम् अपानः प्रत्याश्रावितम् । ते० २ । १ । ५ । ६ ॥ प्रथमा चितिः अयमेव (भू-) लोकः प्रथमा चितिः । श०८ । ७ । ४ । १२॥

प्रथमा चितिः यैतेयं प्रतिष्ठा यश्चायमयाङ् प्राग्रस्तत्त्रथमा चितिः। श० 
⊏।७।४।१६॥

प्रदरः प्रहादो वै कायाधवः । विरोचनं स्वं पुत्रमुदास्यत् । स प्रदरो ऽभवत् । तस्मारप्रदरावृदकं ना ऽऽचामत् । ते०११५।१०।७॥

उमवत्। तस्मात्प्रद्रावृदकः ना ऽऽचामत्। त० ११५। १०। आ प्रदाता इन्द्रो वै प्रदाता स एवास्मै यक्तं प्रयच्छति। कौ० ४। २॥

प्रदाब्य: एष ह वा अग्निवैश्वानरो यत्प्रदाव्यः । गो० उ० ४। ⊏ ॥

प्रपृोषाः (सोमस्य हियमाणस्य ) यत्वाद्रोथत्ते प्रद्रोधाः । तां० ८ । ४ । १ ॥

प्रमृतिः (=प्राणः) प्राग्तं वा अनु प्रजाः पश्चवः प्रभवन्ति । जै० उ० २ । ४ । ६ ॥

प्रमंहिष्ठीयम् (साम)प्रमः किष्ठीयेन वा इन्द्रो ष्ट्रत्राय वज्रं प्रावर्त्तयत्तमस्तृ-णुत्र । तां० १२ । ६ । ६ ॥

प्रमा ( यजु० १४ । १८ ) अन्तरिक्षलोको चै प्रमान्तरिक्षलोको ह्यस्मा-लोकात्प्रमित इव । श० ८ । ३ । ३ । ५ ॥

प्रमायुकः एष ह वै प्रमायुक्तो यो उन्धो वा बिधरो वा। इर० १२।२। २।४॥ गो० पू० ४।२०॥

प्रम्लेबन्ती ( यजु० १५ । १७ ) ( आदित्यस्य ) प्रम्लोचन्ती चानुम्लो-चन्ती चाप्सरसाधिति दिक् चोपदिशा चेति ह स्माह माहि-त्थिरहोरात्रे तु ते, ते हि प्र च म्लोचतो उनु च म्लोचतः । श० = १ ६ । १ । १ = ॥

प्रयाजाः ततो देवाः । अर्चन्तः श्रास्यन्तश्चेरुस्तऽ एतान्प्रयाजान् दहशु-सीरयजन्त तेर्क्कृन्न्संवत्सरं प्राजयन्त्रतुभ्यः संवत्सरात्सप-सानन्तरायसस्मात्प्रजयाः, प्रजया ह वै नामैतद्यत्प्रयाजा इति । श० १ । ५ । ३ । ३ ॥

, ते (प्रयाजाः) बाऽ काज्यहवियो भवन्ति । २०१। ५ ३। ६॥

» ऋतवं। ह वै प्रयाजाः। तस्मात्पश्च (प्रयाजाः) भवन्ति पश्च स्वृतवः। ०१।५।३।१॥

" ऋरतवां हि भयाजाः । २०१। ३। २। ८॥

🔐 ऋतवो वै प्रयाजाः। की० ३ । ४ ॥

प्रयाजाः प्रयाजाः प्राञ्चो हयन्ने तिहि प्राणरूपम् । श०११ ।२। ७।२७॥

- , य इमे शीर्षन्त्रामास्ते प्रयःजाः । ऐ० १ । १७॥
- " आसा वे प्रयाजाः। ऐ०१।११॥ फी०७।१॥ १०।३॥ इा०११।२।७।२७॥
- ,, रेतःसिच्यं वै प्रयाजाः। कौ० १०। ३॥
- ,, पदावो वै प्रयाजाः। कौ०३। ४॥

प्रयाजातुयाजाः प्राराणा वे वयाज्ञानुयाजाः। श०१४।२।२।५१॥

- " ऋतवो वै प्रयाजानुयाजाः। कौ०१। ४॥
- ,, व्रयाजानुयाजा व द्वा आज्यपाः। श०१।४।२।१७॥ १।७।३।११॥

प्रवतः शक्षतीरपः संचन्त्रसरो व प्रचनः शब्बनीरपः। तां० ४। ७। ६॥ प्रवर्गः अथ यत् प्रावृज्यत तस्मान्यवर्गः। श०१४।१।१।१०॥

- "तं न सर्वस्माऽ इव प्रवृद्ध्यात् । सर्वे वे प्रवर्ग्यः । श०१४। २।२।४६॥
- " तस्य ( मलस्य=विष्णोः ) धनुराक्तिसद्धा पतित्वा शिरो ऽछिनत्स प्रवर्ग्यो ऽभवत् । नां० ७ । ५ । ६ ॥
- » इमे वै लोकाः प्रवर्गः । दा० १४। ३। २। २३॥
- " एता के देवताः प्रवर्ग्यः । अग्निर्वायुरादित्यः । २००१४ । ३ । २ । २४ ॥
- » एव (आदित्यः) उ प्रवर्ग्यः । दा०१४ । १ । १ । २७ ॥
- ,, अरादित्यः प्रवर्ग्यः । श०१०। २। ५ । ४ ॥
- "अध यत्प्रवर्ग्येग् यजन्ते । आदित्यमेव देवतां यजन्ते । श० १२ । १।३।५॥
- ,, एप (क्षायुः) उ प्रवर्ग्यः। श०१४। २।१।६॥
- " संवत्सरो वे प्रवर्ग्यः। श०१४। ३।२।२२॥
- , अग्निहोत्रं वै प्रवर्ग्यः।। ११० १४।३।२। २६॥
- ,, यजमानो वै प्रवर्ग्यः। शं० १४ । ३ । २ । २५ ॥
- ,, शिरः प्रवर्ग्यः । द्वा० ३ । ४ । ४ । १ ॥ १४ । २ । १ । १ ॥ १४ । ३ । १ । १६ ॥

```
( ३३४ )
 [ प्रसावः
प्रवर्गः शिर एतश्रद्धस्य यत्रवर्ग्यः। श० ६।२।१।२२॥
      शिरो ह वा एतचह्य यत्त्रवर्ग्यः। गो० उ० २।६॥
      सम्बाट्ट प्रवर्ग्यः । श० १४ । १ : ३ । १२ ॥
      ('धर्मः' शब्दमपि पश्यत)
प्रवह्निकाः (ऋवः ) प्रवह्निकाभिवै देवा असुरान्त्रवह्नचाथेनानत्यायन् ।
                कें दि। ३३॥
                तद्यथामिर्ह वे देवा असुराणां रसात् प्रववृहुस्त-
                स्मात्यवहिकाः । तत्यवहिकानां प्रवहिकात्वम् ।
                गो० उ० ६। १३॥
प्रदेश क्षाताः ऋत्व एव प्रची वाजाः । गो० पू०५ । २३ ॥
 प्रष्टिबाही कछिचाही के दैवरथः। तै० १।३।६।४॥१।७।६।१॥
प्रस्तरः अयं वे स्तुपः (== अध्वयद्भवेशसंघातात्मक इति सायणः)
      ब्रस्तर:। द्वा०१।३।३।७, १२॥१।३।४।१०॥
      बक्रो वै प्रस्तरः । श०३।४।३।१८॥
      बजमानो वै प्रस्तरः। पे०२।३॥ श०१।८।१।४४॥१।
       ८।३।११,१४,१६॥ते०३।३।६।७,८॥३।३।६।
      २, ३॥ तां० ६। ७। १७॥
       क्षत्रं वै प्रस्तरः। श०१।३।४।१०॥
 प्रस्ताद: मुखर्थ हि साम्नः प्रस्तावः । नां० १२ । १० । ७ ॥
       अग्निर्वायुरसावादित्य एव प्रस्तावः। जै० उ० १। १६। २॥
   33
       अर्घोदितः ( आदित्यः ) प्रस्तावः । जै० उ० १ । १२ । ४ ॥
       भग्निः प्रस्तावः। जै० उ० १। ३३। ५॥
       ध्रीष्मः प्रस्तायः। ष० ३। १॥
       (प्रजापतिः) ग्रीष्मम्प्रस्तावम् (अकरोत्)। जै० उ०१। ११। आ
       ष्ट्राद्भासाः प्रस्तावः। ५०३।१॥
        ( प्रजापितः ) जीमृतान् प्रस्तावम् ( अकरोत् )। जै० उ०१।
   :9
        १३।१॥
        त्यक् प्रस्तायः। जै० उ०१। ३६। ६॥
       ( सञ्चयः ) कृष्णं प्रस्तावः । जै० उ० १ । ३४ । १ ॥
        मण्डलस्प्रस्तावः। जे० उ० १। ३३।९॥
```

पूस्तावः आनिरुक्तो चै प्रस्तावः । जै० उ० १ । ३५ । ३ ॥

- " (प्रजापतिः) ऋचः प्रस्तावम् (धकरोत्)। जै० उ० १। १३।३॥
- " (प्रजापितः) वाचं प्रस्तावम् (अकरोत्)। जै० उ० १। १३।५॥
- ,, (प्रजापितः) प्रस्तावस्मनुष्यस्यः (प्रायच्छत्) । जै॰ उ० १।११।६॥
- ,, यह दिक्षणायां दिशि नत्सर्वे प्रस्तावेनाम्नोति । जै० उ० १। ३१ । ४॥

प्रतोता अपानः प्रस्तोता। कौ०१७। ७॥ गो० उ०५।४॥ प्रहादः प्रहादो वै कायाध्यः। विरोचनं स्वं पुत्रमुदास्यत्। स प्रदरो ऽभवत्। तै०१।५।१०।७॥

" प्रहादो ह वे कायाध्यो विरोचन छ स्वं पुत्रमपन्यधन्त । नेदेनं देवा अहनकिति । ते० १ । ५ । १ ॥

पाची दिक् प्राचीमेव दिशम्। **अग्निना प्राजानन् । २०३। २।३। १६** ॥

- ,, स (अग्निः) प्राचीं दिशं प्राज्ञानात् । कौ० ७ । ६॥
- .. प्राची हि दिगग्नेः। श०६।३।३।२॥
- " प्राची दिक । अग्निर्देवता । तै० ३ । ११ । ५ ॥ १ ॥
- " अग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्भवः स्वाहा। श० ५ । २ । ४ । ५ ॥
- .. यत्पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजा भूता वासि। जै० उ० ३। २१। २॥
- " (हे देवा ! यूयं) मयैव (पथ्यया ) प्राची दिशं प्रजानाथ । पे०१।७॥
- , यत्पथ्यां (=अदिति) यजित तस्मावसौ (आदित्यः) पुर अदेति पश्चा ऽस्तमेति पथ्यां होषो ऽनुसंचरति । ऐ०१ । ७॥
- ,, प्राचीमावर्त्तयति । देवलोकमेव तेन जयति। तै०२।१। =।१॥३।२।१।३॥
- "पुरस्ताहे देवाः प्रत्यश्चो मनुष्यानम्युपावृत्तास्तस्मात्तेम्यः प्राक् तिष्ठन्जुहाति। २०२। ६। १। ११॥
- " प्राची हि देवानां दिक्। श०१।२।५।१७॥
- ,, देवानां वा एका दिग्यरधावी । ४०३।१॥

## [माची दिक् (३३६)

प्राची दिक् अधेनं (इन्द्रं) प्राच्यां दिशि वसवी देवाः...अभ्यविश्वन्...

साम्राज्याय । पे० ८ । १४॥

, वसवस्त्वा पुरस्ताविभिषिञ्चन्तु गायत्रेगा छन्दसा । तै० २ । ७ । १५ । ५ ॥

, प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर<sup>1</sup> साम त्रिवृत्स्तोमो वसन्त ऋतुर्बह्म द्विणम् । इा० ५ । ४ । १ । ३ ॥

, गायत्रों व प्राची दिक्त । दा० ८ । ३ । १ । १२ ॥ , स (वायुः) युत्पुरस्ताद्वानि । प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति । तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति । तै० २ । ३ ।

ह । ४-५ ॥ , अनिभिजिता वा एषोद्रातृणां दिग्यत् प्राची। तां०६। ५। २०॥ , तं ( दार्यातं [ ? शर्याति ] मानयं ) देवा बृहस्पतिनोद्गान्ना

दीक्षामहा इति पुरस्तादागच्छन् । ज० उ०२। ७।२॥ ,, नस्य साम्र इयमेव प्राची दिग्विङ्कागः। ज० उ० १।३१।२॥

"प्राची दिग्घोतुः । दा० १३ । ५ । ५ । २५ ॥ "फ्रुचां प्राची महती दिगुच्यते । ते० ३ । १२ । ६ । १ ॥

, प्राञ्चा ऽन्य ऋत्विज्ञ भार्त्विज्यं कुर्व्वन्ति तस्मादेषा दिशां वीर्य्यवक्तमतार्थः हि भूषिष्ठाः श्रीसन्ति । तां० ६ । ८ । १४ ॥ , तेजो व ब्रह्मवर्चमं प्राची दिक्त । ए० १ । ८ ॥

,, पालादां (दाङ्कुं) पुरस्ताद्, ब्रह्म वे पलादाः । दा० १३।८। ४।१॥

"तस्मादिमाः प्रजाः प्राच्यः सर्पन्ति । द्या० ११ । १ । ६ । २१ ॥ "दीक्षितस्यैव प्राचीनवर्ण्या (शाला) नादीक्षितस्य । द्या० ३ । १ । १ । ७ ॥

" प्राच्येव भर्गः । गो० पू० ५ । १५ ॥ " तस्याद्धेदं प्राच्यो प्रामता बहुळाविष्टाः । दे० ३ । ४४ ॥ गो० उ० ४ । १० ॥

तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायेव ते ऽभिविष्यन्ते सम्माडित्यनानभिविकानाचक्षते ।
पे० ६ । १४ ॥

प्राजापत्यो यशः प्राजापत्येनेच यश्चेन यज्ञते कामप्रेण । अपुनर्मारं (=पुन-र्मरणरहितामचस्थाम् ) एव गच्छति । तै• ३।६॥ २२।४॥

पाणः यद्वै प्राणेनाश्वमात्मन्त्रणयते तत्र्याणस्य प्राणत्वम् । श० १२। ६।१।२४॥

" मेति ('म 'इति ) वै प्राया पति ('मा 'इति ) उदानः। शुः १। ४। १। ५॥

,, उधम्तु खसु वा धादित्यः सर्वाणि भूतानि प्रणयति तस्माहेनै प्राणा इत्याचक्षते। पे० ५। ३१॥

,, तद्सीवाधादित्यः प्राणः। जै० उ० ४। २१। ९॥

,, आदिस्यो वै प्राणः । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

,, उद्यत इव ह्ययं प्रागाः। प०२। २॥

"प्राणो बाऽ अर्कः। रा० १०। ४। १। २३॥ १०। ६। २।७॥

" प्रायो वैसविता। ए०१। १६॥

,, प्राणो इ बार अस्य सविता। श० ४। ४। १। ५॥

,, प्राण एव सविता। श॰ १२। ९। १। १६॥ गो० पू० १। ३३॥

, प्राणो वे सावित्रप्रदः। कौ० १६। २॥

,, प्राणः संामः । श०७।३।१।२॥

, प्राणः (यबस्य) सोमः । कौ० स । ६ ॥

" प्राणो हि सोमः। तां०९। ६। १, ५॥

,, प्राणो वैसोमः। रा॰ ७।३।१। ४५॥

,, बन्द्रमा वै प्राणः । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

"प्राणो बाऽ अग्निः। श०२।२।२।१५॥६।५।१।६०॥

" तद्भिर्वे प्रायाः । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

🕠 प्राणा अग्निः। २०६। ३।१।२१॥ ६।८।२।१०॥

,, ने वाऽ पते प्राणा एव यद् ( आहवनीयगार्हपत्यान्वाहार्यपचना-

ख्याः ) अग्नयः । इत् २ । २ । २ । १ = ॥

"प्राणो प्रमृतं **तक्षच्यो** रूपम् । श० १० । २ । ६ । १८ ॥

" असृतमु वे प्राणाः। श०६।१।२।३२॥

,, प्राक्तो वे जानवेदाः स हि जानानां वेद्। ऐ० २ । ३० 🗓

प्रायः वायुर्वे प्राताः । कौ० ⊏। ४ ॥ जै० रा• ४ । २२ । ११ ॥

- " यायुर्हि प्राणः। पे०२। २६॥ ३।२॥
- "प्राणो हि वायुः। तां० ४। ६। ८॥
- "प्राणो वैषायुः। की०्पा=॥१३।प्र॥३०।प्र॥ श० छ। छ।१।१५॥६।२।२।६॥गो०उ०१।२६॥
- "प्राक्षाउवावायुः। ३१०८। ४। १।८॥
- "यः स प्राणो प्यमेव स वायुर्यो प्रयं पवते। श० १०।३।३। आ
- ,, यस्स प्राक्षो वायुस्सः। जै० उ०१। २६। १॥
- "सः ऽयं (वायुः) पुरुषे उन्तः प्रविष्टस्रोचा विहितः प्रास्ं उदानो व्यान इति । श्र० ३ । १ । २ । २० ॥
- ,, स (वायुः) यत्पुरस्ताद्वाति प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति । तै० २।३।९।४—५॥
- "वायुर्मे प्राणे श्चितः । तै०३।१०।८।४॥
- ,. प्राणापानौ मे श्रुतम्मे । तन्मे त्विय (वायौ ) । जै० उ० ३। २१ । १०॥
- 🦟 बिच्छन्दारुछन्दो वायुर्देवता प्राणाः । रा० १० । ३ । २ । १२ ॥
- ,, योवैप्राणःसवातः। श∘५।२।४।९॥
- ,, प्रासीचेवातः । इत्य १।१।२ । १४।॥
- ,, प्राणावैवातहोमाः। श०९। ४। २। १०॥
- " प्राणो मातरिश्वा । ऐ०२ । ३⊏॥
- "प्राणावैमारुनाः। दा०९।३।१।७॥
- ,. प्रास्तो वे मरुनः स्वापयः। ऐ०३।१६॥
- ,. प्राची वनस्पतिः। की०१२।७॥
- ,, प्रामो वै वनस्पतिः। ऍ०२। ४, १०॥
- ,, यः प्राणः स वरुणः। गो० व० ४। ११॥
- ,, कतमं रुद्धा इति । द्वोमे पुरुषे प्राचा भारमकाद्दाः । श्र० ११। ६ । ३ । ७ ॥
- , प्राणा वै रुद्धाः। प्राणा दीदं सर्वे रोदयन्ति । जै० ७० ४। २।६॥
- " म्हणार्वे वस्तयः। मै० ३।२।३।३।१।३।२।५।२॥

प्राचाः माचाः वै वसवः। प्राणाः हीदं सर्वे वस्वाद्दते । जै० उ० ४। २।३॥

- » प्राणो वै सित्रः (यजु०१२। ५३ ॥ १४।२४)। रा०६।५।१। ५॥ दास्राराह॥ १२।६।२।१२॥
- 🥠 माणो वै हरिः स हि इरित । कौ २१७। १॥
- ,, प्राणा व साध्या वेचाः (यजु० ३१।१६) तऽ एतं (प्रजापति) अग्नड एवमसाध्यम् । श० १०।२।२।३॥
- "प्राक्षा वे देवा द्रविणोदाः (यज्जुः १२।२॥)। श०६। ७ २।३॥
- ,, प्रा<mark>णा वैदेवा धिष्णयास्ते हि सर्वा धिय इष्</mark>णन्ति । दा० ७ १।१।२४॥
- "प्राणा धियः। श्र०६। ३।१।१३॥
- ,, प्राणा वै देवा वयोनाधाः (यज्ञु०१४।७॥) प्राणैर्हार्द्धः सर्वे वयुनं नद्धम्। रा० = ।२।२॥
- ., प्राणा वै देवा अपाव्याः। तै० ३।८। १७।५॥
- ,, तस्मात्राणा देवाः । द्या० ७ । ५ । २ । २१ ॥
- ,, प्राणादेवाः। शञ्ह। ३। १। १५॥
- " प्राणा वै विद्वे देवाः (यज्ञु० ३८ । १५)। द्या०१४ । २ । २ । ३७ ॥
- ,, प्राणा वा ऋद्वयः (यजु०१५।१०॥)। पे॰२।२७॥ रा॰ ६।१।१॥८।६।१।५॥१४।५।२।५॥
- , प्राणा उदाऽ ऋषयः। श०८। ४।१।५॥
- ,, प्राया ऋषयः। श•७।२।३।५॥
- , प्राय्यो वैवसिष्ठ ऋषिः (यजु॰ १३ । ५४ )। श०८ । १ १।६॥
- ,, तदन्तं वै विद्यम्प्राणो मित्रम् । ज० उ० ३ । ३ । ६ ॥
- , प्रामा वालन्तिल्याः।कौ०३०।८॥ पे०६।२६॥
- , प्राणाचै वालखिल्याः। पं०६। २८॥ गो० उ०६। ⊏॥
- " यदि वाङस्रिल्याः (ऋदः) प्राणानस्यांतरियात् । ए०५ । १५॥
- वालमात्रादु हमे प्राणा असम्मिन्नास्त्रे यद्वालमात्रात्रमम्भिन्नाः
  स्तरमाद्वालखिल्याः । ११० ८ । ३ । ४ । १ ॥

प्रायः वाळमात्रा ६ हेमे प्राणा असंभिन्नास्तव्यवसभिन्नास्तस्माद्वाव-सिन्धाः। की० ३०। ८॥

प्राणो वार ऋक् प्राणेन हार्चित । दा० ७ । ५ । २ । १२ ॥

" प्राण एव यजुः। २१० १०। ३। ५। ४॥

" प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते । रा० १४।८।१४।२॥

" प्राणा वै गयाः । श० १४। ⊏। १५। ७॥

, प्राचारश्मयः। तं०३।२।५।२॥

, प्राणा वे सुरभवः । ते०३।६।७।५॥

, प्राणो वे वयः ( ऋरू०३।२९। = ) पे०१।२८॥

,, माणापानी वा अ**स्**रपङ्क्यः । कौ० १६ । ⊏ ॥

, प्राणो वै हित प्राणो हि सेंघभ्यो भूतभ्यो हितः। श०६। १ २। १४॥

🔒 प्राणो चै होता । पे० ६ । ८, १४ ॥ गो० उ० ५ । १४ ॥

,, अथ वे हिवष्पङ्किः प्राण एव । की० १३ । २ ॥

, माणा एव सप्तमी चितिः। २१०८। ७। ४। २१॥

, शाखा देसत्यम्। श०१४। ५। १। २३॥

, प्राणो महावतम् । २०१०। १।२।३॥

" प्राणा वै महिषाः ( यजु० १२ । २० ) । ज्ञा० ६ । ७ । ४ । ५ ॥

,, प्राण एव महान्। शा०१०। ४।१।२३॥

,, प्राणा एव महः। गो० पू० ५ । १५ ॥

" मासो महः। घा० १२। ३। ४। १०॥

, बाजो वै संवत्सरः। तां० ५। १०। ३॥

" प्राणा वे सजाताः प्राणेहि सह जायते। श० १। ६। १। १५ ॥

, प्राचावैसीताः। श०७।२।३।३॥

,, प्रायो वे सिन्धुइछन्दः (यञ्ज०१५।४)। श०८।५।२।४॥

" एष (यो ऽयं दक्षिणे ऽश्रन्पुरुषो मृत्युनामा सः) उ एव प्राणः।
एष हीमाः सर्वाः प्रजाः प्रजयित तस्यते प्राणाः स्वाः स यहा
स्वपित्ययैनमेते प्राणाः स्वा अपियन्ति तस्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययो
ह वै तथं स्वप्न हत्याचस्रते परोऽक्षमः। श० १०।५।६।१४॥

प्रायः सर्वे ह बाऽ एते स्वपतो ऽपकामन्ति प्राया एव न । १०३ । १। २ । २३ ॥

- , तदादुः को ऽस्यप्तुमर्हाते यद्वाव प्राणो जागार तदेव जागरित-मिति । तां० १० । ४ । ४ ॥
- ,, माणो वै स्वयमातृण्णा (इष्टका) प्राणो हावैतत्स्वयमात्मन आतृन्ते। दा० ७। ४। २। २॥
- 🥠 प्राणो वै स्वयमातृरणा ( इष्टका )। दा० 😑 । ७। २। ११॥ -
- "प्राणा वैस्वाशिरः। तां०१४।११।९॥
- , प्राणावैवासम्। श०७। ४। २। ३५॥
- "प्राणो चाऽ अस्य (यजमानस्य) सा रम्या तनूः। ५० ७ १४ । १ । १६ ॥
- ,, प्राणो वै युवा सुवासाः ( ऋ०३। = १४)। ऐ० २।२॥
- ., यो ऽयमनिरुक्तः प्राणः स सुरूपकृत्तुः । कौ० १६ । ४ ॥
- , धाणो वैसुसम्दक्। तै०१। ६। ६। ६॥
- "प्राणो वै सुशर्मा सुप्रतिष्ठानः । श० ४ । ४ । १ । १४ ॥
- , प्राणो वै सूददोहाः। दा० ७।१।१।२६॥
- ,. माजः सूद्रहोहाः। श्र० ७। १। १। १५ ॥ ७। ३। १। ४५ ॥
- ,, प्राणाः सूघः । शा० । ६ । ३ । १ । ८ ॥
- ,, प्रायो। वैद्यवः। तै०३।३।१।५॥
- , प्राण एव सुवः सो ऽयं शणः सर्वाण्यक्रान्यनुसञ्चरति । तस्माहु सुवः सर्वा अनु सुवः सञ्चरति । श०१।३।२।३॥
- अप्राणाः शिक्यं व्राणिश्चयमात्मा शक्तोति स्थातुं यञ्छक्तोति तस्मा-विक्रक्यम् । श० ६ । ७ । १ । २० ॥
- " श्राणा वैशाकलाः। श०१४।२।२।३१॥
- " प्राणाः दिाल्पानि । कौ० २५ । १२, १३ ॥
- "प्राणो वै मधु (यजु० ३७ । १३ ) । श० ४ : १ । ३ । ३० ॥ ं
- "प्राणो वैरं प्राणे सीमानि सर्वाणि भूमानि रतानि । श्र०१४। इ.। १३।३॥

[पाणः • (३४२)

प्रायः प्राणा वे दश वीराः (यञ्च०१६।४८॥)। श०१२। =। १।२२॥

,, प्राणों से विवः। दा०६। ७। ४। ३॥

.. बाणा वै प्रहाः । दा० ४। २। ४। १३ ॥ ४। ५। २। ३॥

🥠 प्राणी वै ज्योतिः ( यञ्च० ६४ । १७ )। २१० ८ । ३ । २ । १४ ॥

्राणो चै विश्वज्योतिः (इष्टका)। दा० ७।४।२।१८॥८। ३।२।४॥ =।७।१।२२॥

"प्राणो वै हिरण्यम्। श०७।५।२।८॥

"प्राणो वें दक् (यज्ज॰ १३।३९) प्राणेन हि रोचते । श०७। ५।२।१२॥

🔐 प्राणो बाव कः । औ० उ० ४ । २३ । ४ ॥

,, प्राणो हि प्रजापतिः। श० ४। ५। ५। १३॥

"प्राचाउ वे प्रजापतिः। श० ⊏। ४।१।४॥

,, प्रापः प्रजापतिः। श०६।३।१।९॥

,, तस्माबुप्रजापातिः प्राणः। श०७।५।१।२१॥

" **अथ यस्स धाण आसीत्स प्रजापतिरभवत् । जै० उ० २ । २ । ६**॥

" भय य पतदम्तरेण प्राणः संचरति स एव सप्तद्शः प्रजापतिः । श० १० । ४ । १ । १७ ॥

,, ब्राजापत्यः प्राणः । तै०३।३।७।२॥

" प्राण्ये वे कूर्मः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति । इ१०७ । ५।१।७॥

" शाषो हि वै क्षत्रं वायते हैनं प्राण क्षणितोः । श० १४ । ⊏ । १४ । ४ ॥

।, प्राणो वै तनुनपात् स हि तम्यं पाति । ऐ०२ । ४॥

" प्राणी वै गोवाः। स हिदं सर्वमनिपद्यमानो गोपायति । जै० उ० ३।३७।२॥

, प्राणो वै पिता। पे० २।३८॥

"प्राणो वे मृषद् (यज्ञु०१२।१४॥१७।१२॥)। शा०६।७। ३।११॥९।२।१।८॥

" तस्या पतस्ये वाचः प्राणा पवाऽसुः। जे० उ०१। ४०। ७॥

## प्रा**णी या**ऽ असु:। इत ६। ६। २। ६॥

- ,, प्राणो बाऽ अङ्गिराः। श०६। ५। २। ३, ४ ॥
- " प्राणा इन्द्रियाणि । तां०२। १४।२॥ २२। ४।३॥
- ,. (=मुखाद्यवयवाः); स (सोमः) अस्य (इन्द्रस्य) विष्यक्कंत्र प्राणेभ्यो दुद्राव मुखार्खेवास्य न दुद्रावाथ सर्वेभ्यो उन्वेभ्यः प्राणेभ्यो उद्भवत्। रा० १।६।३।७॥
- "प्राणो वै समञ्चनप्रसारणं यस्मिन्वाऽ अङ्गे प्राणो भवति तत्सं चाञ्चति प्र च सार्यति । श० ८ । १ । ४ । १०॥
- ,, प्राणो वाऽ अर्णवः (यजु०१३।५३॥)।श०७।५।२।२१॥़
- ,, अक्र ७ हि प्राणाः । श० ४ । ३ । ४ । २५ ॥
- " अञ्चर्७ हि⊆ाणः । शा० २ । २ । १ । ६ ॥
- " अन्नं प्राराः। कौ० २५ । १३ **॥**
- ,, प्राणो वे भक्षः। इत० ४ । २ । १ । २०॥
- "प्राणो वैस्तस्वाभक्षः। २०१।८।१।२३॥
- , प्राया पव स पुरि शेते सं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राशं पुरुष इत्याचक्षते। गो० पू० १। ३६॥
- "प्राणो वैपतङ्गः (ऋद०१०।१७७।१॥)।को०८।**४॥ जै**० उ०३।३५।२॥३।३६।२॥
- "प्राणां वै प्रतिरद्याः (यज्जु०३८।१५) प्राणान्हीद्धः सर्वे प्रति-रतम् । दा० १४।२।२।३४॥
- ,, (प्रजापतिः) प्राणमुद्रीयम् (अकरोत् )। जै० उ०१ । १३ । ५॥
- ,, एष घशी दीप्तात्र उद्गीयो यत्प्राणः । जै० उ० २ । ४ । १ ∦
- " प्राणो वै यक्षस्योद्वासा । श० १४ । ६ । १ । ⊏ ॥
- ,, प्राण उद्गाना । की० १७। ७॥ गो० उ०५। ४॥
- "ते य एवेम मुख्याः श्राणा एत एबोद्वातारक्षोपगातारक्षा । औ० उ०१। २२। ५॥
- ., प्राणः सामवेदः। दा०ू१४।४।३।१२॥
- "स यः प्राणसत्साम । जै० ड॰ १ । २५ । १० ॥
- ,, तस्मात्प्राण एव साम । जै॰ उ० ३ । १ । १८ ॥
- ,, प्राणो वै साम्र प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्बश्चि । शक १४ । ८ । १४ । ३ ॥

प्रायः प्राणा व सामानि । श० ६ । १ । २ । ३२ ॥

, प्राणे बाव साम्रस्मुवर्णम् । जे० उ०१।३८।४॥

, प्राणो वैवासदंज्यस्। दा० ६। १। २। ३८॥

, प्राणो वे हिङ्कारः। श०४।२।२।११॥ प्राणो हि वे हिङ्कारस्तस्माद्यपिगृह्य नासिकं न हिङ्कातुं छ

शक्रोति। शञ्हाधाहार॥ , प्राणो वैस्वरः। तां० २४। ११। ह॥

., प्रायाः स्वरः। तां०७। १। १०॥ १७। १२।२॥

" प्राणोः स्वरसामानः । तां० २४। १४। ४॥ २५। १। ८॥

"प्राचो वे स्तवः। की०८।३॥

"प्राणावै स्तोमाः। श०८। ४।१।३॥ "प्राणीवै वषद्कारः। श०४।२।१।२९॥

,, प्राणा वे स्वाहाकृतयः। की० १०। ५॥

,, प्राणो ऽसौ ( चु− ) लोकः। रा• १४।४।३।११॥

,, प्राणी भरतः। ए० २ । २४ ॥

" प्प (अग्निः) उषाऽ इमाः प्रजाः प्राणः भूत्वा विभक्ति तस्मा-द्विवाद भरतविद्गि। दा० १। ५। १। ८॥

» (=- মুনি:) प्राणं वा अनु प्रजाः पद्मवो भवन्ति। জৈ০ उ०२। ४।৩॥

" (=प्रभूतिः ) प्राशं वा द्मनु प्रजाः पशवः प्रभवन्ति । जै॰ उ० २।४।६॥

,, प्राणा **ड ह वा**त्र राजन् मनुष्यस्य सम्भूतिरंघेति । जै॰ उ०४। ७।४॥

"ं प्राणं वा अनु प्रजाः परावस्सम्भवन्ति । जै० उ०२ । ४ । ५ ॥ "प्राणा वे ब्रह्मा ते० ३ । २ । ⊏ । ८ ॥

,, प्राणाउचे ब्रक्षा शावा । ४।१।३॥

" प्राप्पो व महा। श्र०१४। ६। १०। २॥ जै० ड०। ३। ३८। १॥

्रम प्राणो व सर्बाट् ! परमं ब्रह्म । श्रु १४ । ६ । १० । ३ ॥

, प्राणो वे ब्रह्म पृथ्येम (यज्ञ०११।५)। रा०६।३।१।१७॥ , प्राणा वे ब्रह्म्यः। पे०३।१४॥ प्राच: प्रामो बृहत्। तां० ७। ६। १४, १७॥ १८। ६। २६॥

- ,, एष (ब्राणः) उ एव बृहस्पनिः। दा० **१**४। ४। १। २२॥
- " एव ( प्राणः ) उ८ एव ब्रह्मण्स्पतिः । वाग्वै ब्रह्मतस्या एव पतिस्तस्मादु इ ब्रह्मण्स्पतिः । १०१४ । ४ । १ । २३॥
- ,, प्राणां वै वाचरपतिः। श० ४।१।१।६॥
- "प्रामो वाचस्पतिः (यजु०११।७)। दा०६।३।१।१६॥
- ,, वाग्वाऽ इदं कर्म प्राणी वाचस्पतिः (यज्जु० ३०।१)। श०६। ३।१।१६॥
- "नमा वाचे प्राणपत्न्यै स्वाहा। ष०२ । ६॥
- ,, वाक च वै प्राण्धा मिथुनम्। श०१। ४।१।२॥
- , तस्मात्सर्वे प्राणा वाचि प्रतिष्ठिनाः। श्व० १२।८।२।२५॥
- ., तस्याः (बाचः ) उपाण एव रसः। जै० ड०१।१।७॥
- ,, यावद्वै प्राणेष्वापो भवन्ति तावद्वाचा वद्ति । दा० ५ । ३ । ५ । १६ ॥
- ,. प्राणाबाआपः । ते०३।२।५।२॥ तां०६।९।⊌॥
- ,, साह वागुवाच । (हे प्राण !) यहाऽ अहं विसिष्ठास्मित्वं नद्वसिष्ठो ऽसीति । दा० १४ । ९ । २ । १४ ॥
- तयोः (सद्सतोः ) यत् सत् तत्साम तन्मनस्स प्राणः। कैं॰ उ०१। ५३। २॥
- , अर्ज्ञभाग्वे मनः प्रातानाम् । प॰ १।५॥
- ., मना वे प्राणानामधिपतिर्मनित हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः । श० १४ । ३ । २ । ३ ॥
- ,, मनसि वै सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः । श०७।५।२।६॥
- "प्राणदेवत्यो वे ब्रह्मा। ५०२। ६॥
- "प्राणावे भुजः। २००। ५। १। २१॥
- ,, प्राणा वा ऋतुयाजाः। ऐ०२। २६॥ कौ०१३।६॥ गो० उ० ३।७॥
- ,, प्राणो वै धाच्या । कौ० १५ । ४ ॥
- ,, प्राणो घाच्या। जै० उ०३। ४।३॥
- ,, कियों में प्रायाः। ऊं० उ० ४। २२। ११॥

```
[ प्राश्चाः
                        (३४६)
    प्राचा वे घुरः। नां० १४। ९। १८॥
    प्राणा बार अवकाशाः। कौ० = । ६ ॥ श० १४ । १ । ४ । १ ॥
    प्राणा असकाशाः। २१०१४। २।२।५१॥
    प्राणा दीक्षा । तं० ३ । ८ । १० । २ ॥ श० १३ । १ । ७ । २ ॥
    प्राणं वे ककुष्छन्द्र। दा० = । ५ । २ । ४ ॥
    प्राणा वा उष्णिककुभौ।तां०८।५।५॥
,,
    प्राणीं व गायको । शा०६ । ४ । २ । ५ ॥ ४०३ । ७ ॥
"
    प्रत्यो गायत्री। दा० ६। २। १। २४ ॥ ६। ६। २। ७ ॥ १०।
,,
    ३।१।१॥ तां० ७।३।८॥ १६।३।६॥
    प्राक्षों चै गायड्यः । कौ० १५ । २ ॥ १६ । ३ ॥ १७ । २ ॥
    तत्त्राणो वै गायत्रम् (साम )। जै० उ०१। ३७। ७॥
 77
    प्रामा वे घांवत्राणि । रा० १४ । ३ । १ । २१ ॥
    प्राणो वा प्रकृत्रीच्यः। कौ०८। ५॥
    प्राणा वे प्रावासः ( यजुः ३८ । १५ ) । द्या० १४ । २ । २ । ३३॥
    स एपो ऽश्मा ऽऽलगं यत्मागाः। स यथा अश्मानमाखगमृत्वा
     लोष्टे। विध्वेंसत एवमेष स विध्वेंसते य एवं विद्वासमुपबद्दति ।
     11 > - 6 1 03 1 5 0 E OF
     य इमे कीर्वन्त्राणास्ते प्रयाजाः । ए० १ । १७॥
     प्रयाजाः माश्चो हुयन्ते ति प्राण्यस्यम्। श०११। २। ७। २७॥
     प्राणा व प्रयाजाः। ए० २ । १२ ॥ की० ७ । १ ॥ १० । ३ ॥
     शक्रशाया ७। २७॥
     त्राला व प्रयाजानुयाजाः । श० १४ । २ । २ । ५ ।॥
     प्राणो व प्रायणीयः ( यागः )। ऐ० १। ७॥
     प्रायाः सम्बे ऋत्विजः । ५० ६ । ६४ ॥
     प्राखाः पदावः। तै०३।२। ⊏। €॥
     प्र गो मनुष्याः । श० १४ । ४ । ३ । १३ ॥
     प्राणो के प्रथम नः। २०२। २। १। ६॥
     प्र गो य माध्यन्दिनः पवमानः। दा० १४।३।१।२९॥
     (पुरुवस्य) ये ऽत्राक्षः (धार्णाः) तस्तृतीयस्ववस् । कौ०
     24 | 22 |
```

प्राचा वियशो श्रीर्थम् । दा० १० । ६ । ५ । ६॥

भागः प्राणा वे यदाः। श०। १४। ५। २। ५॥

- » अय यत्प्राचा अभयन्त तस्मादु प्राचाः भियः। २०६।१। १।४॥
- " प्राग्रा वै द्विदेवत्याः। ऐ० २ । २८ ॥
- .. प्राया द्विदेवत्याः। कौ० १३। ५, ६॥
- 🥠 भाणो ह बाऽ अस्य ( यज्ञस्य ) उपार्थः हाः । হা০ 😮 । १ । १ । १॥
- " अथवा उपांद्यः प्राण एव । की० १२ । ४ ॥
- प्राक्षो सुपार्थशुरिमा ( पृथिवीं ) हाय भाषान्त्रभित्राणिति ।
   श्रु । १ । २ । २७ ॥
- 🕠 उपार्थ्ऽदवायतनो वै प्राग्यः। दा० १०। ३ । ५ । १५ ॥
- "प्राणावै त्रिनुत्। तां०२। १५।३॥३१६।३॥
- ,, त्रिवृद्धै प्राणः। तै०३।२।३।३॥
- ., जय इसे पुरुषे प्राणाः। श०१।३।५।१३॥
- » स वा अयं त्रेधा विहिनः प्राणः, प्राणां ऽपानो ध्यान इति । कौ०१३।६॥
- . त्रयो वै प्राणाः प्राणा उन्नाने स्थानः । दाट६। ४।२।५॥६। ४।२।१०॥
- " प्राण्ते वा अवानी व्यानस्तिको देव्यः। ए० २ । ४ ॥
- " पञ्चभा विदितो बाऽ अयथ्धं द्यीर्पन्त्राणां मनो वाक् प्रःणश्रश्चः श्रोत्रम्। द्या० ६। २। २। ५॥
- 🥠 षड्तुनेति यजन्ति प्राग्मेय तद्यज्ञमाने द्वति । कौ॰ १३ । ९ ॥
- ,, पद्धवाऽद्रमे द्यिषेन्न्रासाः । दा०१२।६।१।६॥ १४।१। २।३२॥
- " **पड्रिप्राणाः। श**०६। ७। १। २०॥
- " सप्त शिरसि बागाः। तां० २। १४। २॥ २२। ४। ३॥
- ٫ सप्त शीर्वन्त्राणाः। श०६। ५। २। ८॥
- " सत वै शीवन्त्राणाः। दे०१।१७॥ तै०१।२।३।३॥
- " अर्थी प्राष्ट्राः । इत्य १ । २ । २ । ६ ॥
- , **नव भाषाः । रा**॰ ६।३।१।२१॥६।८।२।१०॥ ना० ७।७।६॥

प्रायः नव वे प्रायाः । दे० ४ । १६ ॥ गो० पू० ४ । ६ ॥ को० ७ । १० ॥ य० ३ । १२ ॥ तां० ४ । ५ । २१ ॥ १४ । ७ । ६ ॥

" अव वै प्राणाः सप्त शीर्षञ्जवाञ्जी ही । दा० ६ । ४ । २ । ५ ॥ ८ । ४ । ३ । ७ ॥

- ., नवेमं पुरुषे प्राणाः । श०१। ५ । २ । ५ ॥
- "मचर्चपुरुषे प्राणा नाभिद्रशमी । तै० १।३।७।४॥२। २।१।७॥
- ,, नव प्राणाः """(नाभिः) द्वामी प्राणानाम् । तां०६। ८।३॥
- ,, दश प्रासाः । श०६।३।१।२१॥
- ,, दशेमे प्राणाः । कौ० २६ ⊦८ ॥
- " ददावेषुरुषे प्रासाः। गो० उ०६।२॥
- ,, द्वा बाऽ इमे पुरुषे माला आत्मैकादशो यस्मिन्नेते प्रालाः मितिष्ठिताः। १०३। ८।१।३॥
- **,, हाददोमे पुरुषे प्राणाः । गो० पू० ५ । ५ ॥**
- ,, अयोदक्षेत्रे पुरुषे प्राणाः । गो० पू०५ । ५ ॥
- ,, वयोद्शेमे पुरुषे प्राणा नाभिस्त्रयोदशी । श०१२ । ३ । २ । २ ॥
- ,, प्ताबन्तः (त्रीणि च शतानि पश्चिमः) एव पुरुषस्य प्राणाः। गो० पू०५।५॥
  - पक्षुत्र इति चैकितानेयः। एको हावैष पुत्रो यत्प्राणः ॥ स उ एव हिपुत्र इति । हो हि प्राणापानो ॥ स उ एव जिपुत्र इति । त्रयो हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानः ॥ स उ एव पश्चपुत्र इति । पश्च हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समाना ऽवानः ॥ स उ एव पट्पुत्र इति । पड्डि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो ऽवान उदानः ॥ स उ एव ससपुत्र इति सम हीमे शीर्षण्याः प्राणाः ॥ स उ एव नवपुत्र इति । सह शीर्षण्याः प्राणा हाचवाश्चौ ॥ स उ एव वयपुत्र इति । सस शीर्षण्याः प्राणा हाचवाश्चौ माम्यां द्वानः ॥ स उ एव बहुपुत्र इति । एतस्य हीयं सर्वाः प्रजाः (?) । जै० उ० २ । ५ । २—११ ॥
- " को दि नद्वेद यावन्त इमे उन्तरात्मन्त्र। शाः। शा०७। २। २। २०॥

प्राय: बहुधा होबेच निविष्टो यात्राशा: । जै० उ० ३ । २ । १३ ॥

- ,, तस्मात्सर्वे प्राणाः प्राणोदानयोरंच प्रतिष्ठिताः । द्वा०१२।६। १।१०॥
- .. न षाऽ अस्पिषु प्राणो ऽस्ति । श० ७ । १ । १ । १५ ॥
- ,, शाणो वे इत्यमतो हायमूर्ध्वः प्राणः संचरति । दा० ३।८। ३।१५॥
- ,, प्राणो हृद्ये (श्वितः)।तै०३।१०।⊏।५॥
- ., नस्माद्यमात्मन्वाणो मध्यतः। ११०७।३।६।२॥
- ., जासिकेऽउ वै प्राग्स्य पन्थाः । दा० १२ । ६ । १ । १४ ॥
- ., बहिर्हि प्राराः। तां० ७ । ६ । १७ ॥
- ,, त ( पद्युं संज्ञनं ) प्राची दिक्तः प्राणेत्यनुप्राणःप्राणमेवास्मिँस-वृद्धात् । द्या० ११ । ८ । ३ । ६ ॥
- ,. पुरस्तात्त्रत्यङ्ग्रप्राणो धीयते । श०७ । ५ । १ । ७ ॥
- "प्राणो हि प्रियः प्रज्ञानामः । प्राण् इव वियः प्रज्ञानां सविति । य पर्ववेद । न०२।३।६।५॥
- ,, प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । दा० १४ । ६ । २ । १ ॥
- "नं (प्राणं) पाप्मा ना उन्वस्तुज्यन । न ह्यंतेन प्राणेन पापं बद्दिति म पापं ध्यायित न पापम्पद्यित न पापं श्रृणोति न पापं गन्धमपानिति । तेनाऽपहत्य मृत्युमपहत्य पाप्मानं (देवाः) स्वर्गे लोकमायन् । जै० उ० २ । १ । १९—२०॥
- " प्राचावैस्रमिधः। ऐ०२।४॥ श०१।५।४।१॥
- ., ब्राणा वै समिधः ( यजु०१७। ७९ ) श्राणा ह्येतॐ समिन्धते । इा०९।२।३।४४॥
- 🕠 प्राणै ह्ययं पुरुषः समिद्धः । श०१। ५। ४। १॥
- , यद् वै प्राणो ऽङ्गं नाभिभामोति शुप्यति वाचैतन क्लायित वा । श०८।७।२।१४॥
- यत्रायं पुरुषो च्रियतऽ उदस्मात्माणाः क्रामन्त्याहो नेति, नेति
  होवाच याज्ञवल्क्यो ऽत्रव (भाणाः) समवनीयन्ते । श० १४।
  ६ । २ । १२॥
- ,, प्रादेशमात्रं हीम भात्मनो ऽभि प्रायक्तः । कौ∙ २ । २ ॥

```
[ प्राशापानी
                        ( 340 )
```

प्रायाः प्रायो वे प्रवास्। शा० १। ४। ३। ३॥

( प्रजापितः ) प्राणादेवेम लोकं ( पृथिवीं ) प्रावृहत् । की० 11 03 13

सेंबासु हीमे प्राताः। श० ७। २।२। १८॥

भायत इव श्रायमवाङ प्राणः। प०२।२॥ शिरो वै बाणानां योनिः। श० ७। ५। १। २२॥

प्राणो हि रेतसां विकर्ता। २०१३।३।=।१॥

प्राची रेतः। ए० २। ३८॥

अभूवं वे तद्यत्यासः। द्वा० १०।२।६। १९॥

प्रायमृतः (इष्टकाः ) अन्न प्रायमृद्श्व हि प्रः गान्त्रिमर्त्त । হা০ ८।

१।३।१॥

अङ्गानि प्राणभृन्त्यङ्गानि हि प्राणान्विभृति । श० <1212121

प्राकापानी दान 😕 दातानि पुरुषः समेनाष्टी दाना यन्मिनं तहद्गित । अहारात्राभ्यां पुरुषः समेन ताबन्कृत्वः श्राणिति चानितीति। इत् १२।३।२।८॥

प्राणापानी पवित्रे। नै०३।३।४।४॥३।३।६।७॥ प्राचापानी मित्रावरणी। ते० ३।३।६।६॥ तां०६।१०।

11 39 1513 11 1

मित्रावरणौ ( पवेनं ) प्राणापानाम्याम् ( अवनः )। ते० १। 1131310

प्रामापानावेषाध्यर्थ्य । गो० पू० २ । १० ॥

भागापानी देख: । गो० पू० २ । २०॥

प्रासापानी ब्रह्म । गो० पू० २ । १० (११) ॥ प्राणापानी वे बृहद्रथन्तरे। तां० ७। ६। १२॥

प्राचापाती वा पती देवानाम् । यदक्रिकंपधी । ते० ३। ६। **;** 

प्राक्षापामा उपांदवन्तर्यामौ ( प्रही )। ये० २। २१ ॥

मासापात्री वा उपांश्वन्तर्यामी ( प्रही ) । की० ११।८॥ १२ । ४ ॥

प्राणापानी प्राणापानी वे गो आयुषी। की॰ २६।२॥

- " प्रास्तायानावेव यत्प्रायसीयोदयनीये। कौ० ७ । ५ ॥
- " श्राणापानी वै दैव्या होतारः। ऐ० २ । ४ ॥
- " प्राणापानी वा अक्षरपङ्कयः। कौ०१६। 💵
- " वे बाहंतः प्रगाधः । कौ०१५। ४॥१८। २॥
- ., वाक च व मागावानी च ववद्रकार । ए०३। = ॥
- , बाक च ह व प्रत्यातानी च वपदकारः । गो० उ० ३।६॥ प्राणोदानी सो ऽयं (वायुः) पुरुषं उन्तः प्रविष्टः प्राङ्क च प्रत्यक्क च नाविमौ प्राणोदानौ । श० १ ।१।३।२ ॥ १।८। ३।१२॥
  - ,, ते (पवित्रे -- यजु० १।१२) वै के अवतः। ""ताविसी प्राणोदानौ (श्वासप्रश्वासौ रुधिरादिनां शोधकावित्यर्थः)। श० १।१।३।२॥
  - ,, प्राणोदानों पवित्रे । दा०१ । ≖ । १ । ४४ ॥
  - , इमें हि द्यावापृथियो प्राणोदानौ । द्या० ४ । ३ । १ । २२ ॥
  - ,, प्रःगोद।नौवैद्यावापृथिवी। श०१४। २। २। ३६॥
  - .. प्राणोदानी मित्रावरुणी ∤ दा० ३।२।२।१३॥
  - ., प्राणोदानी वं मित्रायरुणी ।' दा०१।८।३।१२ ॥३। ६।१।१६॥ ५।३।५।३७॥ ६।५।१।५९॥
  - .. प्राणोदानी बाऽ अध्वयुं। श०५। ५। १। ११॥
  - ,, प्राणोदानावंव याप्रायणीयोद्यनीय । की० ७। ५ ॥
  - ,, प्राणोदानावेवाहवतीयभ्र गाईपत्यभ्र । श०२।२।२।१८॥
  - ,, प्राणोदानाऽ उ वे रेतः सिक्तं विकुरुतः । श० ९ । ५ । १ । ५६ ॥

प्रातः वैवस्य सवितुः प्रातःप्रसवः प्राणः । तै० ११५।३।१॥ प्रातःसवनम् अग्नेवै प्रातःसवनम् । कौ०१२।६॥१४।५॥२८।५॥

- 🕠 🔻 चाग्नेयं वै प्रातस्सवनम् । जै० उ० १ । ३७ । २ ॥
- ,, बस्तां वे प्रातःसवनम्। की०१६।१॥३०।१॥
- .. वसुनामेव प्रातः सवनम् । श•४।३।५।१॥
- ,, तं (चादित्यं ) वसवां ऽप्रकपांछन (पुरोडारांन ) प्रातः-सर्वन ऽभिषञ्चन । तै० १ । ५ । ११ । ३ ॥

पृतःसवनम् अथेमं विष्णुं यश्चं त्रेघा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन्धं रुद्रा माध्यन्दिन्धं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । द्या० १४ । १ । १ । १५ ॥

( **३५२** )

- " गायत्रं ६ प्रातःसवनम् । गो० उ० ३ । १६॥
- "गायत्रं वे मातः सवनस् । ए०६।२,६॥ प०१।४॥ तां०६।३।११॥
- ,, अयं वे लोकः (पृथिवी ) प्रातःसवनम् । ११० १२।८। २। = ॥ गो० उ०३। १६॥
- » तस्य (पुरुषस्य ) य ऊर्ध्याः प्राणास्तत्यातःसवनम् । कौ० २५ । १२ ॥
- ,, ब्रह्म वे प्रातःस्त्यनम् । कौ०१६ । ४ ॥
- » त्रिष्टल्पञ्चर्रशौ (स्लोमौ ) प्रातःसवनम् (यहनः ) । तां० १६ । १० । ५ ॥
- , अनिरुक्तं प्रातःसवनप्र। तां०१⊏ । ६ । ७ ॥
- " पीनवर्द्धे प्रातःसवनम् । पे० ४ । ४ ॥
- इयुद्धं वा एतद्पशब्धं यत्प्रातःसवनमनिद्धः हि । तां० ६। ९। २३ ॥
- 🥠 🤍 ऊमा वे पितरः प्रातःसवने । ए० ७ । ३७ ॥
- , एकच्छन्दः प्रानःसवनम् । प०१।३॥
- , उद्यन्ते ( सूर्यमीप्सन्ति ) प्रातःस्वनेन । की० १८ । ९ ॥ प्रातरतुवाकः प्रानर्थे स ( प्रजापतिः ) ते देवेभ्यो ऽन्ववर्वाद्यस्थानरन्व-
- प्रातरतुर्वाकः मानव सं ( प्रजापीनः ) तः द्वभ्याः उन्वव्रवीद्यस्थानरन्वः अवीत्तत्मातरनुवाकस्य प्रातरनुवाकत्वम् । ऐ०२ । १५ ॥
  - " यदेवनं प्रातरन्वाह तत्प्रातरनुवाकस्य प्रातरनुवाकत्वम् । कौ०११ । १॥
  - ,, सर्वे प्रातरतुवाकः । कौ०१२। ७॥
  - 🤧 प्रजापितर्वे प्रांतरनुवाकः । कौ० ११ । ७॥ १५ । १०॥
  - . प्रजापतेर्वा एत**दु**क्यं यत्प्रातरनुवाकः । ऐ० २ । १७ ॥ ः
  - ,, वाक् प्रातरनुवाकः। की०११। =॥
- " शिरो वा एतग्रहस्य यत्मातरनुवाकः। ऐ०२।२१॥ प्रातर्यागणः एते वात्र देवा मातर्याशाणो यद्ग्निरुवा अश्विनी । ऐ० २।१५॥

शियक्षवः ]

शयग्रीय: (यागः) स्वर्गे वा पतेन लोकमुपप्रयंति यत् प्रायणीयस्तत्प्रा-यणीयस्य प्रायणीयत्यम् । पे०१। ७॥

,, धार्वित्य एव प्रायणीयो सक्षति। श०३।२।३।६॥ ,, अध्यत् प्रायणीयेन यजन्ते । अदितिसेव देवतां यजन्ते। श०१२।१।३।१॥

,, प्रामो वै प्रायमीयः। ऐ०१।७॥

प्रायखीयम् ( च्रह. ) प्रायणीयेन वा अक्षा देवाः स्वर्गे लोकं प्रायन्यत् प्रायश्वस्तत् प्रायशीयस्य प्रायणीयत्वम् । तां० ४ । २ । २ ॥

> " यदमुत्र राजानं केष्यन्तुपर्यष्यन्यज्ञते । तस्मात्त्राय-णीयं नाम । श० ४ । ५ । २ ॥ । अबुद्धे प्रायणीयमहः । तां० १० । ५ । ४ ॥

,, त्रिवृत्मायगीयमहः। तां० १०।५।४॥ ,, ब्रह्मा बायणीयमहः। तां० ११।४।६, ६॥

,, तिर्वि यक्तस्य प्रायणीयम् । कौ० ७ । ६ ॥

,, प्राणापातायेव यन्त्रायणीयोदयनीये। काँ० ७।५॥ प्रायणीयोएयनीयो ( यहस्य ) बाह्र प्रायणीयोदयनीयौ । दा० ३।२। ३।२०॥

प्रावित्रम् यक्को वै प्रावित्रम् । २०११५ । २ । १॥ प्रावृद्धः तस्मात्प्रावृषि सर्वा वाचो वदन्ति । त०१ ॥ २ । ४ । २ ॥ प्रावित्रम् लोकः प्राधित्रम् । २०११ । २ । ७ । १६ ॥ प्रासद्दा सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वाचाता प्रासद्दा नाम । ऐ० ३ । २२ ॥

सेमा ह नाम पृथिवी (=िवस्तीणिति सायगः) धनक्षया विश्व-व्यचा अदितिः सूर्यन्वक् । इन्द्राणी देघी शासहा द्वाना । नै०२।४।२।७॥

" इन्द्रो वै प्रासद्वस्पितस्तुविष्मान् । ऐ०३।२२ ॥ प्रियत्तनः प्रियक्कुतण्डुलैजुंहोति । प्रियाक्का ह वै नामेते । प्रतिर्व देवा अश्वस्याक्कानि समद्भुः । तै०३।८। १४।६॥

। स (रुद्रः) पत्र छे रुद्रायाऽऽद्र्यि प्रेयक्कवं खरुं प्रयस्ति निरयपत्। ततो वे स पशुमानभवत्। नै०३।१।४।४॥ [फरगुम्बः (३५४)
प्रियहनः भीज्यं वा एतदोषचीनां यत्प्रियङ्गवः। ऐ० = । १६॥

भियम् प्रजा वै भियाणि पद्मावः भियाणि । तां० = । ५ । १५ ॥ भियम् प्रजा वै भियाणि पद्मावः भियाणि । तां० = । ५ । १५ ॥ भेतिः (यञ्जु० १५ । ६) असं भेतिः । द्या० ८ । ५ । ३ । ३॥ भैषाः यज्ञो वै नेवेभ्य उदकामसं प्रैषेः प्रथमेच्छन् तत्प्रैयाणां प्रयत्यम् ।

प्रे॰ ३। ६॥ ,, तं देवाः प्रेषेः प्रेपं (== प्रकृष्टं सोमस्यान्वेषणमिति सायण ) प्रेच्छन् । तत्प्रेषाणां प्रेयत्वम् । ते० २। २। ६॥

,, (देवाः) प्रेपेरेव प्रेपमेखन्। श०३।९।३।२८॥

.. बाईता वै प्रेवाः । दा० १२ । = । २ । १४ ॥

प्रोचक्यः (बहुक्चने ) दिख्या आपः प्रोक्षणयः । तै० २ । १ । ५ । १॥ प्रोचकी आपः प्रोक्षण्यः । ऐ० ५ । २८॥

ब्रोहपदाः ( नचत्रम् ) ( देवाः ) श्रोष्ठपदेपृद्यच्छन्त ( स्वकीयान्यायुधा-

म्यसुरयोधनायोद्यतवन्तः) । तै०१।५।२।९॥ अहेर्बुभियस्योत्तरे (मोष्ठपदाः)। तै०१।५।१। ५॥३।१।२।९॥

" अजस्यैकपदः पृथ्वं मोछपदाः । तै०१।५।१। ५॥३।१।२।=॥

प्रचः तस्याबाङ्कं मधः पपात । स एष वनस्पतिरज्ञायत तं देवाः प्रापद्यंस्तस्मात्प्रस्यः प्रख्यो हे वै नामतद्यत्प्रक्षः । ११० ३ । ८ । ३ । १२ ॥

म्बाराज्यं च ह वा एतकैराज्यं च वनस्पतीनाम् (यत्प्रक्षः) । ये०
 ७ । ३२ ॥ म । १६ ॥

,, बद्यासी वा एप बनस्पतिरजायत यत्प्रभ्नः । ए० ७ । ३६ ॥ प्रवः ( सामिक्सिषः ) यत् प्रवो भवति स्वर्गस्य लोकस्य सम्बद्धी । तां० १४ । ५ । १७ ॥

हेड्ड (ब्रेड्ड:) मेड्डमारका होता श्रश्रेसित महस एव तद्र्वं कियते। तां० ५।५।६॥

महो वै हेब्बाः। तै०१।२।६।६॥

"

**(4)** 

फल्लुन्यः (नचन्नम्) भर्जुन्यो वै नामैतास्ता यतत्परोऽश्वमाचश्रते फल्लुन्य इति । शु० २ । १ । १ । १ ॥

```
फाल्गुनानि ]
( BUU )
```

पत्युभ: (तक्कम् ) अर्थभ्यो वा एतकक्षकं यत्युर्वे फल्गुमी । तै० १। १।२।४॥१।४।१।२॥३।१।१।८॥ अगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुक्तरे फलगुनी । तै० १। ,, १।२।४॥१।५।१।२॥३।१।१।८॥

79

9.7

एता बाऽ इन्द्रनक्षत्रं यत्फलगुन्यः । श० २।१। 21 28 11

मुखमुसरे फल्गू पुच्छं पूर्वे। कौ० ५। १ !! मुखं ( संवत्सरस्य ) उत्तर फल्गुन्यी पुच्छं पूर्वे । गो० उ० १ । १९ ॥

एवा वै प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य यहुत्तरे फल्गुनी । ,, सै०१।१।२।९॥ एवा ह संवत्सरस्य प्रथमा राभिर्यत्काल्गुनी पौणे-\*>

मासी योत्तरेपोत्तमा या पूर्वा मुक्त एव तत्संब-स्सरमारमते। श०६। २। २। १८॥

मुखं वा एनत्संबत्सरम्य यत्फाल्गुनी पौर्णमासी। 3) को० ४। ४ ॥ ५ । १ ॥ मां० ५ । ९ । ८ ॥ गो० ४० 🖁 । १९ ॥

एषा वै जघन्या राजिः संवत्सरस्य यत्पूर्वे फल्गुनी। 43 तै० १। १। २। २॥

कायदम् काषदं मनुष्याणामः। श• ३।१।३।=॥ फाल्युनानि (=हैमन्तान द्यानि ) इन्द्रो हुत्रमहन् तस्य बल्कः परा ऽपसत्

तानि फाल्गुनान्यभवन् । तै० १ । ४ । 11 310

द्वयानि वै फाल्गुनानि । छोदितपुष्पाणि चारुगपुष्पाणि च स यान्यरुजपुष्पाणि फाल्गुनानि तान्यभिषुणुयादेष वै स्रो-मस्य न्यङ्गो यद्ररुजपुष्पाणि । श०४। 41201211

पश्चवो वे फाल्गुनानि । तै० १। छ।

फेनः स (फेनः) यदोपहन्यते मृदेव मचिति । शा॰ ६।१।३।३॥ ('नमुचिः' दाब्दमपि पद्यत )

**(a)** 

बदरम् यत्स्त्रीहा तद् बदरम् (अभवत्)। रा०१२।७।१।३॥ बभुः (यजु०१२।७५) सोमो व बभुः। रा०७।२।४।२६॥ बम्बः (भाजद्विपः) यम्बेनाऽऽजिद्विपा (उद्गात्रा दक्षिमाहा इति) पितरा दक्षिणतः (आमच्छन्)। जे० उ० २। ७।२॥

बहिः प्रजाबे बहिः। कौ०५। ७॥ १८॥ १०॥ तै०१। ६। ६। १०॥ द्या०१। ५। ३।१६॥ २।६।१।१३,४४॥ ४।४।५। १४॥ गो० ७०१। २४॥

,, पशाबो वै वर्हिः। ऐ०२। ४॥

,, (ऋु०६।१६।१०) अयं लोको बर्हिः। श०१।४।१।२४॥ ,, अयं व लोको बर्हिः। श०१। ⊏।२।११॥१।६।२।२६॥ ,, बर्हियंजति भ्रारद्मेव, शरदि हि बर्हिष्ठा ओषधयो भवन्ति। कौ०

हाधा

" शरके बर्हिरिति हि शरद् बर्हियाँ इमा ओषधयो मीष्महेमन्तास्यां नित्यका भवन्ति ता वर्षा वर्द्धन्ते ताः शरदि बर्हिषो क्रंप प्रस्तीर्णाः शेरे तस्माच्छरद् बर्हिः । श०१।५।३।१२॥

,, क्षांचं वे प्रस्तरं विश इतरं विहिंश श०१। ३। ४। १०॥

,, भूमाचै वर्हिः । इत्र १ । ५ । ५ । ५ ॥

बहिंचदः (पितरः ) मासा व पितरी वहिंपदः । तै० १ । ६ । ८ । ३ ॥ बलभिद् (कतुः ) यद् बलभिदा (यजते ) बलमेवासी मितस्ति । तां० १९ । ७ । ३ ॥

बलम् बर्ल वे सन्हः। श०६।६।२।१४॥

,, बर्ल के दावः (बज्जु० १२ । १०६ ॥ १८ । ५१ ) । दा० ७ । ३ । १ । २६ ॥ ९ । ४ । ४ । ३ ॥ बलम् बलं हृद्ये (श्रितम् )। तै० ३ । १० । ८ । 💵

"इन्द्रो बर्स्ट बर्स्टपितः । इत् ११ । ४।३।१२ ॥ तै॰ २।५। ७।४॥

विवर्षः परिवरसरो बलिवर्षः। तै०३।८।२०।५॥

विहिष्पवमानः ( स्तोत्रम् ) मुखं वा एतद्यक्षस्य यद् बहिष्पवमानः । ऐ● २ । २२ ॥

> ,, बहिष्पवमानेन वैयश (= प्रश्निष्टोम इति सायगः) सुज्यते । नां० ६ । ६ । २२ ॥

बहिप्पवमान्यः (स्तोत्रीया) स्त्रियो बहिष्पत्रमान्यः । तां० ६ । ८ । ५ ॥ बहु अन्तो वे बहु । ऐ०५ । २, १५ ॥

बादगावण विष्युक्तनेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यासः पाराशयों जिमिन नये जिमिनिः पौष्पिगङ्याय पौष्पिण्ड्यः पाराशयिक्णाव पाराशयिको वादरायणाय बादगायणस्ताण्डिशाड्याय-

तिभ्यां माण्डिशाख्यायनिनौबहुभ्यः। सा० वि० ३।६।३॥ बाईदृक्यम् (साम ) बृहदुक्यो वा एतेन वासेयो ऽत्रस्य पुरोधामाग-च्छद्शं वै ब्रह्मणः पुरोधाशासस्यावरुथी। नां० १४।६।३=॥

बाईदिरम् ( साम ) ब्रह्मवर्चसम्महामित्यवर्धात् ( इन्द्रं ) यृहद्विरिस्तस्मा एतेन वाईद्विरणा ब्रह्मवर्चसं प्रायच्छत् ब्रह्मवर्चस-काम एतेन स्तुवीन ब्रह्मवर्चसी भवति । तां०१३। धू । १७॥

" बाईद्विरं ब्राह्मणाय (कुर्यात्)। तां०१३।४।१८॥ बाहुः बाहुर्वाऽ अरिलः । श०६।३।१।३३॥६।७।१।१४॥ १४।१।२।६॥

., पञ्चद्वाी हि बाहु। श०८। ४। ४। ६॥

,, वीर्यं बाऽ एतद्राजन्यस्य यद्शह। श०५।४।१।१७॥

" तस्मादु बाहुर्वार्थ्यो ( राजन्यः ) बाहुभ्या<sup>र्</sup> हि स्**एः । तां०** ६ । १।८॥

, तस्माद्राजा बाहुबली भावुकः। श०१३।२।२।५॥

,, बाह्न वै मित्रावरुणी। श-५। ४। १। १५५॥

,, बाह्र वे क्रची। श०७। ४। १। ३६॥

बाहू (= "आई निषत्रम्" इति सायणः ) रुद्धस्य बाहू । तै० १ । ५ । १ । १ । विल्वः अथ (अजापतेः) यत्कुन्तापमासीत् । यो मज्जा स सार्थे प्रसम्वद्भुत्य श्रोत्रतः उद्भिनत्स एए वनस्पतिरभवद्भिरुषस्तस्मात्त-स्यान्तरतः सर्वभेव फलमार्यं मवति तस्मादु हारिद्र इव माति। ११० ११ । ४ । ४ । ४ ॥

, बैल्वं ( यूपं कुर्वीत ) अन्नाद्यकामः । कौ० १० । १ ॥

, बिरुषं ज्योतिरिति वा आचक्षते । ऐ०२ । १॥

,, बैल्वं (यूपे) ब्रह्मचर्चसकामस्य (करोति)। पः ४।४॥

बिसानि यानि बिसानि ताम्यस्यै पृथिव्ये रूपम् । श० ५। ४। ५ । १४ ॥ बुद्धिः बृद्धस्पतिरिव बुद्धचा ( भूयासम् ) । मं० २ । ४ । १४ ॥

बुषः महीन्दीक्षार्थं सौमायनो (=सोमपुत्रः) बुधो यदुदयण्खदनन्द-स्सर्वमाप्रोन्मन्मार्थसे मेदोधा इति । तां०-२४। १८। ६ ॥

बुण्या उपमा विष्ठाः (यञ्च०१३। ३) दिश्ती वाऽ अस्य (सूर्यस्य) बुध्न्या उपमा विष्ठाः । श० ७ । ४ । १ । १४ ॥

इहरुक्ट ( यजु०१५।५), अस्यो वै (द्यु)ल्डोको बृहरुक्टन्दः। शर० ⊏।५.≀२।५॥

बृहक्कोचाः उदानो वै बृहक्छोखाः । दा० १ । ४ । ३ । ३ ॥ बृहज्ज्योतिः असौ बाऽ आदित्यो वृहज्ज्योतिः । दा० ६ । ३ । १ । १५॥ बृहद् (साम) बृहत्मर्थ्यो इद्दश्य स ज्योगम्बरभूदिति तद् बृहतोबृहत्त्वम । तां० ७ । ६ । ५ ॥

, स्वामिदि हवामहे [ ऋ०६। ४६। १ ] इत्यस्यामृष्युत्प-स्रं साम बृहत्त-इति 'पे० ४। १३' माध्ये सायणः)॥

, साम वे बृहत्। तां० ७। ६। १७॥

भारक्षाजं वै वृहत् । ए० ८ । ३ ॥
 वृहता वा इन्द्रो वृत्राय वर्ष प्राहरसस्य तेजः परापतसः

,, वृहता वा इन्द्रा वृजाय वज्र प्राहरसस्य तजः प्रापतस-त्सीभरमभवत्। तां० ८। द्रा १६॥

बृहत् (साम) इत्राक्षरं बृहत्। ते० २ । १ । ५ । ७ ॥

- » बृहिद्धि पूर्वे<sup>श्ं</sup> रथन्तरात् । तां० ११ । १ । ४ ॥
- , यहस्यं तद्रयन्तरं यहीर्घ तद् गृहत्। की० ३।५॥
- ,, यद् बृहत्तद्रैयतम् । ये० ४ । १३ ॥
- ,, बृहदेत्तरपराक्ष यद्वैरूपम् (साम्)। तां० १२। ८। ४॥
- ,, यद् यहत्तहेराजम् (साम)। पे० ४। १३॥
- ,, अन्तो बृहत्साम्नाम् । तां० १६ । १२ । ८॥
- ,, श्रेष्ठयं वे वृहत्। पं० = | २॥
- ,, ज्येष्ठयं वे बृहत्। पं∘ ⊏। २॥
- ., यथा व पुत्रो ज्येष्ठ एवं बृहत्प्रजापतः। तां० ७। ६। धा
- " अर्क्समेव हि बृहत्। तां० = I E I रेरे II
- ,, द्योंचें बृहद्। २०९। १। २। ३७॥
- ., द्योर्युहत् । तां० १६ । १० । ८ ॥
- , बृहद्भवसी (चीः)। श०१। ७। २। १७॥
- ,, असौ (द्यौः) बृह्त् स्की०३।५॥ नै०१।४।६।२॥ नां०७।६।१७॥
- , असौ (द्य−) लोको बृहत्। ए० ⊏। २॥
- "उपहृतं बृहत्सह दिवा। ते०३१५१८।१॥ द्या०१। हो १११६॥
- ,, इसमों छोको गृहत्। तां० १६। ५। १५॥
- ,, पृह्ये सुवर्गो लोकः। नै०१। २।२।४॥ नां०६। १। ३१॥
- , बृहता वै देवा स्वर्ग लोकमायन्। तां॰ १८। २। ८॥
- ,, आदित्यो बृहत् । ए० ५ । ३० ॥
- "प्राक्तो बृहत्। तां० ७। ६। १४, १७ ॥ १८ । ६। २६॥
- ,, क्षत्रं बृहत्। पे० = । १, २ ॥
- ,, मनो वे बृहत्। तां० ७। ६। १७॥
- ,, मनो बृहत्। ऐ० ४। २≈॥
- ,, स (प्रजापितः) तुम्मी मनसा भ्यावसस्य यम्प्रनस्यासी-सब् बृहत्सममवत् । तां० ७ । ६ । १ ॥

न्द्र (साम) वर्ष्म वे युद्धत्। तां० ११। ६। ४॥

- थेर वे बृहत्। तां० ७। ६। १७॥
- , बुहब्रिश्हाते०१।४।४।८॥
- , पत्रके बृहतः स्थमायतनं यत्त्रिष्टुए। सां० ४। ४। १०॥
- , त्रेष्ट्रभं वे बृहत्। तां॰ ५। १। १४॥
- स बृहदस्तात नत्स्तनथित्नोर्घोषान्वसुज्यत । तां० ७। =।१०॥
- ्र, अहर्बाह्तम्। ए०५।३०॥

बृहती (हन्दः) बृहती वृध्धहतेर्बुद्धिकर्मणः। दे०३।११॥

- ,, बृहती मर्या ययमान् लोकान् ब्यापामिति तद् बृहत्या बृहत्त्वम् । तां० ७ । ४ । ३ ॥
  - .. यस्य नच ना बृहनीम् । कौ० ६ । २ ॥
  - ,, षद्त्रिपुण्शवस्त्ररायृहनी । द्या० ⊏ । ३ । ३ । ६ ॥ तै० ३ । ६ । १२ । १ ॥ तां० १० । ३ । ६ ॥ गो० पू०४।१२ ॥
  - "पद्रित्रिशदक्षरा वे बृहती। पे० ४। २४॥ ७। १॥ ज्ञा० ३।५।१।६॥
  - " ना वा पता मृहत्यो यत् पट्टिश्रिश्चेदाद्वराः । तां०१६ । १२ । १० ॥
  - "

    पत्रया हि देवा इमाँ लोकानाश्चवत ने वे दशिभेरेवाझरेरिमं लोकमाइनुवत दशिभरन्तरिक्षं दशिभेरियं चतुर्भिश्चतको विशो द्वाभ्यामेवास्मिलोके प्रत्यतिष्ठस्तस्मादेतां बृहतीत्याचक्षते। ए० ४। २४॥
  - ,, पश्चदशस्त्रैकविशस्त्र बाईती ती गोस्राविक्यान्वसुज्येतां तस्माची बाईतं प्राचीनं भास्कुरुतः। तांव १०१२। ६॥ गोऽश्यमेव हि बृहती। कौ०११। २॥
  - ,, परायो युक्ती। की० १७। २॥ २६। ३॥ य०३। १०॥ ,, परायो वे युक्ती। तां० १६। १२। ६॥
  - " बाईताः पदावः। ये० छ। ३॥ ५। ६॥ कौ० २३। १॥ २६। ३॥ ते० १। छ। ५। ४॥ दा० १३। छ। ३। १५॥
  - , रहती बाव क्वांसां साराद। तां० १०।३। = ॥

**न्हती (इन्दः) स्वराज्यं छन्यसां बृहती । तां० २४ । ६ । ३ ॥** 

श्रीचें बृदशी । की० ६= । ७ ॥ २६ । ५ ॥

श्रीर्वे यशइछन्दसां बृहती । ए० १ । ५ ॥

बृहत्यां वा असावादित्यः शिषां मतिष्ठायां प्रतिष्ठितस्त-79 पति। गो० उ०५। ७॥

बाईतो बाएवय एव (सूर्यः) तपति । कौ०१५। धा 59 २५ । ध ॥ मो० उ० ३ । २० ॥

बृहती स्वर्गों लोकः। श० १०। ५। ४। ६॥ 44

षृहत्यामधि स्वर्गो लोकः प्रतिष्ठितः । दा० १३।५। 81341

बाईतो वा असी (स्वर्गः) होकः। नै०१।१।८।२॥ 39

बाईतो वै स्वर्गो लोकः। गां० पुरु ४। १२॥

बाईताः स्वर्गा लोकाः। घे० ७। १॥

पहत्या वै देशाः स्वर्गे लोकमायन् । मां० १६। १२। ७॥ पवमानस्य बृहती (स्वग्यों)। लां० ७। ६। १॥

अयं मध्यमो ( लोकः=अन्तरिश्वं ) वृहती । तां० ७। 11315

बृहती हि संबत्सरः। श०६। ४।२।१०॥

वान्वे बृह्ती। श० १४।४।१।२२॥

यहस्यै बाचो यहस्यै पतिसास्माद् बृहश्पतिः। कै० उ० 212141

मनो बृहसी। २१०१०। ३।१।१॥

माणा वै ष्रहस्यः। ऐ॰ ३। १४॥ 13

11

9:

ध्यानो बृहती। तां० ७।३।८॥

आत्मा वे यहती। पे० ६। २८॥ गो० उ० ६। ८॥

षांहत हि माध्यन्दिनं सवनम् । तां० ९ । ७ । ७ ॥

बाईता वै प्रेषा बाईता प्रायाणः। २१०१२। ६। २। १४॥ बृहत्या दा पतद्यनं यद् द्वाद्शाष्ट्रः । पे० ४ । २४ ॥

पत्रहे रथन्तरस्य स्वमायतनं यदः बृह्मी । नां० ४। 11 of 18.

,,

वृहती ( इन्दः ) बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति । तां० ७। ३। १६॥

सा बृहत्यभवसयेमान् छोकान् (देवाः) व्याप्तवन् । तां० ७।४।२॥

एवा वै प्रतिष्ठिता चृहती या पुनःपदा । तां० १७। 93 १।१३॥

पर्दावो बृहत्यः। श० =। ६। २। १०॥

बृहदुषः प्रजापनिर्धे बृहदुक्षः। श० ४ । ४ । १ । १४ ॥

वृहद्भाः सुबर्गो वे लोको बृहद्भाः। तै० ३। ३। ७। ६॥

वृहदभन्तरे (सामनी ) अनुष्रवाही वा एती देवयानी यजमानस्य यद्

षृहद्र्यन्तर । तां० १२ । ४ । १५ ॥

बृहद्रथन्तरे छन्दो द्यावापृथिक्षी देवते पक्षौ । दा० १०। ३।२।४॥

एते वै वज्ञस्य नावी संपारिण्यी यद् वृहद्वधन्तरं ,, ताभ्यामय तत्संबत्सरं तरन्ति। दे० ४। १३॥

पादी वै वृहद्रथन्तरे शिर पतद् (आरम्भणीयम्) " थहः। ऐ० ४। १३॥

पक्षों वै वृहद्रथम्तरे शिर एतद् (आरम्भणीयम्) " अहः। ए० ४ । १३॥

बृहद्रथन्तरे (महाबतस्य ) पक्षी । तां० १६। ,, र्रा १९॥

उमे बृहद्रथन्तरे भवतस्ति स्वाराज्यम् । तां॰ 90 29 1 23 1 4 11

पदायो वै बृहद्रथन्तरे। तां० ७। ७। १॥

प्राणापानी वै शृहद्रथन्तरे । तां० ७ । ६ । १२ ॥

ज्योगामयाविने उभे ( बृहद्वथन्तरे ) कुर्व्याद्य-93 काम्ती वा एतस्य प्राणापानौ यस्य ज्योगामयति प्राणापान।वेवास्मिन्द्धाति । तां० ७ । ६ । १२ ॥

वृह्दयः अध्यो वै वृह्द्वयः । तै० ३।१।५।३ ॥ श्र० १३।२। 4 1 24 11

बृहन् एव ते शुक्रो य एव ( सूर्यः ) तपत्येष उऽएव बृहव् । श० ४। 412141

बृहन्विपश्चित् ( सञ्जु० ११ । ४ ) प्रजापतिर्वे बृहन्विपश्चित् । दा० ६ । ३ । १ । १६ ॥ बृहस्पतिः साम्बै बृहती तस्या एव पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः । दा० १४ ।

> ४।१।२२॥ यद्स्ये वाचो बृहत्ये पतिस्तस्माद् बृहस्पानिः । जै० उ०२। २।५॥

" वृहस्पतिः (पवेनं) वाचां (सुयते)। तै०१।७।४।१॥ " अन्य वृहस्पतये वाचे। नवारं चरं निर्वपति । १०५।३। ३।५॥

ये ( प्रजापते रेतः।पिण्डा दग्धाः सन्तः ) ऽङ्गारा भासंसे ऽङ्गिरसो ऽभवन्यदङ्गाराः पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त तद् बृहस्पतिरभवत् । पे० ३ । ३४॥

,, स (बृहस्पतिः) पतं बृहस्पतयं तिष्याय नैवारं वरं पयसि निरवपत्। ततो वै स ब्रह्मत्रधस्यभवत्। तै०३।१।४।६॥ ,, बृहस्पतेक्षिण्यः (नक्षत्रविदोषः) । तै०१।५।१।२॥ ३।१।१।६॥

,, (यजु०३=।=) अयं वै वृहस्पतियों ऽयं (वायुः) पवते। द्या०१४।२।२।१०॥

"पत्र (भाषः) उ एव बृहस्पतिः। श० १४। ४। १। २२॥ "ध्य यस्सो ऽपान भासीत्स बृहस्पतिरभवत्। जै० ४०२। २। ५॥

ें २।५॥ ,, यश्रद्धाः संकृतस्यतिः। गो० उ०४।११॥

,, चुझॐ दि गृहस्पतिः। श०३।१।४।१६॥ ,, वृहस्पतिरिच बुद्धचा (भूयासम्)। मं०२।४।१४॥

बृहस्पतिर्वे सर्व ब्रह्म । गो॰ उ० १ । ३, ४ ॥

आहा वै बृहस्पतिः । पे० १ । १३ ॥ १ । १९ ॥ २ । ३८ ॥ ४ । ११ ॥ को० ७ । १० ॥ १२ । ८ ॥ १८ । २ ॥ शा० ३ । १ । ४ । १५ ॥ ३ । ९ । ११ ॥ जे० उ० १ । ३७ । ६ ॥

, अस्य मृहस्पतिः। गो० उ०६। ७॥

"

, महावे देवानां जुरस्पतिः । तै० १।३।८।४॥१।८। ६।४॥

55

बृहस्पतिः बृहस्पति**र्वश्च ब्रह्मपतिः। तै० २। ५। ७। ५ ॥** 

बृहस्पते ब्रह्मणस्पते । तै० ३ । ११ । ४ । २ ॥

बृहस्पतिर्वि देवानां ब्रह्मा । शब्द १। ७। ६। ६। 12 11013

बृहस्पतिर्ह वे देवानां ब्रह्मा । की॰ ६ । १३ ॥

बृह्स्पतिर्वा प्राक्तिरसो देवानां ब्रह्मा। गो० ड० १।१॥

ते ऽक्षिरस भावित्येभ्यः प्रजिच्युः श्वः सुत्या नो याजवत न \*\* इति तेवां हाम्रिर्ट्त आस त आदित्या ऊचुरथास्माकमच सुत्या तेषां नस्त्वमेव (अन्ते!) होतासि, बृहस्पतिर्धसा ऽयास्य उद्गाता, घोर आङ्गिरसो ऽष्वर्युरिति । कौ० ३०।६॥

बृहरूपतिर्वे देवानामुद्राता । तां० ६ । ५ । ५ ॥

तं (शर्यातं [ ? शर्याति ] मानवं ) देवा बृहस्पतिनोद्गात्रा 53 दीकामहा इति पुरस्तादागच्छन्। औ० उ०२। ७। २ ॥

बृहस्पतिः पुर पता। तै० २।५। ७।३॥

**बृहस्पतिर्वे देवामां पुरोहितः। ए० = ।** २६ ॥

धेना बृहस्पतेः पत्नी । गो० उ० २ । ६ ॥ बृहस्पतिर्विष्वैदेवैः ( उदकामत् )। पे० १। २४ ॥

यजमानदेवत्यो वै बृहरुपतिः। तै० १। = । ३।१॥

बार्हस्परयो बा एष देवतया यो वाजपेयेन यजते । तै०१। 3161=-61

बाईस्परवोष्टकपालः (पुरोडाशः)। तां० २१। १०। २३॥

एका वा उद्धा वृहस्यतेर्दिक् । श० ५ । ५ । १ । १२ ॥

बृहरपतिः ( श्रियः ) ब्रह्मवर्चसम् ( आदत्त ) । श्र० ११ । 17 813131

सः ( बृहरूपतिः प्रजापति ) अञ्जवीत्कीश्च साझी कृषे ब्रह्मध-र्चलमिति। जै० उ०१। ५१। १२॥

बृहस्पतेमेध्यन्दिनः।तै०१।५।३।२॥

मित्राबृहरूपती वै यहपथः। श०५।३।२।४॥

शंयुर्ह वै बार्हरपत्यः सर्वान् यज्ञाञ्ख्यमयांचकार । की० ३ । = ॥

बृहस्पतिः शंयुर्व वे बार्वस्पत्यो ऽश्वसा यद्यस्य स'ध्स्यां विवांचकार स देवलोकमपीयाय । तत्तद्न्तर्हितमिव मनुष्येभ्य आस । स०१। १। १। २४॥

वृहस्पतिसवः स एव वृहस्पतिसवो, वृहस्पतिरकामयत देशनां पुरोधां ( ≔पौरोहित्यं ) गच्छ्रेयमिति स एतेनायजत स देवानां पुरोधामगच्छत्। तां० १७ । ११ । ४ ॥

बेकुरा तस्यै (बाचे) जुडुयाद् बेकुरा नामासि। तां०६।७।६॥ व्यनः असी वा आदित्यो ब्रक्षः। तै०३।६।४।१॥ व्यनस्य विष्टाम् (ऋ०६।६६।७) (= द्योः), ऋदो वै ब्रक्षस्य विष्टपं यज्ञासी (सुर्व्यः) तपति । कौ०१७।३॥

" स्वर्गों वै लोको ब्रधस्य विष्यम्। पे० ४। ४॥

ब्रन्तस्य निष्टपं चतुर्धिशः (यज्ञु० १४ । २३) संवत्सरो वाव ब्रश्नस्य विष्टपं चतुर्स्तिश्वेशस्तरय चतुर्विश्वेशतिरर्धमासाः सम्प्रतेवो व ब्रह्मोरात्रं संवत्सर एव ब्रश्नस्य विष्टपं चतुर्सिश्वशस्त्रचसमाह ब्रश्नस्य विष्टप् मिति स्वाराज्यं व ब्रश्नस्य विष्टप् श्व स्वाराज्यं चतुर्स्ति शृंशः । श० = । ४ । १ । २३ ॥

ब्रध्तो इहरा (यजु० २६। ४) अस्तौ याऽ आदित्यो ब्रध्नो इरुषः। श० १३। २।६।१॥

बद्ध ( धागिति ) एतदेषां (नाम्नां) ब्रद्धेतिक्षि सर्वाणि नामानि विभर्ति। श०१४।४।४।१॥

,, वाग्ब्रह्म। गो० पू०२। १० (११)॥

" वाग्वै ब्रह्म । પેંગ્લા રાગ શાળા રાગ થાયા છે. ૧૨મા ૧૩ મારા ૧૦૫૫મા

,, वान्धि ब्रह्मा दे० २ । १५ ॥ ४ । २१ ॥

,, बागिति तह्नस्। ॐ० उ०२।६।६॥

"सायासावाम्बर्धवतत्। औ० उ०२। १३।२ ॥

"प्रह्मावी वाचाः परमं व्योम । नै०३ । ६ । ५ । ५ ॥

"तस्यै वाचः सत्यमेव ब्रह्म । श०२ । १ । ४ । १०॥

,, सत्यं ब्रह्म। शु० १४ । = । ५ । १ ॥

म्स अहा बाट ऋतस्। श० ४। १। ४। १०॥

, मनो ब्रह्म । गो० पू० २ । १० (११) ॥ ४० १ । ५ ॥

, मनो वै सम्राट्! परमं ब्रह्म । श० १४ । ६ । १० । ६५ ॥

,, इत्यं वै सम्राट्! परमं ब्रह्म। श० १४। ६। १०। १८॥

" चक्कं हा। गो० पू०२। १० (११)॥

" चक्तवें प्रद्याशा० १४ । ६। १०। ⊏॥

"श्रोत्र वैसम्राट्! परमंत्रहा। श०१४ । ६ । २० । १२ ∦

" ओ तं वे अहा ओ त्रेण हि बहा श्रणोति ओ त्रे बहा प्रतिष्ठितम्। ऐ०२। ४०॥

,, ब्रह्म वैगायत्री। पे० ४। ११॥ कौ० ३। ५॥

,, ब्रह्म हि गायत्री । तां० २१ । २१ । ६ ॥

,, ब्रह्म गायत्री। श०४।४।१।१⊏॥

" इसस्य प्रमुखः। की०११। ४॥

,, ब्रह्म ह वै प्रश्वनः। गो० उ० ३। ११॥

,, भूरिति वै मजापितः ब्रह्माजनयत । शृश्यः ११४ । १२॥ ।,, स्त (मजापितः) आग्तरसेपानो ब्रह्मेय मध्यमस्युतत जयीमेय

विद्याम्। श०६।१।१।=॥

"ततः (प्रजापतिः ) ब्रह्मेष प्रथममस्ज्यत त्रच्येष विद्या तस्मादा-दुर्श्वसास्य सर्वस्य प्रथमजमिति । श० ६ । १ । १ । १०॥

,, अहा वाऽ ऋक्। की० ७। १०॥

,. ब्रह्म वै सन्त्रः। श०७।१।१।५॥

,, अहा (=मन्त्र इति सायगाः) हि देवान् प्रच्यावयति । श•३।३। ४।१७॥

,, वेदो अहा। जै० उ० छ। २५ । ३ ॥

" (≖वेदाः) सताक्तरं वै ब्रह्मऽर्गित्येकाक्तरं यज्जरिति हे सामेति बेऽव्यथ यदतो ऽम्यद् ब्रह्मेव तद्, ह्रषक्तरं वै ब्रह्म तदेतत्सर्वे सप्ताक्तरं ब्रह्म । श०१०।२।४।६॥

" एतके यञ्चः ( उर्वन्तरिक्तमन्वेमीति ) ब्रह्म रकोहा । श० ४ । १ । १ । २०॥

" ब्रह्म वै प्रजापितः । शु०१३ । ६ । २ । ≃ ॥

ब्राब्रह्म वै बृहस्पतिः। कौ० ७। १० ॥ १२ । ८॥ १८ । २ ॥ घरे० १ । १३ ॥ १ । १८ ॥ २ । ३८ ॥ ४ । ११ ॥ २० ३ । १ । ४ । १५ ॥ ३ । ६ । १ । ११ ॥ जै० उ० १ । ३७ । ६ ॥

,, ब्रह्म बृहस्पतिः। गो० उ० ६। ७॥

, ब्रह्म वैदेशनां मृहस्पतिः । तै०१।३।⊏।४॥१।⊏।६।४॥

.. बृहस्पतिर्वे सर्वं ब्रह्म । गो० उ०१ । ३, ४ ॥

., बृहस्पतिर्रह्म ब्रह्मपतिः। तै०२।५।७।४॥

,, ब्रह्म वै ब्रह्मणरूपतिः । कौ० ⊏ । ५ ॥ ह । ५ ॥ तां० १६ । ५ । ⊏ । ।

" ब्रह्म ब्रह्मा ऽभवत्स्वयम् । तै० ३ । १२ । ६ । ३ ॥

" ब्रह्म ह वै ब्राह्मसं पुष्करे सस्जे। गो∙ पू०१।१६॥

, चन्द्रमावैब्रह्मापे०२।४१॥

,, ऋादित्यो चै ब्रह्म । जै० उ०३ । ४ । ६॥

" (यञ्च०१३।३) **असौ वाऽ मादि**त्यो **मस्र । श० ७।४।**१। १४॥१४।१।३।३॥

,, ब्रह्माक्षिः। श०१।३।३।३६॥

"ब्रह्म वा ऋक्षिः। की० ६।१,५॥१२।=॥ शा० २।५।४। ८॥५।३।५।३२॥तै०३।६।१६।३॥

,, ब्रह्म हाक्रिः। शु> १ । ५ । १ । ११ ॥

,, अप्रक्रिक्षेत्रहा।श्राध्याः व्यक्ति ।

" असिरेव ब्रह्मा शा० १०।४।१।५॥

" ( यज्ञु० १७ । १४ ) ऋयमभिर्द्धम । श० ६ । २ । १ । १५ ॥

,, अप्रिर्हवै ब्रह्मणो बत्सः । जै० उ०२ । १३ । १ ॥

,, ब्रह्म द्यप्तिस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । श०१।४।२।२॥

"मुख्य श्रे होतद्वेर्यद्व ब्रह्म । शा०६।१।१।१०॥

" अथ यत्रैतव्काराश्चाकाश्यन्तऽ इव । तर्हि हैय (अग्निः) भवति अग्ना । श०२ । ३ । २ । १३ ॥

,, अयं वाऽ अग्निर्श्रह्म च त्तर्त्रं च । श०६।६।३।१५॥

<sub>त</sub> आफ्रिकें आफ्रियेकः। श**०३।२।२।७**॥

.. प्रशा वै यशः। ए० ७। २२॥

,, ज्ञहाहियकः। शु०५।३।२।४॥

कुछ अक्ष यक्ः। शु ३ । १ । ४ । १५ ॥

"तस्माद्पि (दीचितं ) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव क्र्याद् ब्रह्मणो हि जायते यो यक्काज्जायते । श०३।२।१।४०॥

,, ब्रह्म वैदाजपेयः । तै०१।३।२।४॥

,, अध्यं वै क्रम्य यो ऽयं (बायुः) पवते । पे० ८ । २ ⊏ ॥

"प्राणो वैसम्बाट्! परमं ब्रह्माशः १४ । ६ । १० । ३ ॥

, तद्यद्वे प्रक्षास प्रागः। जै० उ०१। ३३। २॥

,, प्राशाबी ब्रह्मातै० ३।२।८।८॥

"प्रासो वै ब्रह्म। श०१४ । ६ । १० । २ ॥ और० उ०३ । ३८ । २ ॥

"प्राक्ताउवै ब्रह्म । शः⇒ = । ४ । १ । ३ ॥

,, प्रालापानी ब्रह्म । गें।० पू० २ । १० । (११) ॥

" ब्रह्म हि पूर्व्यं सञात् । तां० ११ । १ । २ ॥

🥠 सैपा ज्ञञ्चरय योनिर्यह्रह्म। श० १४। ४। २। २३॥

,, ब्रह्मण्: क्षत्रं निर्मिमतम् । तै०२ । ⊏ । ≃ । ೭ ॥

,, तद्यत्र ये ब्रह्मणः चत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्धं तद्वीरवदाहास्मिन् वीरो जायते । पे० = । ६॥

" अभिगन्तैव ब्रह्म कर्ता चित्रियः। श०४।१।४।१॥

" ब्रह्म वै ब्राह्मण्ः। तै० ३। ६। १४। २ ॥ श० १३। १। ५। ३॥

🥠 ब्रह्म हिब्राह्मणः। श०५। १। ५। २॥

, ब्रह्मणो वाप्तद्र्पं यद्ग्राह्मणः। श०१३।१।५।२॥

,, ब्रह्म हिदसन्तः (ऋतुः)। श०२।१।३।५॥

" ब्रह्म वैरथम्तरम्। ऐ० ⊏। १,२॥ तां० ११। ४।६॥

"विद्युद्धेव ब्रह्म। श०१४ । ⊏।७। १॥

,, अधिक मित्रः। शुरुधार्। ४। ४। १॥

" अक्ष वै पर्णः। तै २१। ७। १। ६॥ ३। २। १। १॥

, देवानां बृह्मवादं वदतां यत् । उपाम्यकोः ( हे पर्का ! त्वम् ) सुभवा वै भुतोसि । ततो मामाविशतु ब्रह्मवर्कसम् । तै० १। २।१।६॥ जु**का मका वै पलाशः। रा**० १।३।३।१८॥५।**२।**४।१⊏॥६। ६।३।७॥

- .. अक्ष वै पौर्णमासी क्षत्रममावास्या। कौ०४। =॥
- "यद्मृतं नद्गह्य।गो० पू०३।४॥
- ,, अथ यद्गक्ष तद्मृतम्। जैः उ०१। २५। १०॥
- , **अभयं वें ब्रह्माभय**ं है हि वें ब्रह्म भवति य **एवं वेद**ा शाः १४। ७।२।३१॥
- " ब्रह्म वे भूतानां ज्येष्ठं तेन को उर्हेति स्पर्छितुम् । तै० २। =। = । १०॥
- » तस्मादाहुर्बसीय देवाना<sup>१</sup>३ श्रेष्ठमिति । श० = । ४ । १ । ३ ॥
- ,, तदेतद् ब्रह्म यशिश्रया परिवृदम्। ब्रह्म ह तु सन् यशसा श्रिया परिवृद्धो भवति य एवं वेदः। जै० उ० ४। २४। ११ ॥
- ,, पोडशकलं वैब्रह्म ∤ जै० उ०३ । ३८ । ⊏ ॥
- , नवाऽसवाऽसव सव वाक्चमनभ [मनभ ] वाक्च वत्रभ श्रोवंच श्रोवंच चत्रभ श्रदा च तपभ तपभ श्रदा च तानि वाडरा। वाडराकलम्बद्धा । स य एवमेतत्वोडराकलम्बद्धा वेद तमेवैतत्वाडराकलम्बद्धाप्येति । जै ३ उ० ४ । २५ । १-२ ॥
- ,, कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्राने । श० १४। ६। ६। १०॥
- ,, ब्रह्म देवानजनयन् । तै०२ । ⊏ । ⊏ । ९ ॥
- , ब्रह्माणो वै रूपमहः जलस्य रात्रिः। तै०३।६।१४।३॥
- ,, ब्रह्माणी बाऽ एतद्रृपं यद्रहः। श०१३।१।५।४।
- ,, द्वे बैब्रह्मणो रूपे मूर्नी चैवामूर्मश्च । श०१४ । ५ । ३ । १ ॥
- ,, तदेतन्मूर्तम् ( ब्रह्मणो रूपम् ) यदम्यद्वायोध्यान्तरिकाखः । श० १४ । २ । २ ॥
- , इदमेव मूर्च (ब्रह्मणो रूपम् ) यद्न्यत्प्राणाच यश्चायमन्तरात्मका-काशः । शः १४ । ५ । ३ । ६ ॥ ्
- ,, अधामूर्राम् (अक्षाको रूपम् )। वायुधान्ति विश्वं च । श० १४। ५।३।४॥
- , अथामूर्तम् (ब्रह्मणो रूपम्) । प्राण्ड्य यश्चायमन्तराकाशः । श०१४।५।३। =॥

वृद्धा ब्रह्मेच सर्वम्। गो० पू० ५ । १५ ॥

- ., तस्मादाहुर्बस्या द्यावापृथिवी विष्टन्धेऽइति । शः 🗷 । ४ । १ ।३॥
- "तद्( ब्रह्म ) इदमन्तरिक्तम्। जै० उ० २ । ६ । ६ ॥
- ,, ब्रह्म वै त्रिवृत्। तां २२।१६।४।॥ १९।१७।३॥ २३।७। ५॥ जै २ उ०३।४।११॥
- " म्रह्म तपसि (प्रतिष्ठितम्)। पे०३।६॥ गो० उ०३।२॥
- ,, (हे राजन्) त्वं ब्रह्मासीतीतरः (श्रास्त्वक्) प्रत्याद्द वरुको ऽसि सत्योजा इति । श०५ । ४ । ४ । १०॥
- "स होवाच गार्ग्यः। यश्चायमात्मनि (शरीरे ) पुरुषः एतमेवाहं श्रह्मोपासऽ इति स होवाचाजातशत्रुमां मैतस्मिन्स्संवदिष्ठा आत्म-न्वीति वाऽ श्रहमेतमुपासऽ इति। शञ्छ। ५।१।१३॥ ('बृाह्मणः' शब्दमिष पश्यत)
- बद्यचर्यम् तस्मा पतन्त्रोवाचाष्टाचन्त्रारिशद्वर्षं सर्ववेदब्रह्मचर्यः, तश्च-तुर्का वेदेषु न्यूह्य द्वादश वर्षं ब्रह्मचर्यं द्वादश वर्षारयवरार्ज्ञमपि स्तायंद्वरेद्यशास्त्रवपरम् । गो० पू० २ । ५ ॥
- बद्यवारी अध हेतदेवानां परिषृतं यद्गद्याचारी। गो० पू० २। ७॥
  - स (ब्रह्मवारो ) यम्मृगाजिनानि वस्ते.....स यदहरहरा-चार्याय कर्म करोति.....स यत्सुषुण्सुर्निद्रां निनयति..... स यत्कुद्धो व।चा न कंचन हिनस्ति पुरुषात्पुरुषात्पापीयानिव मन्यमानः.....अथाद्भिः क्ष्राघमानो न क्कायात्......तां (कुमारीं) नग्नां नोदीक्षेतित वेति वा मुखं विपरिधापयत् .....तासां (ओषधीनां) पुण्यं गन्धं प्रष्टिस्स्य नोपजिन्नेत्। गो० पू० २।२॥
  - ,, ब्रह्मचारी मेसं चरति । सं०५॥
  - स (ब्रह्मकारी) एव विद्वान्यस्या एव भूयिष्ठ १७ १८ १६ तां मिस्नेतित्या हुस्त होक्यमिति स (ब्रह्मकारी) यद्यन्यां मिस्नित्यां न विन्देदिष स्वामेयाकार्यकार्या मिस्नेतायो स्वां मातरं नैन १० (ब्रह्मकारिणं) सप्तमी (राष्ट्रिः) अभिक्षित्तातीयात्तमं विद्वा १० सम्मेष कारन्त १० सर्वे वेदा आविशन्ति यथा ह वाऽ अग्निः समिद्धो २० वतऽ एव १० ह व स स्नाःवा रोक्ते थऽ एवं विद्वा म्ब्रह्मा वर्षे करित । १० ११ । ३ । ७ ॥

- वृद्धवारी सप्तमीं नातिनयेत्सप्तमीमतिनयन्त ब्रह्मचारी भवति, समि-द्भिक्षे सप्तरात्रमचरितवान् ब्रह्मचारी पुनरुपनेयो भवति । गो० पृ० २ । ६॥
  - , (ब्रह्मचारा) महीर्भूत्वा भिक्षते य एवास्य मृत्यौ पाद्स्तमेव तेन परिक्रीगाति तथ्धं संस्कृत्यात्मन्धत्ते । श०११।३। ३।४॥
  - " ब्रह्म वै मृत्यबे प्रजाः प्रायच्छत् । तस्मै ब्रह्मचारिणमेष त प्रायच्छत्सो (मृत्युः) ऽब्रवीवस्तु मञ्चमप्येतस्मिन्भाग इति यामेष रात्रिश्चे समिधं नाहराताऽ इति तस्माद्यां रात्रि ब्रह्मचारी समिधं नाहरत्यायुग एव तामबदाय वसति तस्माद्रह्मचारी समिधमाहरेसेदायुषो ऽवदाय बसानीति। रा० ११। ३। ३। १॥
  - , ब्रह्म ह बे प्रजा मृत्यवे सम्प्रायच्छत्, ब्रह्मचारिणमेष न सम्प्रद्दी, स होवाचास्यामस्मिक्षिति किमिति यां राष्ट्री समिधमनाहृत्य वसेत्तामायुका ऽवरुन्धीयेति, तस्माहृक्क-चार्यक्रदहः समिध आहृत्य सायं प्रातरिक्षं परिचरेत् । गो० पू० २ । ६ ॥
  - ,, (ब्रह्मचारी) न इमशानमातिष्ठेत्. स चेद्भितिष्ठेदुद्कं हस्ते कृत्वा। गो० पू०२। ७॥
  - ,, (ब्रह्मचारी) अध एवासीत, अधः शर्यात, अधिस्रष्टेदधां व्रजदेवं ह स्म वे तत्पूर्वे ब्राह्मग्रा ब्रह्मचर्ये चरन्ति। गो० पू०२।४॥
  - " ( ब्रह्मचारी ) नोपरिशायी स्यान गायनो न नर्सनो न सरणो न निष्ठीवेत्। गो० पू०२। ७॥
  - , तदाहुः । व ब्रह्मचारी सन्मध्यभीयारोषधीमां चाऽ एष परमो रसो यन्मधु नेदबाद्यस्यान्तं गच्छानीस्यय ह स्माह श्वेतकेतुराठणेयो ब्रह्मचारी सन्मध्यश्रंस्वय्ये चाऽ एतद्विद्याये शिष्टं यन्मधु...यथा ह वाऽ ऋचं वा यजुर्वा साम वाभि-व्याहरेत्ताहकद्य एवं विद्वान्ब्रह्मचारी सन्मध्यभाति तस्मावु काममेवाशीयात् । २०११ । ५ । ५ । १८॥

[ब्रह्मचेदः (३७२)

मूझनारी तस्मादुत ब्रह्मचारी मधु नाऽश्रीयाहेदस्य प्राव इति। कामं इ त्याचार्यद्शमश्रीयात्। जै० उ०१। ५४।१॥

,, तस्माद्रहाचारिण आचार्य गोपायन्ति । गृहान्पश्चर्त्रक्रो ऽपहरानिति। ११०३।६।२।१५॥

" ष्रथ ( क्राचार्य्यः ) अस्मै ( ब्रह्मचारिग्रः ) सावित्रीमन्वाह । द्या०११ । ५ । ४ । ६ ॥

, पश्च ह वा एते ब्रह्मचारिण्यग्नयो धीयन्ते हौ पृथग्घस्तयोमुंसे हृद्य उपस्थ एव पश्चमः। गो० पू० २ । ४॥

ब्रम्यस्पतिः एव (प्राणः) उऽएव ब्रह्मणस्पतिः। वाग्वे ब्रह्म तस्या एव पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः। द्या०१४।४।१।२३॥

,, (यजु०३७।७) एष वै ब्रह्मणस्पानिर्य एष (सूर्यः) तपनि।श०१४।१।२।१५॥

,, बृहस्पते ब्रह्मणस्पते । तै०३। ११। ४। २॥

,, ब्रह्म वे ब्रह्मग्रस्पतिः। कौ० =। प्र॥ २। प्र॥ तां० १६। प्र। ८॥ ,, ओत्रं ब्राह्मग्रस्पत्वः (प्रगाथः)। कौ० १५। ३॥

ब्रमणां वस्सः अग्निर्ह व ब्रह्मणो वस्सः । जै० उ० २ । १३ । १ ॥ ब्रह्मपूर्व्यम् (यजु० ११ । ४ )माणो वै ब्रह्मपूर्व्यम् । रा० ६ । ३ । १ । १ ९॥ ब्रह्मयकः स्वाध्यायो वै ब्रह्मयकः । रा० ११ । ५ । ६ । २ ॥

तस्य वाऽ एतस्य बृह्मयक्षस्य वागेव जुहुर्मन उपभृश्वश्चभ्रंदा
मेधा स्रुवः सत्यमवभृथः स्वर्गो लोक उदयनम् । दा० ११।
पा ६। ३॥

" तस्य याऽ एतस्य बृद्धायश्वस्य चत्वारो वषर्कारा यद्वातो वाति यद्वियोतते यत्स्तनयति यद्वस्फूर्जित तस्मादेवंविद्वाते वाति वियोनमाने स्तनयत्यवस्फूर्जत्यधीयीतैव वषर्काराणाः

मञ्चलक्षाराय। रा०११।५।६। ६॥ (आप० धर्मसूत्रे।१।

४। १२॥ मनु०२। १०६॥) 'स्वाध्यायः'दाब्दमपि पद्यत ॥ अहारवंतम् हुम्भा दति अहायर्चसकामस्य। भानीव हि ब्रह्मवर्चसम्। जै० ३०३। १३। १॥

" वृद्धावर्क्स वै रथन्तरम् । तै० २ ! ७ । १ ।१ ॥
वृद्धावरः वृद्धावदः ( = अथवंचिदः) एव सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥
('अथवंचदः' शम्बम्मि पद्यत) ।

वृह्यहत्या एप ह वै साक्षान्यृत्युर्यह्रह्यहत्या । ११०१३ । ३ । ५ । ३ ॥ वृद्धा यमवासुं त्रय्ये विद्याये तेजो रसं प्रावृहत्त्वन वृह्या बृह्या सदित । कौ०६ । ११ ॥

- ,, अथ केन ब्रह्मत्वं फ्रियत इति त्रय्या विद्ययेति । ऐ०५ । ३३ ॥
- ,, अथ केन बृह्यत्वं (क्रियंत ) इत्यनया (ऋग्यज्ञ सामाक्यया) त्रय्या विद्ययेति ह ब्र्यात् । ३१० ११ । ५ । ७ ॥
- , तस्माद्यो बृह्यनिष्ठः स्यात्तं बृह्यायं कुर्वीत । गां० उ० १।३॥
- ,, प्य ह वे विद्वान्स्सर्वविद् श्रह्मा यद् भृग्विङ्गरोविद् (= प्रथर्व-वेद्विद् )। गो० पू० २। १८॥ ५। ११॥
- "यहस्य हेव भिषम्यद् बृह्या यहायैव तद्भंपजं कृत्वा हरति । दे० ५ । ३४ ॥
- ,, बृह्माबाऽऋद्विजां भियक्तमः। इत् १।७।४।१९॥ १४। २।२।१६॥
- "स (बृक्षा) यदत अर्ध्वमस्त्रुशस्थितं यहस्य तद्भिगोपायति । श०१।७।४।१=॥
- ,, बृह्या वै यज्ञस्य दक्षिणन आस्ते ऽभिगोप्ता । হा० १ । ७ । ४ ।१८॥
- ,, ब्रह्मा हि यज्ञं दिच्चिणनो ऽभिगोपायित । दा ५ । ४। ३ । २६ ॥
- ब्रह्मा व यझस्य दक्षिणत आस्ते ब्रह्मा यझं दक्षिणतो गोपायति !
   दा०।१६।६।१।३⊏॥
- ,. दक्षिणत आयतनो ये बृह्य (। तै०३।९।५।१)।
- ः, तस्भात्स (ब्रह्मा) तू•णीमास्ते । जै०उ०३ । १६ । २ ॥
- ,, ब्रह्मा वा ऋत्विजामनिरुक्तः। तां०१८।१।२३॥
- ,, बृहस्पतिर्हे वै देवानां ब्रह्मा । की० ६ । १३ ॥
- , बाईस्पत्यो ब्रह्मा । श० १३ । २ । ६ । ६ ॥
- " बार्हस्पत्यो वै ब्रह्मा। ते० ३।६।५।१॥
- ,, अर्वावसुर्द्ध वै देवानां ब्रह्मा । की० ६ । १३ ॥
- ,, धर्वाग्वसुई वै देवान<sup>†</sup> ब्रह्मा पराग्यसुरसुराग्राम् । गो०उ०१।१∦
- ,, शरद्भक्षा तस्माधदा सस्यं पच्यते बृद्धाण्यत्यः प्रजा इत्याद्यः। श०११।२।७।३२॥
- ,. चन्द्रमा ब्रह्मा (भासीतः)। गो० पू०१।१३॥

ब्रह्मा चे ब्रह्मा। श०१२।१।२॥ गो०पू०२।३४॥

, चन्द्रमा वै बृद्धा ऽधिदैवं मनो ऽध्यात्मम् । गो०पू० ४।२॥

,, तस्य (पुरुषस्य) मन एव बृह्या । कौ० १७ । ७ ॥

,, मन एव बृह्या। गो० पू० २। १०॥ गो० उ०५। ४॥

,, मनो बृद्धा। गो० पू०२। १० (११) ॥

"मनो व यहस्य बृह्या। श०१४। ६। १। ७॥

"इद्यं (वे यहस्य) बृह्या । दा० १२ । ८ । २ । २३ ॥

, चञ्चर्ब्रह्मा।नै०२।१।५।६॥

٫ अग्निर्वेष्ट्या। घ०१।१॥

🥠 बलंबेबुह्या।ते०३।८।५।२॥

,, ब्रह्मब्रह्मा ऽभवत्स्वयम् । ते २ ३ । १२ । ६ । ३ ॥

,, ब्रह्म ह वे ब्रह्मागं पुष्करे सस्ते । गो० पू० १। १६॥

" या सा प्रथमा (ओङ्कारस्य) मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां ध्यायंत नित्य स गच्छेद्राह्म पद्म । गो० पू० १ । २५ ॥

,, प्रजापतिर्वे ब्रह्मा।गो० उ०५।८॥

,, प्राजापस्यो ब्रह्मा । तै० ३ । ३ । ८ । ३ ॥

,. प्राजापत्यो वै ब्रह्मा । गो० उ० ३ । १८॥

🥫 प्राणद्वस्यो वै ब्रह्मा। प०२। ६॥

्,, ततो ब्रह्माजनकः (बेदेहः) आस्। इत्०११ । ६ । २ । १० ॥ बृद्याकृष्यः (यज्जु० २३ । १३) चन्द्रमा व बृद्धाकृष्याः । श० १३ ।

२।७।७॥

बाह्मणः ब्राह्मणां वै सर्वा द्वनाः। तै०१। ४।४।२,४॥

,, पते वै देवा धडुतादो यद् बाह्मणाः। गो० उ०१।६॥

,, एता वे प्रजा हुतायो यद् बाह्मणाः। ए० ७। १६॥

,, अध हैते मनुष्यदेवा ये बाह्मणाः। प०१।१॥ ('देवाः' शब्दमणि पश्यत)

,, दैञ्यो वैद्यासिम्। ह्यासामाः । तै०१।२।६।७॥

., आहुतिर्वा एषा यद्गाह्मणस्य मुखम । तां० १६ । ६ । १४ ॥

,, आग्नेयो ब्रह्मणः । तां० १५ । ४ । ८ ॥

,, आग्नेयों ये बृह्मणः । ते०२ । ७ । ३ । १ ॥

बूबायः एव वा घरिनर्वेदवानरः। यद्गाद्वाणः। ते० ३। ७।३। २॥

प्रव ह वै सान्तपनो प्रिनर्यद् ब्राह्मणो यस्य गर्भाधानपुस्वन-सीमन्तोन्नयनजातकमंनामकरणनिष्क्रमणाश्चमाश्चनगोदान-स्वृहाकरणोपनयनाप्तवनाग्निहोत्रवतसर्यादीनि कृतानि भव-म्ति स सान्तपनः। गो० पू॰ २। २३॥

"अपने महाँ असि बाह्यसा भारत । कौ०३।२॥ शा०१।४। २।२॥ तै०३।५।३।१॥

" अञ्चलो बाऽ प्तद्र्वं यद् अःहाणः। श०१३।१।५।२॥ " अञ्चलं आञ्चणः।ते०३।६।१४।२॥शा०१३।१।५।३॥

ज्ञह्माहि ब्रह्मणः । इत्र ५ । १ । ५ । २ ॥

, एव वो उमो राजा सोमो उस्माकं वृक्षणाना<sup>13</sup> राजा (यजु० १०।१८) इति ''' तस्माध् बाह्मणो नायः सोमराजा हि भवति। श०५।४।२।३॥

स्त्रीमराजानो ब्राह्मणः। तै०१। ७।४।२॥१।७।६।७॥ स्रोम्यो हि ब्राह्मणः। तै०२।७।३।१॥

सों भी वे बाह्यगः। तां० २३। १६। ५॥

म यदि सोम, ब्राह्मणानां स भक्षां ब्राह्मणांसेन भक्षेण जिन्विष्यसि ब्राह्मणकल्पसे प्रजायामाजनिष्यत आदाय्या-पाच्यावलायी ययाकामप्रयाप्यां यदा वै च त्रयाय पापं भवति ब्राह्मणकल्पां ऽस्य प्रजायामाजायत ईश्वरो हाऽस्माद् द्वितीयो वा तृतीयो वा ब्राह्मणतामभ्युपैतोः स ब्रह्मबन्धवे न जिज्यू-पितः। पे० ७। १९ ॥

" अशिष इव वाऽ एव भक्षो यन्सुरा ब्राह्मणस्य । दा० १२। ८।१।५॥

n स (क्रियः) ह दीक्षमाण एव आस्मणतासम्युपति । ऐ० ९।२३॥

,, तस्माइपि (दीक्षितं) राजन्यं वा वैदयं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद् ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते। दा०३। २।१।४०॥ ,. य उ वै कथ्य यजते ब्राह्मणीभूयेवैव यजते । दा० १३,४।

१।३॥

बाह्यगः

आह्मशः तस्माद् आह्मणी नैव गायेश्व नृत्येन्माग्लागृधः स्यातः । गो० पू० २ । २१ ॥

- ., तद्भव ब्राह्मजैनेष्टव्यं यद्गद्धावर्षस्ती स्याविति । ११०१। ६।३।१६॥
- ,, यो व ब्राह्मणानामनू वानतमः स एवां वीर्यवत्तमः। श० ४। ६।६।५॥
- " इदं व यरिमन्यस्ति आहासो चा राजा वा अयान्मनुष्यो न्वेय नमेव नाईति वक्तुमिदं मे त्वं गोपाय प्राहं वत्स्यामीति। श्राट २ । ४ । १ । १०॥
- "तस्माद्राह्मणं मथमं यन्तमितरं त्रयो वर्णाः पश्चादनुयन्ति । श॰६।४।४।१३॥
- "तस्माम कदा जन माह्मण्यः जित्रयस्य वैदयं चशूदं च पश्चादन्वितः। दा०६। ४। ४। १३॥
- ,, यो वै राजा ब्राह्मणाद्वलीयानिमित्रेभ्यो वै स बलीत्या भवति। द्वा०५। ४। ४। १५॥
- ., प्रतिलो**नं के नदाद्वाद्याणः ज**ित्रयमुपेयातः । द्या० १४।५। १।१**५**॥
- "तत्तरवक्रुतमेव।यद् अक्षणो ऽराजन्यः स्याद्यद् राजानं स्थ्येत समृद्धं तत्। दा० ४ । १ । ४ । ६ ॥
- ,, तस्मादेव ब्राह्मणयक्ष पव यत्स्तीत्रामणी। दा०१२। ६। १। १॥
- "**इप्टाप्**र्त्तिवैद्वा**द्याणस्य ।** तै०३।९।१४।३ ॥ दा०१३। राप्रा६॥
- u यह उवाच ब्राह्मणस्यैव तृतिमनु तृष्येयमिति । श०१। ७।३।२८॥
- " पतानि वे ब्रह्मण आयुधानि यद्यक्षायुधानि । पे० ७ । १९ ॥ " तस्य ब्राह्मणस्यानग्निकस्य नैव देवं द्यान्न पित्र्यं न चास्य स्वाध्यायाशियो न यत्र धाशिषः स्वर्गङ्गमा भवन्ति । गो० पू० २ । २३ ॥
- , सर्वस्थेष न वेद यो ब्राह्मणः सम्नश्दमेधस्य न वेद, सी ज्याह्मणः। दा०१३।४।२।१७॥

- बाह्यसः यद्गाह्यणः ( क्ष्याह्मणनस्त्रमः ) एव रोहिणी। तस्मादेख। तै०२।७।६।४॥
  - ,, ब्राह्मणो वा अष्टाविश्वेशो नक्षत्राणाम् । तै०१।५।३।४॥
  - ,, गायत्रों भें बृाह्मणः । ऐ०१। २⊏ ॥
  - ,, गायत्रछन्दा वै बाह्मणः । तै०१।१।६।६॥
  - तस्माद् ब्राह्मणो मुखेन वीर्घ्यं द्वारोति मुखतो हि सृष्टः । तां०
     ६।१।६॥
  - ,, ब्राह्मको मनुष्याणां (मुखम् )। तां० ६। १। ६॥
  - ,, अस्य सर्वस्य बृाह्मणो मुखम् । श०३।६।१।१४॥
  - ,, बृह्मणो वा उपद्रष्टा। गां० उ०२। १६॥
  - ,, ब्राह्मणो वै प्रजानामुपद्रष्टा। तै०२।२।१।३,५॥
  - ,, ब्राह्मणो हिरक्तसामपहन्ता।श० १।१।४।६॥१।२।१।≡॥ १।३।४।१३॥
  - "वसन्तो वै बाह्यणस्यर्तुः । तै०१।१।२।६॥ द्या०१३। ४।१।३॥
  - ,, तस्माद् झासणो वसन्तः आद्धीत ब्रह्म हि वसन्तः (ऋतुः)। । श०२।१।३।५॥
  - ,, सामवेदो बूाह्मणानां प्रसृतिः। तै०३। १२।९।१॥
  - ,, बाईद्विरं (साम) बृह्मणाय (कुर्य्यात् )। तां० १३ । ४ । १ = ॥
  - ,, ब्राह्मणेषु ह पशको उमिषक्यन् । श० ४। ४। १। १०॥ ('ब्रह्म' शान्दमपि पश्यत )
- ब्राह्मणार्क्कती पेन्द्राबार्हस्पत्यं ब्राह्मणाच्छंसिन उक्यं भवति । गो० उ० ४।१४,१६॥
  - ., पेन्द्रो ब्राह्मणाच्छंसी। ते० १।७।६।१॥ श०९।४।३। आ
  - ,, आत्मा वे बृाह्मणाच्छंसी। कौ० २८। ६॥
  - " वैरूपं ब्राह्मणाच्छंसिनः। कौ० २५ । ११॥
  - " वसिष्ठाद्वासणाञ्छंसी (न प्रच्यवते )। गो० उ०३।२३॥
  - ्र, त्रेष्टुमो बाह्मणाच्छॐसी। तां०५।१।१४॥
- ब्राह्मणी चौर्बाह्मणी | जै० उ० ३। ४।६॥

भरतः

( 39= )

## (H)

भचः प्रासी वै भक्षः। श०४।२।१।२९॥

भगः (यजु०११।७) यज्ञो भगः। २०६।३।१।१६॥

,, तस्य (भगस्य) चक्षुः परापतत्तस्मादाहुरम्धो वैभग इति। गो० उ०१।२॥

,, तस्य (भगस्य) अक्षिणी निर्जेघान तस्मादा**हुर**न्धो भग इति । कौ० ६ । १३ ॥

, तस्यादाहुरन्धो भग इति । इा०१।७।४।६॥

"भगस्य वाष्तन्नस्त्रतं यदुक्तरे फल्गुनी। तै०१।१। २।४॥ १।५।१।२॥३ँ।१।६॥

भद्रः (अथर्व०७।९।१) अयं वै लोको भद्रः। ऐ०१।१३॥

मद्रम् (यज्ञु०१९।११) अश्चं वै भद्रम् ।तै०१।३।३।६॥

,, भद्रमेभ्यो ऽभूदिति कल्याणमेधैतन्मानुष्यै वाचो वद्ति । श्रण् ४ । ६ । ९ । १९ ॥

भद्रम (साम) गोतमस्य भद्रं (साम) भवति । तां० १३ । १२ । ६ ॥

, आशिषमेवास्मा (यजमानाय) एतेन (भद्रेण साम्ना) आशास्ते । तां०१३ । १२ । ७ ॥

एतेन वै गोतमो जेमानं महिमानमगच्छत् तस्मायं च पराञ्जो गोतमाये चार्व्वाञ्चस्त उभये गोतमऋषयो ब्रुवते।

तां० १३ । १२ । = ॥

भहा (प्रजापतस्तनृषिशेषः) भद्रा तत्स्तिमः। प्रे॰५। २५॥ की०२७५॥ भरतः (यज्जु० १२। ३४) प्रजापतिर्वे भरतः, स हीद्छ सर्वे विभित्ते। श्रु० ६। ६। १। १४॥

, साहैष (सूर्यः) भर्ता। श० ४ । ६ । ७ । २१ ॥

,, अगिनवैं भरतः स वै देवेभ्यो हृब्यं भरति । कौ० ३ । २ ॥

,, एव (अग्निः) हि देवेभ्यो हब्य भरति तस्माद्भरतो ऽग्निरित्याहुः। श॰ १।४।२।२॥१।५।१ = ॥

,, एप (ग्रग्निः) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभक्तिं तस्माहे-वाह् भरतवदिति । श॰ १ । ५ । १ । ⊏ ॥

, प्राणो भरतः। पे०२।२४॥

भरतः (दौष्पन्तिः) तस्मादु भरतो दौष्पन्तिः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्परीयायाश्वीरु च मेध्यीरीजे । ए० = । २३॥

,, अष्टासप्तति भरतो दौष्यन्तिर्यमुन।मनु । गङ्गायां वृत्रद्वा ऽबधा-त्यञ्चपञ्चाशतं ह्यान् । पे० = । २३ ॥ श० १३ । ५ । ४ । ११ ॥

" शकुन्तला नाडिपत्यप्सरा भरतं दधे परः सहस्रानिन्द्राया-श्वान्मेध्यान्य श्वाहरद्विजित्य पृथिवी छ सर्वामिति। श०१३। ५। ४।१३॥

,, शतानीकः समन्तासु मेध्य छं सात्राजितो ह्यम् । आदत यशं काशीनां भरतः सत्वतामिष । श०१३। ५। ४। २१॥

भरताः ततो वै विशिष्ठपुरोहिता भरताः प्राजायन्त । तां० १५।५।२४॥
,, तस्माद्धाप्येतर्हि भरताः सत्वनां (? सत्वतां ) वित्ति प्रयन्ति
तरीये हैव संब्रहीतारो घदन्ते ('भरतः' शब्दमपि पश्यत ) ।

पे० २ । २५ ॥

" तस्माद्धेदं भरतानां पशवः सायंगोष्ठाः सन्तो मध्यन्दिने संग-विनीमायंति । ऐ० ३ । ६⊏ ॥

भरक्षात्रः (यज्ज्ञ०१३।५५) मनो वै भरद्वाज ऋषिरसं छाजाँ यो वै मनो बिभर्त्ति सो इन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः। श्र०८।१।१।६॥

,, भर**द्वाजस्य वाजभृद्वाजकर्मी**यं वा (साम) । आर्थेय वूा० १।२।१:२।२॥

"भरद्वाजो वै त्रिभिरायुर्भिर्श्रह्मचर्थ्यमुवास । तक्ष्ट जीर्ग्ॐ स्थविरक्ष्यानिमन्द्र उपवज्योवाच । अनन्ता वै वेदाः । तै०३।१०।११।३॥

भंगः अधयं वै (पृथिवी – ) लोको भर्गः । श्र०१२ । ३ । ४ । ७ ॥

,, पृथिब्येव भर्गः। गो० पु० ५ । १५ ॥

" ऋग्वेदो वै भर्गः । श०१२।३।४।६॥

,. ऋग्वेद एव भर्गः। गो॰ पू० ५ । १५ ॥

" होतैव भर्गः। गो० पू० ५ । १५ ॥

" असिवैं भर्गः। श० १२।३।४। म॥ जै० उ०४। २म। २॥

,, अग्निरेव भर्गः। गो० पू० ५ । १५ ॥

```
[ भारतः ( ३८० )
```

भर्गः वसव एव भर्गः। गो० प्०५ । १५॥

🔐 वास्वै अर्गः। श्रु० १२। ३। ४। १०॥

, बागेब मर्गः। गो० पू० ५। १५॥

,) बसम्त पव भर्गः। गो० पू० ५। १५॥

,, गायध्येव भर्गः । गो० पू० ५ । १५ ॥

,, प्राच्येथ भर्गः। गो० पू०५। १५॥

,. अव्यादिस्यो वै भर्गः। जै० उ० ४। २ ⊏। २॥

,, अल्ब्रमा वै भर्गः। जैठ उ० ४। २⊏। २॥

,, (ऋ०३। ६२। १०) भर्गो देवस्य कवयो ऽस्नमादुः । गो० पू०१। ३२॥

,, बीर्यं वै भर्ग एष विष्णुर्यकः। शु०५ । ४ । ५ । १ ॥

" त्रिवृदेव भर्गः। गो० पु० ५ । १५ ॥

भवः पर्जन्यो वैभवः पर्जन्याद्धीव् छ सर्वे भवति। श० ६। १। ३। १५॥

,, यद्भव आपस्तेन (भवः=जन्म—अमरकोषे ३ कांडे,२०५ श्लोके ॥ जन्म=आपः—संदिकनिघंटी १ । १२ ॥ ) । कौ० ६ । २ ॥

,, अग्निर्वे स देवस्तस्यैत।नि नामानि, शर्व इति यथा प्राच्या आचत्तते भव इति यथा वाहीकाः पश्चनां पती रुद्रों,ऽग्निरिति। शु०१।७।३।⊏॥

,, पतान्यष्टी ( रुद्रः, सर्वः=शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, श्रशिनः, भवः, महान्देवः, ईशानः ) अग्निकपाणि । कुमारो नवमः । श० ६। १।३।१⊏॥

भविष्यत् असी ( युस्तोकः ) भविष्यत्। तै० ३। म। १म। ६ ॥

, भविष्यत्मिति चाहरत् (=प्रतिहर्ता ऽऽसीत् )। तै०३।१२। ६।३॥

भव्यम् परिमितं वै भूतमपरिमितं भव्यम् । पे० ४ । ६॥ भाः असी वा आदित्यो भा इति । जै० उ० । १ । ४ । १ ॥

" श्रीर्वे भाः। जै० उ०१। ४। १॥

भाउः **अजसेण भाउना दीधतमित्यजसेणार्चिषा दीष्यमानमित्येतत्**। शु०६।४।१।॥ भारतः पञ्चरकाः (यञ्ज० १४ । २३) बज्जो वै भारतो बज्जः पञ्चरशो ऽथो चन्द्रमा वै भारतः पञ्चरशः स च पञ्चरशाहान्यापूर्यते पञ्चरशापत्तीयते तद्यसमाह भारत इति भाति हि चन्द्रमाः । श० = । ४ । १ । १०॥

भारः (यञ्च०२३। २६) श्रीचैं राष्ट्रस्य भारः । श०१३। २।६।३॥ ,, राष्ट्रं वै भारः । तै०३।६।७।१॥

भारतः एष ( श्रक्तिः ) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभर्ति तस्मा-द्वेचाह भारतेति । श्र० १ । ४ । २ । २ ॥

,, अपने महाँ अस्ति बृह्मण् भारत । कौ०३।२।॥ श०१।४। २।२॥ तै०३।५।३।१॥

भारती भारत्यै परिवापः (= लाजा इति सायणः )। तै०१।५।११।२॥ भागवम् (साम) प्रवद्भार्गवं भवति । प्रवता (साम्रा) वै देवाः स्वगै

लोकं प्रायन्तुइतोदायन्। तां० १४। ३। २३, २४॥
भासम् (साम) स्वर्भातुर्वा आसुर आदित्यं तमसाविध्यत् स न व्यरोचत
तस्यात्रिर्भासेन तमो ऽपाइन् स व्यरोचत यहै तन्ना
अभवतन्नासस्य भासत्वम्। तां० १४। ११। १४॥

भासं भवति भाति तुषुवानः। तां० १४। १२। १२॥

मुजः प्रागा वै भुजः। श०७। ५ । १ । २१॥

भुजिष्या. **ऋग्न भुजिप्याः। श**०७।५।२।२१॥

भुज्युः (यज्जु० १८ । ४२) यक्षो वै भुज्युर्यक्षो हि सर्वाणि भूतानि भुन-कि । श्रा० ६ । ४ । १ । ११ ॥

भुरगयुः (यज्जु० १५ । ५१) भुरगयुरिति भर्तेत्येतत् । श०=। ६ । ३।२० ॥ ,, (यज्जु० १३ । ४३ ) भुरगयुमिति भर्तारमित्येतत् । श० ७ ५ । २ । १८ ॥

भुवः (यज्ञु० १३ । ५४ ) अग्निर्वे भुवो ऽग्नेहींद् ॐ सर्वे भवति । रा० = । १ । १ । ४ ॥

,, भुव इत्यन्ति दिस्होकः। श० = । ७ । ४ । ५ ॥

,, स भुव इति व्याहरत् । सो ऽन्तरिक्षमस्जत । चातुर्मास्यानि सामानि । तै० २ । २ । ४ । २-३ ॥

,, भुवरिति यजुम्योंत्तरत् सो उन्तरित्तरोको उभवत्। ष०१।५॥

भुवः (प्रजापतिः) भुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिव्यमन्त-रिक्षमभवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् स वायुरभवद्रसस्य रसः। जै० उ०१।१।४॥

,, भुष इति (प्रजापितः) क्षत्रम् (अजनयत्) । श० २ । १ । ४ । १२ ॥

,, अुच इति (व्रजापतिः ) व्रजामः (अजनयत ) । হা০ २।१। ४।१३॥

भुवनपतिः (यञ्ज० ११ । २॥) एतानि च तेषामग्रीनां नामानि यञ्जुवपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिः। रा०१।३।३।१७॥

भुवनम् यक्तो चै भुवनम्। तै० ३।३।७।५॥

्, यक्षो वै भुषनस्य नाभिः। तै०३।६।५।५॥ भुबनस्य गोपाः स (प्रजापतिः) उ द्याव भुद्यनस्य गोपाः । जै० उ० ३।२।११॥

भुवपितः (यज्ञु०११।२) एतानि वै तेषामग्रीनां नामानि यद्भव-पतिर्भुवनपानिर्भूतानां पतिः। इ१०१।३।३।१७॥

भुवस्पतिः **प्रच्यवस्य भुवस्पतः इ**ति भुवनानाॐ ह्येष ( स्रोमः ) पतिः । द्या० ३ । ३ । ४ । १४ ॥

भूः (यज्ञ०१२।१८) भूहीयम् (पृथिवी)। श० ७।४।२।७॥
,, स (प्रजापितः) भूरित्येवर्ग्वेदस्य रसमादत्त । मेथं पृथिव्यमवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् सो अग्निरभवद्गसस्य रसः । जै०
उ०१।१।२॥

"भूरित्यृग्भ्योक्षरत् सो ऽयं (पृथिवी-) लोको ऽभवत् । प० १ । ५॥
"सभूरिति व्याहरत् । सभूमिमस्जत । अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ
यज्ञ्छिषि । ते० २ । २ । ४ । १॥

" भूरिति वाऽ अर्थ ( पृथिवी-) होकः । श० = । ७ । ४ । ५ ॥

"भूरिति वे प्रजापितः ब्रह्माजनयत । द्या०२ । १ । ४ । १२ ॥

,, भूरिति वै प्रजापितः। आत्मानमजनयत । श०२।१।४।१३॥ भूतः प्रजापितर्वे भूतः। तै०२।१।६।३॥ भूतम् अयं वै (पृथिषी−)स्रोको भूतम् । तै०३।⊏।१८।५॥

, भूनॐ इम्सोतैषां (विश्वसृजाम् ) आसीत् । तै०३।१२। ९।३॥ भूतम् परिमितं वै भूतमपरिभितं मध्यम् । पे०४ । ६ ॥ भृतवान् (=भृतपितः=हहः) तेषां (देवानाम् ) या प्य घोरतमास्तन्य आसंस्ता एकघा समभरंस्ताः संभृता एष देवो (हदः) ऽभवत्तद्स्येनद्भृतवश्चाम, भवति वै स यो ऽस्यैतदेवं नाम वेद्। पे०३ । ३३ ॥

भूतत्य प्रथमजा ( यजु० ३७ । ४ ) इथं चे पृथिवी भूतस्य प्रथमजा । श० १४ । १ । २ । १० ॥

भूतानां पतिः (यज्ञु०१६ । २॥) एतानि वै तेपामग्नीनां नामानि यञ्जुवपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिः । द्या०१।३।३॥१७॥ ,, भूतानां, पतिर्गृहपतिरासीदुषाः पत्नी । द्या०६।१। ३।७॥

, यः स भूतानां पतिः संत्वसरः सः । दा०६।१।३।≈॥ भ्तानि प्रजार्व भूतानि । दा०२।४।२।१॥३।५।२।१३॥४। ५।३।१॥

" नद्यानि नानि भूतानि ऋतवस्ते । रा०६ । १ । ३ । ८ ॥ भृतिः (≔प्राणः ) भागं वा अनु प्रजाः प्रावो भवन्ति । जै० उ०२ । ४ । ७ ॥

भूतेच्छरः ( भूवः ) तद्यदेतान् ( असुरान् ) इमे देवाः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ऽक्षाद्यंस्तस्माद् भूतेखद्साद् भूतेखद्रं भूतेखद्रवम् । गो० उ० ६ । १४ ॥

" तेषां वे देवा असुराणां भूतेछिद्धिरेव भूतं छाद्दियत्वा ऽथैना-नत्यायन् । ऐ० ६ । ३६॥

्रा इमे वै लोका भूते छदः। गो० उ०६। १४॥ भूग श्रीर्वे भूमा। दा०३। १।१२॥

" पुष्टिर्वे भूमा। तै०३।६। ⊏।३॥

,, भूमा वै सहस्पम् । श०३।३।३। ६॥

,, अजाबी आलभते भूम्ने । तै० ३।६। ⊏।३॥

भूमि. अभूदिय वा इदमिति तद्भृषेभूमित्वम् । तां० २०। १४। १॥

" अभूबा इद्मिति तद्भम्ये भूमित्वम् । ते॰ १।१।३।७॥

"अभूदाऽ इयं प्रतिष्ठेति । नङ्गमिरमचत् । दा० ६।१।१।१५॥ ६।१।६।७॥ भृमिः इयं ( पृथिवी ) वे भूभिरस्यां वे स भवति यो भवति । श०७। २।१।११॥

,, (यज्जु०१३।१८) भूमिहीयम् (पृथिवी)। श०७।४।२।॥ भूरिजः भरणाद् भूरिज उच्यते। दे०३।२१॥

भूर्भुवस्तः भूर्भुवस्स्वरिति सा त्रयी विद्या । जै० उ० २ । ९ । ७ ॥

पता वै व्या**हतयः (=भूर्भुवस्स**रिति ) सर्वप्राय**धित्तयः** । जै० ३० ३। १७। ३॥

भृगुः तांभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यो (अद्भयः ) यद्गेत आसी-त्तद्रभृज्यत यद्रभृज्यत तस्माद् भृगुः समभवत् तद् भृगोर्भृगु-त्वम् । गो० पू॰ १ । ३ ॥

, वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृगवः। गां० पू०२।८(६)॥

,, वरुणस्य वे सुबुवाणस्य भगे ऽपाकामत्स त्रेवापत्रङ्गुस्तृतीय-मभवञ्जायन्तीयं (साम ) तृतीयमपस्तृतीयं प्राविदात् । तां० १८। १॥

तस्य (प्रजापतेः) यद् रेतसः प्रथमेमुद्दीप्यत तद्सावादित्यो
 ऽभवद्यद् द्वितीयमासी चङ्गगुरभवत्तं वरुणो न्यगृह्वीत तस्मात्स
 अगुर्वारुणिः। ए० ३। ३४॥

भूगवित्रतः अथाङ्गारैरभ्यूहित । भूगूणामिङ्गरसां तपमा तप्यध्यम् (यज्ञ०१। रम्) इत्येतद्वै तेजिष्ठं तजो यङ्ग्यिङ्गरसाम् । श०१।२।१।१३॥

, एतई भूविष्ठं ब्रह्म यद् भृग्वंगिरसः। गो० पू० ३। ४॥ भेकुरयः (अप्सरसः, यज्ञु० १८। ४०) (=नक्षत्राणि) भाकुरयो ह नामते भाॐ हि नक्षत्राणि कुर्वन्ति। ११० ६। ४। १। ६॥

भेषजम् यद् भेषजं तद्मृतम् । गो० पू० ३ । ४ ॥

,, शान्तिर्वे भेषजमापः । कौ॰ ३।६.७,८,९॥ गो० ७० १।२५॥

भी अपम् तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो भीस्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजत्येमानभिषिक्तामाचक्षते । दे०८। १४॥

, अधैनं (इन्द्रं) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः...अभ्यविश्वन्... भीज्याय । पं० = । १४ ॥ भौज्यम् ऊर्जो वा पर्वा उन्नाद्याद्वनस्पतिरकायत यवुदुम्बरी भीज्यं वा पतद्वनस्पतीनाम् । ए० ७ । ३२ ॥

त्रजश्कन्दः (यज्जुः १५।५) आग्नेर्वं भ्रजदछन्दः । दा०=।५।२।५॥ भाजः अग्नेर्भाजसा (त्वाभिभिञ्चामीति )। श० ५।४।२।२॥

"ततो ऽस्मिन् (सूर्ये ) एतद् भ्राज बास । द्या० ४ । ५ । ४ ॥ भ्राट् भ्राजं गच्छेति सोमो च भ्राट्ट । १०३ । २ । ४ । ६ ॥

भातव्यः भ्रातुच्यो दा अरहः। तै० ३।२।६। ४॥

- " इमं देवाः । असपत्न ॐ सुबध्वमितीमं देवा अभ्वातृत्य ॐ सुबध्वमित्येवैतदाह । दा० ५ । ४ । २ । ३ ॥
- " त्वयायं वृत्रं वधेदिति (यजु०६०। = ) त्वयायं द्विपन्तं भ्रातृत्यं वधेदित्येर्वतदाह (वृत्रः = भ्रातृत्यः )। श०५।३। ५।२८॥
- ,, सयो भ्रातृब्यवान्त्स्यात्स सौत्रामण्या यजेत । द्या० १२ । ७ । ३ । ४ ॥

भूगहत्या अमृत्युर्वा अन्यो भूगहत्याया इत्यादुः । भूगहत्या वास मृत्युरिति। तै० २ । ६ । १५ । २ ॥

## (甲)

- मल मल इत्येतदाक्षनामधेयं छिद्धप्रतिपेधसामध्यीत्, छिद्धं स्वमिन्त्युक्तं तस्य मोति प्रतिवेधः। मा यञ्चं छिद्धं करिष्यतीति। गो० उ०२। ५॥
  - "यक्षो वै मखः। नै०३।२।८।३॥ तां०७।५।६॥ श०ं ६।५।२।१॥
  - ,, स उपव मखः म विष्णुः। श०१४।१।१।१३॥
  - ,, (यजु० ३७।११) एष वै मस्ताय एष ( सूर्यः ) तपति। श० १४।१।३।५॥
  - " ( "विष्णुः" शब्दमपि पश्यत )
- मध्यान स उ एव मखः स विष्णुः । तत् इन्द्रो मखवान भवन्मखवानह वै तं मध्यानित्याचक्षते परोऽक्षमे । द्या०१४ । १ । १ । १३ ॥ गुर्वे इन्द्रो वै मध्यान् । शे०४ । १ । २ । १५, १६ ॥

मधाः (नचत्रविशेषः) पितृणां मधाः। तै० १।५।१।२॥ ३।१। १।६॥

मज्जा हारिह इव हि मजा। श्र० १३ । ४ । ४ । = ॥

, विश्व ह वै त्रीणि च शतानि पुरुषस्य मञ्जानः । श० १०। (५।४। १२॥

,, मजायजुः। २००० । १ । ४ । ५ ॥

"मजानोज्यांतिस्तदिः यज्ञुष्मतीनार्थः कपम्। २००१०।२। ६।१८॥

मण्डूकः एतद्वी यश्चैतं प्राक्षा ऋषयोग्ने ऽग्निॐ समस्कुर्वेश्तमद्भिरयो-श्लंस्ता आपः समस्कन्दंस्ते मण्डूका अभवत् । ११०९।१। २।२१॥

" तस्मानमण्डूकः पश्चनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः। श्च-१।१।२।२४॥

मितः ( यजु० १३। ५८) साग्वै मितिर्यासा हीद्र छै सर्वे मनुते । श० ८। १। २। ७॥

मत्त्यः मत्स्यः सांमदो राजेत्याह तस्योदकेचरा विशस्तऽ इम आसनऽ इति मत्स्यास्य मत्स्यहनस्योपसमेता भवन्ति तानुपदिदातीनि-हासो वेदः सो ऽयमिति। श०१३। ४। ३।१२॥

मदः यो बार्ड ऋषि मदो या सामक्रसो वै सा। दा० ४।३।२।५॥ मदिन्तमः (यजु०६।२७) मदिन्तम इति खादिष्ठ इत्येवैतदाह। दा० ३।६।३।२५॥

महाः तस्मादैतस्यामुद्दीच्यां दिशि ये के च परेण हिमचन्तं जनपदा उत्तरकुरच उत्तरमद्रा इति वैराज्यायेष ते ऽभिषिच्यन्ते विरा-डिस्पेनानभिषिक्तामाच्यते। ऐ०८। १४॥

मधु (यञ्च० ३७। १३) प्रायो से मचु। श० १४। १। ३। ३०॥

,, (यजु०११।३८) रसो **वै मञ्जु। श**०६। ४।३।२॥ ७। ५।१।४॥

,, अपो देवा मधुमतीरगृम्णकित्यपो देवा रसवर्तारगृह्णक्षित्येवै । तदाह । ११० ५ । ३ । ४ । ३ ॥

" ओषधीनां बाऽ एव परमो रसो यन्मचु । श० १७ । ५ । ४ । १८॥

मधु रस्तो वा एष ओषध्विषमस्पतिषु यन्मधु । ऐ० 🗷 । २० ॥ 🔭 🚟

- "तस्मादुत स्थियो मधु नाऽसन्ति पुत्राणामिदं वर्त चराम इति वदन्तीः। जैं० उ०१। ५५। १॥
- ,, (एक आहु) —) न प्रद्वाचारी सन्मध्वश्वीयादीवधीनां वाऽ एव परमा रसो यनमधु नेद्वायस्थान्तं गच्छानीति । दा०११।५। ४।१८॥
- ., यथा ह वाऽ ऋचं वा यजुर्वा साम वाभिन्याहरेत्ताइकच एवं विद्यान्त्रहाचारी सन्मध्वभाति । १०११ । १ । १ ॥
- ,, एतद्वै प्रत्यक्षात्सोमरूपं यन्मधु । श० १२ । ८ । २ । १५ ॥
- ., असंवै मधु। तां० ११। १०। ३॥
- ,, परमं वा पनद्वायं यन्मधु । तां० १३ । ११ । १७ ॥
- ,, महत्ये वा एतद्देवताये रूपम् । यन्मधु । तै० ३ । ⊆ । १४ । २ ॥
- ,, मध्यमुष्य (स्वर्गस्य स्रोकस्य रूपम्)। श०७।५।१।३॥
- ,, गायत्रमयनं भवति ब्रह्मवर्चसकामस्य स्विधियनस्मधुनामुर्धिम्होक उपतिष्ठते । तां० १३ । ४ । १० ॥
- ,, सर्वे बाऽ इदं मधु यदिवं किंच। श०३।७११।११॥१४। १।३।१३॥
- मधुः ( मासः ) एतौ ( मधुःस माधवस्य ) एव वासन्तिकौ ( मासौ ) स यद्यसन्तऽ ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः एच्यन्ते तेनो हैती मधुःस माधवस्य । दा० ४ । ३ । १ । १४ ॥

मधुकृतः या पताः पूर्वपक्षापरपक्षयो राज्ञयः । ता मधुकृतः । तै० ३। १०।१०।१॥

मधुर्वव्यम् पत्न स्व सधुर्वेद्धं यदाज्यम् । पे० २ । २ ॥
मधुपर्कः पत्र ह्यारण्यानां रसः । की० ४ । १२ ॥
मधुप्रियम् पश्चो वै रेवस्यो मधुप्रियम् । तां० १३ ! ७ । ३ ॥
मधुमती अंश्विधयो मधुमतीः । तै० ३ । २ । = । २ ॥
मधुन्नः (पूर्वपक्षापरपक्षयोः) यान्यहानि ते मधुकृषाः । तै० ३ ।
१० । १० । १ ॥

मधुसारवम् यको ह वै मधुसारवम् । श०३। ॥।३।१३॥

मध्यद्भिन्द्रे आत्मा मध्यन्दिनः। कौ० २५ । १२ ॥ २८ । ९ ॥

u चातमा यजभानस्य मध्यन्दिनः । ऐ० ३ । १८॥ -

,, मध्यन्द्रिनो मनुष्य।णाम् । श०२ । ४ । २ । ८ ॥

" मध्यन्दिने मनुष्याः (वृत्रायादानमभिहरन्ति ) । दार्ः १। ६।२।१२॥

" बृहस्पतेर्मध्यन्दिनः।तै०१।५।३।२॥

मध्यम् (यज्ञुः २३।२६) श्रीर्वे राष्ट्रस्य मध्यम् । श० १३।२।९। ४॥ तै० ३।६।७।१॥

,, प्रजावैपदाबों मध्यम् । श०१।६ । १। १७॥

" त्रिष्णु छन्द इन्द्रो देवता मध्यम् । २१० । ३। २। ५॥

मध्यमा चितिः अन्तरिक्ष वै मध्यमा चितिः। श० = । ७।२। १=॥

ु,, उद्दरं मध्यमा चितिः । श०८। ७।२। १८॥

मनः मनो वै बृहत् । तां० ७ । ६ । १७ ॥

ु, मनो बृह्त् । ऐ० ४ । २८ ॥

,, मनोबृहती।इत⊳१०।३।१।१॥

,, मनो ब्रह्म । गां० पू० २ । १० (११) ॥ प० १ । ५ ॥

, सनो वै सम्राट ! परमं ब्रह्म । शः १४ । ६ । १० । १५ ॥

"मन पत्र ब्रह्मा। गो० पू० २। १०॥ गो० ७०५। ४॥

, मनो ब्रह्मा । गो० पू० २ । १० (११) ॥

"मनोवैयइस्य ब्रह्मा। २०१४ । ६ । १ । ७ ॥

,, तस्य (पुरुषस्य ) मन एव ब्रह्मा । कौ० १७ । ७ ॥

🥠 मनो होता। तै०२।१।५।९॥

, मनो वै यक्षस्य मैत्रावरुणः । ऐ०२ । ५, २६, २८ ॥

., मनो वै पाध्यो वृषा (यज्जु० ११ । ३४ ॥) । दा० ६ । ४ । ६ । ४॥

,, मनो वै परिएतिः। गो० उ०२।३॥

,, तदेता वाऽ अस्य (प्रजापतः) ताः पञ्च मर्त्यात्तन्य आसंखोम त्वङ्गांसमस्यि मज्जायेता अमृता मनो वाक् प्राणश्चश्चः श्रोत्रम्। श्राव १०।१।३।४॥

,, अपूर्वा (प्रजापतेस्तन् विशेषः ) तः मनः । ए० ५ । २५ ॥ की० २७ । ५ ॥ मनः मन इव हि प्रजापतिः। तै० २।२।१।२ ॥

- ,, यः प्रजापस्तिन्मनः । जै० उ०१ । ३३ । २ ॥
- ,, प्रजापतिर्वे मनः। कौ०१०। १॥ २६। ३॥ श० ४। १। १। २२॥
- ,, मनो वै प्रजापतिः। तै०३। ७। १।२॥
- 🦡 मनो हि प्रजापतिः। सा०१।१।१॥
- ,, मन एव सर्वम् । गो० पूरु ५ । १५ ॥
- मनो वें भरद्वाज ऋषिरश्रं वाजो यो वै मनो बिभिक्त स्तो ऽश्लं वार्ज भरित तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः (यजु०१३।५५)। श०८।१।१।९॥
- "मनो प्रन्तिरक्षिद्धोकः । द्या० १४ । ४ । ३ । ११ ॥
- ,, मनः पितरः। द्या०१४।४।३।१३॥
- ,, मनोह वायुर्भृत्वादक्षिणसम्लयौ। इा० ⊏ । १ । १ । ७ ॥
- ,, न वै वातात् किञ्चनाशीयां ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो ऽस्ति तस्मादाह् वातो वा मनो वेति । श०५।१।४। = ॥
- ,, मन एवाग्निः। श०१०।१।२।३॥
- " मनो ह बाऽ अस्य सबिना । श०४ । ४ । १ । ७ ॥
- ,, प्रन एव सविता। गो० पू० १ | ३३ ॥ जै० उ० ४ | २७ | १५ ॥
- ,, मनो वैस्विता। शब्६। ३।१।१३,१५॥
- ,, सनः सावित्रम्। कौ० १६। ४॥
- ु यन्मनः स इन्द्रः। गो० उ०४। ११॥
- ,, मनः प्रगाथः । जै० उ०३ । ४ । ३ ॥
- ., मन एव वत्सः। श०११।३।१।१॥
- ,, मनो ह वाऽ अथ्रंशुः (ब्रहः)। श०११। ५। ६। २॥
- ,, मनोबाऋदुतम्। जै०उ०३।३६।५॥
- "मनो वै सरस्वान्। रा०७। ४।१।३१॥११।२।४।६॥
- ,, स एय ह्दः कामानाम्पूर्णो यन्मनः। जै० उ०१।५८।३॥
- "मनो वै समुद्रः (यजु०१३। ५३)। श०७। ५। २। ५२॥
- ,, मनो व समुद्रइछन्दः (यजु०१५।४)। श० ८।५।२।४॥
- ,, वाग्वै समुद्रो मन समुद्रस्य चक्षुः। तां०६।४।७॥

मनः सस्य ( मनसः ) एषा कुल्या यद्वाकः। जै० उ० १। ५८। ३॥

, मनो वै प्रावस्तोत्रीया। ए० ६। २॥

,, कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा ऽश्रद्धा धृतिरधृतिहीर्धी-भीरित्येतत्सर्वे मन पव । दा० १४ । ४ । ३ । ६ ॥

, नेव हि सम्मना नेवासत्। श०१०।५।३।२॥

,, अनिहक्त छं हि मनो ऽनिहक्त छं ह्यतचस्णीम् । श०१।४। ४।५॥

,, अपरिमिततरभिव हि मनः परिमिततरेव हि बाक् । दा०१। छ। छ। छ।

,, मनो वा एतद्यद्परिमितम्। कौ॰ २६ । ३ ॥

,, अनन्तं वै मनः। श०१४।६।१।११॥

» मनो देखः। गो० पु०२। १०॥ « द्वपा हि मनः। श०१ । ४ । ३ ॥

.. बाक च वै मनश्च देवानां मिथुनम् । ऐ० ५ । २३ ॥

,, बागिति मनः। अ०उ०४। २२। ११॥

,, वाक् च वै मनश्च हविर्घाने । कौ०९।३॥ .. मनो हि पूर्व वाचे। यद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति ।

, भना हि पूर्व वाका यास भनतात्मगण्डात तहाचा वदात तांठ ११ । १ । ३ ॥

, वाग्वै मनसो हसीयसी। दा०१। ४। ४। ७ 🖰

"बाचो मन्। देवता मनसः पदाबः । ज्ञै० उ०१ । ५६ । १४ ॥ "इयं (पृथिवी) वैवागदो (अन्तिस्क्षिम् ) मनः । ऐ०५ । ३३ ॥

,, धालग्ल(ग्र)मिथ ह वै वाग्वदेशन्मनो न स्थात्तस्मादाह धृता मनसेति। ११०३।२।४।११॥

,, न ह्ययुक्तेन मनसा कि चन सम्प्रति शक्तांति कर्तुम्। श०६। ३।१।१४॥

, अन्यत्रममा अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाधीवमिति मनसा होव पश्यति मनसा श्रणोति । श० १४ । ४ । ३ । ६ ॥

" अर्द्धमार्ग्वे मनः प्राणानाम् । ४०१।५॥

, मनसि वै सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः। श॰७।५।२।६॥

" मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिद्विनाः। श्र०१४।३।१।३॥ मनः सना यजमानस्य ( रूपम् )। द्या० १२।८।२।४॥

- » मनसा वाऽ रव्धे सर्वमाप्तम् । दा० १।७।४।२२ ॥ ५। ४।३।९॥
- ,, असंप्रेषितं वा इदं मनः। पे०६।२॥
- "मनो हृद्ये (श्रितम्)। तै० ३।१०।८। ६॥
- " कस्मिन्तु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति हृद्यऽ इति । ५०१४। ६। ९।२५॥
- 🥠 मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः। इत् ६ । ७ । १ । २१ ॥
- " वागेवऽर्चेश्च सामानि च मन पव यज् ॐवि । दा० ४।६। ७।५॥
- ,, अथ यन्मनो यजुष्टत् । जे० उ० १ । २५ । ६ ॥
- "मनो वे यजुः। श०७।३।१।४०॥
- ,, मनो यजुर्वेदः। २०१४।४।३।१२॥
- » मनो ऽध्वर्य्युः । द्वा**०१।५।१।**२१॥
- .. मनो वाव साम्रद्धीः । जै० उ० १ । ३६ । २ ॥
- ,, तयोः (सद्सतोः )यत् सत् तत्साम तन्मनस्स प्राणाः । जै० उ०१।५३।२॥
- ,, स (प्रजापतिः) मन एव हिङ्कारमकरोत् । जै० उ०१ । १३ । ५॥
- " चन्द्रमा मे मनसि स्थितः। तै० ३।१०।८।५॥
- ,, मनश्चन्द्रमाः। जै० उ० ३।२।६॥
- ,, तद्यत्तन्मनश्चन्द्रमास्सः। जै० उ०१।२**⊏।५**॥
- " यत्तम्मन एव स चन्द्रमाः। श०१०।३।३।७॥
- ,, मनो ये देवचाहनं मनो धीदं मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाहाते। श्राप्ति । ११४१३। ६॥
- ., अथ यरकृष्णं तर्पां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः। जै० उ०१। २५।६॥
- मनश्रुः ( यजु० १५ । ४ ) प्रजापितर्थे मनश्रुन्दः । २१० ८ । ५ । २ । ३ ॥
- मदः प्रजापतिर्वे मनुः स होद्धे सर्वममनुत्र। श०६।६।१।१६॥
- " (यज्ञ०३७।१२) अश्वाह वाऽ इयं (पृथिकी) भूत्वा अनु-सुवाह सो ऽस्याः पतिः प्रजापतिः । द्या०१४।१।३।२५॥

[ मनुष्याः ( ३६२ )

मतः (यज्जु०१५।४९) ये विद्वार्थस्ते मनवः । शा०८।६। ः ३।१८॥

,, पायुर्वे मनुः। कौ० २६। १७॥

" य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वंद । मनस्येव भवति । नैनं मनुः (=मननशक्तिरित सायणः) जद्दाति । तै० २ । ३ । = । ३ ॥ " (=मनुष्यः) अग्निहोंना मनुष्तो ऽयं (अग्निः) हि सर्वतो

मनुष्येर्वृतः। ऐ० २। ३४॥

"मनुर्वेवस्वतो राजेत्याह। तस्य मनुष्या विदाः। २०१२। ४। ३।३॥

, मनोर्यक्षऽ इत्यु वाऽ आहुः। द्या०१।५।१।७॥

,, मनुर्हे वाऽ अमे यहेनेजे तद्नुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते । श० १। ५।१।७॥

» (मनुमत्स्यकथा—) तस्य (मनोः) अवनेनिजानस्य मत्स्यः पाणीऽभाषेते । स हास्मै आचमुवाद । विभृहि मा पारियण्यामि 'खेति कस्मान्मा पारियण्यसीत्यीघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोदा तनस्त्वा पारियनास्मीति । इ०१।८।१।१—२॥

"सा (मनोर्बुहिना) एषा निदानेन यदिंडा । दा० १ । म । १। ११॥ ('इडा' दाव्हमणि पद्यत )

" मर्नुर्वे यत्किञ्चावद्रसन्द्रेषज्ञमभेषज्ञताये । तां० २३ । १६ । ७॥ "अधितन्मनुवंष्त्रे मिथुनमपद्यत् । स इमश्रृण्यये ऽवपत । अधो-पपश्ली । अध केशान् । ततो व स प्राजायत । प्रजया पश्चिमः ।

यस्यैवं वपन्ति। प्र प्रजया पशुभिर्मिधुनैर्जायते। तै० १।५। ६।३॥

मनुष्यलं:कः स्रो ऽयं मनुष्यलोकः पुत्रंणैय जय्यो नान्येन कर्मणा । राव १४। ४। ३। २४॥

» उदीचीमान्नत्य दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयित । तै० २।१।८।१॥३।२।१।३॥

मनुष्यसमः य इष्ट्या सूयते स मनुष्यसमः। ते० २।७।५।१॥ मनुष्याः स (प्रजापितः) पितृन्तसृष्ट्वा मनस्येत्। तदनु मनुष्यानसृजत। तन्मनुष्यायाां मनुष्यत्वम् । य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद् । मनस्येव भवति । नैनं मनुः (=मनमशक्तिः रिति सायणः ) जहाति । तै० २ | ३ | = । ३ ॥

मनुष्याः पुरुषो (=मनुष्यः ) वै प्रजापतेर्नेदिष्टम । दा० २ । ५ । १ । १ ॥ , अभयम्बैतत् प्रजापतिर्यञ्च देवा यश्च मनुष्याः । दा० ६ । ८ । १ । ४ ॥

- जसये इ वाऽ इटमबे महासुद्वाश्च मनुष्याश्च । दा० २।
  ३।४॥
- "देवानां व विधामनुमनुष्याः । २१० ६।७।४।९॥६। १।१।१६॥
- " मनुष्याननु पशवः, देवाननु वयांस्योपधयो बनम्पतयः । श्रः १।५।२।४॥
- ., **द्रा**घीयो हि देवायुप<sup>98</sup> हसीयो मनुष्यायुपम । श०७। ३।१।१०॥
- " उभये देवमनुष्याः पञ्चनुपर्जावन्ति । श्र० ६ । ४ । ५२ ॥
- ., पत्रद्धे देवानां परमभन्नं यत्न्योमः। पत्रनमनुष्याणां यत्त्रम्याः। तै०१।३।३।३॥
- "स्यमेव देवा अनुतं मनुष्याः । इतः ११११ । १४॥ १। १**१२ । १७॥** ३१३ । २१२॥ ३१९ । ४११॥
- " अनृतसंहिता व मनुष्या इति । ए०१।६॥
- मनुर्वधस्वनो राजित्याह तस्य मनुष्या विदासनऽ इमऽ आसनऽ इत्यश्रोत्रिया गृहमेश्विन उपसमिता भवन्ति तानुपरिशन्यचाः वदः । दा० १३ । ४ । ३ । ३ ॥
- .. हिरहो मनुष्येभ्य उपहियते प्रातश्च मायञ्च । ते०१। ४।१।२॥
- अर्थनं (प्रजापितं ) मनुष्याः । प्रावृता उपस्थं कृत्वोपासी दंस्तान् (प्रजापितः ) अत्रवीत सायम्यातवो ऽदानं प्रजा वो मृत्युवी ऽग्निवी ज्योतिरिति । १००२ । ४ । २ । ३ ॥
- , नैव देवाः (प्रजापनेराज्ञाम ) प्रतिकामन्ति । न पितरा न पदावो मनुष्या पर्वके ऽतिकामन्ति तस्माद्यो मनुष्याणां

[ मनुष्याः

( इंड्रंड )

मेचत्यशुभे मेचिति विहुच्छिति हिन द्यायनाय चन भवत्यनृत छ हि कृत्वा मेचिति तस्मादु सायम्प्रातराश्येव स्यात् स यो हैवं विद्वान् सायम्प्रातराशी भवति सर्वछ हैवायुरेति। १०० २।४।२।६॥

मनुष्याः फाण्टं मनुष्याणाम् । २०३।१।३।८॥

" हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीवन्ति )। श० १४। = 1 & 1 १ ॥

, रियरिति मनुष्याः ( उपासते )। द्वा०१०।५।२।२०॥

, सध्यन्दिनो मनुष्याणाम् । श०२ । ४ । २ । ८ ॥

, तस्मै ( दृत्राय ) इस्म पूर्वाह्नं देवा धशनमभिहरन्ति मध्य-न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः । दा०१।६।३।१२॥

,, (अस्य भूलोकस्य) मनुष्यायजुष्मत्यः (इष्टकाः)। द्रा० १०।५।४।१॥

, मनुष्याणां वा एषा दिग्यत्प्रतीची । ष० ३ । १ ॥

,, प्राचीनप्रजननाचे देवाः प्रतीचीनप्रजनना मनुष्याः । दा० ७ । ४ । २ । ४० ॥

"पषा (उदीची) वै देवमनुष्याणा<sup>छ</sup> शान्ता दिक् । तै० २ । १ । ३ । ५ ॥

" उदीची हिमनुष्याणां दिक्। श॰१।२।५।१७॥१। ७।१।१२॥

, एषा(डदीची)वैमनुष्याणांदिक्।तै०१।६।९।७॥

,, उदीचीमावृत्य दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयति । तै० २ । १ । ८ । १ ॥ ३ । २ । १ । ३ ॥

, तस्मान्मानुषऽ उर्दाचीनवॐशामेव शालां वा विमितं वा मिन्चन्नि। श०३।१।१।७॥

.. प्रथ योत्तरा (आहुतिः) ते मनुष्याः। श०२। ३।२।१६॥

,, (मनुष्याः ब्रजापतिमञ्जवन्—) दत्तेति न आत्येति । दा०१४। द्रो २ । ३ ॥

,, अय यदेव वास्येत । तेन मनुष्येम्य ऋगां जायते तद्क्येभ्य पतत्करोति यदेनान्वासयते यदेभ्यो ऽशनं ददाति । श०१। ७।२।५॥ मतुष्याः (प्रजापतिः) प्रस्तावम्मनुष्येम्यः (प्रायच्छत्)। जै० उ० १।११ ६॥

मनोजनाः मनोजनस्त्वा वितृभिद्दक्षिणतः पातु । श० ३ । ५ । १ । ६ ॥ मनोता तिस्तो वै देवानां मनोनास्तासु हि तेषां मनांस्योतानि वाग्वे देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि गौहि देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि गौहि देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि, अग्निवें देवानां मनोता तस्मिन्ह तेषां मनांस्योतान्यग्निः सर्वा मनोता अग्नौ मनोताः सगच्छन्ते । ए० २ । १० ॥

- , अग्निर्वे देवानां मनोता तस्मिन् हाषां मनांस्योतानि भवन्ति । १०।६॥
- n अग्निः सर्वा मनोता। कौ०१०। ६॥
- ,, वाग्वे देवानां मनोता। को० १०।६॥
- :, गौर्वे देवानां मनोता । कौ० १० । ६॥
- मन्त्रः वाग्वै मन्त्रः। द्या० ६ । ४ । १ । ७ ॥
  - ., वाग्धिमन्त्रः। श्र०१।४।४।११॥
- ,, ब्रह्मचे मन्त्रः। राष्ठा १।१।५॥
- , यांश्च स्रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मन्त्रात् नानार्थात् बहुन्ना जनासः...। गो० पू० ५ । २५ ॥

मन्त्रकृत एव वाव पिता यो मन्त्रकृत्। तां० १३ । ३ । २४ ॥ मन्थावतः (जीर्वावशेषः ) यानि पर्णानि ते मन्थावलाः (अभवन् ) । ए० ३ । २६ ॥

मन्थी अस्तव ह्युक आद्यो मन्थी। इत० ४ । २ । १ । ३ ॥

,, आद्यो वे मन्थी। श०५ । ४ । ४ । २१॥

, चन्द्रमाएव मन्थी। श०४। २।१।१॥

मन्दस्व (यजु॰ १२ । १०८) मन्दस्य धीनिभिहिन इति दीप्यस्य

धीतिभिद्दित इत्यतत् । द्या ७ । ३ । १ । ३१ ॥

मन्युः पञ्चन<sup>ां</sup> वा एष मन्युः। यद्वराहः। तै० १।७।६।४॥

"वराहं क्रोधः (गच्छति)। गो० पू० २। २॥

मन्विद्धः ( श्राप्तः ) इसं ( अग्नि ) हि मनुष्या इन्धते । ऐ० २ । ३४ ॥

" मनुर्हेनमग्रऽ ऐन्द्र तस्मावाह मन्विद्ध इति । १०१। ४।२।५॥ मस्तः

भय यहें ज़ियं सन्मयः। मै०२।२।५।५॥

. (हे ऽश्व ! न्वं ) मयो ऽसि । तां० १ : ७ । १ ॥

भयन्दम् (यज्ञु० १४ । ८) यद्वाऽ अनिकक्तं तन्मयन्दम् । श० ६ । २ । ३ । ११ ॥

मयुः (यज्ञु० १३ । ४७) किम्पुरुषो च मयुः (अमरकोषे कां० १ म्बर्गवर्गे ऋोष ७४) । द्वार ७ । ५ । २ । ३२ ॥

गरीति । एता बाऽ ग्रापः स्वराजी यन्मरीचयः । श० ५ । ३ । ४ । २१॥

, य कपाले रमो लिव आसीत्ता मरीचयो Sभवत्। दा० ६। १।२।२॥

मगत मगतो रञ्मयः । तो० १४ । १२ । ९ ॥

.. वे ते माहताः (पुराडाज्ञाः ) रदमयस्ते । श० ९। ३। १। २५॥

.. युञ्जन्तुत्वा मरुता विश्ववेद**स इति युञ्जन्तुत्वा देवा इत्येवन**-दाह ( मरुतः≕देवाः—अमरकोपे ३ । ३ । ५**= ) । श० ५ । १** । ४ । ४ ॥

, रामधी हिसरता तो १९।१४।२॥

्मरुता गणानां पतयः ॥ते०३। ११। ४। २ ॥

ः सप्त हि मारुतो गणः। द्या० २ । ५ । १ । १३ ॥

🥠 सप्तर्वे मारुतो गणः। ज्ञा०५।४।३। १७॥

. सप्त गणार्व मरुतः । ते० १। ६। २। ३॥ २। ७। २। २॥

.. संप्रताह मास्ता गणाः (७×७=४९—यज्ञु० १७। =०--५५॥ ३८।७॥)। श्रा०८।३।१।२५॥

- मारुतः समक्रपालः ( पुरोद्धाशः )। ता० २१। २०। २३॥

मास्त्रस्तु सप्तकपाल (पुरोडाशः)।श०२।५।१।१२॥

. मारुत<sup>19</sup> लप्तकपालं पुरेखादा निवेपति । द्वारु ५ । ३ । ३ । ६ ॥

., मरुता व देवानां भिष्यप्राः। तां० १४। १२। ६॥ २१। १४। ३॥

🕠 मरुतो हि देवानां स्थिष्ठाः । ते०२।७।१०।१॥

. मध्तो ह वै देवविशो उन्तरिक्षमाजना ईश्वरार । कौ० ७ । ८ ॥

.. विशो वै मरुतो देवविशः । २ । ५ । १ । १२ ॥

सरुको ये वेबानां विशः । ए०२।६ ॥ तां०६।६०।१०॥ २८।२।१४॥ मस्तः अहुतादो वै देवानां मस्तो विट्। श० ४। ५। २। १६॥

- , दिड्वै मरुतः। तै०१।८।३।३॥२।७।२।२॥
- "विज्ञो मरुतः। रा०२।५।२।६,२७॥४।३।३।६॥
- ,, विशोवसरुत। ११०३। १।१।१७॥
- "मारुताहि वैद्यः। तै०२।७।२।२॥
- , कीनाशाः (=कृषौ कर्मकरा इति सायणः) आसन्मस्तः सुदानवः (=सुष्टु दातार इति सायणः)। तै०२।४।८।७॥
- ,, पदावं। वै मरुतः। पं०३।१६॥
- ,, अश्चं वैसरुतः। तै०१। ७। ३। ५॥१। ७। ५। २॥१। ७। ७। ३॥
- ,, प्राणावैमारुताः। श०६।३।१।७॥
- ,, मारुता वै प्रावाणः। तां० ९। ६। १४॥
- ,, मरुतो बै देवानामपराजितमायतनम् । तै०१।४।६।२॥
- 🥠 अप्सुवै मरुतः शिताः (? श्रिताः )। कौ०५। ४ ॥
- ,, अप्तु वै मक्तः श्रितः (श्रिताः )। गो० उ०१। २२॥
- " आपो वै मरुतः। ऐ०६। ३०॥ कौ०१२।८॥
- , मरुतो ऽद्धिरिग्नमतमयन् । तस्य तान्तस्य हृदयमाञ्छिन्दन् सा ऽशनिरभवत् । तै० १ । १ । ३ । १२ ॥
- .. मरुतो यै वर्षस्येशते । श० ६ । १ । २ । ५ ॥
- " षड्भिः पार्जन्यैर्वा मास्तैर्वा (पशुभिः ) वर्षासु (यजते )। शु०१३।५।४।२८॥
- ,, इन्द्रस्य वे मरुनः। कौ०५। ४,५॥
- " अर्थनं ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मस्तश्चाङ्गिरसश्च देवाः..... अभ्यविश्चन्...पारमष्ठश्चाय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्त्राव-इयायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ⊏ । १४ ॥
- "हेमन्तेनर्त्तुना देवा मरुतस्त्रिण्वे (स्तोम )स्तुनं बलेन दाकरीः सहः । हविरिन्द्रे वयो दधुः । ते० २ । ६ । १९ । २ ॥
- ., मारुत्यो बन्सतर्थ्यः। तां० २१ । १४ । १२ ॥
- ,, पिक्किक्छन्दो मरुनो देवता छीवन्तौ । श० १० । ३ । २ । १० ॥
- ,, महत्स्तोमो वा एषः ( योडदाः स्तोमः )। तां० १७।१।३॥

मस्तः क्रीडिनः मस्तो ह वै क्रीडिनो वृत्रॐ हिनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः परि चिक्रीडुर्महयन्तः। श०२।५।३।२०॥

" ते (मरुतः) एनं (इन्द्रं) अध्यक्षीडन् तत्कीडिनां कीडित्वम्।तै०१।६।७।५॥

. इन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनः। कौ०५।५॥

.. इन्द्रो वै मरुतः क्रीडिनः । गो० उ०१। २३॥

महतः स्नान्तपनाः महतो ह वै सांतपना मध्यन्दिने वृत्रश्ं सन्तेषुः स संतप्तो ऽनन्नेष प्राणन्परिदीर्णः शिश्ये । श० २।५।३।३॥

,, इन्द्रों वै मरुतः स्तान्तपनाः। गो० उ०१।२३॥ मरुतः स्वतवसः घोरा वै मरुतः स्वतवसः। क्षी० ५।२॥ गो० उ० १।२०॥

महत. स्थापयः प्राणो चै महतः स्वापयः । ए० ३ । १६ ॥

महत्वतीयप्रदः सवनतिर्वे मरुत्वतीयग्रहः। कौ०१५।१॥ महत्वतीयम् ( शबम् ) पवमानोक्यं वा एतद्यन्महत्वतीयम् । ए० ८।

१ ॥ को० १५ । २॥

, तद्तद्वार्त्रघ्रमेवोक्थं यन्मरुत्वतीयमेतेन हेन्द्रो वृत्रमहत्। कौ०१५।२॥

, तदेतत्पृतनाजिदेव सूक्तं यन्मरुत्वर्तायमेतन हेन्द्रः पृतना अजयत् । कौ०१५ । ३ ॥

महत्त्तोमः अर्थेष महत्स्तोम एतेन व महतो ऽपरिमितां पुष्टिमपुष्यक्ष-परिमितां पुष्टि पुष्यति य एवं वेद । तां० १९ । १४ । १॥

मत्येः अनातमा हि मर्त्यः। २०२।२।२।८॥

मसुस्यानि (धान्यविशेषः) सर्वासां वा एतद्देवनाना ७ रूपम्। यन्मसू-स्यानि । तै० ३। = । १४। ६॥

महः परायो वै महस्तस्माद्यस्यते बहवा भवन्ति भूयिष्ठमस्य कुछे महीयम्ते। द्वा०११।८।१।३॥

,. यहा वै देवानां महः। २१०१। सार। ११॥

,, अध्वर्युरेव महर। गो० पू०, ५। १५॥

, यजुर्वेदो महः। इ।०१२।३।४।९॥

महः यजुर्वेद एव महः। गो० पू० ५। १५॥

- . अन्तरिक्षलोको महः। इत्र १२।३।४।७॥
- "अन्सरिख एव महः। गो० उ०५। १५॥
- ,, वायुमंहः। श०१२।३।४।८॥
- ,, वायुरेव महः। गो० पृ० ५। १५॥
- ,, प्राणो महः। श० १२।३।४।१०॥
- , प्रांगा एव महः। गो० पू० ५ । १५ ॥
- ,, प्रतीच्येव महः। गा० पृ०५ । १५॥
- " सुवर्गो व लोको महः । तै०३। ८।१⊏।५॥
- "असौ वै (स्वर्गो ) लोको महाॐसि । तस्यादित्या अधिपतयः। तै० ३। ८।१८।२॥
- "ह्हायव महः। गो० पू० ४ । १५ ॥
- "र्जाष्म एव महः। गो० पू०५। १५॥
- ,, त्रिष्टुबेव महः। गो० पू० ५। १५॥
- ,, पंचदश एव महः। गो० पू० ५। १५॥

महत महद्वा अन्तरिक्षम् । ऐ०५।१८,१९॥

:. अन्तो वै महत्। ए० ५ । २, १२ ॥

महद्वथम् अशीतिभिद्धिं महद्वधमाख्यायते । श० १० । १ । २ । ६॥

- ,, महदुक्थमृचाम् ( समुद्रः )। श०९।५।२।१२ ॥
- "सर्वाहिता ऋड्यो यन्महदुक्धम् । २०१०।१।१।५॥ १०।४।१।१३॥
- ,, यदेतन्मण्डलं (सृर्यः ) तपति । तन्महदुक्यं ता ऋखः स ऋचां लोकः। २०१५। २। १॥
- " द्यौमेहदुक्थम्। श०१०।१।२।२॥
- ,, आतमा महदुक्थम् । २१० १०। १। २। ५॥
- " वाङ्गहतुक्धम्। श०१०।१।२।३॥

महर्तिक् अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदकामत् । स महर्तिकः प्राविश्वत् । तन्महर्तिवजां महर्त्विकम् । तै० ३। =।२।४॥ महादिवाकीर्त्यम् एतद्वै प्रत्यक्षं साम यन्महादिवाकीर्त्यम् । कौ०२५।४॥ महात् प्रजापतिर्वाव महान् । तां० ४।१०।२॥

[ महावीरः ( ४०० )

महान् अग्निर्वे महान् । जै० उ० ३ । ४ । ७ ॥

, एष (अग्निः) एव महान्। श०१०।४।१।४॥

,, प्रासा एवं महान्। १०१०। ४। १। २३॥

ं महान् देवः पतान्यष्टौ (रुद्रः, सर्वः = शर्वः, पशुपतिः, उष्रः, धशिनः, भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । श०६।१।३।१८॥

, (= रुद्रः) स एपो ऽष्टनामाष्ट्या विहितो महान्देवः। कौ० ६।९॥ (अष्टमूर्त्तिः=महाद्वाः=रुद्रः—अमरकोपे काण्डे १, स्वर्गवर्गे। रुप्तो० ३७॥)

(प्रजापितः) तं (रुद्रं) अश्रवीत्महान्देवो ऽसीति । तद्यद्स्य तत्रामाकरोचन्द्रमास्तद्रूपमभवन्त्रजापितर्वे चन्द्रमाः प्रजा-पतिर्वे महान्देवः। श० ६ । १ । ३ । १६ ॥

, यन्महान्देव आदित्यस्तेन । को०६ । ६॥
 , पप ह वै महान्देवो यद्यक्षः । गो० पू०२ । १६॥

,, 'पशुपतिः,' 'पशुमान्,' 'भूतवान्,' 'रुद्रः,' इत्येतानपि

राब्दान् पर्यत ।

महानाम्न्यः (ऋषः); इन्द्रो वा एताभिमहानात्मानं निरमिमीत तस्मा-न्महानाम्न्यः । ऐ० ५ । ७ ॥

" महानाम्नोभिर्वा इन्द्रो दुत्रमहन् । की० २३ । २ ॥

ा (बृजवध समये) महान् घोष आसीत् तन्महानास्न्य: (राक्रर्थः)। तां०१३।४।१॥

,) वज्रो वै महानाम्न्यः। प०३।११॥

" अथो इमे वै लोका महानाम्न्य इमे महान्तः। ऐ०५। ७॥

महायजाः पञ्चित्र महायक्षाः । तान्येत्र महासत्राणि भूतयक्षां मनुष्य-यकः पितृयक्षो देवयक्षो ब्रह्मयक्ष इति । २१० ११। १॥

महाबीरः ते देवा अञ्चवन् । महान्यतं को वीरो ऽपादिति तस्मान्महा-वीरः । श०१४ । १ । १ । ११॥

, स एव महाबीरो मध्यन्दिनोत्सर्गः। कौ०८। ७॥

" शिरो वा पंतधकस्य यन्महाबीरः। कौ०८।३॥

- महाबीरः असी वै महाबीरो यो उसी (सूर्यः) तपति । की० ८ । ३, ७॥ ('धर्मः' शब्दमपि पद्यत )
- मधावैरवामित्रम् (साम ) पाप्मान छ हत्वा यदमहीयन्त तत् महावै-श्वामित्रस्य महावैश्वामित्रत्वम् । तां० १३ । ६ । १२ ॥
- महावैष्टम्भम् (साम ) महावैष्टम्भं ब्रह्मसाम भवत्यन्नायस्यावरुष्ये । तौ० १२ । ॥ । १९ ॥
- महाष्याहतयः स तान् पंच वेदान् (सर्पवेदं पिशाखवेदमसुरवेदमि तिहासवेदं पुराणवेदमिति) अभ्यश्राम्यदभ्यतपत्सम-तपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तत्तेभ्यः सन्तत्तेभ्यः पश्च महाव्या-हतीर्निरमिमीत वृधत् करद् गुहन् महत् तदिति। गो०प्०१।१०॥
  - ,, कि॰ सर्वप्रायश्चिति।मिति महाञ्याहतीरेव मघवकिति । व० १ । ६॥
- महामसम् महन्मर्था वतं यदिममधिन्धीदिति तन्महावतस्य महाव-तत्स्यम् । तां० ४ । १० । १ ॥
  - तं देवा भूतामाॐ रसं तेजः सम्भूत्य तेनैनं (प्रजार्णत)
     मभिषज्यन् महानवयर्चीति । तम्महामतस्य महामतत्वम्।
     तै०१।२।६।१॥
  - ,, महत् वतमिति। तन्महावतस्य महावतत्वम् । तै०१।२। ६:१॥
  - ,, महतो व्रतमिति । तन्महावतस्य महाव्रतस्यम् । तै०१। २।६।१॥
  - ,, प्रजापतिर्वाव महार्ज्स्तस्यैतद् व्रतमन्नमेव । तां० ४ । १० । २ ॥
  - ,, अथ यन्महाञ्चतमुपयन्ति । प्रजापतिमेव देवतां यजन्ते । श्च १२ । १ । ३ । २१ ॥
  - ,, एष (अग्निः) एव महास्तस्यैतवृत्तं वृतं तन्महावतः सा-मतः। शु० १० । ४ । १ । ४ ॥

महिषः

महामतम् श्राण एव महांस्तस्याश्चमेव वतं तन्महावतः सामतः । श्राह्म १०१४।१।२३॥

- ., प्राणो महाज्ञतम्। श•१०।१।२।३॥
- , सर्वाणि दैतानि सामानि यन्महावतम्। रा॰ १० । १ । १ । ५ ॥
- ,, अथ यदेतदर्वि दीप्यतं तन्महात्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकः। २०१०।५।२।१॥
- " महाव्रतर्थः साम्नाम् ( समुद्रः ) । ३१०९ । ५ । २ । १२ ॥
- ,, वृहद्रयन्तर ( महावतस्य ) पक्षौ । तां १६ । ११ । ११ ॥
- ,, वामदेव्यमात्मा ( महाज्ञतस्य )। तां० १६। ११। ११॥
- ,, यज्ञायकीय ऐ (साम ) होव महाव्रतस्य पुरुष्ठम् । तां० ५। १८॥
- ,, यज्ञायक्रीयं (साम) पुछम् (महाझतस्य)। तां०१६। ११।११॥
- ,, अन्तरिक्षं महावतम्। श०१०।१।२।२॥
- ., अत्येतद्व्यान्यद्वान्यद्वर्थव्महात्रतम् । तां० ५ । २ । ११ ॥
- ., अन्तो महाव्रतम्। तां०५।६।१२॥

मझबतीयः ( घडः ) महद्वाऽइदं वतमभूयेनायॐ समहास्तेति तस्मा-न्महावतीयो नाम । श• ४।६।४।२॥

महाबीहयः साम्राज्यं वा पतदोषधीनां यन्महाबीहयः। पे०८।१६॥ महाहविः महाहविषा इ वै देवा वृत्रं जब्तुः। श०२।५।४।१॥

- " महाहविहाँता सप्तहोतृकाम् । तै०३।१२।५।२॥
- सिंदमा ( बञ्च० ६१ । १६ ) देवा महिमानः । २१० । २। २। २॥
- ,, (यञ्जाराह) यज्ञो से महिमा। दारु ६। ६। १८॥ ,, राजामहिमाः दारु १३। २। ११। २॥ तैरु ३।९। १०।१॥
- महिषः (यञ्च० १२।१०५ ) अग्निये महिषः स हीदं जातो महा-त्रसर्वमैष्णात्। श०७।३।१।२३॥
  - ,, (यज्ञ १२। १११) अग्निर्वे महिषः। ३१० ७। ३ । १ । ३४ ॥
  - .. (बञ्च० १२ । २० ) प्राणा वै महिषाः । श०६ । ७ । ४ । ५ ॥
- ,, (बद्ध-१९। १२) ऋत्विक्रो मै महिषाः। दा० १२१८। ११२॥

महिची थैस प्रथमा विसा (आर्च्या) सा महिची। श्र० है। ५। ३। १॥

- ,, माहिषी हीयं (पृथिकी)। शल ६।५।३।१॥
- ., महियो हि बाक्। शा०६। ५।३।४॥
- " महिषी घाट्या । की० १५ । ४॥
- ,, भूरिति महियो। तै०३।९।४।५॥
- मही (यक्ष० ११। ५६) इयं (पृथिवी) वाऽ अवितिर्मही। श• ६। ५। १। १०॥
  - ,, इयं ( पृथिवी ) एव मही। जै० उ० ३।४।७॥
  - ,, पृथिवीं मातरं महीम् ! तै०२।४।६।८॥
  - ,, (षज्ञः १।२०) महा इति ह बाऽ एतासामेकं नाम यहवास्। श्रुट्य १।२।॥३।१।३।९॥

महेन्द्र यनमहानिन्द्रं(ऽभवसनमहेन्द्रस्य महेन्द्रस्यम् । ऐ० ३ । २१ ॥

- इन्द्रो वाऽ एष पुरा बृजस्य वधादथ बृज्ञ् हत्वा यथा महाराजो विजिग्यान एवं महेन्द्रं(ऽभवत् । दा०१। ६। ६। ६। ६। १॥
  २। ५। ६। ९॥ ८: ३। ३। १७॥
- मद्भगः (=गकर्षः) मद्भयामकरोत्तन्मद्भयाः । तां०१३।४ ।१॥ मा (यज्ञ०१४।१८॥) अयं वै (पृथिवो−)लोको मायं हि लोको मित इव। २०८।३।३।४॥

मांसम् एततु ह वै परममन्नाद्यं यन्मार्कसम्। २१ १९ । ६ । ३ ॥

- ,, अञ्चमु पद्योमीश्रेसम् । द्या ७ । ५ । २ । ४२ ॥
- ., मार्थसं वै पुरीवम् । श• ६। ६। २। १४॥ ८। ७।३।१॥
- " मार्<del>क्सं पुरीषम् । श</del>०८। ७। ४। १९ ॥
- ,, मार्थसर्थं सादनम्। रा०८।१।४।५॥
- ,, मा�सीयम्ति ह वै जुह्नतो यजमानस्याद्मयः। श० २१ । ७ । १ । २ ॥
- ., मार्श्सीयन्ति वा आहिताग्नरम्नयः। गो० ७०२। १॥ ('अग्न-यो मांसकामाम्ब इत्यपि भूयते श्रुतिः' इति नालकण्डीय-टोकायुते महाभारते वनपर्वणि अ० २०८ स्हो० ११॥ कुम्य-घोणसंस्करणे-अ० २१२ स्हो १०॥ मजु० ४। २५-२८॥)

## माण्यन्तिनं सदगम् ( ४०४ )

मांसम् ( त्रामीदिनकस्य १क्षणकर्ता ) न मार्थन्यमश्रीयात् । न सिंध-मुपेयात् । यन्मार्थनमश्रीयात्। यत्स्वियमुपेयात् । निर्वीर्थः स्यात् । नैनमश्रिदपनमेत् । तै० १ । १ । ९-८ ॥

,, (यजमानः) अहतं वसानो ऽवभृधादुदैति चतुरो मास्रो न मार्थंश्समञ्चाति, न स्त्रियमुपैति। तां०१७। १३। ६, ११, १४॥

अमार्∵साश्यनुब्र्ते तपस्थ्यनुब्रवाऽ इति । शा • १४ । १ । १ । २९ ॥

माः चन्द्रमा वै मा मासः। जै० उ० ३ । १२ । ६ ॥ माषः माघे वा मा नो ऽधं भृदिति । रा० १३ । ८ । १ । ॥ ॥

मातरिका प्राणी मातरिश्वा। ए०२।३८।

,, अयं वै वायुर्मातरिश्वा यो Sयं पचते। द्वा० ६। ४। ३।४॥

,, अध यहाक्षणतो चाति । मातरिश्वेष भूत्वा दक्षिणतो वाति । तै०२।३।९।५॥

,, सर्बा दिशो ऽनुविवाति । सर्वा दिशो ऽनुसंवातीति । स वा एप मातरिश्वैव । तै० २ । ३ । ९ । ६ ॥

अन्तरिक्षं वै मातरिश्वनो घर्मः।तै०३।२।३।२॥ माता न हि माता पुत्र ॐ हिनस्ति न पुत्रो मातरम् । श० ५।२। १।१८॥

मात्रा यहेष मिमीते तस्मान्मात्रा । दा०३।९।४।८॥

माथवः (माकः) एती (मधुख माधवश्च) एव वासन्तिकी (मासी) स यहसन्तऽ भोषधयो जायन्ते वनस्पतयः पृथ्यन्ते तेनो हैती मधुख माधवश्च। श०४। ३।१।१४॥

माधुष्णन्तसम् (साम ) १द्धं हान्वोजसेति माधुष्णन्यसं प्रजापते-व्या एषा तनूरयातयाची प्रयुज्यते । तां० ९। २। १७।

" माधुरुछन्दसं भवति सामार्षेयवत् स्वर्गाय युज्यते स्वर्गाञ्जोकाम रुयवते तुर्द्ववानः। तां० ११। ९। ६॥

माध्यिक्तिं सथनम् रुद्राणां माध्यिन्दिनं सचनम् । कौ० १६ । १॥ ३० । १॥ द्वा० ४ । ३ । ५ । १॥

> प्रमायकार्याकपालेन माध्यन्तिने स्वयंते (अभि-प्रमाय )। तै॰ १।५।११।१॥ -

# ( ४०५ ) माध्यन्तिमें संबंधम् ]

माण्यन्तिनं सवनम् अधेमं विष्णुं यहं त्रेषा स्यभजनतः । बस्रधः प्रांतः-सवन<sup>9</sup> रद्रा माध्यन्तिन् सवनमादित्यास्तृती-यसवनम् । द्रा० १४ । १ । १ ५ १॥

> ,, अर्थाः (पितरः) माध्यन्दिने (सबने)। ऐ० ३ । ३४॥ ,, महत्वाद्धि माध्यन्दिनं ए सबनम् । तां०९। ७ ।

ર 11 શ્રે 1 ૧ ૧ ૧ ૧ ૫

,, इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सबनम् । कौ०१४।५॥ ,, पेन्द्रं वै माध्यन्दिनं सबनम् । जै० ७०१।३७।३॥

"
पतद्वाऽ इन्द्रस्य निष्केषस्य ऐ सवनं यनमाध्य िद् निर्णसवनं तेन वृत्रमजिद्यां उत्तेन व्यक्तिगीषतः । रा०४।३।३।६॥

, पेन्द्रं त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम् । गो० उ०४।४॥ ,, पेन्द्रं हि त्रैष्ट्रभं माध्यन्दिनं सवनम् । कौ० २९ ।२॥

,, त्रैष्टुभं वै माध्यन्दिनं सवनम् । ए० ६ । ११ ॥

,, त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम् ⊦ष० १ । ४ ॥ ,, अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवन⊐् । गो० उ०

४।४॥ ,, अन्तरिक्षं वै माध्यन्त्निकं सद्यनम्। श०१२।

८ । २ । ९ ॥ ,, क्षत्रं माध्यन्दिनं सवनम् । कौ०१६ । ४ ॥

,, स्वर्गों वै छोको माध्यन्दिनं सवनम् । गो० उ-३।१७॥

,, पतन्ने यहस्य स्वर्ग्य यन्माध्यन्दिनके सवनम्। तां० ७ । ४ । १ ॥

,, साध्या वै नाम देवा आस्य क्रिते ऽविश्वच तृतीय-स्वनम्माध्यन्दिनेन सवनेन सह स्वर्गे लोकमायन्। तां०८।३।५॥८।४।९॥

अस्ये सन्तं (स्वर्थमीप्सन्ति) माध्यन्तिनेत्र सम् नेत ।की॰ १८।९॥ मान्यन्तिनं सवनम् सप्तद्शपञ्चविश्वाः (स्तोमः) माध्यदिनशः सव-नम् (वहतः)। तां० १६। १०। ५॥

,, बाजवन्माध्यन्त्रिन् संबनम् । तां० १८ । ६ । ७ ॥ ,, यतेन वै माध्यन्दिन् सवनं प्रतिव्रितं वत्त्रिणि-

चनम्। तां० ७। ३। २॥

,, बाईतं हि माध्यन्दिनं सवनम् । तां० ९। ७। ७॥

माध्यन्त्रिकः प्रयमानः प्राणो वै माध्यन्दिनः प्रयमानः। ११०१४। ३। १।२९॥

त्रिच्छन्दा माध्यन्दिनः पवमानः। प० १ । ३ ॥

मानवस् (साम ) एतेन वै मनुः प्रजाति भूमानमगच्छन्त्रजायते यहुभवति मानवन तुष्द्रवानः । तां १३॥३।१०॥

- मानुष्य यदमुष्यमेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवसन्मा-दुषस्य मादुषत्वं मादुषं ह वै नामतद्यन्मानुषं तन्मादुषं सन्मानुष्यित्याचक्षतं (इदं मे मादुषत्। तां० ८।२।१०)। पे० ३। ३३॥
- मामहानः ( बज्ज ३७१५५ ) यजमानो वै मामहानः। २१०५।२। ३।९॥
- मारणम् त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुर्वस्याः शावादङ्गारमाहृत्य चतुष्पधं वाधकामिष्ममुपसमाधाय वैभीतकेन खुवेण संपपतेलेनाहुः तिसहस्रं जुहुयात्सम्मील्येन यत्र वृक्षशब्दः स्यासत्र पुरुषः श्रलहस्त उत्तिष्ठति तं वृयादमुखहीति हन्त्येनम् । सा० ३ । ६ । ३ ॥
- माक्को मक्तां गणः (यञ्च० १८ । ४५) अन्तरिक्षलोको वै माहतो महतां गणः। इति ९ । ४। २।६॥
- मार्गीयवम् (साम) देवं वा एतं (पशुपति) मृगयुरिति वदम्स्येतेन (मार्गीयवेण) वै स उभयेषां पद्द्वामाधिप-त्यमाद्द्वतोभयेषां पद्द्वामाधिपत्यमद्द्वते मार्गी-यमेण तुष्द्ववामः। तां० १४। ९। १२॥

मार्जाकीयः (पुरुषस्य) बाह्न मार्जाकीयक्कान्नीधीयका । की० १७ । । ॥

- मार्जाकीयः बाह्यऽएवास्य ( यहस्य ) माझीश्रीयश्च मार्जालीयश्च । श० ३ । ५ । ३ । ४ । ॥
  - " यामेन मार्जालीयसुर्पातष्ठम्ते पितृक्षोकमेव तक्कायम्ति। तां० ५ । ४ । ११ ॥
- मार्तेण्डः (अदितिः) अविकृतकः हाष्टमं ( पुत्रं ) जनयाञ्चकार मार्तण्डकः संदेघो हैवास यावानेकोर्धस्तावां दितयेक् पुरुष-संमित इत्यु हैकऽ आहुः। १०३।१।३।३॥
  - ,, तद्भयन्का । (पद्यत ऋ० १० । ७२ । ८-) अष्टी पुत्रासी अदितर्थे जातास्तन्वं परिदेवाँ उपत्रेत् सप्तिः परा मार्तः पदमास्यदिति । तां० २४ । १२ । ५-६ ॥
  - .. यं (मार्तण्डं) उ ह तद्विचकः (देवा आदिस्याः), स विवस्था-नादित्यस्तस्येमाः प्रजाः। १० ३।१।३।४॥
- मापाः तदु ह स्माहापि बर्कुर्वाष्णीं मापान्मे पचत न वा एतपाछ। हविग्रेहन्तीति। २०१। १। १०॥
- मासाः मासाः (संवत्सरस्य) कर्मकाराः । तै० ३ । ११ । १० । ३ ॥
  - .. मासा वै रइमयः । तां० १४ । १२ । ९ ॥
  - ,, मामा द्वी छेषि। श०११। २। ७। ३॥
  - ,, यब्या मासाः। रा०१।७।२।२६॥
  - ,, मासा वै देवा अभिद्यवः। गो० पू० ५। २३॥
  - ., मासा वै पितरो बर्हिषदः। तै०१।६।८।३॥३।३।६।४॥
  - " मासा उपसदः। श०१०।२।५।६॥
  - " उद्ाना मासाः। तां० ५। १०। ३॥
- ,, पवित्रं पविषयम्स्सहस्वान्स्सहीनारुणो ऽरुणरजा १ति । पते ऽनुवाका अर्द्धमासानाञ्च मासानाञ्च नामधेयानि । तै॰ ३। २० १०।३॥
- . । इ. तु ते ऽस्मासु (मासेषु) दांतः इमानि स्थूलांन पर्नाणि । जै• ड॰ ३ । २३ । ८॥

माहाराज्यम् भयैनं (इन्द्रं) क्रथ्वायां दिशि महतश्वाक्विरसम्भ हेवाः... अभ्यापिश्चन्.....पारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽधि-पत्याय स्वावद्यायाऽऽतिष्ठाय । पे० ८ । १५ ॥

माहिनम् इयं (प्रथिवी) वै माहिनम् । ऐ० ३ । ३८ ॥

मिनः सर्वस्य होय मित्रो मित्रम्। २१० १। २। २। ७॥

- ,, मित्रः (पवैनं) सत्यानां (सुवते) । तै० १ । ७ । ४ । १ ॥
- , मित्र ! सत्यानामाधिपते !। तै० ३। ११। ४।१॥
- ,, ब्रह्मेव मित्रः। श०४।१।४।१॥
- ,, अञ्च हि मित्रः। शा०४। १।४। १०॥ ५।३।२।४॥
- ,, सिजः क्षत्रं क्षत्रपतिः । दा०११। ४।३।११॥ तै०२।५। ७।४॥
- ,, मित्रः (श्रियः) क्षत्रम् (आदत्त) । द्या०११ । ४ । ३ । ३ ॥
- " अथ यत्रैतस्प्रतितरासिव तिरख्यीवार्जिः संशाम्यते। भवति तर्हि हैप (अग्निः) भवति मित्रः । २०२। ३। २। १२॥
- ,, तं यद् घोरसंस्पर्धे सन्तं (अग्निं) मित्रकृत्येयोपासते तदस्य मैत्रं रूपम् । पे० ३ । ४ ॥
- ,, (मञ्• १२।५६॥१४<sup>। १४॥</sup>) प्राणो वै सि**त्रः । दा**० ६। ५।१।५॥ ⊏।४।२।६॥ **१**२।९।२।**१**२॥
- ,, ते हेमे लोका मित्रगुप्तास्तस्मादेषां लोकानां न किञ्चन मीयते। इा० ६। ५। ४। १४॥
- " (गञ्ज० ११।६४) अयं वै वायुर्मिकोयो ऽयं पवते । दा० ६। ५। ४।१४॥
- ,, मित्रस्य सङ्गवः (कालविद्योषः) । तै० १ । ५ । ३ । १ ॥
- .. अहर्किमाः। तां २२५। १०। १०॥
- ., अहर्वे मित्रः। ऐ० ४। १०॥
- ,, मैत्रं वा अदः । तै० १ । ७ । १० । १ ॥
- "वरुण्या बाऽ पता ओवधयोयाः कृष्टे जायन्ते ऽधैते मैत्रा यजा-म्बाः। रा० ५।३।३।८॥
- " वरुण्या वाऽ एवा (शासा) या परशुवृक्णाधैषा मेत्री (शासा) या स्वयभ्वतीर्णा । द्वार ५ । ३ । २ । ५ ॥

मित्रः सदण्यो वाऽ एष यो ऽग्निना श्वतो ऽश्रेष मैत्रो य ऊष्मणा श्वतः। श्व०५।३।२।८॥

- " बरुण्यं वाऽ पतचन्मधितं ( आज्यं ) अधितन्मेत्रं यत्स्वयमुद्धिः तम्। श०५।३।२।६॥
- ., मैत्रो वै दक्षिणः। वरूणः सब्यः। तै०१।७।१०।१॥
- ,, तच्चदेवात्र पयस्तन्मित्रस्य, स्रोम एव वढणस्य । १०४।१। ४।९॥
- ,, यः (अर्द्धमासः) आपूर्यते स मित्रः। तां० २५। १०। १०॥
- ,, यो (अर्थमासः) ऽपक्षीयते स मित्रः । श्र∘ २ । ४ । ४ । १८ ॥
- " यहाऽ ईजानस्य स्विष्टं भवति मित्रो ऽस्य तद् गृहाति । श्र० ४।५।१।६॥
- ्र, मैत्रो नवकपालः (पुरोडाशः)। तां० २१ । १० । २३ ॥ मित्रम् प्राणो मित्रम् । जै० उ० ३ । ३ । ६ ॥

सिनाबुहस्पती सिन्नाबुहस्पती वै यहपथः । २१०५। ३।२।४॥

सिशायकणी प्राणापानी मित्रायरुणी । तां० ६।१०।५॥९.।८। १६॥ते०३।३।६।९॥

- ,, (यजु॰ १४ : २४) प्राणो वै मित्रो ऽपानो वरुणः । ता॰ ८ । ४१ २ । ६ ॥ १२ । ९ । २ । १२ ॥
- ,, सिन्नावरुणौ (पवैनं ) प्राणापानाभ्याम् ( सबतः )। तै० १।७।६।६॥
- ,, प्राणोदानी वै मित्रायकणी । दा०१।८।३।१२॥३। ६।१।१६॥४।३।५।३४॥९।५।१।५६॥
- .. प्राणीदानौ मित्रावरुणौ । श०३ । २ । २ । १३ ॥
- .. अहोरात्री वै मित्रावरुणौ। तां० २५। १०। १०॥
- " अहर्वे मित्रो रात्रिवंरुणः। पे॰ ४। १०॥
- ,, अर्द्धमासी (=शुक्ककणपश्री) वै मित्रावरूणी।तां• २५। १०।१०॥

मित्रावरूपी अधैतावेवार्धमासी मित्रावरूपी, य प्वांपूर्यते सं बर्हणी यो ऽपक्षीयते स मित्रः । ३१०२ । ४ । ४ । १८॥

- 🔐 📑 बाह्र मै मित्रावरुणी। श०५। ४। १। १५॥
- ,, अयं वै (पृथिवी-) लोको मित्रो ऽसौ (युलोकः) वहणः। इा०१२।९।२।१२॥
- " द्याचापृश्यिंदीः वै मित्राषरणयोः शिर्यं धाम । तौं• १४। २।४॥
- " गोसंस्तवी वै मित्रावरुणौ । कौ० १८ । १३ ।
- " अथ यद्गोऽमायुषी (स्तोमी) उपयन्ति । मित्रावरुणाः वंव देवते यजन्ते । रा० १२ । १ । ३ । १६ ॥
- ,, अथ (अक्षिः)यदुःच हृष्यति नि च हृष्यति तदस्य मंत्राबरुणं रूपम्। ऐ० ३।४॥
- " मैत्रावरुणी पयस्या । ज्ञाञ्च २ । ४ । ४ । १४ ॥ ४ । ५ । १ । १ ॥
- " मैत्रावरुणी वा अनुबन्ध्या। की० ४ । ४ ॥
- यदा न कश्चन रसः पर्यद्याच्यत तत प्रथा मैत्रायदणी
   वशा समभवत्तस्मादेषा न प्रजायते। श०४।५।१।९॥
- » सा हि मैत्रावरुणी यहचा। २०५।५।१।११॥
- " उदीची दिक्। मित्रावरुणी देवता। तै व ३। ११। ५। २॥
- ,, मित्राषरुणौ त्योत्तरतः परिधत्तां ध्रवेण धर्मणा विश्वस्या-रिष्टपै (यजु०११।३)। २०१।३।४।४॥
- " मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुक्षेत्रेभ्यो वा देवेभ्य उत्तरासः इत्यः स्वाहा। श०५। २। ४। ५॥
- » मित्रध्यवणौत्या बृष्ट्यावताम् (यजु०२।१६)। श० रै।८।३।१२॥
- पद्भिर्मेत्रावरणैः (पद्मुभिः) शरिद (यजते) । श०
   १३ । ४ । ४८ ॥

निष्यम् इंदं वै स्थिनम्। पे० ३। ५०॥ श० ११।१। २।६॥

मिनुगम् तसायः कम्म मिथुनमुपप्रैति गम्धं बैद स क्रपं कामगते । स॰ ९।४।१।४॥

- , तद्यथा हैवेदं माजुषस्य मिथुनस्यान्तं गत्वा संविद इव अवः ति। रा० १०। ५। २। ११॥
- व्यृद्धं वाऽ एतिनमथुनं यदन्यः पद्यति। द्वा० ४। ६।७।९॥
- " मिथुनं वै पदावः। ए० ४। २१॥ ५:१६,१७,१८१२॥ मिमिश्रताम् (यञ्च०१३। ३२) इमं यशं मिमिश्रतामितीमं यहमवताः मिस्येतत्। द्या० ७:५:१११०॥

मुख्य मुखं प्रतीकम्। २०१४।४।३।७॥

मुन्जः अभिर्देवभ्य उदकामत्त मुखं प्राविशतसात्म सुषिरः। श्र० ६।३।१२६॥

- ,, र्सवा योनिरद्रेयंन्मुजः। श०६।३।१।२६॥
- ,, योनिरेषाग्नेर्यन्मुञ्जः। ज्ञा०६।६।१।२३॥
- ुयोनिर्मुआः। श्रष्टा६।२।१५॥
- .,. यक्किया हि मुञ्जाः। रा०१२।८।३।६॥
- ,, उत्तर्वा मुआरः। तै०३।८।२।१॥

मुदः ( अप्तरसः, यञ्ज० १८ । ३८ ) ओषधयो वै मुदं आष्धिभिद्वींद्धः सर्वे मोदते । २०९ । ४ । १ । ७ ॥

सुम्ययनयज्ञः स एष सर्वकामस्य यज्ञः। कौ० ४।१०॥

मुष्करः (पद्मः) प्रजननं वै मुष्करः । श० ५ । १ । ३ । १० ॥

मुद्धिः (यज्ञ २३।२४) राष्ट्रं मुद्धिः । रा० १३।२।९।७॥ तै० ३।९।७।५॥

मुस्कम् योनिकल्खलम्.....रिश्नं मुसलम्। २१० ७। ५। १। ३८॥ महर्ताः स (प्रजापतिः) पञ्चद्शास्रो रूपाण्यपस्यदात्मनस्तन्त्रो महर्ता

" लोकस्पृणाः पञ्चदरीय रात्रेस्तयन्मुहु त्रायन्ते तस्मान्मुहूर्ताः। श्च १०।४।२।१८॥

- ,, लोकस्पृणाभिः (इष्टकाभिः) मुद्धर्तान् (आप्नोति)। रा०२०। ४।३।१२॥
- , अथ यत्सुद्धाः सन्त इमाँकोकासामूरमानेत तस्मास् विद्यक्तीः)ः 'कोकस्कृषाः (इष्टकाः') । त्र० १० । ४ । २ । १८ ॥ ं्ः

मुहूर्ताः चित्रः केतुर्वाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशस्तानुमन्तेति ऐत ऽनुवाका मुहूर्त्तानां नामधेयानि । तै० ३ । १० । १० । ३॥

सूर्वा (बञ्च० १४। १) प्रजापतिर्वे मूर्घा। द्वा०८।२।३।१०॥

.. एष वै मूर्था य एष (सूर्यः) तपति । श० १३ । ४ । १ । १३ ॥

मुर्का इदये (श्रितः)। तै० ३।१०।८।९॥

,, स्रयो हतत्राक्षीयाद्वा भक्षयेद्वा मूर्घा हास्य विपतेत्। श्र० ३।६।१।२३॥

" मूर्षास्य विपतेश एनमुपबन्हेतेति । श० ११ । ४ । १ । ९ ॥

,, मुर्झा ते व्यपतिष्यत्। तै० ३।१०।९।५॥

म्डबंश्णी (=म्लनक्षत्रम्) मूलमेयामबृक्षामेति । तन्मूलबर्हणी । तै० १। ४। २। ८॥

, निर्श्वत्यै मुलवर्द्दणी।तै०१।५।१।४॥३।१।२।३॥ मृगयुः देवं वा एतं (एशुपतिं ) सृगयुरिति वदन्ति । तां०१४।९। १२॥ 'सृगव्याधः' शब्दमपि पद्म्यतः।

सगन्याधः (=Dog-star) य उ एव सृगव्याधः स (हद्रः) उ एव सः (मृगव्याध एकाददाहद्रेष्वस्यतमः—नीलकण्डीयटीकायुते महाभारत आदिएवंणि अध्याये ६६, ऋो० २ ॥)। ऐ०३। ३३॥ 'मृगयुः' दाब्दमपि पर्यत ।

स्गनीर्षम् (नक्षत्रम्) पतवै प्रजापतेः दिश्रो यन्मृगदार्षिम् । दा०२। १।२।८॥

। "स्व (प्रजापती रुद्रेण) विद्य ऊर्ध्व उद्वपतत्त्रमेतं मृगः (=मृगद्यीर्षनक्षत्रम्) इत्याचक्षते। पे०३। ३३॥

सोमो राजा मृगद्यार्षेण आगन्।तै०३।१।१।२॥

" स (सोमः) पत्र सोमाय मृगशीर्षाय स्यामाकं वरं पयसि निरवपत्। तते। वै स ओषधीनार्थः राज्यमभ्यजयत्। तै० ३। १। ४। ३॥

बतः सं (फेनः) यक्तेपद्दन्यते मृदेष भवति । श०६।१।३।३॥ ,, यन्युदियं तस् (पृथिषी) । श०१४।१।२।९॥

- सत्तुः स समुद्रावमुच्यत स मुच्युरभवत्तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्यु-ित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षत्रिया इव हि देवा अवन्ति प्रत्य-सक्षियः। गो० पू०१। ७॥
  - , एष वै मृत्युर्यत्संवतसरः। एष हि मर्स्यानामहोरात्राज्यामासुः क्षिणोत्यथ भ्रियन्ते । २१०१४। ३।१॥
  - ,, एव एव मृत्युः। य एव (सूर्यः) तपति। श॰ २।३।३। अ।
  - "स **एष (आदि**त्यः) मृत्युः । दा० १०।५।१।४॥
  - ,, स एव एव मृत्युः। य एव एतस्मिन्मण्डलं पुरुषः। रा०१०। ५।२।३॥
  - " स एष एव मृत्युः । य एष पर्तास्मन्मण्डलं पुरुषा यश्चायं दक्षिणे ऽक्षनपुरुपस्तस्य हैतस्य हृदये पादावातिहती तो हैतदा-चिछचोत्कामित स यदोत्कामत्यथं हैतत्पुरुषो म्नियते । शण् १०।५।२।१३॥
  - ,, अप्निर्वे मृत्युः।कौ०१३।३।। २०१५।६।२।१०।।
  - " यो ऽग्निर्मृत्युस्सः। जै० उ०१। २५। ८॥ २। १३। २॥
  - "सो (अग्निः=मृत्युः) ऽपामन्नम् । दा०१४ । ६ । २ । १० ॥
  - " अधैत एव मृत्यवो यदिश्ववायुराादत्यश्चन्द्रमाः॥ ते ६ पुरुषं जायमानमेव मृत्युपाशैरभिद्धति। जै० उ०४।९।१-२॥
  - ्रामृत्युस्तद्भवद्धाता । शमितोग्री विद्यापितिः । तै०३।१२। ९।६॥
  - " मृत्युः शमिता । तां० २४ । १८ । ४ ॥
  - " एको वा अमुष्मिँह्योके मृत्युः । भदानया मृत्युरेव । ते० ३ । ९ । १५ । १–२ ॥
  - ,, अशनाया हि मृत्युः। श०१०।६।५।१॥
  - ,, अमृत्युर्वा अन्यो श्रृणहत्याया इत्याहुः । श्रृणहत्या बाब मृत्युरिति । तै॰ ३ । ९ । १४ । २ ॥
  - ,, तस्य (अग्नेर्वेश्वानरस्य) एष घोषो भवति यमेतत्कर्णाविष-धाय श्रणोति स यदोत्कमिष्यन्भवति नैतं घोषध श्रणोति । श्र० १४ । ८ । १० । १ ॥

मुखुः मृत्युर्वे तमः । २००१४ ।४ ।१ ।३२ ॥ यो॰ उ॰ ५ । १ ॥ ... मृत्युर्वे तमइछाया । पे० ७ । १२ ॥

,, अमृतानमृत्युः (निवर्तते) । रा॰ १०। २। ६। १९ ॥

" and the second of man and man and an analysis

श्रुवः (यञ्च० ११। ७२) अग्ने त्वं तरा सृध इत्यन्ने त्वं तर सर्वान्पाप्मन इत्येतत्। २००६ । ६ । ३ । ४ ॥

" (बद्ध• ११ । १८) पाष्मा वै मृधः । द्या**० ६ । ३ । ३** । ८ ॥

मेबला सा (मेबला) वै शाणी भवति । श०३।२।१।११॥

, तथोऽपवैष पतां (मेखलां) मध्यत आत्मन ऊर्ज धत्त समाप्ति तया समाप्ताति । श्रव ३ । २ । १ । १० ॥

मेदः सदो वै मेधः । श०३।८।४।६॥

मेषः (यञ्च० १६ । ४७) (=अक्षं) मेघोयत्यस्रायत्येतत् । इा० ७ । ५ । २ ३२ ॥

" पुरुषं वै देवाः पशुमालमन्त तस्मादालब्धान्मेध उदाकामत्सेः ऽश्वं पाविदात् ....ते ऽश्वमालमन्त....ते गामालमन्त... स (मेधो देवैः) अञ्चगतो बोहिरभवत् । ऐ० २ । ८॥

,, पुरुष्धं ह वै देवाः । अत्रे पशुमालेभिरे तस्यालब्धस्य मेधो ऽपचकाम सो ऽश्वं प्रविवेश ते ऽश्वमालभन्त.....ते गामाः

लभन्त .....ने <mark>ऽविमालभन्त...</mark>..ते ऽजमालभन्त.....ता-

विभी बीहियवैं (मेघः)। रा०१।२।३।६,७॥

,, (देवाः) तं (मेधम्) सनन्त इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविम। बीडियवौ । दा०१।२।३।७॥

., सर्वेषां वाऽ पप पश्नां मेघो यद्गीहिययो। २१०३।८।३।१॥

"मेदो वै मेधः। श्र०३।८।४।६॥

,, पद्युर्वे मेधः। पे०२।६॥

, मेघो वा एव पश्ननां यत्पुरां**डाशः । कौ० १०**। ५॥

, मेघो वा आज्यम् । तै०३।९।१२।१॥

मेचरितः यजमानो मेचरितः। ऐ० २।६॥

🔒 यज्ञमानो वै मञ्चातिः। कौ० १०। 😉 ॥

,, देवतैष मेधपतिरिति । कौ० १० । ४॥

मेथपिः अथो बल्बाहुर्यस्य वाब कस्यै व देवतायै पशुरालभ्यते सैव मेधपतिरिति। ऐ०२।६॥

मेध्यम् मेध्याचा भाषः। द्या०१।१।१।१॥ ३।१।२।१०॥

भेगका (यञ्च १५। १६) (वायोः) भेनका च सहजन्या चाप्सरसा-विति दिक् चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिरिमे तु ते द्यावापृथिवी। २१०८। ६। १। १७॥

., वृषणश्वस्य इ मेनस्य मेनका नाम दुहिता स तार्थे हेन्द्र-श्चकमे । प०१।१॥

नेनिः (क्रोबरूपा शक्तिरिति ऐ० ८।२४ भाष्ये सायणः) अमेन्यस्मे नृम्णा-नि घारय' (यजु० ३८।१४) इत्यकुष्यसे घनानि घारयेत्येषै-तदाह । दां०१४।२।२।२।३०॥

"ता वा एता अङ्गिरसां जामयो यन्मेनयः। गो०पू० १।९॥ मेषः स हि प्रत्यक्षं वरुणस्य पशुर्यम्मेषः । दा० २।५।२।१६॥

,, सारस्वतं मेषम् (आस्रमते) । तै०१।८।५।६॥

मैत्राबरूजः (ऋस्विग्विशेषः) प्रणेता वा एष होत्रकाणां यम्मैत्राबरूजः । ऐ०६ । ६ ॥ गो० ७०५ । १२ ॥

,, यक्षो वै मैत्रावरुणः। की० १३ । २॥

, मनो वै य**त्रस्य मैत्रावरुणः । ऐ० २ । ५, २६, २८** ॥

, मनो (वै यहस्य) मैत्रावरुणः । श० १२। ८।२।२३॥

चक्षम्भ मनभ्र मैत्रावरुणः । ऐ० २ । २६॥

,, चश्चर्मैत्रावरुणः । की० १३। ५॥

,, गायत्री वै मैत्रावरुणः। तां० ५ । १ । १५॥

,, तस्मान्मैत्रावरुणौ वामदेवान्न प्रच्यवते । गो०उ०३ । २३ ॥

,, वामदेव्यं मैत्रावरुणसाम भवति । रा० १३। ३ । ३ । ४ ॥

,, शाकरं (पृष्ठं) मैत्रायरणस्य । कींव २५ । ११ ॥

,, वैद्रावरुणं मैत्रावरुणस्योक्यं भवति । गो० उ०४ । १४ ॥

मंत्रातिषम् (साम) एतेन वै मेघातिथिः काण्यो विभिन्दुकाद्युष्तीर्गा उदस्तात पश्नामयरुष्यै मैघातिथं क्रियते। तां० १५। १०। ११॥ महेच्छः ते उसुरा आसवस्तो हे उलवो हे उलव हति ('हैलो हैल हति' हित काण्यशासीयशतपथपाठः—See footnote No. 3 in the शतपथ translated by Prof. Eggeling. 'हेलयो हेलय हति' हति महाभाष्ये १। १ प्रथमाहिके) वद-स्तः परावभूदः ॥ तत्रैतामिप वासमूदः उपजिज्ञास्याॐ स म्लेच्छस्तस्मान ब्राह्मणो म्लेच्छेदसुर्या हैषा वाक्। श० ३। २।१।२३-२४॥

# (य)

यक्कत् यक्कत् सिवता। श०१२।९।१।१५॥
यक्कः यक्कमिव चक्कुवः प्रियो वो भूयासम्। मं०१।७।१४॥
यज्ञम् यज्ञमिति यक्कियमित्येतत्। श०६।६।३।६॥
यजमानः यद्यज्ञते तद्यजमानः। श०३।२।१।१७॥

- ,, एव उ एव प्रजापतियों यजते। ऐ० २ । १८॥
- " यजमानो होव स्वे यहे प्रजापतिः। २१०१।६।१।२० H
- ,, इन्द्रो वैयजमानः । शब्दाशासाशासामः ८॥ ४ । १ । ३ । ४ ॥
- ,, यजमानो मेघपतिः। पे०२। ६॥
- .. यजमानो वै मेघपतिः। कौ० १०। 🛱 🛚 ॥
- ,, यजमानो हि यज्ञपतिः। श०४। २।२। १०॥
- ,, यजमानो वै यक्तपतिः (यजु०१।२)। श०१।१।२। १२॥१।२।२।८॥१।७।१।११॥
- " यजमानो अन्तिः। श्राट्या ६। ३। ३। २१॥ ६। ४। १। ८॥ ७। ४। १। २१॥ ९। २। ३। ३३॥
- "स उऽव्य यजमानस्तस्मादाग्नेयो भवति । श्र०३।६। १।६॥
- ,, आद्द्वनीयभाग्यजमानः । कौ०३।९॥
- ,, मनो यजमानस्य ( रूपम् )। द्वा०१२। ६। २। ४॥
- ,, यजमानो वै दादवान् (यजु॰ १२।१०६॥१३।५२)। इतः २।३।४।३८,४०॥ ७।३।१।२९॥ ७।५। २।३९॥

यजमानः यजमानो वै मामहानः (यजु०१७। ४५)। द्वा०९।२। ३।६॥

"यजमानो वै सुस्नयुः (ऋ०३।२७।१)। श०१।४। १।२१॥

,, यजमानो वै हव्यदातिः (ऋ०६। १६। १०)। ज्ञाब्र । ४। १। २४॥

,, यज्ञमानः पद्युः।तै०२।१।४।२॥२।२।६।६॥

., यजमानो वै युपः । ऐ०२।३॥ इा०१३।२।६।६॥

,, एष वै यजमानो यञ्जः। तै०१।३।७।३॥

,, यज्ञमाने। वाऽ एप निदानेन यद्यपः । ञा० ३ । ७ । १ । ११ ॥

,, यजमानदेवत्यो वै युपः । तै० ३। ६। ४। २॥

,, यजमानो व प्रस्तरः। ऐ०२ : ३ !! श०१ । ८ । १ । ४४ ॥ १ । द । ३ । ११, १४, १६ ॥ तै० ३ । ३ । ६ । ७, ६ ॥ ३ । ३ । ९ । २, ३ ॥ लां० ६ । ७ । १७ ॥

,, यजमानो यज्ञः । रा०१३।२।२।१॥

,, यजमानो वै यज्ञः। ऐ०१। २८॥

,, आत्मा वैयक्षस्य यजमानो ऽङ्गान्यृत्विजः। इा०६।५। २।१६॥

,, संवत्सरो यजमानः। श०११।२।७।३२॥

,, एप वै यजमानो यत्सोमः। तै० १ । ३ । ३ । ४ ॥

,, यजमानो वाऽ अग्निष्ठा। वा०३।७।१।१६॥

,, यजमानो हि सूक्तम्। पे॰ ६। ६॥

" यजमानः स्र्चः। तै०३।३।६।३॥

,, यजनानवेषत्या वपा। तै । ३।९।१०।१॥

,, यजमानच्छन्दसमेवोष्णिक् । की०१७।२॥

,, यजमानच्छन्द्सं पंक्तिः।कौ०१७।१॥

" यजमानच्छन्दसं द्विपदा ( ऋष् )। कौ० १७।२॥

,, यजमानो वै द्वियजुः (इष्टका) । त्रा० ७ । ४ । २ । १६,२४ ॥

,, (यजमानः) सहतं वसानो ऽवस्थातुरैति सतुरो मास्रो हं न मांसमझाति न स्त्रियमुरैति। तां॰ १६।१३।६,११,१४॥ यंजमार्नः यां वै काञ्च यहाऽ ऋत्विजऽ आशिषमाशासते यजमानः स्वैय सा । श०१। ११२१॥

" त्वङ्मार्कसर्थः स्नाय्वस्थि मज्जा । एतमेव तत्पश्चवा विदितमात्मानं वरुणपाशान्मुञ्जति (यजमानः )। तै०१। ५।६।७॥

" सह सर्वतनूरेव यजमानो ऽमुहिमँ ह्वोके सम्भवति य एवं विद्वान्त्रिष्कीत्या यजते। श०११।१।८।६॥

यजमानभागः यजमानो वै यजमानभागः। ऐ० ७। २६॥

" यज्ञो वै यजमानभागः। ऐ०७। २६॥ बजुर्वेदः यजो ह वै नामैतद्यद्यजुरिति। रा०४। ६। ७। १३॥

,, एष (वायुः) हि यक्षेवेद्ध सर्व जनयत्येतं यन्तिमिद्मनु प्रजायते तस्माद्वायुरेष यजुः॥ अयमेवाकाशो जूः। यदि-दमन्तिरिक्षमेत्थं ह्याकाशमनु जवते तदेतद्यजुर्वायुश्चान्त-

रिश्नं च यण जूध तस्माद्यजुः। २१०१०। ३। ४।२॥

,, .....यजुरित्येष (पुरुषः) द्वीद्रुं सर्वे युनक्ति ।दा० १० । ५ । २ । २० ॥

,, प्राणो वै यजुः प्रोणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते । श०१४ । द । १४ । २ ॥

,, प्राण एव यजुः। रा० १०। ३। ४। ४॥

,, इषे त्योर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सक्तिः प्रार्पयतु श्रेष्ठः तमाय कर्म्मण इत्येवमादिं कृत्वा यजुर्वेदमधीयते । गो० पू०१।२९॥

" अष्टौ (बृहतीसहस्राणि—६०००×३६=२८६००० अक्षराणि) यजुषाम्। द्या० १०।४।२।२४॥

" ब्युद्धमु वाऽ पतद्यक्षस्य । यद्यजुष्केण क्रियते । दा० १३ । १ । २ । १ ॥

" (प्रजापतिः) यजुभ्यों ऽश्वि विष्णुम् (अस्जतः)। तै०२। ३।२।४॥

,, थ**्या**श्वीच विष्णुः (स्वभागक्रपेणाभजतः)। श॰ ४।६। ७।३॥ यडवेंदः आज्याहुतयो इ वाऽ पता देवानाम्।यद्यजूॐषि। श० ११। ५।६।५॥

- ,, अन्नमेय यजुः। रा० १०। ३। ४। ६॥
- ., (स्र्य्यः) यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अद्वः। तै०३।१२।९।१॥
- ., (आदित्यस्थः) पुरुषो यज्भूश्रीष । २००१० । ५ । ५ ॥
- ,, आदिन्यानीमानि द्युह्णानि यज्ञूर्थ्वषि वाजसनेयेन यात्र-वल्क्येनाख्यायन्ते । श॰ १४ । ६ । ४ । ३३ ॥
- ,, आदित्यानीमानि यज्रुश्चेषीत्याद्वः। ५० ४ । ४ । ५ । १९ ॥
- ,, अथ य एव एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सो डिनिस्तानि यजूॐिष स यजुषां लोकः । २०१७ । ५ । २ । १॥
- " अग्निर्यजुषाम् ( समुद्रः ) । रा०९ । ६ । २ । १२ ॥
- ,, मनो ऽध्वर्ग्युः (=यजुर्विद्दत्विक् )। श०१। ४।१।२१॥
- ,, अथ यन्मनो यजुष्टत्। जै० उ०१।२५। ६॥
- ., मनो यजुर्वेदः। दा० १८। ४। ३। १२॥
- ,, मन एव यज्ञू<sup>छे</sup>षि । श० ४ । ६ । ७ । ४ ॥
- ,, मनो वै यजुः। श०७।३।१।४०॥
- ,, वागेवऽर्चश्च सामानि च। मन एव यज्र्धिष । श॰ ४। ६।७।४॥
- .; (प्रजापितः) भुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्तः । तदिद्मन्तः
   रिक्षमभवत् । नस्य यो रसः प्राणेदत् स वायुरभवद्गसस्य
   रसः । जै० उ०१ । १ । ४ ॥
- ., भुवरिति यजुभ्योक्षरत् सो ऽन्तरिक्षळोको ऽभवत्। ष०१।५॥
- " यजुषां वायुर्देवतं तदेव ज्योतिस्त्रैष्टुभं छन्दो ऽन्तारिसं स्था-नम् । गो० पृष्ट १ । २९ ॥
- ., वायोर्थजुर्वेदः ( अजायत ) । श० ११ । ५ । ८ । ३ ॥
- ., अन्तरिक्षं वै यजुषामायतनम् । गो० पू० २ । २४ ॥
- ,, अन्तरिक्षलोको यजुर्वेदः। ५०१।৮॥
- ,, अन्तरिक्षं यजुषा (जयति ) । रा० ४ । ६ । ७ । २ ॥
- ,, यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुर्योनिम् । तै०३।१२।६।२॥
- ,, दक्षिणां (दिशं) आहुर्यजुषामपाराम् । तै० ३ । १२ । ६ ! १ ॥

वहवेंदः सर्वा गतियोजुवी हैव शश्वत् । तै० ३ । १२ । ९ । १ ॥

- " यजुर्वेदो महः। श०१२।३।४।९॥
- ,, यजुर्वेद एव महः।गो० पू० ५। १५॥
- ,, अद्धा वै तद्यद्यजुः। २१० १३। ८। २। ७॥
- ,, तस्माचजूॐषि निरुक्तानि सन्त्यनिरुक्तानि । २१०४ । ६ । ७ । १७ ॥
- ,, मज्जा यजुः। दा० ६। १। ४। ५॥
- ,, (दक्षिणनेत्रस्य) यदेव ताम्रमिव बभ्रुरिव तद्यजुषाम् (रूपम्)। जै॰ उ०४। २४। १२॥
- ,, अथ यत्कृष्णं तद्यां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः। जै० उ०१। २४। ९ ॥
- ,, स (ब्रजापतिः) यजूंष्येव हिङ्कारमकरोन् । जै० उ० १। १३।३॥
- , तस्य (यमस्य ) पितरो विद्याः यज्ञू थिषि वेदः """ यजुष्म नुवाकं व्याचक्षाण श्वानुद्रवेत् । दा० १३ । ४ । ३ । ६ ॥
- ,, बह्यी वैयजुःध्वाशीः । श०१।२।१।७॥३।५।२। ११॥३।६।१।१७॥
- षञ्चभाषाः (इष्टकाः) यजुष्मतीभिरहान्यर्घमासान्भासानृत्न्(आप्नोति)। श्रा० १० । ४ । ३ । १२ ॥
  - ,, अजं वै यजुष्मत्य इष्टकाः । ञा०८ । ७ । २ । ८ ॥
  - ,, यजुष्मत्यो ज्योतिस्तञ्जयहाॐ रूपम् । श० १०। १।६।१७॥
  - ,, मजानो ज्योतिस्तदि यजुष्मतीना<sup>23</sup> रूपम्। रा० १०। २। ६। १८॥
  - ,, (अस्य लोकस्य) मनुष्या यजुष्मत्यः। २१०१५। ४। १॥
- यकः स (सोमः) तायमानो जायते स यन्जायते तस्माधओ यओ इ वै नामेतद्यचक्र इति। रा॰ ३। १। ४। २३॥
  - ,, प्राणः (यज्ञस्य) सोमः। कौ०९।६॥
  - ,, अञ्चरो वैयकः। शाष्ट्राधाष॥ १।४।१।३५–३९॥ १।४।५।३॥२।३।५।१०॥३।५।३।१७॥३। ९।२।११॥

यशः बह्यो वै सकाः । श•६ । १ । २ । १ ॥ तै० ३ । २ । ८ । ३ ॥ तां० ७ । ५ । ६ ॥

- ., मस इत्येतदाज्ञनामधेयम्। गो० उ० २। ५॥
- ,, यक्षो वै नमः (यजु० १३ । ६॥)। श० ७ । ४ । १ । ३० ॥
- "यहाँ वै नमः। ऋ०२।४।२।२७॥२।६।१।४२॥९। १।१।१६॥
- ,, यक्को वै स्वाहाकारः। श०३।११३।२७॥
- .; यज्ञो वै भुज्युः (यजु०१६।४२) यज्ञो हि सर्वाणि भूनानि भुनक्ति। श०६।४।१।११॥
- " यहा भगः ( यजु० ११ । ७ ) । द्या० ६ । ३ । १ । १९ ॥
- ,, गातुं विस्वेति यद्गं विस्वेत्येवैतदाह । (गातुः≔यक्नः ) । दा० १ । ९. । २ । २८ ॥ ४ । ४ । ४ । १३ ॥
- ,, यको बाऽ ऋतस्य योनिः (यजु० ११।६)। बा०१। ३। ४। १६॥
- ,, यक्षे इ वै मधुसारद्यम्। श०३। ४।३।१३॥
- ,, यहा वै महिमा (यजु॰ ११।६)। श० ६।३।१।१६॥
- ,, यक्को वैदेवानां महः। द्या०१।९।१।१६॥
- ,, एष ह वै महान्देवो यद्यक्षः। गो० पू० २। १६॥
- ,, यक्को वै बृहन्विपश्चित्। श० ३ । ५ । ३ । १२ ॥
- "यक्रो वा अर्थ्यमा । तै०२।३।४।४॥
- ,, यक्षो वै तार्प्यम् । तै०१।३।७।१॥३।९।२०।१॥
- "यहो वै वसुः (यजु० १।२)। श०१। ७।१।९, १४॥
- " यज्ञो विदद्धसुः। तां० १५। १०। ४॥
- "यक्को चै विदद्वसुः। तां० ११ । ४ । ५ ॥
- " यक्षो ऽसुरेषु विदद्धसुः। तां० ८ । ३ । ३ ॥
- ,, यत्संयद्रसुः ( यजु॰ १५ | १८ ) इत्याद्य यश्च छि संयन्तीतीदं वस्विति । श॰ ८ । ६ । १ । १६ ॥
- ,, यहो वै सुतर्मा नैः कृष्णाजिनं वै सुनर्मा नैर्वाग्वं सुनर्मा नीः। ऐ॰ १ : १३॥
- ,, यक्षो वै स्वः (यजु०१।११) अहर्देवाः सूटर्यः । दा०१ १। २।२१॥

यकः यक्ते वे सुस्नम् (यजु०१३।६७,१११)। द्या० ७ । २ । २ । ध्रा ७ । ३ । १ । ३४ ॥

- ,, यक्को वै श्रेष्ठतमं कर्म (यजु॰ १।१)। २००१। ४।४॥
- ,, बाह्रों हि श्रेष्ट्रतमं कर्मातै ३।२।१।४॥
- ,, यहां वै विद (यज्ञ ३८।१९)। ज्ञा०१४।३।१।९॥
- ,, यहां वै विशो यहे दि सर्वाणि भूतानि विद्यानि। श०८। ७। ३।२१॥
- ,, ब्रह्म यज्ञः। राष्ट्र । १ । ४ । १ ४ ॥
- , ब्रह्म हि यज्ञः। २०५। ३। २।४॥
- ,, ब्रह्म वैयद्यः। ऐ०७। २२॥
- "सैष(त्रयीविद्या (=ऋक्सामयजूंषि)यङः ∣दा०१।१।४।३॥
- ,, एष वै प्रत्यक्षं यक्षो यत्पजायतिः। द्या० ४ । ३ । ४ । ३ ॥
- ,, यज्ञः प्रजापतिः । श०११ । ६ । ३ । ९ ॥
- ,, यज्ञाउ वै प्रजापतिः । कौ०१०।१॥१३।१॥२५।११॥ २६।३॥तै०३।३।७।३॥
- "स**वैयक्ष एव प्रजाप**तिः। रा०१। ७।४।४॥
- , प्रजापतिर्यक्षः। ऐ०२।१७॥४।२६॥ श०१।१।१।१३॥ १।५।२।१७॥३।२।२।४॥ते०३।२।३।१॥∫गो० उ०३।८॥४।१२॥६।१॥
- ., श**जापितर्वै यज्ञः । गो० उ० २** । १८ ॥ तै० १ । ३ । १० । १० ॥
- ,, प्राजापत्यो यज्ञः। तै०३। ७।१।२॥
- ,, इन्द्री यज्ञस्यातमा । दा० ९ । ५ । १ । ३३ ॥
- ,, इन्द्रोयहस्य देवता। पे०५। ३४॥ ६। ९॥ ज्ञा० २। १। २।११॥
- ,, इन्द्रो वैयक्तस्य देवता। २०१ । ४ । १ । ३३ ॥ १ । ४ । ४ । ४ ॥ २ । ३ । ४ । ३८ ॥
- ,, तदाहुः किन्देवत्यो यक्त इति । ऐन्द्र इति ब्रूयात् । गो० उ० ३।२३॥
- " एते वै यहस्यान्त्ये तन्वौ यदग्निश्च विष्णुश्च । ऐ० १ । १ ॥
- ., विष्णुर्यक्षः। गो० उ०१। १२॥ तै०३।३।७।६॥
- "यो वै विष्णुः स यज्ञः । श०५।२।३।६॥
- "सयः स विष्णुर्यक्रः सः । स्मयः सयबो ऽसौ ः आदित्यः । द्वा०१५ । १ । १ । ६ ॥

यकः विष्णुर्वे यकः। ऐ० १ । १५ ॥ ...

- ,, यहो विष्णुः। तां० १३। ६। २॥ गो० ४०६। ७॥
- " 'विषेत्रे स्थो वैष्णब्यी' (यजु० १। १२) इति यक्नो वै विष्णुर्य-क्रिये स्थ इत्येवैतदाह। २०१। १। ३। १॥
- ,, यज्ञो वै विष्णुः (यजु० २२। २०)। रा० १३।१।८।८॥
- ,, यज्ञो वै विष्णुः । कौ० ४। १॥ १८।८,१४॥ तां० ९ ६। १०॥ स०१।१।२।१३॥ ३।२।१।३८॥ गो० ७०४। ६॥ तै०१।२।४।१॥
- 🖓 ,, यक्षो वै विष्णुः शिपिविष्टः। तां० ९। ७। १०॥
  - "विष्णये हि गृह्वाति यो यक्षाय (हविः) गृह्वाति। दा॰ ३।४। १।१४॥
  - ;, अधेमं विष्णुं यक्षं त्रेधा व्यभजनत । वसवः प्रातःसवनध्ये रुद्रा माध्यन्दिन्धं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । द्रा० १४।१।१९॥
  - "तद्यदेनेन (यज्ञेन विष्णुना) इमाॐ सर्वाॐ (पृथिवी) सम-विन्दन्त तस्माद्येदिनीम। श०१।२।५।७॥
  - "तं (यज्ञं) वेद्यामन्वविन्दन्। ए०३।९॥
  - ,, यज्ञो वै वैष्णुवारुणः । कौ० १६। ८॥
  - ,, मित्राबृहरूपती वै यहपथः। रा०५।३।२।४॥
  - ,, यज्ञो वै देवेभ्यो ऽपाकामत्स सुपणक्षपं इत्वासरत् तं देवा एतैः (सौपर्णैः) सामभिरारभन्त । तां १४।३।१०॥
  - ,, वय स्व ह वै यक्को विधीयते तस्योपाॐभ्वन्तर्यामायेव पक्षा-वात्मोपाॐशुस्त्रवनः । श० ४ । १ । २ । २५ ॥
  - ,, यश्रमुकं बाऽ उपार्थश्चः। श०५।२।४।१७॥
  - ., देवा यक्षियाः। श०१।५।२।३॥
  - ,, एतद्वै देवानामपराजितमायतनं यद्यकः। तै०३।३।७।७॥
  - ,, सर्वेषां वाऽ एष भूतानाॐ सर्वेषां देवानामात्मा यद्यक्षः ः द्या०१४। ३।२।१॥
  - ,, यत्र उ देवानामात्मा । रा०८ । ६ । १ । १०॥
  - ., यहा वे देवानामातमा । द्या० ९। ३। २। ७॥
  - , । (प्रजापति**र्वेशानव्योत्-) यहो यो ऽसम्। श**०२।४।२।१॥

यकः यक् उ देवानामक्षम् । श०८। १ । २ । १०॥

- ,, देवरधो वा एष यद्यकः। प्रे० २। ३७॥ कौ० ७। ७॥
- " पते वै यद्ममवन्ति ये ब्राह्मणाः शुश्रुवार्थसो ऽनूचाना पते होनं तन्वतऽ एतऽ एनं जनयन्ति । श०१।८।१।२८॥
- ,, पतेर्त्तात्र (यह) उभयेरथें। भवति यहेवैश्व ब्राह्मणैश्च । रा० ३। ३।४।२०॥
- अस हैच यक्त उवाच । नग्नताया वै विभेमीति का ते उनस्रतस्य-भित एव मा परिस्तृणीयुरिति तस्मादेतदक्षिमभितः परिस्तृ-णन्ति तृष्णाया वै विभेमीति का ते तृप्तिरिति ब्राह्मणस्यैव तृप्तिमनुतृष्येयमिति तस्मात्सॐस्थिते यक्ते ब्राह्मणं तृष्पितवै ब्रयाद्यक्रमेवैतसर्पयति । श०१। ७ । ३ । २८॥
- ,, यह्नै यह्नस्य न्यूनं प्रजननमस्य तद्य यदातिरिक्तं पशब्यमस्य तद्य यत्तिरिक्तं पशब्यमस्य तद्य यत्तिरिक्तं पशब्यमस्य तद्य यत्त्रसम्पन्न १३ स्वर्ग्यमस्य तत्। श०११।४।४।४॥
- ,, त्रिवृद्धियकः। राष्ट्रार्थास्त्रारायार्थ॥ ३ । २।२।३२॥
- " त्रिवृत्प्रायणा हि यज्ञास्त्रिवृदुदयनाः । २१०२।३।४।१७॥
- "ते वै पञ्चान्यद् भूत्वा पञ्चान्यद् भूत्वा कल्पेतामाहावश्चार्हेकारश्च प्रस्तावश्च प्रथमा च अगुद्रीधश्च मध्यमा च प्रतिहारश्चोत्तमा च निधनश्च वषट्कारश्च ते यन्पञ्चान्यद् भूत्वा पञ्चान्यद् भूत्वा कल्पेतां तस्मादाहुः पाङ्को यज्ञः पाङ्काः पश्च इति। ऐ० ३। २३॥ गो० उ० ३। २०॥
- ,, पाङ्को यज्ञः । दा०१।५।२।१६॥३।१।४।२०॥ गो० पू०४।२४॥ गो० उ०२।३॥३।२०॥४।४,७॥
- "पाइन्को वै यक्षः । पे०१।४॥३।२३॥५।४,१८,१९॥ कौ०१।३,४ ॥२।१॥१३।२॥तै०१।३।३।१॥ इ०१।१।२।१६॥तां०६।७।१२॥
- **,, यक्को वा आश्वावणम् । ज्ञा०१** । ४ । १ । १ ॥ १ । ८ । ३ । **९** ॥
- ,, एष वै यहा यद्ग्निः । श० २ । १ । ४ । १२ ॥
- ,, अक्रिपंदः। शब्द। २।२।७॥

यज्ञः अग्निरु वै यक्षः। २१० ४। २१३। ६॥

- 🔐 अग्निर्वे यक्षः । राष्ट्र ३ । ४ । ३ । १९ ॥ तां० ११ : ५ । २ ॥
- " अग्निर्वे योनिर्यक्षस्य । दा०१।५।२।११,१४॥३:१।३। २८॥११।१।२।२॥
- , शिर एतदाञ्चस्य यदक्षिः। श० ९ : २ : ३ : ३१ ॥
- ,, अग्निवै यन्नमुखम् । तै०१।६।१।८॥
- ,, एष हि यञ्चस्य सुक्रतुः (ऋ०१।१२।१) यद्ग्निः । रा०१। ४।१।३५॥
- ,, वाग्वियकाः। श्र०१।५।२।७॥ ३।१।४।२॥
- ,: **बा**ग्वेयक्कः । ऐ०५।२४॥ ज्ञा०१।१।२।२॥३।१<sup>३</sup> २७॥३।२।२।३॥
- "वागुवैयक्षः । दा०१।१।४।११ ॥
- ,, वाग्यइस्य (क्रपम्) श्र १२।८।२।४॥
- ,, अयं वै यज्ञो यो ऽयं (वायुः) पवते । पे० ५ । ३३ ॥ शा० १ । ९ । २ । २८ ॥ २ । १ । ४ । २१ ॥ ४ । ४ । १३ ॥ ११ । १ । २ । ३ ॥
- ,, अयं वाव यक्को यो ऽयं (वायुः) पवते । जै० उ० ३ । १६ । १ ॥
- ,, अयमु वै यः (वायुः) पवते स यज्ञः । गो० पू० ३ । २ ॥ ४ । १ ॥
- ., वातो वैयक्षः। शा०३ । १ । ३ । २६ ॥
- ,, संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः ⊨श०२।२।२।४॥
- ,, संवत्सरो यक्षः। २१०११।२।७।१॥
- ,, संवत्सरसंमितो वै यक्षः पश्च वाऽ ऋतवः संवत्सरस्य तं पश्च-भिराप्नोति तस्मात्पञ्च जुहोति। द्या०३।१।४।५॥
- ,, यज्ञ एव सविता। गो० पू० १। ३३॥ जै० उ० ४। २७। ७॥
- "सयः सयन्नो 5सौ स आदित्यः। श०१४।१।१।६॥
- ,, यज्ञो वै यजमानभागः। ऐ० ७। २६॥
- ,, यजमानो वै यज्ञः। पे०१। २८॥
- ,, यजमानो यज्ञः। द्या० १३। २। २। १॥
- ,, आत्मा वै यज्ञस्य यजमानो ऽङ्गान्यृत्विजः। २१०९। ५ । २ । १६॥
- ,, आत्मावैयक्षः। द्या०६।२।१।७॥

- यशः पुरुषो वे यशस्तस्य शिर एव इविधीने मुखमाहवनीय उदरं सदो ऽक्षमुक्थानि बाह्न मार्जालीयश्चाऽऽग्नीश्रीयश्च या इमा अन्तर्देवतास्ते अन्तःसदसं धिष्ण्या प्रतिष्ठा गाईपत्यवतश्रव-णाविति। की०१७। ७॥
  - ,, पुरुषो वै यज्ञस्तस्य शिर एव हविर्धानं मुखमाहवनीयः उद्रं सदः, अन्तरुक्थानि, बाह्न मार्जालीयश्चाप्तीश्रीयश्च, या इमा देवतास्तेऽन्तःसद्सं थिष्ण्याः, प्रतिष्ठे गार्हपत्यवतश्रपणाविति। गो० उ० ५ । ४॥
  - ., पुरुषो वैयक्षः। कौ०१७। ७॥ २४। १२॥ २८। ९॥ दा०१। ३।२।१॥ ३।४।३।१॥ तै०३।८।२३।१॥ जै० उ० ४।२।१॥ गो०पू०४।२४॥ गो०उ०६।१२॥
  - ,, पुरुषो यज्ञः। २०३।१।४।२३॥
  - ., स (पुरुषः) यहः। गो० पू० १। ३९॥
  - " पुरुषो वै यक्षस्तेनदं सर्वं मितम् (तैत्तिरीयसंहिनायाम् ५। २।५।१ः—यक्नेन वै पुरुषः सम्मितः ॥)। रा० १०।२। १।२॥
  - ,, पुरुषसम्मितो यज्ञः। २०३।१।४।२३॥
  - ,, पद्मवो यकः। रा०३।२।३।११॥
  - "पशाबो द्वियक्तः । श०३।१।४।९॥
  - ,, कतमो यक्ष इति पशव इति । श० ११।६।३।९॥
  - ,, शतोन्मानो वैयज्ञः। श०१२। ७।२।१३॥
  - ,, यशो वै भुवनज्येष्ठः। कौ० २५। ११॥
  - ,, यहाे वै भुवनस्य नाभिः। तै०३।९।५।५॥
  - ., यक्नो वै भुवनम् । तै० ३ । ३ । ७ । ५ ॥
  - ,, यक्को वा अनः। रा०१।१।२। ७॥३।६।३।३॥
  - , आपो वै यज्ञः। पे०२।२०॥ शा०३।८।५।१॥
  - ,, बक्को याऽ आपः। कौ०१२।१॥ दा०१।१।१।१२॥ तै० ३।२।४।१॥
  - , अद्भिर्यक्षः प्रणीयमानः प्राङ् तायते। तस्मादाचमनीयं पूर्वमाहाः रयति । गो० पू० १ । ३९ ॥

#### मजः ऋतेरक्षा वै यज्ञः। ऐ० २। ७॥

- ,, परोऽक्षं यक्षः। श०३।१।३।२५॥
- ,, अजातो इ वै तावत्पुरुषो यावश्च यजते स यक्षेनैय जायते । जै० उ०३ । १४ । ८ ॥
- ,, तम्न सर्व इवाभिप्रपद्येत ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वैदयो वा ते हि यक्षियाः। श०३।१,१,९॥
- ,, अयक्को वाएषः । यो ऽपत्नीकः ∃तै० २ । २ । २ । ६ ॥
- " पूर्वार्घो वै यहस्याष्वर्युर्जघनार्घः पर्हाः । २०१।२।३॥
- "जघनार्घो वाऽ एष यशस्य यत्पत्नी ाशा०१।३।१।१२॥ २।५।२।२९॥३।८।२।२॥
- ,. अथ त्रीणि वै यञ्चस्यिन्द्रियाणि । अध्वर्युर्हाता ब्रह्मा । तै०१। ८।६।६॥
- ,, मनोर्यन्नऽ इत्यु वाऽ आहुः। दा० १ । ५ । १ । ७ ॥
- ,, मनुर्ह वाऽ अग्ने यज्ञेनेजे तद्नुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते । श०१। ५।१।७॥
- ,, ज्येष्ठयज्ञो वा एप यद् द्वादशाहः । ऐ०४ । २४ ॥
- " यत्रं चाऽ अनु प्रजाः । रा०१ । ८ । ३ । ५७ ॥
- " यज्ञाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । श०४।४।२।९॥
- ,, रेतो चाऽ अत्र यज्ञः। दा० ७१३।२।९॥
- ,, (यज्ञस्य) प्राणो धूमः। रा० ६। ५ । ३ । ८॥
- ,, एतच्छिरा यज्ञस्य यद्विषुवान् । की० २६ । १॥
- " शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यम् । बाहु प्रायणीयादयनीया । रा० ३ । २ । ३ । २० ॥
- ,. शिरो वा पतदाज्ञस्य यदातिध्यम्। ए० १। १७, २५ ॥ की० ८।१॥
- " शिरो वै यज्ञस्याहवनीयः पूर्वी ऽधी वैशिरः पूर्वीधेमेवेतद्यक्तस्य कल्पर्यात । श०१ । ३ । ३ । १२ ॥
- ,, एतद्वै यहस्य शिरा यन्मन्त्रवान्त्रह्यौदनः। गो० पू॰ २। १६॥
- ,, शिरो वै यहस्योत्तर आधारः। श०१।४।४।४।४॥३।७। ४।७॥
- " उत्तरत उपचारो हि यहः । दा०८।६।१।१९॥

- यकः सञ्जूषी वाऽ पते यक्षस्य यदाज्यभागौ। २१०११।७।४।२॥ १४।२।२।५२॥
  - " एतहै प्रत्यक्षाद्यक्करं यद् घृतम् । २०१२ । ८। २ । १५ ॥
  - ,, मृगधम्मा (=पलायनशांलः ) वै यज्ञः । तां० ई । ७ । १०॥
  - ,, यक्को वै मैत्रावरुणः। की०१३।२॥
  - "मनो (वै यह्नस्य ) मैत्रावरुणः। द्या० १२। ८। २। २३॥
  - ,, मनो वै यद्मस्य मैत्रावरुगः। ऐ० २ । ५, २६, २८ ॥
  - ,, विराद् वै यक्षः। दा०१।१।१।२२॥ दा०२।३।१।१८॥ ४।४।४।१९॥
  - 🔒 वराजो यज्ञः । गो० पू० ४ । २४ ॥ गो० उ० ६ । ३५ ॥
  - ,, यदु ह किं च देवाः कुर्वतं स्तामेनैय तत्कुर्वते यश्चो वै स्तामो यश्चेनैय तत्कुर्वते । श०८। ४।३।२॥
  - " नासामा यशे ऽस्ति। श०१।४।१।१॥
  - ,, एते वैयक्का वागन्ता ये यक्कायकीयान्ताः । तां०८।६।१३॥
  - " श्रायन्तीयं यञ्चविश्वष्टाय ब्रह्मसाम कुर्य्यात् । तां०८।२।९॥
  - ,, यज्ञस्य शीर्षच्छिन्नस्य (रसी व्यक्षरत्य) वितृनगच्छत्। ज्ञा०१४।२।२।११॥ (विष्णुज्ञाच्दमविषद्यत)
  - ,, दक्षिणतो वै देवानां यज्ञं रक्षांस्यजिद्यांसन् । गो० उ०१ । १८॥ २ । १६॥
  - ,, रक्षार्णसे यज्ञं न हिर्णस्युरिति। दा०१।८।१।१६॥
  - " देवानां वै यज्ञु रक्षाकुस्यजिघाकुसन् । तां० १४ । १२ । ७ ॥
  - , हरुति चाऽ एप यो यक्षपथिदित्येति चाऽ एप यक्षपथाचद्यिकः यान्यक्षेन प्रसज्जत्ययिक्षयान्चाऽ एतचक्षेन प्रसजित शृद्धांस्त्व-चांस्त्वत्॥ श० ५।३।२।४॥
  - ,, यद्वै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तिच्छवम्। श०११।२।३।९॥
  - ,, यद्वे यञ्चस्यान्यूनातिरिक्तं तिन्स्वष्टम् । श० ११ । २ । ३ । ६ ॥
  - ,, विष्णुर्वे यश्चस्य दुरिष्टं पाति । पे० ३। ३८॥ ७। ५॥
  - ,, यद्वै यज्ञस्य दुरिष्टं तद्वरुणो गृह्वाति । तां० १३। २ । ४॥ १५। १।३॥
  - ,, बहणेन (यइस्य ) दुरिष्टं ( दामयति )। तै०१।२।५।३॥

- यक्तः यहस्य (ईजानस्य) दुरिष्टं भवति बरुणो ऽस्य तद् गृहाति। रा० ४। ५। १। ६॥
  - " वरुणः (यहस्य ) स्विष्टम् (पाति )। ऐ०३।३८॥७।४॥
  - ,, अक्षरेणैव यश्रस्य छिद्रमपिदधाति । तां० ८। ६। १३॥
  - ,. यज्ञो यज्ञस्य प्रायश्चित्तिः। ऐ० ७ । ४॥
  - " यद्यक्षे ऽभिरूपं तत्समुद्धम्। कौ०९।६॥ गो० उ०४।१८॥
  - ,, एतद्वै यज्ञस्य समुद्धं यद्रृपसमृद्धं यत्कर्भ क्रियमाणमृगभिव-दति । ऐ० १ । ४, १३, १६, १७॥
  - ., ब्युद्धमु वाऽ एतद्यञ्जस्य । यद्यजुष्केण कियने । श० १३ । १ । २ । १ ॥
  - " ब्युद्धं वै तयक्रस्य यन्धानुषम् । श्राव्हे । १।३५॥१। ४।३।३५॥१!६।१।२९॥३।२।२।१४॥३।३।४।३१॥
  - ,, स्म एतं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविंदातिसंस्थं यज्ञमपद्यत्। गो० पू∘ ११२॥
  - ,, सप्त सुत्याः सप्त च प.कयज्ञाः हवियंज्ञाः सप्ततर्थकविञ्चतिः। सर्वे ते यज्ञा अङ्गरसी अपियन्ति नृतना यानुपयो सज्जन्ति ये च सृष्टाः पुराणैः। गो० पू० ५ । २५॥
  - अधातो यज्ञकमा अग्न्याध्यमग्न्याध्यात्पूर्णाहुतिः पूर्णाहुते-गिनहोत्रमित्रहोत्राहर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमास्यसम्बयणमा-प्रयणाश्चातुमीस्यानि चातुमीस्यभ्यः पशुबन्धः पशुबन्धाद्यन-प्रोमो ऽग्निष्ठोमाद्वाजस्या राजस्याहाजपेयो वाजपेयाद्दवमे-धो ऽश्वमेधात्पुरुषमेधः पुरुषमेधात्सर्वमेधः सर्वमेधाहिसणा-वन्ता दक्षिणावक्त्यो ऽद्धिणा अद्क्षिणाः सहस्रदक्षिणे प्रत्य-तिष्ठसंत वा एतं यञ्चक्रमाः । गां० पृ० ५ । ७ ॥
  - अग्निष्टाम उक्थ्या ऽग्निर्कतुः वजापितः संवत्सर इति । एते ऽनुयाका यक्ककतृनाञ्चर्तृनाञ्च संवत्सरस्य च नामध्यानि । तै० ३ ।
    १० । १० । ४ ॥
  - " हवी ७षि ह वाऽ आत्मा यज्ञस्य । रा० १ । ६ । ३ । ३९ ॥
  - ,, आहुतिहिं यशः। श०३।१।४।१॥

- यत्रः वनस्पतयो हि यत्रिया न हि मनुष्या यजेरन् यद्वनस्पतयो न स्युः। श•३।२।२।९॥
- , यदि पालाशान् (परिर्धान्) न विन्देत् । अथोऽअपि वैकङ्कता स्युर्यदि वैकङ्कतान्न विन्देदथोऽअपि कार्फ्यमयाः स्युर्यदि कार् फीर्यमयान्न विन्देदथोऽअपि वैस्ताः स्युरथो खादिरा अथोऽऔ-दुम्बरा एते हि वृक्षा यक्षियाः । श०१।३।३।२०॥
- ,, तस्मादेष (विकङ्कतः) यक्कियो यक्कपात्रीयो बृक्षः । रा०२।२। ४।२०॥
- ,, यक्को विकङ्कतः। २००१४। १। २। ५॥
- ., कुल।यभिव द्यतच्छे क्रियतं यत्पैतुद्दारवाः परिधये। गुग्गुॡ-र्णास्तुकाः सुगंधितेजनानीति । ऐ०१ । २८ ॥
- ,. स यः श्रद्धधानो यजने तस्येष्टं न क्षीयने । की० ७ । ४ ॥
- ., यक्को वा अवति । तां०६ । ४ । ५ ॥
- ,, इतःप्रदाना वे वृष्टिरितो हाग्निर्वृष्टिं वनुते स (अग्निः) एतैः (घृत-)स्तोकैरेतान्त्स्तोकान् वनुते तऽ एते स्ताका वर्षन्ति । इा०३। ≤।२।२२।
- ततो ऽसुरा उभवीरोषधीर्याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पश्चः कृत्ययेव त्विद्विषेणेव त्वत्विलिषुक्तैयं चिद्वेवानिभभवेमेति ततो न मनुष्या आशुर्न पश्चव आलिलिशिर ता हेमाः प्रजा अनाश-केन नोत्परावभूकुः ते ( देवाः ) होचुईन्तेदमासामपितियां-सामेति केनित यक्षेनैवेति । श० २ । ४ । ३ । २-३ ॥
- " एतेन वै देवाः। (आग्रयणाख्येन) यक्षेनेष्ट्रोभयीनाभोपधीनां याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पद्मावः कृत्यामिव त्वद्विषमिव त्वद्रपज्ञच्तुस्तन आश्चनमनुष्या आस्त्रिज्ञन्त पद्मावः। द्या०२। ४। ३।११॥
- " भेषज्ययश्चा वा एत यश्चातुर्मास्यानि तस्मादृतसंधिषु प्रयुज्यंत ऋतुसंधिषु वै व्याधिर्जायते । गो० उ०१ । १९ ॥
- ,, भैषज्ययहा वा एते यश्वातुर्मास्यानि तस्माद्यतुर्साधेषु प्रयुज्यन्त ऋतुर्साधेषु हि ब्याधिर्जायते । कौ० ४ । १ ॥

- यशः एष इ वै यजमानस्यामुष्मिल्लोकऽ भारमा भवति यद्यश्चः स इ सर्वतन्त्रेष यजमाने। ऽमुष्मिल्लोके सम्भवति य एवं विद्वािश्वः ष्कीत्या यजते। रा० ११। १। ८। ६॥
  - ,, यक्केन वै देवा दिवमुपोदकामन्। श०१।७।३।१॥
  - .. स्वर्गी वै लोको यज्ञः । कौ० १४ । १ ॥
  - ., (यक्केन वै देवाः सुवर्गे लाकमायन्-तैक्तिरीयसंहितायाम् ६। ३।४।७॥)
  - "यक्षेन वै तदेवा यक्षमयजन्त यदिशना ऽभ्रिमयजन्त ते स्वर्ग लोकमायन् । ऐ०१।१६॥
- यज्ञपतिः यजमानो हि यज्ञपतिः। रा०४।२।२।१०॥
  - " (यजु०१।२॥) यजमानो वै यज्ञपतिः । श०१**।१**। २।१२॥१।२।२।८॥१।७।१।११॥
  - ,, बत्सा उ वै यक्षपतिं वर्धन्ति यस्य होते भूयिष्ठा भवन्ति स हि यक्षपतिर्वर्धते । रा०१ । ८ । १ । २८ ॥
- यज्ञायज्ञीयम् (साम) योनिर्धे यज्ञायज्ञीयमेतस्माद्वै योनेः प्रजापितिः र्थाञ्चमस्रुजत यद्यक्रं यज्ञमस्रुजत तस्माद्यज्ञायज्ञीयम्। तां०८।६।३॥
  - , चन्द्रमा चै यक्षायिक्षयं यो हि कश्च यक्षः संतिष्ठतऽ एतमेच तस्याहुतीनाॐ रसो ऽप्येति तचदेतं यक्षो यक्षो ऽप्येति तस्माचन्द्रमा यक्षायिक्षयम्। श० ९ ।१। २ । ३९॥
  - ,, देवा वै ब्रह्म व्यभजनत तस्य यो रसो ऽत्यारिच्यत तद्यक्षायकीयमभवत्। तां०८।६।१॥
  - ,, एषा वै प्रत्यक्षमनुष्टुब्यद्यक्षायक्षीयम्। तां० १६।९।१५॥
  - " यज्ञायक्षीय<sup>%</sup> होव महावतस्य पुच्छम्। तां० ५। १।१८॥
  - , यक्कायक्रीयं पुछम् ( महाव्रतस्य )। तां० १६।११।**१**१॥
  - " अतिशयं वै द्विपदां यक्षायक्षीयम् । तां० ५ । १ । १९ ॥
  - " वाचो रसो यशायशीयम्। तां०१८।५।२१॥१८। ११।३॥

यज्ञायज्ञीयम् वारवज्ञायज्ञीयम्। तां० ५। ३। ७॥ ११। ५। २८॥

- ,, पते ते यक्का वागन्ता ये यक्कायकीयान्ताः। तां०८। ६।१३॥
- ,, एषा वै शिशुमारी यश्चपंच ऽप्यस्ता यश्चायश्चींच यद्गिः रागिरेत्याद्दान्मानं ततुद्गाता गिरति । तां० ८ । ६ । ९ ॥
- ,. पदावो ऽन्नाद्यं यक्कायकीयम्। तां० १५। ९। १२॥
- ,, पन्था वै यक्कायक्कीयम् । तां० ४ । २ ! २१ ॥
- , कथिमव यज्ञायज्ञीयङ्गेयाभित्याहुर्य्यथा ऽनड्वान् प्रस्ना-वयमाण इत्थमिव चेत्थिमव चेति । तां० ८ । ७ । ४ ॥

## यण्वम् (साम ) पश्चवो वै यण्वम् । तां । १३ । ३ । ६ ॥

- वितः इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः धायच्छत्तमश्ठीला वागभ्यवद् त्सो ऽशुक्षो ऽमन्यत स एतच्छुद्धाशुद्धीयमपद्दयत्तेनाशुद्धयत् (इन्द्रो यतीन्तसालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तान्दाक्षणत उत्तरवेद्या आदन्—तैत्तिरीयसंद्वितायाम् ६ | २ | ९ ॥ ) | तां० १४ । ११ | २८ ॥
  - , इन्द्रो यतीन् सालावुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्रीला वागभ्यवद्-त्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एते शुद्धाशुद्धीये ( सामनी ) अप-इयत्ताभ्वामशुद्ध्यत् । तां• १९ । ४ । ७ ॥
  - ., इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमऋीला वागभ्यवद्-न्स प्रजापतिमुपाधायत्तम्मा एतमुपहःयं प्रायच्छत्। तां ३१८। १।९॥
- ., इन्द्रो यतीन् सालाबुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तेषां त्रय उद्गिध्यन्त पृथुरिहमर्बृहद्गिरी रायोवाजः । तां०१३ । ४०॥
- ., इन्द्रो यतीन् सालाबुकेभ्यः प्रायच्छत्तेषां त्रय उदशिष्यन्त रायोवाजो बृहद्विरिः पृथुरदिमः । तां० ८ । १ : ४ ॥
- ,, (इन्द्रः) यतीन्त्सालावृक्तेभ्यः प्रादात् [(अहमिन्द्रः) यतीन् सालावृक्तभ्यः प्रायच्छम्—शङ्करानन्दीयटीकायुनायां कौषी-तिकबाह्मणोपनिपदि ३।१॥]। ए० ७। २८॥

वितः (=मेघः । इति सायणः — ऋ०१०। ७२। ७ भाष्ये ) वहाहिश्रीवम् (स.म ) ब्रह्मयशसं वा एतानि सामान्युचा भोषी-याणि ब्रह्मयशसी भवति यद्वाहिष्ठीयंभ तुष्दुवानः। तां०१५।५।२६॥

बन्ता ( ऋ० १। ११। १) अपानो वै यंता ऽपानेन हावं यतः प्राणो न पराक् भवति । पे० २ । ४०॥

" वायुर्वे यंता वायुना हीदं यतमन्ति । सं न समृष्ट्यति । ऐ० २। ४१॥

यमः (यज्ञ॰ ३७। ११) एष वै यमो य एप (सूर्यः) तपत्येष द्वीद-ॐ सर्वे यमयत्येतेनेदॐ सर्वे यतम्। द्वा० १४। १। ३। ४॥

"अधैष एव गाईपत्यो यमो राजा। श०२।३ २।२॥

,, आंग्नवीव यमः। गो० उ०४। ८॥

,, (यज्ञ १२।६३) अग्निर्वे यम इयं (पृथिवी) यम्या+या'छ ही-दछ सर्वे यतम्। दा० ७ । २ । १ । १०॥

"यमो ह वाऽ अस्याः (पृथिब्याः) अवसानस्येष्ठे । श•७। १।१।३॥

,, (यजु॰ ३८ । ९॥) अयं वै यमोयोऽपं (वायुः) पवते। रा०१४। २। २। ११॥

,, यमः पन्था । तै०२।५।७।३॥

,, (यमाय) दण्डपाणये स्वाहा । ष॰ ५ । ४ ॥

,, यामं शुकं हरितमालभेत । गो० उ० २ । १॥

,, क्षत्रं वै यमो विद्याः पितरः । द्ये० ७। १।१। ।।।

,, यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः। श०१३।४। ३।६॥

" पितृलोको यमः । कौ०१६। ५॥

" किदेवतोस्यां दक्षिणायां दिइयसीति।यमदेवत इति। श०१४। ६।९। २२॥

"अन्राधाः प्रथमं अपभरणीकत्तमं तानि यमनश्रत्राणि। ते•१। ४।२।७॥

कर्मा इयं (पृथिवी) यमी। श० ७। २। १। १०॥ गो० उ० ४। ८॥

बबुः ययुर्नामासीत्याहः। एतद्वा अश्वस्य वियं नामधेयम्। तै०३। ८।९।२॥

यकाः ततो देवेभ्यः सर्वा पवीषधय ईयुर्यका हैवैभ्यो नेयुः। तहै देवा अस्पृण्वत । त पतैः सर्वाः सपत्नानामोषधीरयुवत । यद-युवत तस्माधवा नाम । २१० ३ । ६ । १ । ८-९ ॥

,, निर्वेदणत्वाय (="वरणकृतवाधपरिहाराय" इति सायणः ) एव यवाः। तां०१८।९।१७॥

" वहण्यो यवः। २०४। २। १। ११॥

,, वरुण्यो इ. वा.ऽ अग्रेयवः। २ा०२।५।२।१॥

., बारुणं यवमयं चर्हं निर्वपति । तै०१।७।२।६॥

,, वारुणो यवमयश्चरः। २१०५।२।४।११॥

"तस्य (सोमस्य) अश्रु प्रास्कन्यतो यवः सममवत्। श०४। २।१।११॥

 स यः सर्वासामोषधीनाॐ रसऽ आस्थ्रीतं यवेष्वद्घुस्तस्मा-चत्राम्याऽ ओषधयो म्लायन्ति तदेते मोदमाना वर्द्धन्ते। श०३।६।१।१०॥

,, सैनाम्यं वा पतदोषधीनां यद्यवाः । पे० ८ । १६ ॥

,, (देवाः) तं (मेधम्) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्यविन्दंस्ता-विमीः बीहियवी । श०१।२।३।७॥

"सर्वेषां वाएष पश्नां मेघो यत् बीहियवौ। श०३।८।३।१॥

., (यज्ञ०२३।३०) विद् वैयवः। २०१३।२।९।८॥

,, राष्ट्रं यवः। तै०३।९।७।२॥

,, अद्य ये फेनास्ते यवाः। श०१२।७।१।५॥

,, (मजु॰ १४। २६) ते (पूर्वपक्षा) हीदॐ सर्व युवते।द्या०८। ४।२।११॥

,, स यो देवानाम् ( अर्धमासः=श्रुक्कपक्षः ) आसीत् । स यवाः युवत (="समस्ज्यन्त इति" सायणः) हि तेन देवाः । इा० १ । ७ । २ । २४ ॥

(अथोऽ इतरथाहुः) यो ऽसुराणाम् (अर्धमासः=कृष्णपक्षः) स यवायुषत दि तं देवाः । श०१। ७।२।२६॥ यथाः (यञ्च० १४ । २६) पूर्वपक्षा वै यकाः । श०८ । ४ । २ । ११॥ यविष्ठः (यञ्च० १३ । ५२) एतज्ञास्य (अग्नेः) प्रियं श्वाम सद्यविष्ठ इति यद्वे जात इद्णं सर्वमयुवत तस्माद्यविष्ठः । श०७ । ४ । २ । ३८॥

विषयः ( २०६।६।११) यविष्ठो (=युवतम इति सायणः) स्राप्तः। २०१।४।१।२६॥

यम्याः यम्या मालाः । द्या० १ । ७ । २ । २६ ॥

यशः सामवेद एव यशः। गो० पू० ४। १४॥

,, सामवेदो यशः। श०१२। ३। ४। ९॥

, उद्गातैव यदाः। गो**॰ पू॰ ४**। १५॥

,, आदित्यो यशः। श० १२।३।४।८॥

,, आदित्य एव यशः। गो० पू० ५ । १५॥

,, बक्षुर्यशः।श०१२।२।४।१०॥

, चक्षरंव यशः। गो० पूर्व ५।१५॥

., प्राणावैयशः। श०१४।५।२।५॥

,, द्यौर्यशः। श०१२।२।४।७॥

,, द्यौरेव यदाः। गो० पू० ५। १५॥

., वर्षा एव यदाः। गो० पू० ४ । १४ ॥

,, जगत्येव यशः। गो॰ पू॰ ५ । १५॥

,, सप्तद्वाः (स्तोमः) एव यदाः । गो० पू० 🤏 । १५ ॥

,, उदीच्येव यदाः। गो० पू० ५। १५॥

,, पश्चां यशः। श०१२।८।३।१॥

,, (ऋ० १०।७२।१०॥) यशो वैसोमो राजा। ऐ० १। १३॥

,, यशो वै सोमः। श० ४।२।४। ६॥

"सोमो वैयशः।तै०२।२।८।५॥

" यदा उ वै सोमा राजान्नाद्यम् । कौ० १ । ६ ॥

,, यशो हि सुरा। श०१२। ७। ३। १४॥

,, यशो बै हिरण्यम्। पे० ७१ १८॥

वनः यद्यो देवाः। २१०२।१।४।९॥

🨘 तस्माद् (देवाः) यदाः। श०३। ४। २। 🗸 ॥

बाज्या इयर्७ (पृथिवी) हि याज्या। रा०१।४।२।१९ ॥

" इयं (पृथिर्वा) याज्या। ज्ञा०१। ७। २। ११॥

,, अन्तरिक्षळोकं याज्यया (जयति )। श०१४।६।१।९॥

,, वृष्टिर्वे याज्या विद्यु**रोष विद्युद्धी**दं वृष्टिमश्नाद्यं संप्रयच्छति । ऐ०२ । ४१ ॥

,, अकंबैयाज्या । गो० उ०३ । २२ ॥ ६ । ८ ॥

,, अक्षंयाज्या। कौ०१ 🗶 । ३ ॥ १६ । ४ ॥ गो० उ०३ । २१ ॥

,, अपानो याज्या । दा० १४ । ई । १ । १२ ॥

,, आसीनो याज्यां यजिति । ञा०१ । ४ । २ । १६ ॥

" प्रयच्छति (६विः) याज्यया । श० १ । ७ । २ । १७ ॥

,, व्रक्तिर्वे याज्या पुण्यैव स्रक्ष्मीः । ऐ० २ । ४० ॥

यातुः (=यो ऽयं दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषः) एतेन हीद् सर्वं यतम्। द्वा०१०।५।२।२०॥

यामः (यज् ११। ११) अस्मिन्यामे वृषण्वस् ऽइत्यस्मिन्कर्मणि वृषण्वस्ऽ इत्येतत्। रा०६।३।२।३॥

बामम् ( साम ) एतेन वै यमा ऽनपजय्यममुख्य छोकस्याधिपत्ममा-इनुत । तां० ११ । १० । २१ ॥

" प्तेन वै यमी यम् रचर्ग लोकमगमयत् स्वर्गस्य लोक-स्यानुख्यात्यै स्वर्गात् लोकान्न च्यवते तुष्टुवानः। तां० ११। १०। २२॥

बामि (यज्ञ १८। ४९) तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान इति तत्त्वा याचे ब्रह्मणा वन्दमान इत्येतत्तदाशास्ते । (अथापि वर्णलोपो भवित तत्त्वा यामीति-निरुक्ते २।१)। श०९ । ४।३।१७॥ बाबिहोत्रम् यवा च हि वाऽ अयवा यवेतीवाथ येनैतेषाॐ होता भवित तद्याविहोत्रमित्याचिक्षते । श०१।७।२।२६॥ युक्तः (अहीनस्य) तद्यक्षतुर्विशे ऽहन्युज्यंते सा युक्तः । पे०६।२३॥ युक्तानः (यज्ञ ११।३) प्रजापतिर्वै युक्तानः स मन एतस्मै कर्मणे

ऽयुक्ता। श०६। ३।१।१२॥

वंदम् नाराजकस्य युद्धमस्ति । तै० १। ५। ९। १ ॥

- ,, युद्धं वै राजन्यस्य । तै०३।९।१४।४॥
- " युद्धं वै राजन्यस्य वीर्यम्। ज्ञा० १३। १। ६। १ युधाजित् इन्द्रो वै युधाजित्। तां० ७। ५। १४॥ युवा सुवासाः (ऋ०३। ८।४) प्राणो वै युवा सुवासाः। ऐ०२।२॥ युनम्बां साम वै यूनव्वी। तां०६। ४।८॥
- यूपः (देवाः) तं वै (यज्ञं) यूपेनैवायोपयंस्तद्यूपस्य यूपत्वम्। पे०२।१॥
  - , (देवः) यदनेन (यूक्केन यज्ञं) अयोपयंस्तस्माद्यो नाम । क्षा०१।६।२।१॥३।१।४।३॥३।२।२।२॥
  - ,, तस्माचूपऽ एव पशुमालभन्ते नऽतें यूपात्कदाखन । श०३। ७।३।२॥
  - , पदावे वै यूपमुच्छ्यन्ति । दा०३।७।२।**७**॥
  - ,, गर्तन्वान्यूपो ऽतीक्ष्णात्रो भवति । इा०५।२।१।७॥
  - ,, अद्यक्षिर्यूपो भवति । रा० ५ । २ । १ । ५ ॥
  - ,, सप्तद्शारित्वर्यूपो भवति । तै०१।३।७।२॥
  - " खादिरो यूर्वो भवति । श०३ । ६ । २ । १२ ॥
  - " स्तुप एवास्य ( यज्ञस्य ) यूरः । श० ३ । ५ । ३ । ४ ॥
  - ,, यूप स्थाणुः। दा० ३। ६। २। ५॥
  - ,, खलेवाली यूपो भवत्येतया हि त∜ रसमुत्कृषक्ति। तां० १६। १३। ⊏॥
  - ,, बैब्जबो हि यूपः। श०३ ६। ४। १॥
  - ,, असी वा अस्य (अग्निद्दोत्रस्य कर्तुः) आदित्यो यूपः। पे०५।२५॥
  - ., आदित्यो यूपः। तै०२।१।५।२॥
  - ,, वज्रोयूपः। श०३।६।४।१६॥
  - ,, बज़ो वा एप यहूपः। कौ० १०।१॥ पे० २।१, ३॥ **४०** ४।४॥
  - ,, बजावै यूपशक छः। श्र०३।८।१।५॥

यूपः (चतुर्ज्जाविभक्तस्य वज्रस्य) यूपस्तृतीयं (=तृतीयोऽहाः) वा यावद्वा। रा०१।२।४।१॥

" एच वै यजमानो यद्युपः। तै०१।३।७।३॥

,, यजमानो वै यूपः। पे०२।३॥ श०१३।२।६।९॥

,, यजमानदेवत्यो वै यूपः। तै॰ ३। ९। ४ : २॥

,, यजमानों बाऽ एष निदानेन यद्युपः। श० ३। ७। १। ११॥

योगः यद्योक्त्रम् । स योगः । तै० ३ । ३ । ३ । ३ ॥

योगक्षेमः यद्योकुं स योगः। यदास्ते स क्षेमः। योगक्षेमस्य क्रृप्त्यै। तै०३।३।३।३॥

योनिः योनिरुलुखळम् ... ... शिश्नं मुसलम् । २०० । ४ । १ । ३८॥

"योनिर्वाऽ उस्ता। रा० ७ । ४ । २ । २ ॥

,, योनिर्वाऽ उत्तरवेदिः। श० ७। ३। १। २८॥

,, योनिर्वे गाईदित्या चितिः। रा० ७ । १ । १ । ८ ॥ ८ । ६ । ३ । ८॥

,. योनिरेव वरुणः। रा० १२।९।१।१७॥

"योनिर्वे पुष्करपर्णम्। श०६। ४।१। ७॥

,, योनिर्मुजाः। श०६। ६। २। १५॥

,, परिमण्डला हि योनिः। श० ७। १। १। ३७॥

, अन्धमिव वै तमो योनिः। जै० उ० ३। ९। २॥

, मार्थ्वसेन वाऽ उदरं च योनिइच सर्थ्वहिते। द्या० ८१६। २।१४॥

षोनिश्चतुर्विश्रेतः (यज् १४।२३) संवत्सरे। वाव योनिश्चतुर्विश्रे-दास्तस्य चतुर्विश्रेद्दातिर्धमासास्तद्यसमाह योनि-रिति संवन्सरो हि सर्वेषां भूतानां योनिः। द्दा०८। ४।१।१८॥

षोषा योषा वाऽ इयं वाग्यदेनं न युवति । २०३।२।१।२२॥

,, योषाहिबाक्। श०१। ४। ४। ४॥

,, वागिति स्त्री (=योषा)। जै० उ० ४। २२। ११॥

"योषा वै वेदिः। श०१। ३। ३। ८॥

,, योषा वै बोर्दर्वपाद्मिः। २१०१। २। ४। १५॥

,, योषा चाऽअग्निः। ज्ञा० १४।९।१।१६॥

,, योषा हि सन् । दा०१। ४। ४। ४। ४॥

योषा योषा वै स्रुग्ध्रुषा स्तुषः । द्वा०१। ३।१। ९॥

- , योषा वै पन्नि। २०१ । ३ । १ । १८॥
- , न **चै योषा कंचन हिनस्ति। रा० ६।३**।१।३९॥
- 🔐 तस्मात्युमान्दक्षिणतो योषामुपदोते । जै० ड० १ । ४३ । ३ ॥
- " विश्वणतो वै बुषा योषामुपरोते। श०६। ३ ३१। ३० त
- "अरितमात्राद्धि चुषा योषामुपशेते । श०६ । ३ । १ । ३०॥ ७ । १ । १ । ६ ॥
- ,, पश्चाद्वै परीत्य वृषा योषामधिद्रवति तस्या<sup>23</sup> रेतः सिञ्चति । राष्ट्र । ४ । ४ । २३ ॥
- , रक्षार्थसे योषितमनुसचन्ते ततुत रक्षार्थस्येव रेत आदः धति। श०३ १२।१।४०॥
- ,, तस्माद्यदा योषा रेतो धत्ते ऽथ पयो धत्ते। श० ७ । १ ।१।४४॥
- " पुरन्धिर्योषा (यजु० २२ । २२ ) इति । योषित्येव रूपं द्रधाति तस्माद्रपिणी युवति विया भावुका । वा० १३ । १ । ९ । ६ ॥
- " पुरन्धियोषेत्याहः । योषित्येव रूपं दधाति । तस्मान्स्री युवातिः त्रिया भावका । ते ३ । ८ । १३ । २ ॥
- , एवंमिव हि योषां प्रश्यक्षिति पृथुश्रोणिर्विसृष्टान्तरार्थकाः मध्ये संप्राह्मेति । श०१ । २ । १ । १६ ॥
- ., पश्चाद्वरीयसी पृथुश्चोणिरिति वै योषां प्रशंश्वसम्ति । रा० ३। ५।१।११॥
- "योषा वै सिनीवाली (वजु० ११ । ५६) एतदु वै योषायै समृद्ध-७ रूपं यत् सुकपद्दी सुकुरीरा स्वीपशा । श० ६ । ५ । १।१०॥
- " ('जाया,' 'पत्नी,' 'स्त्री' इत्येतानिप शब्दान् पदयत)।
- बौकाश्वम् (साम) युक्ताश्वो वा आङ्गिरसः शिशू जातौ विपर्ध्यहर-सस्मान्मन्त्रोपात्रामतम तपो ऽतप्यत स एतद्यौकाश्वमप-श्यसं मनत्र जुपावर्त्तत तद्वाय स तर्ह्यकामयत कामसनि साम यौकाश्वें काममैवैतेनावहन्धे । तां० ११ । ८ । ८ ॥
- मौजाजयम् (साम) युघा मर्थ्या अजैष्मेति तस्याद्योधाजयम् । तां० ७ । ४ । १५ ॥
  - "
    इन्द्रो वै युधाजित्तस्यैतद्यौधाज्ञयम् । तां॰ ७ ।
    १ । १४ ॥

# योधाजयम् यज्ञो वे योधाजयम्। तां० ७। ४। १२॥

## $(\tau)$

- रक्षांति देवान्द्व वे यक्षेन यजमानांस्तानसुररक्षसानि ररक्षुर्न यक्ष्यध्व इति तद्यदरक्षेस्तस्माद्रक्षार्थेति । २०१।१।१।१६॥
- ,, देवान्ह वाऽ असी (गार्हपत्याद्दवनीयौ) आधास्यमानान्। तानसुररक्षसानि ररश्चनोऽ सेजेनिष्यते नाऽसी आधास्यध्वऽ दति तचदरश्चेस्तस्माद्रश्चांसि । द्या०२।१।४।१४॥
- ,, रक्षार्थसि यहं न हिथ्ध्स्युरिति । श०१।८।१।१६॥
- ,. प्तक्के देवा अविभयुर्यक्के नो यहं दक्षिणतो रक्षार्थ्धसि नाष्ट्रा न हुन्युरिति । रा० ७ । ४ । १ । ३७ ॥
- " अता द्वीन्द्रस्तिष्ठन्दिक्षणतो नाष्ट्रा रक्षार्थस्यपाहन् । द्वा० १।४।५।३॥
- "दक्षिणतो वै देवानां यश्चं रक्षांस्यजिघांसन्। गो॰ उ०१।१८॥ २।१६॥
- ,, तुषैर्वे फलीकरणैर्देवा हविर्यक्षेभ्यो रक्षांसि निरभजन्नस्ना महायज्ञात्स यदस्ना रक्षः संस्कृततादित्याह रक्षांस्येव तत्स्वेन भागधेयेन यज्ञान्निरवद्यते । पे०२। ७॥
- , ततो देवा सर्वे यज्ञ छं संवृज्याथ यत्वापिष्ठं यज्ञस्य भागधेय-मासीक्तेनैनान् (असुरान्=रक्षांसि) निरभजन्नस्ना (=रुधिरेण) पद्योः, फलीकरणैर्द्वविर्यज्ञात् सुनिर्भक्तः असन् । द्या १ । ६। २ । ३४ ॥
- .. असुग्भाजनानि ह वै रक्षांसि । कौ० १० । ४॥
- " रक्षतां भागो ऽसि (यजु॰ ६। १६) इति रक्षताः होष भागो यदस्क्। श०३।८।२। १४॥
- ,, रक्षसां हि स भागः (असृष्ः)। २१०१। १।२: ३४॥
- "रक्षां ऐसि योषितमनुसचन्ते तदुत "रक्षा ऐस्येव रेत आद-धति। श०३।२।१।४०॥
- ,, तिर इवैतद्यद्वश्लांसि। ऐ०२।७॥
- " अमूलं वाऽ रद्मुभयतः परिच्छित्र<sup>१३</sup> रक्षो ऽन्तरिक्षमनुचरित। शु० ३ । १ । ३ । १३ ॥

रक्षांसि अग्निर्द्धि रक्षसामपहन्ता। २१० १।२।१।६, १॥१।२। २।१३॥

- " अक्रिवें रक्षसामपहन्ता कौ०८।४॥१०।३॥
- ., अग्निर्वे ज्योती रक्षोहा। दा० ७। ४। १। ३४॥
- " ते (देवाः) ऽविदुः। अयं (अग्निः) वै नो विरक्षस्तमः। श० ३।४।३।८॥
- ,, अम्नेर्बाऽ एतद्वेतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणार्ण रक्षमामपहत्यै । श० १४ । १ । ३ । २९ ॥
- .. सूर्यों हि नाष्ट्राणार्क रक्षसामपहन्ता। श०१।३।४।८॥
- " (इन्द्रः) तत् (रक्षः) सीसेनावज्ञयान । तस्मास्सीसं मृदु स्तज्ञवश् हि। इा० १ । ४ । १ । १०॥
- "ते (देवाः ) एतॐ रक्षोहणं वनस्पतिमपदयन्कार्ध्मर्थम् । दा०७ । ४ : १ । ३७ ॥
- . देवा इ वाऽ एतं वनस्पतिषु राश्लोघं दइशुर्यत्कार्ध्मर्यम् (=भद्रपर्णीति सायणः)। श०३।४।१।१६॥
- " यद्पामार्गहोमो भवति रक्षमामपहत्यै। ते०१।७।१।८॥
- ,, अवामार्गैर्वे देवा दिश्च नाष्ट्रा रक्षा १ स्ववामुजन । दा ६ । २ । ६ । १६ ॥
- ,, ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता । श०१११।४।६॥
- "साम हि नाष्ट्राणा<sup>१९</sup> रक्षसामपहन्ता । श० ४ । ४ । ५ । ६ ॥ १४ । ३ । १ । १० ॥
- , अङ्गिरसः स्वर्ग लोकं यतो रक्षाकंस्यन्वसचनत तान्येतेन हरिवर्णो ऽपाहन्त यदेतत्साम भवति रक्षसामपहत्ये। तां० ६। १ । १ ॥
- " स यां वै इसो वदित यामुन्मत्तः सा वै राक्षकी वाक । ऐ०२।७॥
- ,, आपो वैरक्षोझीः। ते०३।२।३।१२॥३।२।४।२॥ ३।२।६।१४॥
- " अथोदकवतोत्तानेन पात्रण (पात्रस्थं द्धिमिश्रितं श्लीरं) अपिद्धाति ! नेदेनदुपारिष्टान्नाष्ट्रा रक्षाछस्यवमृज्ञानिति

[ रज्जुः

वर्जी वाड आपस्तह्यों गैवैतन्ना दा रक्षा रूसतो उपहर्ति । (रक्षांसि=Germs in the air?) श० १।७।१।२०॥ रक्षांसि कुवेरो वैश्ववणो राजेत्याह तस्य रक्षा रूसि विश्वस्तानीमा न्यासत इति सेलगाः पापकृत उपसमेता मवान्ति तानुपदि-शति देवजनविद्याया एकं पर्व व्यासक्षाण स्वानुद्रवेत् (एवं —शाङ्कायनश्रीतस्त्रे १६।२। १६-१८॥ आध्व० श्री० स्०१०।७।६॥)। श० १३।४। ३।१०॥

रजतम् एतत् (रजतं ) राजिरूपम् । ऐ० ७ । १२ ॥

,, अथ यदस्तमेति (आदित्यः) । एतामेव तद्रजतां कुशीमनु-संविशाति । (रजता कुशी=रात्रिः) । नै०१ । ५ । १० । ७ ॥

,, रजता ( कुशी ) रात्रिः (अभवत् ) । तै० १ । ৮ । १० । ৩ ॥

,. रजतैव दीयं पृथिवी । दा॰ १४ । १ । ३ । १४ ॥

" इयं (पृथिवी) वै रजता ⊨तै० १ । ⊏ । ९ । १ ॥

" अवास्तरदिशा रजताः । तै० ३ । ६ । ६ । ५ ॥

,, अवान्तरिदशो रजताः (सूच्यः )। श० १३।२।१०।३॥

,, अन्तरिक्षस्य (रूपं)रजनाः ( खूच्यः )। तै० ३। ६। ६। ५॥

" (असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे (चिक्रिरे)। रा०३।४। ४।३॥

,, सुवर्णेन रजतम् (संद्घ्यात् )। (एवं छान्दोग्योपनिषदि ४।१७।७)। जै० उ०३।१७।३॥ गो० पू०१।१४॥

,, रजतेन त्रपु (संद्रध्यात् )। (एवं छान्दोग्योपनिषदि ४। १७ ७)! जै० उ० ३। १७। ३॥

,, रजतेन लोहम् (सन्दध्यात्)। गो० पू०१। १४॥ रजांसि इमे वै लोका रजाशंसि (यजु०११।६)। दा० ६।३। १।१८॥

,, दीवें द्वतीयणं रजः। श०६। ७। ४। ४॥

रुजुः बरुण्या (≖''वरुणपाद्यात्मिका'' इति सायणः ) रङ्जुः। दा०१। ३।१।१४॥

,, वरुण्या वाऽ एवा यद्गज्युः। श०३।२।४।१६॥३। ७।४।१॥ रुद्धः बुरुण्या वै यक्षे रज्जुः। श०६। ४। ३। ८॥

रम्बराकः तस्य ( प्रजापतेः ) यः केष्मासीत्स सार्धश्च समबद्धस्य मध्यता नस्त उद्भिनत्स एष चनस्पतिरभषद्वज्जुदालस्त-स्मात्स केष्मणः केष्मणो हि समभवत् । २१० १३ । ४। ४। ६॥

रबधा (यज् ३८।५) यो रक्षधा वसुविद्यः सुदत्र इति यो धना-नां दाता वसुवित्पणाय इत्येवैतदाह। शा १४।२।१।१४। रथः तं वा पतं रसं सन्तं रथ इत्यावक्षते। गो० पू० २। २१॥

., रसंतम् छ वै तद्रथन्तरिमत्याचक्षते परोऽक्षम् । श०९।१ २।३६॥

., तस्माद्रथः पर्युतो दर्शनोयतमा भवाते। श०१३।२।७।८॥

,, बज़ी वै ग्थः ! तै० १।३।६।१॥३।१२।५।६॥ श्रुष्टा ३॥

,, (त्रतुर्द्धाविभक्तस्य वज्रस्य ) रथस्तृतीयं (=तृतीयोंऽशः ) वा यावद्वा । श०१ । २ । ४ । १ ॥

., असौ बाऽ आदित्य एप रथः । श० ९ । ४ । १ । १५ ॥

🥠 वैद्यानरो वै देवतया रथः। ते०२।२।५।४॥

रथगृःसः (यज्ञ १५ । १५) तस्य (अग्नेः) रथगृत्सद्य रथौजाद्य सेनानीम्रामण्याविति वामन्तिकौ तावृत् । दा० ८ । ६ । १ । १६ ॥

रथन्तरम (साम) रसंतम् छ वै तद्रथन्तरमित्या वक्षते परोऽश्चम्। रा०६। १।२। ३६॥

" रथम्मर्थाः क्षेष्ठातारीदिति तद्रथन्तरस्य रथन्तरस्यम् । नां०७।६ ४॥

,, सं(ब्रजापितः) रथन्तरमस्जतं तद्रथस्य घोषो ऽन्वस्त्यतः। तां ७ । ८ । ६ ॥

, (अभित्वा शूर नोनुमः [ऋ॰ ७। ३२ । २२ ] इत्यस्यामृच्यु-त्पन्नं साम रथन्तरम्—पे० ४ । १३ सायणभाष्यं )

,, (यज्ञ १५।५)अयं वै (पृधिवी-) लोको रथ्नतरं छन्दः। शब्दा ५ । ५ । ५ ॥

,, इयं वै पृथिवी रथम्तरम्। पे०८।१॥

स्थम्तरम् इयं (पृथिवी) वै स्थन्तरम्। कौ० ३ । ४ ॥ ष० २ । २ ॥ तै० १ । ४ । ६ । २ ॥ तां० ६ । ६ । १८ ॥ १४ । १० । १५ ॥ इग० ५ । ५ । ३ । ४ ॥ ९ । १ । २ । ३ ६ ॥

- ,, अयं वै (पृथिवी-) लोको रथन्तरम्। ऐ०८।२॥
- ,, राथन्तरो वाअयं (भू−) छोकः । तै०१।१।८ । १॥
- "रथन्तर•ं हीयम् (पृथिवी )। दा**०१। ७। २। १७**॥
- ,, उपद्वत र्थ स्वर्ण सह पृथिव्या । तै० ३ । ५ । ८ । १ ॥ श०१ । ६ । १ । १९ ॥
- ,, वाग्वै रथन्तरम् । ऐ० ४। २८॥
- ,, बाग्रथन्तरम्। तां० ७। ६। १७॥
- ,, ब्रह्मवर्चसं वै रथन्तरम् । तै० २ । ७ ⊧१ ⊧१ ॥
- ,, ब्रह्म वै रथन्तरम् । ए०८। १,२॥ तां०११। ४। ६॥
- ,, ऋत्रथन्तरम् । तां० ७ । ई । १७ ॥
- ,, अपाना रथन्तरम् । तां० ७ । ई । १४, १७॥
- ,, यब्रस्यं तद्रथन्तरं यद्दीर्घं तद् बृहत् । की० ३ । ४ ॥
- ,, देवरथो वै रथन्तरम्। तां० ७ । ७ । १३ ॥
- " अन्नं वे रथन्तरम् । ऐ० ६ । १॥
- ,, राथन्तरी वै रात्री। ए० १। ३०॥
- ,, गायत्री वे रथन्तरस्य योनिः। तां०१५। १०।५॥
- ,, गायत्रं वै रथन्तरम् । तां० ५ । १ । १५ ॥
- ., गायत्रं वै रथन्तरं गायत्रछन्दः । तां० १५ । १० । ९ ॥
- ., एतद्वै रथन्तरस्य स्वमायतनं यद् बृहती। तां० ४।४। १०
- ,, अग्निवें रथन्तरम्। ऐ० ४। ३०॥
- ,, उप वे रथन्तरम् ( "उपशब्दसम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठं ज्यो-तिष्टोमे" इति सायणः )। तां• १६ । १४ ॥
- ,, पेडें रथन्तरम्। तां० ७। ६। १७॥
- ,, त्रिवृष्य त्रिणवस्य राथन्तरी तावजश्चाश्वश्चान्वसूज्येतां तस्मात्ती राथन्तरं प्राचीनं प्रधूनुतः । तां० १० । २ । ४॥
- " चतुरक्षर् रथन्तरम्। तै० २।१।५।७॥
- ,, प्रजननं वै रथन्तरम् । तां० ७ । ७ । १६॥
- ,, यद्रथन्तरं तच्छ। करम्। ऐ० ४। १३॥

रथन्तरम् रथन्तरमेतत्परोक्षं यच्छक्रर्थः । तां० १३ । २ । = ॥

- ,, यहै रथन्तरं तहै रूपम् (साम )। ऐ० ४। १३॥
- " रथन्तरमेतत्परोक्षं यद्वैरूपन (सामः। तां०१२।२।५ EN
- ,, रधनार ७ होतत्परोक्षं यद्धश्रीतम् (यद्धश्रीतं साम )। तां० ७।१०। =॥
- " (सामवेद ७वाच-) रथंतरं नाम मे सामाघेरञ्जाक्रञ्जाः गो० पू० २। १८॥
- ,, वसन्तेनर्जुना देवा वसवस्थित्रता स्तुतन्। रथन्तरेण तेजसा। हविरिन्द्रे वयो द्धुः। तै० २ : ६ । १६ । १॥
- ,, तेजो ग्थन्तरथ साम्राम् । तां० १५ । १० । ६ ॥
- ,, रथन्तर% साम्नाम् (प्रतिष्ठा) । तां॰ ९ । ३ । ४ ॥
- ,. रथन्तरं वै सम्राट् । तै०१।४।४।६॥
- रथपंतः ( यज्ञ ६५। ६७ ) तस्य (आदित्यस्य) रथयंतश्चासमरथ-श्च सन्तित्रामण्याविति वार्षिका तावृत्। २० ८ । ६ । १ । १८॥
- रथस्वनः, रथेक्टित्रः (यजु० १५ । १५) तस्य (वायाः) रथस्यनश्च रथेचित्रदच सेनानीग्रामण्याचिति श्रेष्मी तावृत्। द्या० ⊏ । ६ । १ । १७ ॥
- रथोजाः (यञ्च० १५ । १५) तस्य ( अग्नेः ) गथगृत्सश्च रथोजाश्च सेनानीत्रामण्याविति वासन्तिकौ तात्रुत्। रा० ८ । ६ । १ । १६॥
- रभसः (यज् ११।२३) व्याचिष्ठमन्ने रभसं दशानमित्यवकाशवन्त-मन्नेरन्नादं दीप्यमानमित्येतत्। श०६।३।३।१९॥
- रम् प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रतानि । दा० १४ । ८ । १३ । ३ ॥
- रम्या तन्ः प्राणी वाऽ अस्य (यजमानस्य ) सा रम्या तन्ः । दा० ७ । ४ । १ । १६॥
- रियः रियरिति मनुष्याः (उपासते )। श०१०। १ । २ । २०॥
  - " वीर्ये वै रियः। दा० १३ । ४। २। १३॥
  - "पुष्टं वे रथिः। श**०२।३** । ४। १३॥
  - ,, परासो नै रियः। ते० १ । ४ । ४ । ६ ॥

रिवः एष से रिवर्षे भ्रानर (=आपः)। श० १०। ६। १। ५॥
,, रिविध्धं सोमो रिविपतिर्द्धातु। तै०२।८।१।६॥
रिविष्ठम् (साम) पश्चो वै रिविष्ठं पश्नामवरूषे। तां० १४।
११। ३१॥

रथमयः अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत्ते रइभयो ऽभवन् । दा० ६ । १ । २ । ३ ॥

- ,, युक्ता झस्य (इन्द्रस्य ) हरयः शतादशेति (ऋ०६ । ४७ । १८) । सहस्रं हैत आदित्यस्य रहमयः (हरय≔रहमयः )। जै० उ०१ । ४४ । ५॥
- ,, अभीरावो वै रहमयः। दा० ४ । ८ । ३ । १४ ॥
- ,, रइनयो हास्य (सूर्यत्य) विश्वे देवाः । श०३।९।१।६,१२॥
- , तस्य ( मूर्थस्य ) ये रइमयत्ते विश्वे देवाः। रा०४।३। १।२६॥
- ,, एतं वै विश्वे देवा रइमयः । इत् २ । ३ । १ । ७ ॥
- ,, पते वै रइतयो विश्वं देवः । श० १२ । ४ । ४ । ६ ॥
- ,, तस्य (सूर्यस्य ) ये रङ्मयस्ते सुकृतः। श०१।९।३।१०॥
- ., रइमय एव हिङ्कारः ⊨जै⇒ उ०१ ⊨३३ ⊦२॥
- ,, रइमया बाब होत्राः। गो० उ०६। ६॥
- ,, रक्ष्मयो वै दिवाकीर्त्यानि (सामानि ) । तै० १ । २ । ४ । २ ॥
- ,, रइमयो वा एत आदित्यस्य यदिवाकीर्त्यानि ! तां० ४। ६।१३॥
- ,, तस्य (सूर्यस्य ) थे रइमयस्ते देवा मरीविषाः । इत् ४ । १ । १ । २५ ॥
- ,, प्राप्ता वै रक्षमयो सहतो रक्षमयः। तां० १४ । १२ । ९ ॥
- ,, ये ते माहताः (पुरोद्वाशाः) रदमयस्ते । शब्द । ३। १।२४॥
- ,, (यजु०१५।६॥) अञ्च ७ रिमः। श० ८।५।३।३॥
- , प्राणारदमयः। तै०३।२।५।२॥
- " (यजु॰ १।१२) एते वाऽ उत्पवितारो यत्सूर्यस्य रदमयः। श्च०१।१।३।६॥
- " पते वै पवितारो यत्सूर्यस्य रइमयः। इा● ३।१।३। २२॥

रक्षमः तद्यदेकैकस्य रक्षमेश्चीं द्वी वर्णी भवतः। गो० उ० ६। ६॥

٫ ( सर्विता ) रहिमभिर्वर्ष ( समद्धात् )। गो० पू० १ । ३६ ॥

रतः रसो वैमधु। श०६। ४।३।२॥७।५।१।४॥

,, अपो देवा मधुमतीरग्रमणिक्यपो देवा रसवतीरगृह्यन्नित्येवै तदाह (मधु=रसः)। २०४। ३।४।३॥

n स्वधायै त्वेति रसाय त्वेत्येवैनदाह (स्वधा=रसः)। श०५। ४।३।७॥

,, रसो बाऽ आपः। रा०३।३।३।१८॥३।६।४।७॥

रहस्यः (देवमिल्डिङ्) तात् (वैलानसानृषीत्) रहस्युर्देवमिलिङ्युङ् मुनिमरणे ऽमारयत् । तां० १४ । ४ । ७ ॥

सका योत्तरा (पौर्णमासी) सा राका। ऐ० ७।१२॥ घ० ४।६॥ गो० उ०१।१०॥

,, योषाः साराका। पे०३ । ४८ ॥

,, या राका सा त्रिष्टुप् । ऐ०३ । ४७, ४८ ॥

राजनम् (साम) एतद्वै साक्षादश्चे यद्राजनं पञ्चविश्वं भवति पाङ्कं ह्यसम्। तां०५।२।७॥

राजन्यः एव वै प्रजापतेः प्रस्यक्षतमां यद्राजन्यस्तसादेकः सन्यहुनाः मीष्टे यद्वेच चतुरक्षरः प्रजापतिश्चतुरक्षरो राजन्यः । दा० ५ । १ । ४ । १४ ॥

" तस्मादु बाहुवीर्थ्यो (राजन्यः } बाहुभ्याॐ हि सृष्टः । तां०६।१।८॥

,, क्षत्रं राजन्यः। ऐ०८।६॥ रा०१३।१।५।३॥

, क्षत्रस्य वाऽ एतद्रुपं यद्राजन्यः। ३१० १३ । १ । ५ । ३ ॥

,, ओजः क्षत्रं वीर्य्यराजन्यः । ऐ०८ । २,३,४ ॥

,, वृषावैराजन्यः । नां०६ । १०।६॥

" युद्धं वै राजन्यस्य वीर्यम्। श०१३। १। ६। ६॥

,, युद्धं वे राजन्यस्य। ते०३।९।१४।४॥

" तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदशः स्तोमस्त्रिष्टुण् छन्दः शन्द्रो देवता ग्रीष्म ऋतुः । तां० ६ । १ । ८ ॥

,, त्रिष्टुप्छन्दा वै राजन्यः। तै० १ । १ । ९ । ६ ॥

राजम्यः आजुष्द्वभो राजम्यः । तै०१ ।८। ८। २॥ तां० १८। ८।१४॥

- ,, पन्द्रो वै राजन्यः। तै० ३।८।२३।२॥
- " पेन्द्रो राजन्यः ⊦तां० १४ । ४ । ८ ॥
- " औदुम्बरंण राजन्यः अभिषिञ्चति । तै०१।७।८।७॥
- ,, पार्थुरइमर्थे राजन्यत्य ब्रह्मसाम कुर्वीत । तां० १३ । ४ । १८ ॥
- तस्मादिपि (दिश्चितं) राजन्यं वा वैदयं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रुयात् ब्रह्मणे हि जायते यो यक्षाज्ञायते । दा० ३ । २ । १ । ४०॥ (क्षत्रदान्दमपि पदयत)
- राजसूयः ( यज्ञ ) राज्ञा वै राज्ञसूथेनेद्धाः भवति । श**ः** । १ । १ । १२ ॥ ९ । ३ । ४ । ८ ॥
  - " स राजस्**येनेष्टा राजेति नामाधत्त**ागो० पू**०** ५ । ८ ॥
  - ,, राज्ञ एव राजसूयम् । श०५।१।१।१२॥
  - " यो राजसूयः। स वरुणसवः। तै०२।७७६।१॥
  - " वरुणसवो बाऽ एष यद्राजसूयम्। वा० ५। ३। ४। १२॥
  - " तसाद्रास्येने ज्ञानः सर्वमायुरेति । तै० १। ७। ७। ५॥
- राजा स राजसूर्यनेष्ट्रा राजेति नामाधत्त । गो० पू० ५ । ८ ॥
  - ,, राजा वै राजस्येनेष्ट्रा भवति। २०५।१।१।१२॥६।३।४।८॥
- " राज्ञ एव राजसूयम् । श० ४ । १ । १ । १२ ॥
- ,, यो वै राजा ब्राह्मणाद्वलीयानमित्रेभ्यो वै स वलीयान् भवति । ज्ञा• प्र । ४ । ४ । १५ ॥
- ,, तस्माद्राजा बाहुबली भावुकः। २१०१३।२।२।५॥
- ,, तस्माद्राजोरुवली भावुकः। २१०१३।२।२।८॥
- राजानो वै राष्ट्रभृतस्ते हि राष्ट्राणि विभ्रति । २०९ । ४ । १ । १ । १ ।
- ., नाऽराजकस्य युद्धमस्ति । तै०१।५।९।**१**॥
- ,, तद्यथा महाराजः पुरस्तात्सैनानीकानि प्रत्युद्याभयं पन्यानम-न्वियात् । की० ५ । ५ ॥
- ,, यथा राइंऽ आगतायोदकमाहरेत् । श०३।३।४।३१॥
- ,, तसाद्राजादण्डघः ['तत्र राजा भवेदण्डयः (!) सदस्रमिति 'घारणा' इति मनु०६ १३३६॥]। रा०५। ४। ४। ७॥

राज्य राजा महिमा। तै० ३। ९। १०। १॥ श० १३। २। ११ १२ ॥ राज्यम् मथैनं (इन्द्रं) अस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां विशिष् साध्याक्षाऽऽप्रयाश्च वेवाः . ... अभ्यषिश्चान् .....राज्यस्य । एक ८। १४॥

, अवर<sup>15</sup> हि राज्यं पर्क साम्राज्यम्। रा० ४। १। १। १६॥ रातवः (यड् १८। १६) १डेंच रातयः सन्त्वितीहैय नो धनानि स-न्तिवत्यवैत्तवाह (रातवः=धनानि)। रा० १४। १। २ १६६॥ रात्रिः अन्धो रात्रिः (अन्धः-ऋ०८। ९२।१॥)। तां० ९।१। ऽ॥

,, तमः पाप्मा रात्रिः। कौ० १७। ६, ९ ॥ गो∙ उ० ४। ₹ ॥

,, तम इव हि राजिर्मृत्युरिय। पे० ४। ५॥

"मृत्योस्तम इव हि रात्रिः। गो० उ०५। १॥

,, राजिर्व्यक्षाः। ऐ० ४। १०॥ तां० २५। १०। १०॥

,, वाहणी रात्रिः। तै०१।७।१०।१॥

"सगरा रात्रिः (सगरः=ऋतुविशेषः-तैसिरीयसंहितायां ४।४। ७।२॥६।३।११।३॥ सायणभाष्ये ऽपि)।श•१।७। २।२६॥

,, अहर्वे रावलो रात्रिः स्यामः। कौ०२। ६॥

,, रात्रिरेव भीः श्रियाध्वे हैतद्राज्याध्वे सर्वाणि भूतानि संवसन्ति । द्रा० १० । २ । ६ । १६ ।

" रात्रिर्वे व्युष्टिः। श०१३।२।१।६॥

"रात्रिः सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥

"रात्रिवें कृष्णा शुक्कवत्सा तस्या असावादिस्यो वत्सः। श• ₹ म २ं।३१३०॥

"रात्रिचीत्सप्रम् (स्कम्)। श०६। ७। ४। १२॥

,, अहोरात्रे वात्सप्रम् (सूक्तम् )। २१० ६। ७। ४। १०॥

,, रात्रिके पित्राङ्गिला। ते०३।९।५।३॥

,, राजयः क्षपाः। पे०१।१३॥

" रात्रिवैं संयच्छन्दः ( यजु० १५। ४)। श० ६। ५। २। ५॥

"रक्तर (कुद्यी ) रात्रिः ( अ**भवत्** ) । तै॰ १ । इ । १० । ७ ६

,, अय यदस्तमेति ( आदित्यः)। एतामेव सङ्जतां कुशीमनुसंवि• शर्ति ( रजता कुशी=रात्रिः )। तै॰ १३५:१०१७॥ राक्रिः एतत् (रजतं ) रात्रिक्षपम्। ए० ७। १२॥

,, सोमो रात्रिः। श०३।४।४।१४॥

, क्षेमो रात्रिः। श० १३।१।४।३॥

,, ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः। तै० ३। १। १४। ३॥

,, विजमानदेवत्यं वा भद्यः। भ्रातुभ्यदेवत्या रात्रिः। तै०२।२। ः ६।४॥

" आक्रेयी वै राजिः। तै०१।१।४।२॥१।५।३।४॥२। १।२।७॥

,, राधम्सरी वै राजी। ये० ५। ३०॥

,, पञ्चच्छन्दांसि रात्री शंसत्यतुष्टुभं गायत्रीमुष्णिहं त्रिष्टुभं जगतीमित्येतानि वै रात्रिच्छन्दांसि । कौ० २० । ११ ॥

राजिः (=राजिपवर्षायः) एषा वा अग्निष्ठोमस्य सम्मा यद्राजिः । द्वाददा-स्तोजाण्यग्निष्ठोमो द्वाददास्तोत्राणि राजिः । तां० ६ । १। २३—२४॥

,, प्रषा वा उपधस्य सम्मा यद्रात्रिः (≈सन्धिस्तोत्राणि)। त्रीण्युप्रधानि, (अग्निरुषा अश्विनाविति) त्रिदेवत्यः सान्धः। तां०९।१।२५-२६॥

रामः (मार्गवेषः) रामो हासं मार्गवेयो ऽनुवानः श्यापर्णीयः । पे० ७ । २७ ॥

रायः पदायो वै रायः। श० ३ । ३ । १ । ८ ॥ ४ । १ । २ । १५ ॥

शबस्त्रोषः प्रदावो वै रायस्पोषः। दा० ३ । ४ । १ । १३ ॥

, भूमा वै रायस्पोषः। रा०३।५।२।१२॥ . राबोबाजीयम् (साम) रायोवाजीयं वैश्याय (कुर्य्यात्)। तां० १३। ४]१८॥

, पश्च महामित्यव्रवीत् (इन्द्रं ) रायोवाजस्तसा पतेन रायोवाजीयेन पश्च प्रायच्छत्। पशुकाम पतेन स्तुवीत पशुमात्र भवति । तां० १३ । ४ । १७ ॥

राष्ट्रमृतः ( हवीवि ) राजानी वै राष्ट्रभृतस्तेहि राष्ट्राणि विश्वति। हा० ९।४।१।१॥

राष्ट्रम् ( बञ्च॰ १२:। ११ ) श्रीवै राष्ट्रम् । श० ६ । ७ । ३ । ७ ॥

राष्ट्र आर्थे राष्ट्रस्य कच्यम्। तै०३।९।७।१॥ श०१३।३।

- "भीर्वे राष्ट्रमश्यमेषः ॥ शब्द्रश्वारायाती० हारा ७।१॥
- ,, राष्ट्रं वाड सम्बनेषः। श॰ १३ । १ । ६ । ३ ॥ तै॰ ६ । ८ । ९ : स ॥
- ,, राष्ट्रके सामाय्यम् (इविः)। श• ११।२।७।१७॥
- " वही वे वीरा राष्ट्र असमुचव्छन्ति राजभाता व राजपुत्रश्च पुराहितश्च महिवी च स्तश्च प्रामणी व सत्ता व संप्रहीता वैते वे वीरा राष्ट्र असमुचव्छन्त्येतेष्वेवाष्यभिषिव्यते । तां०१९।१।४॥
- ,, क्षत्रं हि राष्ट्रम्। ऐ० ७। २२॥
- "राष्ट्रं पसः (यजु०२३।२२॥)।तै०३।९।७।ध∦श्च∙ १३।२।९।६॥
- ., राष्ट्रं मुद्धिः (यजु०२३।२४)। रा०१३।२।९।७॥ तै० ३।६।७।५॥
- ,, राष्ट्र्थं हरिणः (यजु०२३।३०)।श•१३।२।९।८॥
- ,, राष्ट्राणि वै विद्याः। पे०८। २६॥
- " राष्ट्रथं सप्तदशः (स्तोमः )। तै० १।८।८।५॥
- अस्विता राष्ट्र्थं राष्ट्रपतिः। श०११। ४।३।१४॥ तै०२।

राष्ट्री वाग्वै राष्ट्री। पे०१।९॥

रासमः यदरसदिव स रासभो ऽभवत्। २१० ६।१।१।११॥

- " यत्तव्रसिविष रासभः। श०६। ३।१। २८॥
- " वैदयं च शूद्रं चातु रासमः। श०६। ४। ४। १२॥

राका दिरो (हिरः='मेकला' इति सायणः ) वै राक्षा (=''रशना''

इति सायणः )। श०१।३।१।१४॥

रिषम् तद्यद्मेश्य १ दिवं तत् । श । १ । २ । ११ ॥

कर् (यजु॰ १८ । ४८ ॥ रुक्=दीसिः ) असृतस्त्रं वै रुक् । शा॰ ९ । ४ । २ । १४ ॥

#### क्र अस्तुतं में रुक्। श० ७।४।२।२१॥

- ,, (यजु॰ १३। ३९) प्राणी वै रुक् प्राणेन हि रोचते। शा॰ ७। ५। ११॥
- " बाशुर्वे बक्। श०६। ३।११॥
- अनक अस्ति बार आदिता पण रूपम पण द्वीमाः सर्वाः प्रजा अति-रोचते रोचो ह वै तथ्ध रूपम इत्याचस्रते परोऽसम्। श०७। ४।१११०॥
  - 🚜 अधिहास्य ( क्रपं ) हक्मः। तै०३।९।२०।२॥
  - u असी बार आदिता एव हक्मः। श०६ ७।१।३॥
  - अ अस्य (अञ्चस्य श्वेतस्य) रुक्मः पुरस्ताङ्गवति । तद्देतस्य रूपं क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपति । श० ३ । ५ । १ । २० ॥
  - ,, सत्य<sup>क्षं</sup> हैतचहुक्मः।....तद्यत्तत्तत्त्वम्।असौ स आदित्यः। द्या०६।७।१।१—२॥
  - " प्रजातिस्तेजो वीर्येश ठक्मः। श०६। ७।१।९॥
  - ,, कक्मो वै समुद्रः (यक्तु०१३।१६)। द्या० ७।४।२।५॥
- कम ( इतुः ) अथ यया विद्धः शयित्वा जीवति वा म्रियते वा सा द्वितीया तदिदमन्तारिक्षण्डं सैषा रुजा नाम। शब्ध। ३। ५। २९॥
- बद्दः यदरोदीससादुदः। श०६।१।३।१०॥
- ,, बाह्मिवें रुद्रः। दा०५।३।१,१०॥६।१।३।१०॥
- ,, (त्वमञ्जे रुद्रः......ऋ०२।१।६॥)
- ,, कन्नो ऽग्निः। तां० १२ । ४ । २४ ॥
- ,, यो वै रुद्रः सो ऽग्निः। श०५।२।४।१३॥
- , **यच रुद्रः। यद्**क्तिः। तै०१। १।५।८−२॥१।१।६।६॥ १।१।८।४॥१।४।३।६॥
- , तान्यते। न्यसे ( ठद्रः, सर्वः=शर्वः, पश्चपतिः, उग्रः, अश्चाविः, भवः, महान्देवः, र्शावः ) अग्निक्षपणि कुमारो नवमः (ठद्रः= शिवः=श्रुमूर्तिः—अमरकोषे १।१।३६ ॥ कुमारः=स्कन्दः ≈स्द्रपुत्रो ऽश्चिषुत्रश्च-अमरकोषे १।१।४२-४३॥ महाभारते, सनपर्वणि २२५।१५—१९)। श०६।१।३।१८॥

सते अव इति यथा वाहीकाः पश्नां पती ठद्दो ऽग्निरिति । श्र० १।७।३।८॥

,, अथोऽआरण्येष्येय पशुषु रुद्रस्य होते द्वाति (हेतिः=रुद्रस्य आयुधम् ॥ रुद्रः=अग्निः ॥ असरकोषे १ । १ । ६०—हेतिः=अग्ने-रिचिः ॥ Monier-Williams' Sanscrit-English Dictionary-हेतिः=agni's weapon, flame etc., etc.) । शु० १२ । ७ । ३ । २० ॥

" अथ यत्रैतत्प्रथमॐ समिस्रो भवति । धूप्यतऽ इव तर्हि हैव (स-क्रिः) भवति रुद्रः। रा०२।३।२।९॥

" रुद्र पश्नां पते। तै० ३। ११। ४। २ ॥

" बद्रः ( पवैनं राजानं ) पश्नां ( सुक्ते )। तै॰ १।७।४।१॥

u रुद्र छ हि नाति पश्चः। श॰ ३।२।४।२०॥

ມ रौद्रा वै परावः। श०६।३।२।७॥

"रीद्री वैगीः।तै०२।२।५।२॥

🕫 यद्गौस्तेन रौद्री। श० ५। २। ४। १३॥

🕠 यद्भद्रश्चन्द्रमास्तेन। की० ६। ७॥

" यक्नेन वै देवाः। दिवमुपोदकामक्य यो ऽयं देवः (रुद्रः) पश्ना-मीष्टे स इहाहीयत तस्माद्रास्तव्य इत्याहुर्वास्ती हि तद्दीयत। श०१।७।३।१॥

म बास्तव्यो वाऽ एव देवः (कद्मः)। श्रु० ४।२।४।१३॥ ४।३। ३।७॥

" य उ एव मुगव्याघः (=Dog-star) स (रुद्रः) उ एव स (मुगव्याघ एकादशस्त्रेष्वन्यतमः—नीलकण्डीयटीकायुते महा-भारते, बादिपर्वणि, अध्याये ६६, १३३० २—३)। ऐ० ३। ३३॥

॥ बद्दो वैस्विष्टकृत्। कौ०३।४,६॥

" रुद्रः स्विष्टकृत्। रा०१३।३।४, ३॥

" रुद्रियः (=हद्रदेवत्यः) स्विष्टकृत् (यागः)। श्रूष्ठ १।७।३।२१॥

,, रहो वै ज्येष्ठश्च अष्ठश्च देवानाम् । कौ० २४ । १३॥

,, धोरो वै बदः। की० १६॥ ७॥

काः रहो हथा एव देव।नामशान्तः सञ्चितो भवति तमेवैतच्छमवति।
की० १९ । ४॥

- ,, ( राष्ट्रस्य ) यो पर्वेषुत्मिकाण्डा सो पर्वेषुत्मिकाण्डा ( त्रिशूळी= शिवः=रुद्रः—इति दाचस्पत्मकोषे )। पे• ३।३३॥
- " शुरुपाणये ( रुद्राय ) खाहा । प० ५ । ११ ॥
- ,, अभ्विका ह वै नामास्य (रुद्रस्य ) श्रासा । श०२। ई। २।९॥
- ;; शरद्वा अस्य (रुद्रस्य ) अभ्यिका स्वसा । तै॰ १।६।१०। ४॥ (परिशिष्टभागे ''अभ्यिका" अन्दमपि पश्यत )
- , आखुस्ते ( रहस्य ) पशुः ( आखुयानः=गणेशः=रुद्रपुषः—वैजः यन्ती कोषे, स्वर्गकाण्डे आदिदेवाध्याये, ऋो० ४४॥ )। श०२। ६।२।१०॥ तै०१।६।१०।२॥
  - ,, ( शतकाद्रियहोमे ) अर्कपत्रेण जुहोति। श० ६। १। १। ४, ९॥
  - " पतस्य वै देवस्य (ठद्रस्य) आशायादर्कः समभवत्खेनैवैनम् (ठद्रम्) पतद्भागेन खेन रसेन प्रीणाति (यजमानः)। श० ९।१।१।९॥
  - ,, (शतरुद्धियहोमे) गवेषुकासक्तुभिर्जुहोति । यत्र वै सा देवता (=रुद्रः) विकास्ताशयस्तो गवेषुकाः समभवन्रस्वेनैवैनम् (रुद्रम्) पतद्भागेन स्वेन रसेन श्रीणाति (यजमानः)। शु०९।१।१।८॥
  - " शैद्रो गावेधुकश्चरः। श०५।२।४। ११, १३॥
- े स ( हदः ) एतथे रहायाऽऽर्हायै वैयक्तवं चरं पयसि निरव-पत् । ततो वै स पद्मानभवत् । तै० ३ । १ । ४ । ४ ॥
- ं, प्रजापतिर्धे रुद्रं यद्वान्निरभजत् (''देवा वै यद्वादुद्रमन्तरायन्''— इति तैचिरीयसंदितायाम् २। ६। ८। ३॥ ''द्क्षः (प्रजापितः ) ' उवाच—सर्वेष्वेष द्वि यद्वेषु न मागः परिकल्पितः। न मन्त्रा भार्थ्या सार्द्धे शङ्करस्येति नेज्यते '' इति कुर्मापुराणे पूर्व्वभागे, अध्याये १५, स्ट्रो० ५॥)। गो० उठ १। २॥
- . ,, उच्छेषणभागो वै रुद्धः। तै०१।७।८।५॥
  - ,, (रुद्रः) तं (प्रजापतिम्) अभ्यायत्याविष्यत्। ये० ३। ३३॥
  - " तर् (प्रजापतिम्) रुद्रो ऽभ्यायत्य विख्याघ।शा•१। ७। ४ ३॥

- काः स ( रुद्रः ) यज्ञमभ्यायस्याविष्यत् । ( स यज्ञमविष्यत् इति ... तैचिरीयसंहितायाम् २ । ६ । ८ । ३ ॥ ) । गो० उ० १ । १ ॥
- ,, तच्छुवितात्समभवंस्तरमादुद्राः सो ऽयर्छ शतशीर्षा ठद्रः सहस्राक्षः शतेषुधिरीघज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणी ऽतिष्ठदन्नमिष्डमानस्तस्मादेवा अविभयुः।श०९।१।१।६॥
- "पषा (उदीची) वै रुद्रस्य दिक्। तै० १। ७।८।६॥
- "पषा (उदीची) होतस्य देवस्य (रुद्रस्य) दिक्। द्वा०२। ६।२।७॥
- ,, उत्तरार्धे जुहोत्येषा ह्येतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) दिक्। इम्०१। ७।३।२०॥
- ., यदुर्श्वः प्रेत्य ज्यम्बकैश्चरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिशि प्रीणस्तिः कौ० ४ । ७ ॥
- ,, ठद्रस्य बाह्न (='आर्द्रोनक्षत्रम्" इति सायणः)। तै०१।५। १।१॥
- ,, रौद्रो वै प्रतिहर्त्ता। गो० उ०३। १६॥
- " एतद् वाऽ अस्य (रुद्रस्य ) जान्धितं प्रहातमवसानं य**चतुःप-**थम्। श॰२।६।२।७॥
- ,, 'पशुपतिः', 'पशुमान्', 'भृतवान्', 'महान्देवः' इत्येतानिप शम्दान् पद्यत ।
- रुद्राः तद्यद्रुदितात्समभवंस्तस्माद्रुद्राः। श०९।१।१।६॥
  - " प्राणा वै रुद्राः । प्राणा द्वीवं सर्व रोदयन्ति । जै०उ० ४।२।६॥
  - , कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे प्राणा आस्मैकादशस्ते यदस्मा-नमर्त्याच्छरीरादुंत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्मा-दुद्रा इति । श्र ११ । ६ । ३ । ७ ॥
  - ,, (मृगव्याषंश्च सर्पश्च निर्कातिश्च महायशाः । अजैकपादिहर्षुः भ्रम्यः पिनाकी च परंतपः ॥ दहनो ऽधेश्वरश्चेष कपाली च महा- श्चितः । स्थाणुर्भगश्च भगवान् रुद्रा एकादश स्मृताः—इति नीळकण्डीयडीकायुते महाभारत आदिपर्वणि, ६६ । २-३ ॥)
  - ,, रुद्रा एकाद्शकपालेन माध्यन्दिने सवने (अभिषज्यन्)। तै०१।५।११।३॥

कत्र क्यूम्ला माध्यन्ति संवनम्। की०१६ । १ ॥ ३०।१ ॥ शा० ४।३।५।१॥

- " अर्थेमं विष्णुं यज्ञं त्रेघा व्यभजन्त । वसवः प्रातःस्वनछः चत्रा माध्यन्दिनछः सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । २१० १४ । १।१।१४ ॥
- ,, त्रिष्दुबुद्वाणां पत्नी । गो० उ० २ । ६॥
- n वद्रास्त्रिष्टुमं सममरन्। जै० उ०१।१८।५॥
- " बद्रास्त्या त्रैग्टुभेन छन्दसा संमृजन्तु । तां० १ । २ । ७ ॥
- ,, ब्द्रास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिश्चन्तु त्रैष्ट्रभेन छन्दसा। तै०२। ७।१४।५॥
- ,, अधेनं (इन्द्रं ) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः ..... अभ्यपि-श्रान् अन्याय । पे० ८ । १४ ॥
- ,, प्रीष्मेण देवा ऋतुना छद्राः पञ्चद्दो स्तुतम् । वृह्ता यशसा बळम् । हिवरिन्द्रे वयो द्षुः । तै० २ । ६ । १९ । १ ॥
- ... रुद्धा एक महः। मो० पू० ५। १५॥
- ,, बसमो वै रुद्रा आदित्याः सर्थमाधभागाः। तै० ३। ३। ९। ७॥
- स्त्रोमो कद्रैः (ज्यद्रवत्)। द्वा०३।४।२।१॥
- " रुद्राणां वा पतद्र्यम् । यत्प्रथुकाः । तै० ३ । ८ : १४ । ३ ॥
- कपस् अकं वैक्षम्। श० १।२।१।१२॥
- " कुमार्स सर्प (गडक्रति )। गो० प्०२।२॥
- ,, योजित्येय क्षं त्याति । श॰ १३।१।९।६॥ तै० ३।८। १३।२॥
- इतः मग्मिवें इतः। तां० ७।५।१०॥१२।५।२४॥
- रते: देतः पुरुषक्ष प्रथमं सम्भवतः सम्भवति । ऐ० ३ । २ ॥
  - ,, रेतो इन्द्ये (श्रितम् )। तै॰ ३। १०। ८। ७॥
- " अवान्यै मामे रेतः। श० ६। ७। १। ९॥
- ,, नामिर्मा (जासन्दी) भवति । जन (नामित्रदेशे) वाऽ अशं त्रसिसिष्ठति''''' अत्रौऽएव रेतस आशयः । २१० ३ । ६। ४। २८॥
- ,, रेतो वै नाभानेदिष्ठः। ऐ० ६। २७॥ गो० उ० ६। ८॥

रेकः रेतो वै वृष्ण्यम् ( बकु० १२:। १६२.) । स० । । ३:। अकृष

n म्सोमो के कृष्णो अश्वस्य रेतः। तै•३।९।५।५ #

,, रेतः सोमः। श्र० ३।३।२।१॥३ । कः । कः। व्याकः। छ। ३।११॥ तै०२।७। छ। १॥ कौ० १३। छ॥

» रेतो वै सोमः। चा•१।९।९।०॥ २०।४।१,।९०॥ ६। दाक्षार॥

, सोमो रेतो ऽद्घात्। तै० १ । ६ । २ । २ ॥ १ । ७ । २ ते ६, ७ ॥ १ । ६ । १ । २ ॥

" आपो रेतः प्रजनमम् । तै० ३ । ३ । १० । ३ ॥

,, आपो मे रेतसि श्रिताः। तै०३। १०।८।६॥

,, आपो हि रेतः।तां०८।७।९॥

,, रेतो वा आपः। पे०१।३॥

,, यत्पयस्तद्वेतः। गो० उ०२।६॥

,, पयो हिरेतः। श०९। ४। १। ५६॥

,, रेतः पयः। द्य०१२।४।१।७॥

,, रेतो वै घृतस् (यजु०१७ । ७९) । झ•९ ।२ । इः। ४५ ॥ आज्यशब्दमपि पश्यतः॥

"रेत आज्यम्। श०१।३।१।१८॥ ( **घृतशब्दमपि "पयइत** )

,, एतद्रेतः। यदाज्यम् । तै० १ । १ । ९ । ४ ॥

"रेतो बाऽ ओव्नः। श०१३।१।१।४॥ तै०३। ८।६॥

"रेतो वा अक्रम्। गो० पू० ३। २३ ॥

,, प्राणो रेतः। ऐ०२। ३**८॥** 

, रेतो <mark>वै तन्मपात्। श०१। ५। ५। २॥</mark>

"रेतो हिरण्यम्।तै०३।८।२।४॥

,, बागु हि रेतः। श० १ । ५। २। ७॥

,, बोबेतः। शा० ११। ७।२ ⊦२१॥

" गुर्ह्म वैरेतः। ऐ० २। १४॥

,, योषापष्टद्वारेतो वाजियम् । श्र॰ २१४। ४११४ वर्षः १६४। १। १६॥

,, रेतो-वाजिनम् । तै० १ । ६ नंत्र ६६० ॥

रेकः रेतःसिकिर्वे पानीवतप्रदः। कौ० १६। ६॥

"रेतो वै पासीवतः (प्रहः)। पे०६।३॥ गो० उ० ४।५॥

"रेतो वा अध्<u>यक्षत्रम् । ये</u>०२ । ३८॥

,, सीर्व्य रेतः ति०३। ६। १७। ५॥

,, व्रप्सीव द्विरेतः। श०११।४।१।१५॥

" त्रियुद्धि रेतः । तां० ८ । ७ । १४ ॥

" पञ्चिक्षिकं सर्थे हि रेतः। श०७। ३।१। ४३॥

"रेतो बाऽ अत्र यहः । श०७। ३। २। ९॥

" संवत्सरे संवत्सरे वै रेतःसिक्तिजीयते । कौ॰ ११ । १॥

,, यस्मात्कुमारस्य रेतः सिक्तं न सम्भवति यस्मादस्य मध्यमे वयसि सम्भवति यस्मादस्य पुनवत्तमे वयसि न सम्भवति । शा०११।४।१।७॥

,, कामार्ती वै रेतः सिञ्जति । गो० उ० ६ । १५ ॥

,, आण्डो वे रेतःसिची, यस्य द्याण्डो भवतः स एव रेतः सिञ्जति। २०७। ४। २। २४॥

,, पृष्टयो वैरेतःसिचौ। रा०७।५।१:१३॥८।६।२।७॥

" दक्षिणतो हि रेतः सिच्यते।तां०८।७।१०॥ ५२।१०।१२॥

,, दक्षिणतो बाऽ उदग्योनी रेतः सिच्यते। श०६।४।२।१०॥

,, आजुतुषाद्धि रेतो घीयते। तां १२।१०।११॥

,, हिंकुताद्धि रेतो धीयते । तां० ६ । ७ । १३ ॥

.. उपाक्ष्य वै रेतः सिच्यते । श॰ ९ । ३ । १ । २ ॥

,, उपांश्विव वै रेतसः सिक्तिः। पे० २। ३८॥

"यदा वै सिम्यै च पुर्छसम्ब संतप्यते ऽथ रेतः सिच्यते। श्च० ३।५।३।१६॥

,, अन्ततो हि रेतो घीयते। श०६। ४।१। ५६ ॥

" यहै रेतसो योनिमतिरिच्यते ऽमुगा तक्कवत्यय यन्न्यूनं ब्युद्धं तवैतहै रेतसः समृद्धं यत्समं विलम् । श०६। १।३।२६॥

, बायुर्वे रेतसां विकर्ता। शब्द १३। ३। ८। १॥

,, प्रामी दि रेतसां विकर्ता। श॰ १३ । ३ । ८ । १ ॥

,, प्राजीबानाऽ उ वै रेतः सिक्तं विकुष्तः । श०९।५।१।५६॥

, रेतो वै प्रजातिः। शं १४<sup>६</sup>। ९।२ १६॥

रेतः उभयतः परिगृहीतं वै रेतः प्रजायते । २०२ । ३ । १ । १३ ॥ रेतःसिची (इष्टके) पृष्ठयो वै रेतःसिची । २०७ । ५ । १ । १३ ॥ ८ । ६ । २ । ७ ॥

> " आण्डौ वै रेतःसिचौ, यस्य शाण्डौ भवतः स एव रेतः सिञ्चति । श० ७ । ४ । २ । २४ ॥

रेक्ती ( मक्षत्रम् ) रेवत्यामरवन्तः तै० १ । इ । २ । ९ ॥

., पूष्णो रेवती। गावः परस्ताद्वत्सा अवस्तात्।ते•१।४। १।४॥

,, यूषा रेवत्यन्वेति पन्धाम् । तै० ६ । १ । २ । ९ ॥ रेवत्यः (=रैवतं साम ) स ( प्रजापितः ) रेवतीरस्रजत तद्भवां घोषो ऽन्वस्तुत्वत ( रेवतीर्नः सधमादे [ ऋ० १ । ३० । १६ ] इत्य-स्यां गीयमानं रैवतं साम—इति पे० ४ । १६ भाष्ये सायणः )। तां० ७ । ८ । १३ ॥

- <sub>म</sub> ज्योती रेवती साम्राम् । तां० १३ । ७ । २ ॥
- , यद् बृहत्तैद्रवतम्। ऐ० ४। १३॥
- "गायत्री वै रेवती । तां• १६ । **४ । १९ ॥**
- " या हि का च गायत्री सा रेवती। तां० १६। ५। २७॥
- "रेबत्यो मातरः। तां० १३। ६। १७॥
- "रेवतीनार्भरसो यहारवन्तीयम्। तां० १६ । १० । ४ ॥
- , (यजु॰१।२१) रेवत्य आपः। श०१।२।२।५॥
- ,, आपो वै रेवतीः। तै॰ ३। २। ८। २॥
- ,, आपे वे रेवत्यः। तां० ७। ९। २०॥ १६। ९। १६॥
- ,, अपां वा एव रसो यद्भवत्यः। तां० १३। १०। ५॥
- " (यजु० ६। द॥) रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्य-मिति। श० ॥। ७। ३। १३॥
- ,, पश्चो वै रेवत्यः। तां० १३। ७।३॥ १३। ९। २४॥
- ,, पदाको वै रैक्खः। तां० १३। १०। ११ ॥
- ,, बाग्वै रेवती। श०३।८।१।१२॥
- ,, रेबत्यः सर्वा देवताः। पे० २।१६॥
- रैमी (ऋक्) रेभन्तो वै देवाश्चर्ययम् स्वर्ग छोकमायन्। गो०्ड०। ६।१२॥

रोचनः (यञ्जू १२ । ४९ ) रोजनो ह नामेष कोको यत्रैषे (व्यूषेः)

, (यज्जू २३। ४॥) नक्षत्राणि वै रोचमा दिवि।तै० ३। ९७४ २४॥

रोवसी यवसोदीसः ( प्रक्षावितः )ः तक्त्रयोः (:द्यावापृथिव्योः ) रोद-स्त्वम्यात्रीक २० २० २० २० ४०

म (बाबु॰ ११:। ४३:॥ १२:। १०७३।) इसे वै द्यावापृथिकी रोदसी। द्या० ६। ४। ४। २॥ ६। ७। ३। २॥ ७। ३। १। ३०॥

,, इमे (द्यावापृद्धिव्यौ) इत्याच रोदसीत जैल्ड+१ । इश्∉ ४ ॥ ... स्वावाप्रयिक्षी वै रोहसी । ये० २ । ४१ ॥

केकः ( यहा १३त ५१ ) स्वर्गा वै लोको रोहः । श० ७। ४। २। ३६॥

रोहिनीः (:नक्षमस् );सा ( विराट् ) तत अध्वरिहत्। सा रोहिण्य-श्रवत्। तद्वोहिण्यै रोहिणित्वम् । तै० १ । १ । १० । ६ ॥

,, विराद् सुष्टा प्रजापतेः। ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी। योनिरग्नेः प्रतिव्रितः। तै०१।२।२।२७॥

,, यमु हैव तत्पञ्चको मनुष्येषु काममरोहँस्तमु हैव पशुषु काम<sup>3</sup>े रोहति य पत्तं चिद्वाच्रोहिण्यां (अग्नी) आघरो। श॰२।१।२।७॥

, प्रजापती रोडिण्यामण्यिमस्जत तं देवा रोडिण्यामादभत ततो वै ते सर्वाक्रोहानरोडम् तद्रोडिण्यै रोडिणित्वम् । तै० १।२।२।२॥

" ता अस्य ('प्रजापतेः ) प्रजाः सृष्टा एकरुपा उपस्तब्धास्त-स्यू रोहिण्य रवैंच तहै रोहिण्यै रोहिणीत्वम् । श०२।१। २। ६'॥

ग (प्रजापतेर्दुहिता) रोहित् (=रक्तवर्णा मृगी) सा रोहिणी (अभृत्) । पें• ३ । ३३ ॥

" प्रजापते रोहिणी। तैं॰ १। k। १।१॥

,, रोडिणी देव्युदगात् पुरस्तात् ·····प्रजापति थे हिषया वर्ष्यस्ती । तै० ३ । १ । २ ॥

" रम्द्रस्य रोहिणी (⇒स्येष्ठानक्षत्रमिति सायणः)। तै०१। ४।१।४॥ रोदिनी आतम वै प्रजा:पश्चाचों रोदिनीं। क्षण ११ । १/। १ । ७ ॥:

, यद् ब्राह्मणः (=ब्राह्मणनश्रमम्) एव रोहिणी। तस्मादेव। तैं०२। ७। १। ४॥

रोहितक्कीयम् (साम) पतेन वै विश्वामित्रो रोहिताभ्यार्थः रोहितक्छ आजिमजयत्। तां० १४। ३। १२॥

,.. विश्वामित्रो भरतानां मनस्वत्यायात् सौदिन्तिभिनांस जनतयाश्रदां पास्यतेमाम्मां यूगं वस्निकाञ्चयायमानि मद्यां यूयं पूरयाय यदीमाविदश्च रोहितावस्मिनतं कूलग्रद्वहात इति स पते सामनी अपश्यत्ताभ्यां युक्त्वा प्रासेधत्स उदजयत्। तां० १४।३।१३॥ ,, रोहितकृलीयं भवत्याजिजित्यायै। तां० १४।३।११॥

रोहितम् ( छन्दः ) रोहितं वै नामैतच्छन्यो यत्पावच्छेपमेतेन बा

इन्द्रः सप्त स्वर्गोद्धोकानरोद्दत् । ऐ० ५ । १० ॥

रीरबम् (साम ) ते (असुराः) प्रत्युष्यमरमा अरखन्त यहरवन्त तस्माद्रीरवम्। तां० ७। ४। ११॥

,, अग्निर्वे करस्तस्येतद्रोरवम्। तां० ७। ६। १०॥

" परायो वै रौरवम्। तां० ७। ४। ८॥

रोहिकोः (प्रतेवाको ) अग्निस्य ह या आवित्यस्य रोहिकाचेताश्रमाध्ये दि वेश्वताभ्यां यज्ञमानाः स्थर्गे लोकथे रोहन्ति । रा०१४। २।१।२॥

. अहोरामे वै रौहिकौ । द्या १७ १८ । २ । १ । ३ ॥

,, इमी वै लोकी (द्यावापृथिक्यों) रोहिणी। श०१४।२। १।४॥

,, चञ्चषी वै रौद्दिणौ। ज्ञा• १४।२।१।४॥

## ( छ )

कश्रणम् यद्वै नास्ति तद्रक्षणम्। रा० ७ । २ । १ । ७ ॥ कश्मीः तस्माद्यस्य मुखे स्थम भवति तं पुण्यस्भिते इत्यास्यस्ते । शु० ५ । ४ । ११ ॥ क्षमीः जस्माद्यस्य दक्षिणतो छङ्ग भवति तं पुण्यस्मीक इत्सा-वक्षते । २० ८ । ४ । ४ । ११॥

" तस्माधस्य सर्वतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते। श०६। ४। ४। ३॥

कषणम् स्विणेन सुवर्णं सन्दर्भात्। गो० पू० १ । १४ ॥ जै० ४० ३ । १७ । ३ ॥

कानाः आदित्यानां वा पतद्र्पम्। यञ्जाजाः। तै० ३। ८। १४। ४॥ ,, नक्षत्राणां वाऽ पतद्र्षं यञ्जाजाः। श० १३। २। १। ५॥

कातम्यः लातन्यो गोत्रो, ब्रह्मणः पुत्रः ( मोङ्कारः )। गो० पू० १। २५॥

 स्थाद्या में सत्यसम्भूता ब्रह्मणो दुद्दिता ब्रह्मप्रकृता लातब्य-सगोत्रा त्रीण्यक्षराण्येकं पदं त्रयो वर्णाः शुक्कः पद्मः सुवर्ण इति । प० ४ । ७ ॥

, पतद्ध सम वा आह क्शाम्बः स्वायवो ब्रह्मा लातन्यः कॐ स्विद्ध शिश्रमारी यश्वपथे ऽप्यस्ता रिष्यति। तां० ८। ६। ८

कामगायनः स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणा प्रकृता लामगायनसगोः त्रा हे अक्षरे एकं पदं त्रयक्ष वर्णाः शुक्कः पद्मः सुवर्ण इति ( लातब्यशब्दमांप पश्यत )। गो० पू० ३। १६॥

कोबन्पूणाः (इष्टिकाः ) (=मुद्धर्ताः ) अथ यत्श्वद्धाः सन्त इमाँ लोकाना-पूरयम्ति तस्मान् (मुद्धर्ताः ) लोकम्पूणाः । दा० १० । ४ । २ । १८ ॥

> " लोकम्पृणाभिर्मुद्वर्तान् (आप्नोति )। द्या० १०। ४।३।१२॥

> ,, असी वाऽ आदित्यो लोकम्पृणैष द्वीमांलोका-न्पूरयति । श०८। ७। २। १॥

> ,, असी वाऽ आदित्यो छोकम्पृणा। दा० ६ । ५ । ४ । ६ ॥

🔐 🚺 📢 सन्द्रों लोकस्पृणा । शब्द । ७ । २ । ६ ॥

» आत्मा लोकम्पूजा। शु० ८। ७।२।८॥

n वाग्वै लोकस्पूणा। श्च० ८ । ७ । २ । ७ ॥

कोकम्प्रणाः (इष्टिकाः) क्षत्रं वै छोकम्पुष्णा । श॰ १ । ४ । ३ । ४ ॥

" सत्रं वे लोकम्युणा विश्वादमा इतरा इच्छकाः। श•८।७।२।२॥

अथ यन्नक्षत्राणीत्याक्यायते तह्नोकस्पृणा ।
श्रा०१०।५।४।५॥

कोकाः त्रय इमे लोकाः। तां० १६ । १६ । ४ ॥

🥠 जयो द्वीमे लोकाः। तां० ७।१।१॥

" त्रयो बाऽ इमे लोकाः। श०१।२।४।२०॥

- " पता वै (भूर्भुवः स्वरिति) व्याहृतय इमे (पृथिक्याद्यः) लोकाः। तै० १।२।४।३॥
- " त्रयो वाव लोकाः। मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति । श०१४ । ४ । ३ । २४ ॥
- ,, उक्तर पर्षा लोकानां ज्यायान् । तां• १६ । १० । ३ ॥
- "धूमे वै (त्रयः) लोका विष्यानि धामानि । श०६।३। १।१७॥
- "इमे वै (पृथिवी, अन्तरिक्षं घौश्चेति त्रयः ) लोका रजाः कि (यज्ञु०११।६)। २०६।३।१।१८॥
- ,, इमे वै लोका विश्वासकानि (यजु०१२।१३)। श०६। ७।३।१०॥
- , सयः स वैश्वानरः। इमे स लोका श्यमेव पृथिकी विश्वमः क्रिनरो उन्तरिक्षमेव विश्वं वायुर्नरो घौरेव विश्वमावित्यो नरः। श्र० ६। ३। १। ३॥
- ., इमे लोकास्त्रिरातः। तां० १६ । ११ । ४ ॥ २१ । ७ । २ ॥
- ,, इसे वै लोकास्त्रिणवः (स्तोमः)। तां०६।२।३॥१९।१०। ६॥
- "इमे वै लोका उक्ता। २०६१ ४। २।१७॥ ६।७।१।२२॥ ७।५ ।१।२७॥
- , इमे बै लोका उपसदः। श०१०। २। ४। ५॥
- ,, इमे बै ( त्रयो ) लोका मूते छन्:। नो० ४० ६ । १४ ॥

कोकाः श्रम इस्लोकाः जितिष्ठाः चरित्रम् (स्वतुः १४-११२०० हैस्ताः हैस्ताः व्हारा । श्राच = 1:३-११-११० ॥ व्या १७ । ३ । ११ ॥

- ,, इसे वै लोकाः सरिरम् (यञ्च० १३ । ४९ ॥ १४ । ४२ ॥ )। , ज्ञा० ७ । ४: | २ । ३४ ॥ = | ६ | ३ | २१ ॥
- ।, तदाहुः किं तत्सहस्रम् (२०६। ६९। ८) इतीमे लोका इमे वेदा अथो वागिति स्यात्। पे०६। १५॥
- " इमे वै लोकाः सर्पास्तेः हानेन सर्वेण सर्पन्त स्मिन्दं किंच। श॰ ७। ४। १। २४॥
- 🦏 इस्में छोकाः सुरुवः (यजु॰ १३।३)। श॰ ७।४।१।१४॥
- "इमे वै लोकाः स्रवः। तै०३।३।१।२॥३।३।९।२॥
- ,, इमे मै क्लेकाः स्वयमातृण्याः । रा० ७। ४। २। ८॥
- ,, इमे बै लोकाः खरसामानः। पे० ४। १६॥
- , इमे वे लोकाः सतश्च योनिरसतश्च (यजु॰ १३।३) यज-हास्ति यज्ञ न तदेभ्य एव लोकेभ्यो जायते। श० ७।४।१। १४॥
- ,, इसे वै लोका विष्णोर्विक्रमणं विष्णोर्विक्रान्तं विष्णोः क्रान्तम्। श०५।४।२।६॥
- .,, स (बिष्णुः) इमाँद्धोकान्विसकमे ऽधे। वेदानधो वाचम्। पे•६।१५॥
- ,, इम्र इ लोकाः संबत्सरः। शा ८।२।१।१७॥
- ः,, ः एतऽ उवाव लोका यदहोरात्राण्यधमासा मासा ऋतवः संव-स्सरः । श्वा० १० । २ । ६ । ७॥
  - , ते हेमे लोका मित्रगुताः। शब्द । ५।४।१४।
  - , 'स द प्रजापतिरीक्षांचके। क्ये न्विमे (क्यों) होका नुवाः प्रति-श्विताः स्युरिति स पश्चिव पर्यतिनिद्धिक्षेत्राम् (पृथिवीम्) सर्थद्वयोगिक्षः मरोजिभिक्षान्तरिक्षं, जीमृतैक्षः नक्षेत्रक्ष विद्यम्। १०११। ८। १ (२॥
  - , यावन्त रमे लोका उर्दास्तावन्तस्तिर्धेश्वः (तिर्धेश्वः) । तां १८।६। ६५
- को गेडकाः ंदिश्रीह स्वीतिष्टकाः । व्हाक ग्रह्मा व्हान ग्रह्मा व्हाह है

होब (साम) श्ररद्वाजस्व छोम (साम) मदति । तां० १६ । ११ । ११ ॥

" ततु (छोमसाम) दीर्घमित्याहुः। तां• १३। ११।१२ ॥

, पश्चने वै स्त्रेम (साम )। तां० १३ । ११ । ११ ॥ कोमानि स्रोमानि प्रवये (भितानि )। ते० २ । १० । ६ । ८ ॥

" सन्दारं सिं वै लोमानि। श०६। ४। १।६॥६।७।१। ६॥९।३।४।१०॥

" नोवधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः। तै०३।१०।८।७॥

, लोमैय दिहारः। जै० उ० १। ३६। ६॥

कोइम् रजतेन लोहम् (सन्दर्भ्यात् )। गो० पू० १।१४॥

" क्षोद्देन सीसम् (सन्दर्भ्यात् )। गो० पू० । १ । १४ ॥

, दिशो वै लोहमय्यः (स्च्यः)। श० १३।२। १०। १॥ कोहायसम् त्रपुणा लोहायसम् (संदध्यात्)। तै० उ० ३। १७ १ ॥ कोहितत्कानि (अर्क्जनानि) (इन्द्रो वृत्रमह छेस्तस्य) यो वपाया उत्सित्रायाः (सोमः समधायत्) तानि लोहितत्का-नि। तां० ९। ५। ७॥

### ( 年 )

बङ्कयः (=बक्काणि पार्श्वास्थीनि ) पद्विथेऽरातिरस्य (पशोः) सद्कयः। तै० २। ६। ६। ३॥

,, पर्शव उह वै वङ्कयः। की०१०।४॥

क्द्रः बद्धो वाऽ अग्निः। रा०३। १। ४। ४। २॥ ६। ३। १। ३९॥ ,, बद्धो वैपरशुः। रा०३। ६। ४। १०॥

"वजः शासः। श०३। ६।१।१॥

,, त्रिशृद्धै वजाः। कौ०३।२॥

" (देवाः) एतं त्रिः समुद्धं वज्रमपद्यज्ञाप इति तत्मधमं वज्रक्षं सरस्वतीति तद् द्वितीयं वज्रक्षं पञ्जद्यार्चे भवति तत्नृतीयं वज्र-क्षपमेतेन वै देवासिः समृद्धेन वज्रेणस्यो लोकेस्यो ऽसुरानतुः वस्त । की० १२ । २ ॥

.. बजो बाट आपः। श०१। १। १। १७॥१। ७। १। १०॥३। १।२। ६॥७। १।२ । ४१॥ वै०३।२।४।२॥

- वजः पञ्चद्द्याः (स्तोमः) वै वजः। रा० १।३। ४।७॥३।६।४। २५॥ की०७।२॥१४।४॥ ष०३।४॥ तै०२।२।७।२॥ सां०२।४।२॥
- ,, बज़ो वै भान्तो (यजु० १४ । २३) बज़ः पञ्चव्हाः (यजु० १४ । २३) । हा० ८ । ४ । १ । १० ॥
- , इन्द्रो इ यत्र वृत्राय वज्रं प्रजहार। स प्रदृतश्वतुर्धा ऽभवत्तस्य स्फयस्तृतीयं वा यावद्वा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयं वा यावद्वाथ यत्र धाहरत्तव्छकलो ऽशीर्यत स पतित्वा शरो ऽभवत्तस्माव्छरो नाम यदशीर्यतैवमु स चतुर्धा वज्रो ऽभवत्। श०१।२।४।१॥
- ,, बक्को वै स्फ्रयः।तै०१।७।१०।४॥३।२।६।१०॥३। २।१०।१॥ श्र०१।२।५।२०॥३।३।१।४॥४।४। ४।१४॥
- ,, बफ्रो वैदारः। दा• ३।१।३।१३॥३।२।१।१३ ॥
- " बज्जो यूपः। दा० ३। ६। ४। १९॥
- " यज्ञो वाएष यद्युषः । कौ०१०। १॥ ऐ०२।१,३॥ प० शक्षा
- । बजा वै यूपराकलः। रा० ३। ८। १। ४॥
- ग्र विज्ञो वेर्थः । तै०१।३।६।१॥३।१३।५।६॥ दा०४। १।४।३॥
- " वज्रो वै विकङ्कतः। श० ४। २। ४। १८॥
- "वजावैपरावः। रा०६। ४। ४। ६॥ ८। २ : ३। १४॥
- " यज्ञो बाऽ अद्यः। द्वा० ४। ३ । ४। २७ ॥ ६ । ३ । ३ । १२ ॥
- "वज्रो वै चक्रम्। तै०१ । ४ । ४ । १०॥
- ,, बज्जो वै प्राचा । रा० ११ । 🗴 । 🗨 । 🖰 ॥
- ,, बज्रो बाऽ आज्यम्। श०१। ४। ४। ४॥
- ,, वज्रस्तेन यद्योनण्त्रीया वज्रस्तेन यत्त्रिष्टुष्यज्रस्तेन यद्वाक् । ए०२।१६॥
- ,, बज्रो वै त्रिष्टुप् । श० ७ । ४ । २ । २४ ॥
- " दक्क एव चाक्। ऐ० २। २१॥
- ,, जारिय युद्धः। ये० ४। १॥

बक्रः बक्रो वे वषद्वारः। पे० ३। ८॥ कौ॰ ३। ५॥ श॰ १।३।३। १४॥ गो० ड० ३।१,५॥

- ,, बजो वा एव यह बद्धारः। ऐ० ३।६॥
- ,, बज्रो वै हिङ्कारः। कौ०३।२॥११।१॥
- , हिङ्कारेण वज्रेणाऽस्माहोकादसुराननुदत।जै० उ०२।६।३॥
- ,, बजा वै महानाम्न्यः (ऋचः)। प०३।११॥
- ,, बज्रो वै सामिधेन्यः। कौ॰ ३।२,३॥७।२॥
- ,, बज्रो वै वैश्वानरीयम् (सुक्तम् )। ऐ०३। १४॥
- ,, बज्रां वै यौघाजयम् (साम)। तां० ७ । ४ । १२॥
- ,, द्याकरो वज्रः।तै०२।१।५।५१॥
- " बजा वाड उपसदः। २०१०।२।४।२॥
- ,, बज़ो वै त्रिणवः (स्तोमः)। तां०३।१।२॥
- ,, आजुष्टुभो वा एप वज्रो यत्षोडशी (शस्त्रम्) कौ०१७।१॥
- ., बज्रो वाएष यत्षोडशी। ऐ०४।१॥
- ., वज्रः पोडशी। ष०३।११॥
- ,, बज़ो वै षोडशी। गो० उ०२।१३॥ तां०१२।१३।१४॥ १९।६।३॥
- "संवत्सरो वज्रः। श०३।६।४।१९॥
- "संवत्सरो हि वजः। श०३। ४। ४। १५॥
- , वीर्यं वजाः। श०१।३।५।७॥
- ,, वीर्यं वै वजः। रा॰ ७। ३। १। १९॥
- ., बज्जो बाऽ ओजः। श० = । ४।१।२०॥
- ,, अष्टाधिर्वे वज्रः। ऐ०२।१॥
- " पुरो गुरुरिव हि बजः। तां० ६। ५। २॥
- " एवमेव वै वजाः साधुर्यदारम्भणतो ऽणीयान् प्रहरणतः स्थानी-यान् । ष० ३ । ४ ॥
- ., दक्षिणत उद्यामो हि बजः। श०८। ५। १। १३॥
- ,, वज्रेणैवैतद्रक्षा<sup>१</sup>ंकि नाष्ट्रा अपहन्ति । श०७।४।१।३४॥ परवा तक्षादु संवत्सरऽ एव स्त्री वा गौर्या वडवा वा विजायते ।

शा ११।१।६।२॥

क्सः बरसा वै देव्या अध्वर्धयः । २१० १ । ८ । १ । २७ ॥

- मन प्य बत्सः। श०११।३।१।१॥
- अयमेव बत्सो यो ऽयं (वायुः) पवते । श० १२ । ४ । १ । ११॥
- अग्निर्द वै ब्रह्मणो बत्सः। जै० उ०२। १३। १॥
- बत्सा उ वै बद्धपति वर्धान्त यस्य होते भूयिष्टा भवन्ति स हि यमपतिर्वर्धते। श०१। = ।१। २८॥

बस्सवरी मारुखो चत्सतर्च्यः। तां० २१ । १४ । १२ ॥ षदित बहै बदाति शर्भसतीति वै तदाहुः। श०१। ८। २। १२॥ वयकाः ये बधकास्ते उन्तरिक्षस्य ऋषम्। श० ४ । ४ । ५ । १४ ॥ बनस्पतवः वनस्पतयो वैद्वातै०१।३।९।१॥

- यदुष्पो देव ओषघयो वनस्पतयस्तेन । की० ६ । ५ ॥
- भौज्यं वा पतद्भनस्पतीनां ( यहुदुम्बरः ) । पे ७ । ३२॥ C1 14 11
- अथो सर्वेऽ एते वनस्पतयो यदुदुम्बरः । श० ७। ४। ₹ 1 84 H
- तेओ ह वाऽ पतद्रमस्पतीनां यद्वाद्याशकलस्तस्माचदा बाह्या-शकलमपतक्णुवन्त्यथ शुष्यम्ति । श०३। ७।१।८॥
- बनस्पतयो हि यश्चिया न हि मजुष्धा यजेरन् यहनस्पतयो न स्युः। श०३।२।२।९॥

बनस्पतिः अग्निर्वे चनस्पतिः। कौ०१०।६॥

- प्राणो वनस्पतिः। की० १२। ७॥
- प्राणो वै वनस्पतिः। ऐ० २। ४, १०॥
- स (धनस्पतिः) ड वै पयोभाजनः। कौ० १०। ६॥

बम्बार (बञ्च० १२ । ४२) वन्दारुष्टे तन्वं वन्देऽअग्नऽ इति वन्दिता ते उद्दं तन्त्रं बन्दे ग्नड इत्येतत्। रा०६। ६। ६। ६॥

- वक्तम् ते ऽसुरा ऊर्घ्व पृष्ठेम्यो नाऽपश्यन् । ते केशानग्रे ऽयपन्त । अध इमभूणि । अधोपपक्षौ । ततस्ते ऽवाश्च आयन् । पराभवन् । यस्यैवं वपन्ति । अवाकेति । अयो परैव मवति।तै० १ । ५ । E 1 1-211
  - मधैतन्म तुर्वेप्ते मिशुनमपस्यत् । स इमध्यमे उपयत । अयो-पपसी । अथ केशान् । ततो वै स प्राजायतः। प्रजया पशुभिः।

वननव् यस्यैवं वपन्ति । प्र प्रजया पशुभिर्मिश्चनैर्जावते । तै०१। १।६।३॥

अथ देवा अर्थ्य पृष्ठेम्यो ऽपस्यन् । त उपयक्षावये ऽवपस्त । अथ इमश्रूणि । अथ केशान्। ततस्ते अभवन् । सुवर्गे छोकमा- यन्। यस्यैवं वपन्ति । भवत्यात्मना। अथो सुवर्गे छोकमिति । तै० १ । १ । ६ । २ ॥

यपा शुक्का वया। ये० २। १४॥

- ,, आत्मा बपा। की०१०। ५॥
- ,, यजमानदेवत्या वै वर्षा । तै॰ ३।९।१०।१॥
- " दुत्वा वपामेवान्ने ऽभिघारयति । दा० ३।८।२।२४॥
- ,, प्रातः पशुमालमन्ते तस्य वपया प्रचरन्ति । तां ० ५ । ६० । ९ ॥ बपाभपणी कार्ष्मर्थसय्यौ वपाश्चपण्यौ भवतः । रा० ३ । ८ । २ । १७ ॥ बपुः वपुर्हि प्रावः । पे० ५ । ६ ॥

वज्ञथः इमा वै वज्रयो यहुपदीकाः । श० १४ । १ । १ । ८ ॥ वयः (ऋ० ३ । २९ । ८ ) प्राणो वै वयः । ऐ० १ । २८ ॥

- " पृथुं तिरम्या वयसा बृहन्तम्" (यज्ञु० ११ । २३) इति पृथुर्वाऽ एप (अग्निः) तिर्थक् वयसो बृहन्धूमेन (वयः≔धूमः)। द्वा० ६।३।३।१९॥
- ,, (मजुरु १२। १०६) धूमो वाऽ अस्य (अझेः) अचो वयः स द्योगममुष्मिँहोके भावयति । श०७। ३।१।२९॥
- ,, "विञ्य% सुपर्ण वयसा बृहन्तम् " (यजु० १६ । ५१) इति विष्यो वाऽ एष (अग्निः) सुपर्णो वयसो बृहम्धूमेन (वयः=धूमः)। इा०९ । ४ । ४ । ३ ॥

वयरक्रन्दः (यजु० १४।४) अकं यै वयर्छम्दः । दा० ८।५।२।६। वयस्क्रन्क्रम्दः (यज्ञ० १५।५) अग्निर्वे वयस्क्रन्छम्दः । दा० ८।५।२।६॥ वयस्ति अथयद्भु संक्षरितमासीत्तानि वयाक्षस्यभवन्।दा०६।१।२।२॥

,, ताक्यों वैपक्यतः राजेत्याह तस्य वया<sup>15</sup> सि विदाः ....... पुराणं वेदः । द्या० १३ । ४ । ३ । १३ ॥

" उरस यवास्य (इन्द्रस्य) इदयान्विषरस्रवत्स स्येनो ऽपाष्ठिः हाभवद्वयसार्ः राजा। श० १२। ७। १। ६॥ बबांति एत्रहै वयसामोजिष्ठं बलिष्ठं यच्छयेनः। श० ३। ३। ४। १५॥

- "स (इयनः) हि वयसामाशिष्ठः। तां० १३।१०। १५॥
- , इवेनो वै क्यसां क्षेपिष्टः। प० ३।८॥
- " पदाबो वै थयार्थसः । रा०९।३।३।७॥
- ु, निर्ऋतेर्वा एतन्मुखं यद्वयांसि यच्छकुनयः । ऐ० २ । १५ ॥
- ,, निर्णामी हि वयसः पक्षयीर्भवती विद्वतीये विद्वतीये हि वयसः पक्षयोर्निर्णामी भवतो उन्तरे विद्वतीये उन्तरे हि विद्वतीये वयसः पक्षयोर्निर्णामी भवतः। श० १०।२।१।५॥
- " देवाननु चयाॐस्योषधयो वनस्पतयः। रा०१।५।२।४॥ बयुनाबिद् (यज्ञ० ११ । ४) वयुनावि।दित्येष (प्रजापतिः) द्दीदं वयुनमविदन्त्। रा०६।३।१।१६॥
- षरः सर्वे वै वरः। दा० २। २। १।४॥५।२। ३।१॥१३।४। १।१०॥ " आत्माहि वरः। तै० २।१२।४।७॥
- वरणः (इक्षविशेषः) चारणं (शर्तुं) पदचादघं मे वारयाताऽ इति। श्च० १३ । ८ । ४ । १ ॥
  - , तस्माद्धरणो भिषज्य पतेन हि देवा आत्मानमत्रायन्त तस्मात् (वरणवृक्षस्याग्न्युपद्ममनहेतुत्वात्) ब्राह्मणो वारणेन (वरण-विकारेण पात्रेण) न पियेद् वैश्वानरक्षेच्छमया इति । तां० ५। ३। १०-११॥
- भरसद् एष (सूर्य्यः) वै वरसद् वरं वा एतत्सधानां यस्मिन्नेष आसमस्तपति। पे० ४। २०॥
- बतहः अग्नी ह वै देवा धृतकुम्भं प्रवेशयांचकुस्ततो वराहः सम्बन् भूव तस्माद्वराहो मेदुरो घृताद्धि सम्भूतस्तस्माद्वराहे गावः संज्ञानते स्वमेवैतद्वसमाभसंज्ञानते । २०५।४।३।१९॥
  - " पश्नां वा एव मन्युः। यहराष्टः। तै०१। ७।९।४॥
  - " वराइं कोघः (गच्छति)। गो० पू० २। २॥
  - " तां (प्रावेशमात्रीं पृथिवीं ) एमूप रति वराह उज्ज्ञधान स्रो ऽस्याः (पृथिन्याः ) पतिः प्रजापतिः। श०१४।१।२।११॥
  - "स (प्रजापितः) वै वराहो कपं कृत्वा उपन्यमञ्जल् । तै० १। १। ३। ६॥

- बरिबरङम्दः (यजु०१५।४) अन्तरिकं वै बरिवरङम्दः। श०८। ४।२।३॥
- बरिष्ठा संवत् (यजु०११।१२) इयं (पृथिवी) वै वरिष्ठा संवत्। श०६।३।२।२॥
- वरुणः (आपः) यश्च तृत्वा ऽतिष्ठंस्तद्वरणो ऽभवसं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षत्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विगः।गो०पू०१।७॥
  - " वरुणो वै जुम्बकः (यजु०२५।९)। श०१३।३।६।५॥ तै०३।९।१५।३॥
  - " रात्रिर्वरुणः । ऐ० ४ । १० ॥ तां० २५ । १० ॥
  - ,, वारुणी रात्रिः।तै०१ ७।१०।१॥

1

- ,, यः प्राणः स वरुणः । गो० उ० ४ । ११ ॥
- " यो वै वरुणः सो ऽग्निः। दा० ४। २। ४। १३॥
- " यो वा अग्निः स वरुणस्तद्व्येतद्विषणोक्तं त्वमग्ने वदणो जायसे यदिति । पे० ६ । २६ ॥
- " अथ यत्रैतत्प्रदीप्ततरो भवति । तिहें हैष (अग्निः) भवति वरुणः । शु०२ । ३ । २ । १० ॥
- ,, स यदामिर्घोरसंस्पर्शस्तदस्य वारुः रूपम् । पे० ३ । ४॥
- " वरुण्यो वाऽ एष या ऽज्ञिना श्टर्ना ऽधेष मैत्रो य ऊष्मणा श्टरा । श्रुष्ठ । २ । २ ॥
- ,, यः (अर्द्धमासः) अपक्षीयते स वरुणः। तां० २५। १०। १०॥
- ,, यः (अर्धमासः) एवापूर्यते स वरुणः । श०२ । ४ । ४ । १८॥
- .. क्रोमा वरुणः। श० १२।९।१।१५॥
- " श्रीर्वे वरुणः। की०१८।९॥
- ,, वरुणः (श्रियः) साम्राज्यम् (आदत्त)। श०११। ४। ३। ३॥
- ,, बावापृथिवी वै मित्र वरुणयोः प्रियं घाम । तां० १४ । २ । ४ ॥
- ,, अयं वै (पृथिवी-) लाको मित्रो ऽसौ (**युलोकः) वरुणः।** शुरु १९ । २ । १२ ॥
- " ब्यानो वहणः। श० १२। ९। १। १६॥

क्काः (यकुण्रेष्टा २४) अवानो वरुणः । श्र०८।४।२।६॥ १२।९।२।१२॥

, योनिरेश करणः । दा० १२। ९। १। १७॥

, वरणो दक्षः। श० ४। १। ४। १॥

, वरण दव सविता। जै० उ० ४। २७।३॥

, स वा पषो (सूर्यः)ऽषः प्रविदय बरुणो भवति । कौ०१८। ६॥

,, वर्षा आदित्यैः (उदकामत्)। ऐ०१। २५॥

,, बरुण अवित्यैः (ब्यद्रवस्)। श०३।४।२।१॥

.. संवत्सरो वरुणः। श० ४। ४। ५। १८॥

,, संवत्सरो हि वरुणः। श० ४।१।४।१०॥

,, क्षत्रं वरुणः। कौ०७।१०॥१२। = ॥ द्या०४।१।४।१॥ गो० उ०६।७॥

,, क्षत्रं वैवरुणः। शा०२।५।२।६,३४॥

,, क्षत्रस्य राजा वरुणो ऽधिराजः। नक्षत्राणां रातभिषम्बासिष्टः। तै० ३। १। २। ७॥

" इन्द्रस्य (= ''वरुणस्य ''इति सायणः) शतभिषक् (नक्षत्रम्)। तै०१। ५। १। ५॥

,, इन्द्र उ वै वरुणः स उ वै पयोभाजनः। की० ४ । ४ ॥

,, इन्द्रो वै वरुणः स उ वै पयोभाजनः । गो० उ० १। २२॥

" तद्यदे<mark>वात्र पयस्ता</mark>न्मत्रस्य सोम एव व्हणस्य । हा० ४ । १ । ४ । ६ ॥

🔐 वारुणं यथमयं चरुं निर्वपति । तै०१।७।२।६॥

,, बारुणो यवमयश्चरः। रा०५।२।४।११॥

" वरुण्ये। ह वाऽ अग्रे यवः। श०२।५।२।१॥

,, वरुण्यो यवः। दा० ४। २। १। ११॥

,, निर्ध्वरुणत्वाय (= ''बरुणकृतवाधपरिहाराय '' इति सायणः) पव यवाः । तां ३ १८ । ९ । १७ ॥

" (उपसद्देवतारूपाया १षोः) वरुणः पर्णानि । पे॰ १ । २४ ॥

" यत्पश्चाद्वासि वरुणो राजा भूतो वासि (प्रतिची दिग् वरुणो ऽधिपति:-अधवेषेदे ३।२७।३)। जै० उ०३।२१।२॥

,, पपा(उत्तरा) वै वस्पस्य दिक्। तै० ३।८।२०।४॥

- बक्कः यहै यहस्य दुरिष्टं तहरुणो गृहाति । तां० १३। २ : ४॥ १४। १। ३॥
- " यद्वस्य (ईजानस्य) दुरिष्टं भवनि वरुणो ऽस्य तद् गृहति । श० ४ । ५ । १ । ६ ॥
- " वरुणेन (यहस्य ) दुरिष्टं (रामयति)। तै०१।२।५।३॥
- ,, वरुणः ( यशस्य ) स्विष्टम् ( पाति )। ऐ० ३।३८॥ ७।५॥
- ,, सत्यानृते वरुणः।तै०१।७।१०।४॥
- , अनुते खलु वै कियमाणे वरुणो गृहाति। तै०१।७।२।६॥
- ,, वरुणो वा एतं गृह्वाति यः पाष्मना गृहीतो भवति । रा० १२ । ७ । २ । १७ ॥
- ,, वरुण्यं वाऽएतत्स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन वरित । श० २।५।२।२०॥
- ,, (अनद्वरी बहला) यत्स्री सती बहत्यधर्मेण, तदस्यै बारुणॐ इत्यम् । श०५।२।४।१३॥
- "वहण!धर्मिणां पते। तै० ३। ११। ४। १॥
- "वरुणः (एवैनं) धर्मपतीनां (सुवते )। तै०१।७।४। ६॥
- "वरुणो बाऽ आर्थयिता। श०५। ५।४। ३१॥
- .. सबो वै देवानां वरुणः। श०५। ३।१।५॥
- ,, वरुणो उन्नपतिः। श० १२।७।२।२०॥
- "वरुणः सम्राद् सम्राट्पतिः । तै०२।५।७।३॥ श० ११। ४।३।१०॥
- " वरुणो वै देवानार्भ राजा। श०१२। ८।३।१०॥
- ,, विराद् वरुणस्य पत्नी। गो० उ०२।९॥
- " अथ यद्प्सु वरुणं यज्ञति स्व एवैनं तदायतने शीणाति। कौ० । । ।।
- ,, अरुसुवैवहणः।तै०१।६।५।६॥
- ,. तस्य ( वजापतेः ) यद् रेतसः प्रथममुद्दीप्यत तदसावादि-स्यो ऽभवद्यद् द्वितीयमासीत्तद् भृगुरभवत्तं वरुणा न्यगृह्णीत तस्मात्स भृगुर्वारुणिः। दे० ३। ३४॥
- ,, वहणस्य वै सुबुवाणस्य भर्गो ऽपाकामत्स त्रेघापत्रक् भृगुस्तु-

तीयमभवञ्ज्ञायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत् । तांव १८।९।१॥

- बरुणः यो ह बाऽ अयमपामावर्षः स हाबस्थः सहैव वरुणस्य पुत्रो वा भ्राता था। रा०१२।६।२।४॥
  - " वरुण्यो वाऽ अवभृथः। रा० ४। ४। ५। १०॥
  - " पता घाऽ अयां वरुणगृहीता याः स्यन्दमानानां न स्यन्दन्ते। इ।०४।४।१०॥
  - " वरुण्या वाऽ एता आपो भवन्ति याः स्यन्दमानानां न स्यन्द-न्ते । द्या० ४ । ३ । ४ । १२ ॥
  - , विरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीर्यं निरञ्जन्। त-तसुवर्णॐ हिरण्यमभवत्। तै०१।८।१।१॥
  - ,, वरुण्यो वै ग्रन्थिः । हा० १ । ३ । १ । १६ ॥
  - ,, वरुयो हि प्रन्थिः । श०५।२।५।१७॥
  - ,, वरुण्या वाऽ एषा यद्रज्जुः । श०३।२।४।१८॥३।७।४।१॥
  - ,, वरुण्या वै यक्ने रज्जुः। रा०६। ४।३। ट॥
  - ,, वरुण्या (='वरुणपाशात्मिका' इति सायणः) रज्जुः । श०१।३।१।१४॥
  - ,, वारुणो वै पाशः। तै० ३।३।१०।१॥ श०६।७।३।८॥
  - ,, अथेयमेव वारुण्यागा ऽगीता । जै० उ०१ । ५२ । ९ ॥
  - " वारुण एककपालः पुरोडाशो भवति। श० ४। ४। ५। १४॥
  - ,, (श्रीः) वारुणं दशकपाठं पुरोडाशं (अपङ्यत्)। श०११। धः ३ः ५॥
  - " वारुणो दशकपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २१ । १० । २३ ॥
  - ,, स (इन्द्रः) एतं वरुणाय शतभिषते भेषत्रेभ्यः पुरोडाशं दशकपालं निरवपत् ऋष्णानां बीहीणाम्। तै०३।१।५।९॥
  - ,, तिद्ध बारुणं यत्कृष्णं ( वासः )। श० ५। २। ५। १७॥
  - ,, वरुणस्य सायम् (कालः) आसवो ऽपानः। तै०१।५। ३।१॥
  - " खलतंर्विक्रिधस्य शुक्रस्य िक्राक्षस्य मूर्धन् बुद्दोति । एतद्वै ब्रहणस्य रूपम् । तै० ३।९।१५।३॥

वरणः गुह्नस्य कलतेर्विह्निधस्य विकाशस्य मूर्धनि जुहात्येतत्री वरुणस्य रूपम्। २०१३।३।६।५॥

- , वारणो वा अध्यः। तै०२।२।५।३॥३।८।२०।३॥ ३।९।१६।१॥
- ,, वरुणो ह वै सोमस्य राज्ञो ऽभीवाक्षि प्रतिपिषेष तदश्वयस्तो ऽश्वः समभवत् । रा० ४ । २ । १ । ११ ॥
- ,, (प्रजापतिः) चारुणमश्वं (श्रालिप्सत्)। द्या० ६। २। १। ५॥
- " स हि वारुणो यदश्वः। द्वा० ४ । ३ । १ । ५ ॥
- ., एष व प्रत्यक्षं वरुणस्य पशुर्यन्मेषः। द्वा०२।५।२।१६॥
- ,, वारुणीचहित्याष्ट्रीचाविः। श०७।५।२।२०॥
- ,, यक्को वै वैष्णुवारुणः। कौ०१६। ⊏॥
- ,, वहणसवो वाऽ एष यद्राजस्यम्। श०५ : ३ । ४ । १२ ॥
- ,, यो राजसूयः।स वरुणसवः। नै०२।७।६।१॥
- ,, मैत्रो वै दक्षिणः। बाहणः सध्यः। तै०१। ७।१० १॥
- ,, वरुण्या वाऽ एता ओषधयो याः कृष्टे जायन्ते ऽधैते मैत्रा य**न्ना**-स्वाः । रा० ५ । ३ , ३ । ८ ॥
- ,, वरुण्या वाऽ एपा (शास्ता) या परशुवृक्णार्थपा मेत्री (शासा) या स्वयस्त्र तीर्णा । श्रुष्ट १ १ १ १ १ ॥
- "वहण्यं वाऽ एतद्यन्मधितं (आज्यं) अधेतन्त्रैत्रं यरस्वयमुद्धिः तम्। श०५। ३। २। ६॥
- .. एतद्वाऽ अवरुण्यं यन्मैत्रम् । श०३।२।४।१८॥
- "स (वरुणः) अब्रवीद्यक्षां न कश्चनाऽवृत तद्दृस्पारिहरिष्य इति । किमिति । अपध्वान्तं साम्रो चुणे ऽपशब्यमिति । , जै० उ०१। ५२। ८॥
- षरुणप्रधासः तद्यस्त्वेव (प्रजापातिना सृष्टाः प्रजाः ) वरुणस्य यवान् प्रावंस्तस्माद्वरुणप्रधासा नाम । श०२ । ४ । २ । १ ॥
  - ,, यदादित्यं। वरुणथे राजानं वरुणप्रघासरयजतः तहरूण प्रधासानां वरुणप्रधासत्वम् । तै० १ । ४ । १० । ६ ॥
  - ,, वरुणश्रमासैवे प्रजापतिः । प्रजा वरुणपाशास्त्रामुश्रसा अस्यानशीया अकिष्विषाः प्रजाः प्राजायन्त । रा० २ । ५ । ३ : १ ॥

व्यक्तंत्रवासाः अयमेव दक्षिण उचर्वदणप्रश्वासाः। २१० १६ । ५ । ६ । ३ ॥

"
यह्मरुणप्रधासैर्यजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्यैव
सायुज्य ७ सलोकतां जयति । श॰ २ । ६ । ४ । ८ ॥

बस्णसाम एतेन वै वहणो राज्यमाधिपत्यमग्रङ्खद्वाज्यमाधिपत्यं

गच्छति वरुणसाझा तुष्तुवानः । तां०१३।९।२३॥ बरूत्रयः अहोरात्राणि वै वरूत्रयो ऽहोरात्रैहींद्रः सर्वे वृतम्। २१०६। ५।४।६॥

बरेण्यम् अग्निर्वे चरेण्यम् । जै० उ० ४ । २८ । १ ॥

,, आपो वै बरेण्यम् । जै० उ० ४ । २८ । १ ॥

,, बन्द्रमा वै वरेण्यम्। जै० उ० ४। २८। १॥

वर्षः सूर्य्यस्य वर्षसा । तां०१।३।५॥१।७।३॥

"स्र्यंस्य वर्वसा (त्वामिषिञ्चामीति )। श०४।४।२।२॥

"ततो ऽस्मिन्(अग्नौ) एतद्वर्च आस । श०४।५।४।३॥

"वर्षो बाऽ पत्र विदिष्यम्। दा० ३।२।४।९॥

" वर्चों वै हिरण्यम्। तै०१।८।९।१॥

"यद्वै वर्चस्वी कर्माचेकीर्षति दाक्रोति वै तत्कर्तुम्। रा० ४। २। ५। १२॥

, वर्चो द्वाविदाः (यजु १४। २३) संवत्तरो वाव वर्चो द्वाविध-शस्तस्य द्वादशमासाः सप्तऽतेवो द्वेऽअहोरात्रे संवत्सर एव वर्चो द्वाविध्शस्तद्यसमाह वर्च इति संवत्तरो हि सर्वेषां भृतानां वर्वस्थितमः । श० ६। ४। १। १६॥

वर्णाः खत्वारो वै वर्णाः । ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शुद्धः । श० ४ । ४ । ४ : ९ ॥

वर्षः (ऋतुः) यद्वर्षति तद्वर्षाणाम् (रूपम्)। रा०२।२।३।८॥ ,, तस्य (आदित्यस्य) रथप्रोतस्रासमरथस्य (यञ्ज०१५।१७) सेमानीप्रामण्याविति वार्षिकौ तावृत् । रा०८।६।१।१८॥

" यदा वै वर्षाः पिन्वन्ते ऽधैनाः सर्वे देवा सर्वाणि भूतान्युपः जीवन्ति। श॰ १४ । ३-। २-। य२ ॥

,, मक्तो वै वर्षस्येशते । श० ९ । १ । १ । १ ॥

क्याः षड्भिः पार्जन्यैर्वा मारुतैर्वा (पशुभिः) वर्षासु (यजते )। इर०१३।५।४।२८॥

" वर्षे साबिजी । गो० पू० १ : ३३ ॥

"वर्षावै सर्वेऽ ऋतवः। रा०२।२।३।७॥

"वर्षा इत्वेव सर्वेषामृत्ना कं रूपम्। २१०२।२।३।७॥

,, वर्षाः पुरुष्ठम् (संबत्सरस्य)। तै० ३।११ । १०।४॥

,, वर्षा उत्तरः (पक्षः संवत्सरस्य)। तै०३।११।१०।३॥

,, वर्षा एव यदाः। गो० पू० ५ । १५॥

" वर्षा उद्गाता तस्माचदा वलवद्वर्षति साम्न इवे.पन्दिः क्रियते । श०११ । २ । ७ । ३२ ॥

,, (प्रजापितः) वर्षामुद्रीथम् (अकरोत्) । जै० उ०१ । १२ । ७

,, वर्षा उद्गीथः। प०३।१॥

" वर्षादारदौ सारस्वताभ्याम् (अवरुन्धे) । दा० १२ । ६। २ । ३४॥

, वर्षाभिर्ऋतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विशीजसा । तै०२।६।१८।१-२॥

,, वर्षा ह्यस्य (वैदयस्य ) ऋतः । तां • ६ । १ । १०॥

,, तस्माद्वैस्यो वर्षास्वादघीत । विङ्ढि वर्षाः । (ब्रुष्टिशम्दमिषः पद्यत ) । रा० २ । १ । ३ । ५ ॥

" श्रोत्र छे होतत् पृथिव्या यहस्मीकः। तै । १ । १ । ३ । ४ ॥

" ऊर्ज वा एतॐ रसं पृथिव्या उपदीका उद्दिहन्ति यद्वस्मीकम्। तै०१।१।३।४॥

,, प्राजापत्यो वे वस्मीकः। ते • ३।७।२।१॥

बस्मीकवपा इयं (पृथिवी) वै वल्मीकवपा। श०६।३।३।५॥ वशा यद्वदामस्रवत्सा वशा ऽभवत्तस्मात्सा इविरिष् । ऐ०३।२६॥

,, यदा न कश्चन रसः पर्याद्याच्यत तत एषा मैत्रावरुणी बद्या समभवसस्मावेषा न प्रजायते रसाद्धि रेतः सम्भवति रेतसः पद्यवस्तद्यद्वततः समभवसस्मादन्तं यहस्यानुवर्तते । श० ४।५।१।९॥

, साहि मैत्रावरुणी श्रह्मा। श०५।५।१।११॥

" वशामजूबन्ध्यामालमते । श•२ । ४ । ४ । १७ 🖡

वषद्कारः

वशा वशामालमन्ते। तामालभ्य संज्ञपयन्ति संज्ञप्याह वपामुत्सि-देत्युत्सिच वपामनुमर्श गर्भमष्टवै ब्र्यात्स यदि न विन्दन्ति किमाद्वियेरन् यद्य विन्दति तत्र प्रायधितिः क्रियते। शब्ध । ५। २। १॥

" इयं (पृथिवी) वै वशा पृक्षिः । श० १।८।३।१४॥

" १यं (पृथिवी) वै वशा पृक्षियीदिवमस्यां मूलि वामूलं सान्नाद्यं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृक्षिः। श० ५।१।३।३॥

बर्शीकरणम् ( भूतवशीकरणात् ) पञ्च हास्य कार्षापणा भवन्ति व्ययकृताश्च पुनरायन्ति मूलमशून्यं कुर्यात्। सा० वि० ३।७।५॥

" (बर्राकृताः) जम्भकाः (=भृतविशेषाः) द्वास्य सार्व-कामिका भवन्ति । सा० वि०३ । ७ । ५ ॥

तन (द्रव्येण) अनुलिम्पेदवांशं (=लिङ्गं) च नि त्वा नक्ष्य विद्यत इत्येतेनास्य वेशस्थाः (=वेश्याः) प्रवातिताः (पातिकुलान्निर्माताः स्वैराचारिण्यः) च वश्या भवन्ति । सा० वि० २ । ६ । ४ ॥

वषद्कारः स वै वौगिति करोति। वाग्वै वषद्कारो वाग्रेतो रेत एवैतात्सिञ्चति षडित्यृतचो वै षद् तदतुष्वेवैतद्रेतः सिच्यते तदतवो रेतः सिकामिमाः प्रजाः प्रजनयान्ति तस्मादेवं चषद्करोति। श०१। ७। २। २१॥

" वाक् च वै प्राणापानौ च वषद्कारः। ऐ० ३।८॥

, वाक् च ह वै प्राणापानी च वषट्कारः। गो० उ० ३। ६॥

"
तस्यै (वाचे) द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च
वषद्कारं च। दा०१४।८।९।१॥

, प्राणो वै वषद्कारः। श्व० ४। २। १। २९॥

.. एष एव वषट्कारे। य एष (सूर्व्यः) तपति । श०१। ७। २।११॥

" प्ष वं वषद्कारो य एष (सूर्यः) तपति । श्र०११।२। २। ४॥

" यः स्र्यः स भाता स उ एव वनद्कारः। ऐ० ३। ४८॥

,, यो धाता स ववद्कारः। पे० ३। ४७॥

वषट्कारः निमेषो वषट्कारः। तै० २।१।५।९॥

- ,, त्रयो वै वषद्कारा वज्रो धामच्छद्रिकः। ऐ० ३। ७॥
- " श्रयो वै वषदकारा वज्रो धामच्छाद्रकः। स यदेवोचैर्वकं वषद्करोति स वज्रः अथ यः समः संततो निर्द्याणक्छत्स्य धामच्छत् ...... अथ येनैव षद् पराध्नीति स रिकः। गो० उ० ३।३॥
- ,, वाक्रो वै वाषट्कारः। ऐ०३।८॥ कौ०३। ॥ शा शा शा १। ३।३।१४॥ गो० उ०३।१,५॥
- "वर्षो वा एव यह षद्कारो थं क्रिप्यासं ध्यायेह्रषद्करिष्यंस्त-स्मिन्नेव तं वज्रमास्थापयति । ऐ०३।६॥
- ,, देवेषुर्वा एषा यद्वषद्कारः । तां०८। १।२॥
- 🕠 📑 देवपात्रं वाऽ एष यद्वषट्कारः । श० 🗇 ७ । २ । १३ ॥
- " देवपात्रं वा एतद्यद्वषद्कारः । ऐ० ३ । ४ ॥
- " देवपात्रं वै वषट्कारः । गो० उ० ३ । १ ॥
- ., पते एव वषद्कारस्य मियतमे तन् यदोजश्च सहश्च। कौ०३। ॥।
- ,, ओजश्च ह वै सहश्च वपदकारस्य प्रियतमे तम्बी। ऐ०३।८॥
- , तस्य वाऽ एतस्य ब्रह्मयश्वस्य चन्वारो वषद्कारा यद्वातो वाति यद्विद्यांतते यरस्तनयति यद्वस्फूर्जति तस्मादेवं विद्वांत वाति विद्यांतमान स्तनयत्यवस्फूर्जत्यधीयीतैव वषद्कारःणामच्छन्यद्काराय । दा० ११ । ४ । ६ । ९ ॥
- " वषट्कारो हैष परोऽक्षं यद्वेटकारः। २०९ । ३। ३। १४॥ वसतीवर्षः (आपः) तदासु विश्वान्देवान्छेवेशयत्येते वै वसतां वरं तस्माद्वसतीवर्थो नाम। २०३। ९। २। १६॥
- वसन्तः (ऋतुः) एतौ (मधुश्च माधवश्च) एव वासन्तिकौ (मासौ) स यद्वसन्तऽ अभिधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो दैतौ मधुश्च माधवश्च। श० ४ । ३ । १ । १४ ॥
- " तस्य (अग्नेः) रथगृत्सस्य रथाजास्य (यजु० १४।१५) सेना-नीग्रामण्याविति वासन्तिको तावृत् । २०८। ६।१।१६॥

वसम्तः यदेव पुरस्ताद्वाति तद्वसन्तस्य रूपम्। दा० २ ।२ । ३ । ८ ॥

- " तस्य (संबत्सरस्य) वसन्त एव द्वारश्चे हेमन्ती द्वारं तं वाऽ एत॰ संबत्सरश्चे स्वर्ग लोकं प्रपद्यते। द्वा॰ १।६।१।१९॥
- " मुखं या एतस्तूनां यद्वसन्तः। तै० १ । १ । २ । ६ ७ ॥
- ,, तस्य (संवत्सरस्य) वसन्तः शिरः। तै० 🛊 । ११ ।१० । २ ॥
- ,, अर्ग्वे वसन्तः। ऐ० ४। २६॥
- " वसन्त आफ्रीअस्तस्माद्धसन्ते दावाध्यरान्ते तद्ध्यक्रिरूपम्। श०११।२।७।३२॥
- " वसन्तः समिद्धो ऽन्यामृत्न्त्सामिन्धे । द्या० १ । ३ । ४ । ७ ॥
- " वसन्तो वै समित्। श०१।५।३।९॥
- "समिघो यजति वसन्तमेव वसन्ते वा इदं सर्वे समिध्यते। कौ०३।४॥
- ,, वसन्तो हिङ्कारः। ष०३।१॥
- " स (प्रजापतिः) वसन्तमेव दिङ्कारमकरोत् । जै० उ० १।१२।७॥
- " षड्भिराग्नेयैः (पशुभिः) वसन्ते (यजते)। द्या० १३ । ५ । ४ । २८ ॥
- , वसन्तेनर्जुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम्। रथन्तरेण तेजसा। हविरिन्द्रे वयो दधुः। तै० २। ६। १९। १॥
- ,, यसन्त एव भर्गः। गो० पू० ४। १४॥
- " वसन्तो वै ब्राह्मणस्यर्तुः।तै०१।१।२।६॥ २०१३।४।१।३॥
- , तस्माद्राक्षणो वसन्तऽ आद्धीत ब्रह्म हि वसन्तः। श० २। १।३।५॥
- बसवः कतमे वसव इति । अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिशं चादि-ित्यश्च चौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एते हीद् छ सर्वे वासयन्ते ते यदिद् छ सर्वे वासयन्ते तस्माहसव इति। द्वा० ११। ६। ३। ६॥
- , प्राणा वे वसवः । प्राणा द्वीदं सर्वे वस्त्रादद्ते । जै॰ उ० ४ । २ । ३ ॥
- "प्राणावै वसवः । तै० ३ । २ । ३ । ३ । ३ । २ । ४ । २ ॥

वसवः गायत्री वस्तां पत्नी । गो० उ० २ । ९ ॥

- ,, बसवस्त्वा गायत्रेण छम्दसा संमृजन्तु । तां १ १ २ १ ७ ॥
- .. वसवो गायत्री सममग्न्। जै० उ० १।१८।४॥
- ,, वसवस्त्वा पुरस्तादमिषिश्चम्तु गायत्रेण छन्दसा । तै० २। ७। १४। ५॥
- " अधैनं (इन्द्रं ) प्राच्यां दिशि वसवो देवाः... अभ्यविश्वान्... साम्राज्याय । ऐ० ८ । १४ ॥
- ,, अग्निर्वसुभिरुद्कामत्। ए०१ । २४॥
- ,, वसव एव भर्गः। गो० पू० 🗶 । १५॥
- , वसुनामेष प्रातःसवनम्। रा०४।३।४।६॥
- ,, वसूनां वै प्रातःसवनम् । कौ०१६।१॥३०।१॥
- ,, अथेमं विष्णुं यज्ञं त्रेघा व्यमजन्त । वसवः प्रातःसवनॐ रुद्रा माध्यन्दिनॐ सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । द्रा० १४ । १ । १ । १५ ॥
- "तं (आदित्यं) वसवे। ऽष्टकपालेन (पुरोडाद्येन ) प्रातःसवने ऽभिषज्यन् । तै० १ । ५ । ११ । ३ ॥
- ,, वसन्तेनर्सुना देवा वसवस्त्रिवृतास्तुतम्। रथन्तरेण तंजसा। इविरिन्द्रे वयो दधुः। तै०२।६।१९।१॥
- ,, वस्नां वा एतद्रुपम् । यत्तण्डुलाः । तै० ३ । द । १४ : ३ ॥
- ,, वसवो वै रुद्रा आदित्या सॐस्रावभागाः। तै० ३।३।९।७॥
- ,, वस्तार्॰ श्रविष्ठाः (नक्षत्रम् )। तै०१।५।१।५॥
- " अष्टी देवा वसवः साम्यासः । चतस्रो देविष्जराः अविष्ठाः । ते यश्चं पान्तु रजसः पुरस्तात् । संवत्सरीणममृतॐ स्वस्ति । तै०३।१।२।६॥

वसा परमं वा एतदन्नाद्यं यद्वसा। श०१२। ६। ६। १२॥ वसिष्ठः (यज् १३। ५४) यद्वै तु श्रेष्ठस्तेन वसिष्टो ऽथो यद्वस्तृतमो वसित तेनोऽएव वसिष्ठः। श०८। १। १। ६॥

- , येन वै श्रेष्ठस्तेन वत्मष्ठः (हिङ्कारः) गाँ० उ० ः। ६॥
- ,, एष (प्रजापतिः) वै वस्तिष्ठः (⇒सर्वश्रेष्ठ इति स्थायगः)। इा•२।४।४।२॥

बसिष्टः प्रजापतिर्वे वासिष्टः। कौ० २५।२ ॥ २६। १५॥

" (यञ्च० १३। ५४) प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः। श०८।१।१।६॥

,, साह वागुवाच । (हे प्राण) यद्वाऽ महं विसिष्ठास्मित्वं तद्वसिष्ठो ऽसीति । २०१४ । ९ । २ । १४ ॥

,, (ऋ०२ । ६ । १) अग्निर्वे देवानां वसिष्ठः । ऐ०१ । २८ ॥

,, बसिष्ठो वा एतं (इन्द्रकतुम्न आभरेति प्रगार्थं) पुत्रहतो (नीलकंठीयटीकायुते महाभारते, आदिपर्वाणे, अ०१७६) ऽपद्यत्स मजया पद्युभिः प्राजायत।तां०४।७।३॥८।२।४॥

विसष्ठस्य जानेत्रे (सामनी) भवती विसष्ठीवा पते पुत्रहतः
 सामनी अपद्यत् स प्रजया पश्चिमः प्राजायत। तां० १९ । ३ । ८ ॥

,, ततो वैवसिष्ठपुरोहिता भरताः प्राजायन्त। तां० १५।५। २४॥

बसिष्टयज्ञः "दाक्षायणयज्ञः" राष्ट्रं परयत ॥ बसिष्ठा वाग्वै वासिष्ठा । रा०१४ । २ । २ ॥ बसु परावे। वसु । रा०३ । ७ । ३ । ११, १३ ॥

्,, पञ्चो वे वसुः तां०७ । १० । १७ ॥ १३ । ११ । २ ॥ वसुः (यज्ञ-१ । २) यज्ञो वे वसुः । ञ्च०१ । ७ । १ । ६, १४ ॥

"स एषो (अग्निः) ऽत्र वसुः। श०९।३।२।१॥

., बसुग्न्तरिक्षसत् (यजु०१२।१४) । श०४।४।३।२**२॥** बसुग्न्तरिक्षसत् (यज् ०१२। १४) वायुर्वे वसुरन्तरिक्षपत् । श०६। ७।३।११॥

,, एष (सूर्यः) वै वसुरन्तरिक्षसद्। ऐ० ४।२०॥ वसुर्थेयः इन्द्रो वसुर्घेयः। रा०१। ८।२।१६॥ वसुर्वनिः अग्निर्वे वसुर्वनिः। रा०१।८।२।१६॥

बसंबिंस अत्रैव सर्वो ऽग्निः संस्कृतः स एषोत्र वसुस्तस्मै देवा एतां धारां भागृह्वंस्तयैनमश्रीणस्तद्यदेतस्मै वसवऽ एतां धारां भागृह्वंस्तस्मादेनां वसोर्धारत्याचक्षते। २०९।३।२।१॥

" तद्यदेषा वसुमयी धारा तम्मादेनां वसोधीरेत्यावक्षते। रा०९।३।२।४॥

., अग्नाविष्णू इति वसोर्धारायाः (रूपम्)। तै० ३।११।९।९॥

" तस्यै वाऽ पतस्यै वसोर्घारायै । द्यौरेवात्मा । त्रा० ९ । ३ । ३ । १५ ॥ बसोर्चारा (वसोर्घारायै) अभ्रमूघः। श०९।३।३।१५॥

- " (वसोर्धारायै) विद्युत्स्तनः। रा० ९ १३। १५॥ बिद्धः विद्विची अनद्वान्। तै० १ ११। ६। १०॥ १।८।२।५॥ वाः यद्वृणोत्तस्माद्धाः (जलम्)। रा० ६।१।१।०॥ बाक् वाग्वै गीः (यजु० १२।६८)। रा० ७।२।२।५॥
  - ,, बाग्बै धेनुः। गो० पूर्व २। २१॥ तांव १८। ९। २१॥
  - " वार्च धेनुमुपासीत । तस्याद्यत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वष-द्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्य द्वौ स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं वित-रस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्मः । दा०१४। ६। ९। १॥
  - ., वाम्बै रावली (= 'कामधेनुः' इति सायणः )। तां० २१।३।१॥
  - ,, वाक्सरस्वती। श०७। ५ १२। ३१॥ २१। २। ४। ६॥ १२। ९। १३॥
  - " वाक्तु सरस्वती । ऐ०३∞१ ॥
  - ,, वागेव सरस्वती । ऐ०२ । २४ ॥ ६ ! ७ ॥
  - ,, वास्घि सरस्वती । ऐ०३।२॥
  - "वाग्वै सरस्वती। कौ० ४।२॥१२।८॥१४।४॥तां०६। ७।७॥१६।५।१६॥ ज्ञा० २ .५।४।६॥३।९।१। ७॥ते०१।३।४।५॥३।८।११।२॥गो० उ०१।२०॥
  - ,, बाग्वै सरस्वती पावीरवी । पे० ३ । ३७ ॥
  - <sub>अ</sub> सरस्वती वाचमद्धात्।तै०१ः६।२।२॥
- " अथ यत्स्फूर्जयन्वाचिमव वदन्दहति तद्स्य (अग्नेः ) सार-स्वतं रूपम् । ऐ० ३ । ४ ॥
- "सा (वाक्) ऊर्ध्वोदःतनोद्यथापां धारा संततैवम् (सरस्वती [नदी ]=वाक् ॥ सरस्वतीशब्दं पद्यत ) । तां० २० । १४। २ ॥
- ,, वाग्वै समुद्रः। तां०७।७।९॥
- " बाग्वै समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्षुः। तां १ ६ । ४ । ७ ॥
- ., वाग्वै समुद्रो (ऋ०४।५८:१) न वै वःक् श्रीयते न समुद्रः श्रीयते। ऐ०५।१६॥
- ,, बारवे सरिरं अन्दः (यजु० १५ । ४)। श० दं। ५। २ । ४ ॥

बाक् बाग्वै सरिरम् ( यजु० १३ । ५३ )। रा० ७ । ५ । २ । ५३ ॥

- ,, बार्ग्वे सोमक्रयणी (गौः) निदानेन । श० ३ । २ । ४। १०, १५॥
- ,, वाग्वाऽ एषा निदानेन यस्साहस्री (गौः) तस्या एतत् सहस्रं वाचः प्रजातम् । २१० ४ । ५ । ८ । ४ ॥
- ,, तदाहुः किं तत्सहस्रम् (ऋ०६।६९।८) इतीमे लोका इमे वेदा अथो वागिति ब्र्यात्। पे०६।१५॥
- ,, वाग्वै सिनीवाली (यजु० ११ । ५५ ) । दा० ६ । ५ । १ । ६ ॥
- "**बाक् सावित्री । गो० पू**० १ : ३३ ॥ जै**०** उ० ४ : २७ : १५ ॥
- ,, वाग्वै सार्पराक्षी । कौ॰ २७ । ४॥
- ,, बागेव सुपर्णी (माया)। श०३।६।२।२॥
- ,, वाग्वाव दातपदी प०१।४॥
- .. वाग्वै रेवती। श०३। ५। ४। १२॥
- ,, वागषाढा। रा०६। ४। ३। ४॥ ७। ५। १। ७॥
- "वाग्वाऽ अपाढा । रा० ७ । ४ । २ । ३४ ॥ ८ । ४ । ४ । १ ॥
- "चारवै पथ्यास्वस्तिः।कौ०७ ⊦६॥ द्या०३ । १।३ । ८॥ ४ । ५ ।१ । ४ ॥
- ,, वाग्च्येषा (पथ्या स्वीस्तः) । दा० ३ । २ । **३** । १५ ॥
- ,, जूरसि (यजु॰ ४।१७), (जूः) इत्येतत् ह वा अस्याः (वाचः) एकं नाम । श०३।२।४।११॥
- , तस्यै (वाचे) जुडुयाद् बेकुरा नामासि ⊨तां० ६ । ७ । ६ ॥
- " वाग्वै धिषणा (यजु० ११ | ६१) । द्या० ६ । ४ । ४ । ४ ॥
- ,, बाग्वे मतिः (यजु०१३।५८) बाचा हदीर्थः सर्वे मनुते। रा०८।१।२।७॥
- " वाग्वे बृहती। श०१४। ४। १। २२॥
- " यहस्यै वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद् बृहस्पतिः । जै० उ० २। २।४॥
- " बृहस्पतिः (पवैनं) वाचां (सुवते) । तै०१।७।४।१॥
- ,, अध बृहस्पतये वाचे । नैवारं चरं निर्वपति । श० ५। ३। ३।५॥
- ,, बाग्बै राष्ट्री। पे॰ १। १६॥
- ,, इयं (पृथिबी) वै वागदो (अन्तरिक्षम्) मनः । घे॰ ५ । ३३ ॥
- n' एवं (पृथियी) के बाक् । शक्ष ४३६। का प्रदेश 💎 🔻

बाक् बागिति पृथिवी । जै० उ० ४ । ६२ । ११ ॥

- " वागेवायं (पृथिवी-) लोकः। दा०१४।४।३।११॥
- ,, वागित्यन्तरिक्षम् । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥
- " वागिति चौः। जै० **५० ४। २२। ११॥**
- " बाग्वै लोकम्पृणा (इष्टकाः। ज्ञा० ८। ७। २। ७॥
- ,, याग्वै विराद्। श०३। ४।१। ३४॥
- ,, वाग्वै विश्वामित्रः। की० १०। ५॥ १५। १॥ २९। ३॥
- ,, वाग्वै विश्वकर्मऽर्षिः (यजु०१३।१८) वाचा हीव्छं सर्वे ऋतम्। रा० न।१।२।१॥
- ,, वागव सर्थस्तुष्छन्दः (यजु०१४।४)। श० ५ . ४।२ . ४॥
- "वाग्वा अनुष्टुष् । ये०१।२८॥३।१५॥६।३६॥ द्वा हा०१। ३।२।१६॥८।७।२।६॥गो०उ०६।१६॥
- "वागजुष्टुप्।कौ० ४।६॥७।९॥२६,१॥२७।७॥ ज्ञा० १०।३।१॥१॥तै०१।=।८।२॥तां०४।७।१॥
- " महिषी हि चाक्। श॰ ६ । ४ । ३ । ४॥
- 🕫 वागित्युक्। जै० उ०१।९।२॥
- ,, बागृक्। जै० उ० ४ । २३ । ४ ॥
- ,, सायासाबौगृक् सा∤जै० उ०१ । २४ । ५ ॥
- ,, वागेवऽग्वेंदः। श०१४।४।३।१२॥
- "वागेवऽर्च इत्र सामानि च । मन एव यज्ॐषि । श०४।६। ७।५॥
- ,, वाग्ब्रह्म । गो० पू० २। १० (११) ॥
- ,, वाग्धि ब्रह्म। पे०२। १४॥ ४। २१॥
- ,. वाग्वेब्रह्माऐ०६।३॥ श० २।१।४।१०॥१४।४।१। २३॥१४।६।१०।५॥
- ,, वागिति तद् ब्रह्म। जै० उ०२।९।६॥
- ,, सायासावाग्ब्रह्मैव तत्। जै० उ०२।१३।२॥
- , ब्रह्मीय वाचः परमं ब्योम। तै० ३।९।५।५॥
- ,, वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म चेति । ऐ० ६ । रे॥
  - ,, बाग्वे सुब्रह्मण्या । ऐ० ६ । ३ ॥
- ा भ**े बागुक्यक् १ च० १** १ हिला 😁 🐪 😁 😁 😁 🦡 🛒

बाक् खारिच इास्त्रम्। ऐ०३। ४४॥

,, बाक् शंसः। पे॰ २। ४॥ ६। २७, ३२॥ मी० उ० ६। ८॥

,, वाग्वै रथन्तरम्। पे० ४। २८॥

" वाग्रथन्तरम्। तां०७। ई। १७॥

,, वाग्वै त्वष्टा बाग्घीदं सर्वे ताष्ट्रीव। ऐ०२।४॥

,, वाग्वै दघ्यङ्ङाथर्वणः (यजु० ११।३३॥)। त्रा० ६ । ४। २।३॥

,, बाग्वा अर्बुदम् । तै० ३ । ८ । १६ । ३ ॥

🔑 वाग्वै भर्गः । ज्ञा० १२ । 🝃 । ८ । १० ॥

.. बागेब भर्गः। गोo पुरु ४ । १५ ॥

,, बाग्वा उत्तरनाभिः। श० १४। ३। १। १६॥

,, वागुद्यनीयम् । कौ० ७ । ९ ॥

,, वाग्वामभृत्। श०७। ४। २। ३४॥

,, बाग्वै शर्भ (ऋ०३।१३।४)। ऍ०२।४०॥

<sub>अ</sub>्वाग्वै स्नुक् । श० ६ । ३ । १ । ८ ।।

,, वामेवादाभ्यः (प्रदः) । २१०११ । १ । १ ॥

" वाग्वै सीतासमरः। श०७।२।३।३॥

,, वागिति श्रोत्रम् । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

,, वाग्वाइन्द्रः।कौ०२।७॥१३,।४॥

,, व्यान्ध्यैन्द्री। पे०२।२६॥

,, पतञ्ज वा इन्द्राग्न्योः त्रियं धाम यद्वागिति । ऐ० ६ । ७॥ गो० उ० ५ । १३ ॥

,, अग्निमं वाचि श्रितः। तै०३।१०।८।४॥

.. सा या सा वागग्निस्सः। जै० उ०१। १८। ३॥

" सा या सा वागासीत्सो ऽग्निरभवत् । जै० उ०२ । २ । १ ॥

, या बाकृ सो उग्निः। गो॰ उ०४। ११॥

,, वागेवाग्निः। श०३।२।२।१३॥

.. बाग्बाऽ अभिः। श०६।१।२।२८॥ जै० उ०३।२।४॥

"तपो मे तेजो मे ऽश्वम्मे वाक् मे। तन्मे स्विष (अग्नी)। जै० उ॰

,, बाग्वांऽ अस्य (अग्नेः !) स्वो महिमा। रा० ६ । ४ । २ । १७ ॥

बाक् वाग्वाऽ अस्य (प्रजापतेः) स्वो महिमाः श०२।२।४।४॥

- " प्रजापतिर्वा इदमेक असीत्तस्य वागेष स्वमासीद्वाग् द्वितीया स पेक्षतेमामेव वाचं विस्तुजा इयं वा इदछ सर्व विभवन्त्ये-ष्यतीति स वाचं व्यस्जन (काठकसंदितायाम् १२ । ६॥ २७। १:—प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग् द्वितीयासीत्ताम्मिथुनं समभवत्सा गर्भमधत्त सास्मादपाकामत्सेमाः वजा असुजत सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत् ) । तां० २० । १४ । २॥
- ,, प्रजापतिर्हि वाक्। तै०१।३।४।५॥
- " वाग्वि प्रजापतिः। श०१।६।३।२७॥
- ,, व(ग्वै प्रजापतिः । रा०५।१।५।६॥१३।४।१।१४॥
- "प्रजापतिर्वे वाक्पितः । (वाचस्पितिशब्दमिपि पश्यत् )। श॰ ३।१।३।२२॥
- ,, तदेता वाऽ अस्य (प्रजापतेः) ताः पञ्च मर्त्यास्तम्ब आसं लोम त्वङ् मांसमस्थि मज्जार्थेता अमृता मनो वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् । रा०१० । १ । ३ । ४ ॥
- " (यजु० ३० । १) वाग्वाऽ इदं कमे प्राणा वाचस्पतिः । श० ६ । ३ । १९ ॥
- ,, नमो बाचे प्राणपत्न्यै स्वाहा। प०२। ९ ॥
- ,, वाक् च वै प्राणश्च मिथुनम् । श०१।४।१।२॥
- ,, साह वागुवाच । ( हे प्राण ! ) यहाऽ अहं विसष्ठास्मि त्वं तद्वसिष्ठो ऽपीति । श०१४ । ६ २ । १४ ॥
- ,, वाग्वातस्य पत्नी : गो० उ०२।९॥
- ,, बार्ग्वे वायुः। नै० १।८ :८।१॥ तां०१८ :८।७॥
- ,, तस्मात्मर्वे प्राणा वाचि पतिष्ठिताः । श०१२ <sup>। ६</sup>। २ । २४ ॥
- ,, तस्याः ( बाचः े उ प्राण एव रसः । जे० उ०१ । १ । ७ ॥
- ,, याबद्वे प्राणेष्वापो भवन्ति ताबद्वाचा वदान । द्वा० ४ । ३ । ४ । १६ ॥
- ,, वाक् च वै मनश्च देवानां भिथुनम्। ऐ०५। -३॥
- "तस्य (मनसः) एषा कुल्या यढाक् । जै० उ०१ । ६८ । २॥
- ,, बाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता । जै० ३० १ । ५६ । १४ ॥

वाक् वाग्मै मनसो हसीयसी । श० १ : ४ : ४ : ७ ॥

- ,, अपरिमित्ततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक्। श० १।४।४।७॥
- ,, मनो ह पूर्व वाको यदि मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति । तां०१।१।१।३॥
- ,, अलग्ल(म्र)मिष इ वै वाग्वदेदानमना न स्यात्तरमादाह भृता मनसेति। २१० ३। २। ४। ११॥
- " वागिति मनः। जै० उ० ४। २२। ११॥
- ,, वाक् स से मनदच हविधाने। कौ०९। ३॥
- " युनिजिम बाचि कं सह सूर्येण । तां० १ : २ । १ ॥
- ,, सा या सा वागसौ स आदित्यः। श० १० । ४ । १ । ४ ॥
- ,, वागिति चन्द्रमाः। जै॰ उ० ३। १३। १२॥
- " वाग्घ चन्द्रमा भृत्वोपरिष्टात्तस्थौ । दा० ८ । १ । २ । ७ ॥
- 🔐 वाग्वै देवानां मनाता । ऐ० २ । १० ॥ कौ० १० । ६ ॥
- " वाग्यक्रस्य (रूपन्)। दा०१२।८।२।४॥
- ,, वाग्घियञ्चः। दा०१। ४। २। ७॥ ३।१।४।२॥
- ,, वाग्वैयक्यः पे० ४ । २४ ॥ द्यार १ । २ । २ ॥ ३ । १ । ३ । २७ ॥ ३ । २ । २ । ३ ॥
- "वागुवैदकः। दा०१।१।४।११॥
- "वाचो रसो यक्कायक्कीयम् (साम) । तां १८। १। २१॥ १८। ११। ३॥
- , वाग्यश्रायक्षीयम् (साम) । तां० ४ 🏿 ३ । ७ ॥ ११ । ४ । २८ ॥
- ,, वाग्वैरूपम् (साम )। तां० १६। ४। १६॥
- ,, वाग्यज्ञस्य होता । ऐ०२ । ५, २८ ॥
- ,, वाग्वै यज्ञस्य होता। रा०१२।८।२।२३॥१४।६।१।४॥
- ,, वाग्घोता। श०१। ४।१। २१॥ गो० उ०४। ४॥
- "वागेव होता। गो० पू० २। १०॥ गो० उ०३। ८॥
- " ज्ञारवे होता (यजु० १३।७)। कौ० १३।९॥ १७।७॥
- ,, वाग्घोता पद्ढोतृणाम् । तै०३ । १२ । ४ । २ ॥
- , अग्निवै होताधिदेवतं वागध्यात्मम्। श्र०१२।१।१: ४॥ गो० पू०४।४॥
- ,, वाग्वै द्वाविष्कृत्। श०१।१।४।११॥

बार् उद्गातारो वै वाचे भागधेयं कुर्वन्ति । तां ० ६ । ७ । ४ ॥

- , वाक् सर्व ऋत्विजः। गो० उ० ३।८॥
- ,, वाका पशुन्दाघार तस्याद्वाचा सिद्धा वाचाह्नता आयन्ति तस्याद् नाम जानते। तां० १० । ३ । १३ ॥
- ., इ<mark>याबृद्धै बाक्। तां०१०।४।६९॥</mark>
- ,, त्रेघा विद्विता हि वाग्—ऋवो यजूं ऐषि सामानि। श॰ ६। ४।३।४॥
- ,, सा वाऽ एषा वाक् त्रेघा विहिता । अत्यो यज्ञू श्रीय सामानि । रा०१० । ४ । ४ । २ ॥
- .. वागिति सर्वे देवाः । जै० उ०१ । ९ ⊥२ ॥
- ,, वाग्देचः।गो०पू०२।१०॥
- ,, बज्रापव बाक्। पे०२ । २१ ॥
- ,, बाग्घि बजाः। ऐ० ४ । १ ॥
- ,, वज्रस्तेन यद्वाक्। पे०२।१६॥
- 🔐 बाक् च ह वै प्राणापानौ च वषट्कारः । गो० उ० ३ । ६ ॥
- ,, वाक् च वै प्राणापानौ च वषद्कारः। पे० ३। =॥
- "वाग्वै वषद्कारो वाग्नेतः। द्या•१। ७।२।२१॥
- ,, बागु हि रेतः। श्व०१।५।२।७॥
- , शीर्ष्णी हीयमधिवाग्वदंति । श०१।४।४।११॥
- ,, बाग्घृद्ये (श्रिता)। ते०३।१०।६।४॥
- ,, तदेतसुरीयं वास्रो निरुक्तं यन्मनुष्या वदन्त्यथैतसुरीयं वास्रो ऽनिरुक्तं यत्परावां वदन्त्यथैतसुरीयं वास्रो ऽनिरुक्तं यद्वयाश्रास्त्र वदन्त्यथैतसुरीयं वास्रो ऽनिरुक्तं यदिदं श्लुद्रश्च सरीस्र्पं वद्ति। श०४।१।३।१६॥
- ,, वाग्वै देवानां पुरान्नमास । तै०१।३।४।१॥
- ,, वाग्वै वाजस्य प्रसवः। तै०१।३।२।५॥
- ,, बाग्योनिः। ए० २। ३८॥
- ,, उदीचीभेव दिशम्। पथ्यया स्वस्त्या प्राजानंस्तसमादश्रीसमाहि वाग्वदित कुरुपञ्चालता । रा०३ । २ । ३ । १४ ॥

बाक् तस्मादुदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुग्रत उत्श्व उ एय यन्ति वाचे शिक्षितुं यो वा तत आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्त इति । की० ७ : ६॥

- " अयातयाम्नी वाऽ इयं वाक्ं । श० ४ । ६ । द । ३ ॥
- ., वागु सर्वे भेषजम् । श०७ । २ । ४ । २८॥
- ,. प्रादेशमात्रथं हीद्ममि वाग्वद्ति : २१०६।३।१।३३॥
- ,, सेयं वागृतुषु प्रतिष्ठिता वदति । दा० ७ । ४ । २ । ३७ ॥
- ,, तस्माःसंबत्तरवेलायां प्रजाः (≕िराद्यवः) वाचं प्रश्वदन्ति । द्यारु । ४ । ३ । ३ ॥
- "स ( प्रजापितः ) वाचमयच्छत्सः संवत्सरस्य परस्ताङ्ग्याहरद् द्वादशकृत्वः । ऐ० २ । ३३ ॥
- ,, बाक् संवत्सरः । तां० १० । १२ । ७ ॥
- ,, सर्वाद्यांचं पुरुषो वदति । तां० १३ । १२ । ३ ॥
- , तां वनस्पतयरचतुर्का वाचं विन्यदधुर्दुन्दुभौ वीणयामितं तूणवे तस्मादेषा वदिष्ठेषा वन्गुतमा वाग्या वनस्पतीनां वेवानार्थे होषा वागासीत्। तां०६। ४।१३॥
- 🔐 परमा वा एषा वाग्या दुन्दुभौ । तै०१।३।६।२—🚎 ॥
- " एषा वै परमा वाग्या सप्तद्शानां दुन्दुभीनाम् । श० ५ १।४।६॥
- " एतद्वाचिरिछद्रं यत्नृतम् । तां०८।६।१३॥
- ,, वाचो वा पती स्तनी (यद्धिके द्वे अक्षरे)।सत्यानृते वाच ते। गो॰ ड॰ ४। १९॥
- " बाचो बाब तौ स्तनी सत्यानुते वाच ते। ऐ०४।१॥
- ,, पतद्वै वाचो जितं यद्ददामीत्याह । पे० ५ । ६ ॥
- ,, एकाञ्चरः वैवाक् । तां० ध∃ ३ । ३ ॥
- ,, योषा हि वाक्। श० १। ४। ४। ४॥
- "योषा वाऽ इयं वाग्यदेनं न युविता। २१०३। २।१।२२॥
- " वागिति स्त्री । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥
- वाकोबाक्यम् यद्धः वाऽ अयं वाकोवाक्यमधीते श्लीरीदनमा छसीदनी हैव तो। श०११। ७।५॥
- बाक्पतिः (यञ्च० ४ । ४) प्रजापतिर्वे वाक्पतिः । श० ३ । १ । ३ । २२ ॥

काकः साम निष्किरीयाः सत्रमासत ते तृतीयमहर्न प्राज्ञान करताने तत्साम गायमाना वागुपाध्रवत् तेन तृतीयमहः प्राज्ञान छे- स्ते ऽब्रुवानियं वाव नस्तृतीयमहरदी हरादिति तृतीयस्य- वैषाहो हिष्टः। तां०१२।५।१४॥

बाबस्पतिः (यजु० ११ । ७) प्राणो बाबस्पतिः । २१० ६ । ३ । १ । १९॥

- , प्राणो वै वाचस्पतिः । श०४।१।१।६॥
- ,, प्रजापतिर्वे व।चस्पतिः (वाक्पतिशब्दमपि पद्यत)। द्या० ५।१।१३॥
- ः वाच स्पति होता दशहोतृषाम् । तै० ३ । १**२** । ५ । १ ॥ वाचो ऽप्रम् श्रीर्ये याचो ऽग्रम् । तां० ६ । ६ । १२ ॥
- , मुखं वा एतत्संबत्सरस्य यद्वाचोत्रन। तां०४।२।१७॥ बाजः असं वे बाजः । तं०१।३।६।२,६॥१।३।८।५॥ ता० ५।१।४।३॥६।३।२।४॥ तां०१३।६।१३, २१॥ १५।११।१२॥१८।६।८॥
  - ., अन्ने बाजः। दा० ४. १।१।१६॥ ८।१।१।६॥
  - 🔐 (ऋ०३ । ২৩ । १) असंबैबाजाः । হা৹ 🖓 ৪ । १ । ९ ॥
  - ,, धीर्थ्यं वैवाजाः। २०३। ३। ४। ७॥
  - " ओपधयः खलु वै वाजः । तै०१।३।७।१॥
  - " वाजो वै पशवः। ऐ०५। ८॥
  - , बाजो वै स्वर्गी लोकः। तां ०१८। ७। १२ ॥ गो० उ० ४। ५॥
  - " वाग्वै वाजस्य प्रसवः। ते०१।३।२।५॥
- बाजजिद (साम) बाजजिङ्क्यति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै । तां० १३।९।२०॥ तां०१५।११।१२॥

बाजदावर्थः (बहुवचने; सामविशेषः) बत्सो वाजदावर्थः तां० १३।९,१७॥ बाजपतिः एष (अग्निः) हि वाजानां पतिः। ए० २ । ५॥

बाजपेयम् (यज्ञविशेषः) अश्लं व।ऽ एप उज्जयित यो साजपेयेक यजते ऽक्षपेयक हु व नामैत चहाजपेयम्। शु ४ । १ । ३ । ३ ॥

- ,, प्रजापितरकामयत वाजमाप्तुयाॐ स्वर्गे लोकमिति स एतं वाजपेयमपद्यद्वाजपेयो वा एप वाजमेवैतेन स्वर्गे ख (१स) लोकमाप्रोति । तां •१८। ७।१॥
- ,, वाज्येबैनं (सोमं) पीत्वा भवति । तै० १ । ३ । २ । ४ ॥

बाजपेयम् बाज्यश्च होतेन (बाजपेयन) देवा पेप्सन्। तै०१।३।२।३॥

- " बाईस्पत्यो बाएप देवतया यो वाजवेयेन यजते । तै० १।३।६।८-९॥
- ,, वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाप्नोति । तां० १८ । ६ । ४ ॥
- ,, यो वै वाजेपयः।स सम्राट्त्सवः।तै०२। ७।६।१॥
- "सम्राङ्काजपेयेन (इष्ट्वा भवति)। श०५। १।१।१३॥९। ३।४।८॥
- ,, स वाजपेयनेष्ट्रा सम्राडिति नामाधत्त । गो० पू० ४ । ८॥
- "स्वा एप ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यक्कः। तं वा एतं वाजपेय इत्याहुः। तै०१।३।२।३॥
- ,, सोमो वै वाजपेयः। तै० १। ३।२।३॥
- 🔐 अक्रं वै वाजपेयः । तै०१।३ । २ । ४ ॥
- ,, ब्रह्म वैवाजपंयः। तै०१।३ ⊧२ । ४ ॥
- 🦙 वाजपेयो वा एष य एष (सूर्यः) तपति।गो० उ० ४। ५॥
- बाजिनम् (ऋ० १० । ७२ । १०) इन्द्रियं वै वीर्य वाजिनम् । ए० १।(३॥
  - ः, योषा पयस्यारेतो वाजिनम् । इत०२ । ४ । ४ । २१ ॥ २ । ४ । १ । १६ ॥
    - "**ंरता वाजिनम्** ⊦तै०१ । ६ । ३ । १० ॥
    - , पशवो वै वाजिनम्। तै०१। ई। ३।१०॥
- बाजी यत्सद्यो वाजान्त्समजयत् । तस्माद्वाजी नाम। तै० ६। ९। २१। २॥
  - ., (हे ८ श्व त्वं) वाज्यसि । तां० रा ७ । १॥
  - ,, वाजिनो ह्यथ्वाः। २०५। १। ४। १४॥
  - ,, (अभ्बो) वाजी (भूत्वा) गन्धर्वान् (अञ्चहत्)। হা০ १०।६।४।६॥
  - ., देवाश्वरावै वाजिनः। कौ०५।२॥
  - " देवाश्वा वै वाजिनो ऽत्र देवाः साध्वा अभीष्टाः शीता अवस्ति । गो० उ०१। २०॥
  - 🥠 अग्निर्षायुः सूर्य्यः। ते वै वाजिनः। तै०१।६।३।९॥
  - " सादित्यो बाजी। तै०१।३।६।४॥
  - " रन्द्रो वै वाजी। ये० ३ । १८॥

बाजी पदासो से साजिनः। गो० उ०१। २०॥

- . ऋतयो ये वाजिनः । कौ० ५।२॥ श०२।४।४।२२॥ गो० उ०१।२०॥
- ,, छन्दार्थिस वै बाजिनः। गो० उ०१। २०॥ तै०१। ६ 📭 १९॥
- n उक्थ्या वाजिनः । गो० उ० १ । २२ ॥
- बाजी देवजूतः (ऋः १० । १७८ । १) एष (तार्ह्यः≔वायुः) वै वाजी देवजूतः । ऐ० ४ । १० ॥
- वाणः (=महाबीणा) (वाणः) राततन्त्रीको भवति । तां० ५।६। १३॥
  - 🔐 अन्तो वै वाणः (वाद्यानाम्)। तां०५।६।१२॥१४।७।८॥
- वातः (बजु॰ १५।६२) वातो हि चामः । श० ८। ७। ३।१२॥
  - ,. यो वै प्राणः स वातः । श०५ । २ । ४ । ९ ॥
  - 🔐 प्राणी वै वातः । श०१।१।२।१७॥
  - ., (=विश्वव्यचाः-यजु० १८ १५१) एष (वातः) हीद्र्यः सर्वे व्यचः करोति । २०९१४। १।१०४
  - , न वै वातात् किञ्चनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो ऽस्ति तस्मादाह वातो वा मनो वेति । श० ४ । १ । ४ । ६ ॥
  - "वातो वैयक्षः। शा०३।१।३।२६॥
  - " युक्तो वातोन्तरिक्षेण ते सह। तां० १। २। १॥
  - ,, वाग्वातस्य पत्नी।गो० उ०२।९॥
- ्,, तस्मादेषो ऽर्वाचीनमेव वातः पर्यते । राष्ट्र । ७ । ३ । ९ ॥ वात्रहोमाः वायुर्वातहोमाः । राष्ट्र । ४ । १ । १ ॥
  - ., प्राणा वै वातहोमाः। २१०९। ४।२।१०॥
- बातांपिः इन्द्र उ वै वातापिः स हि वातमाप्त्रा शरीराण्यर्हन्प्रतिप्रैति । की० २७ । ४॥
- बात्सवम् (साम) वत्सवीमीलन्दनः श्रद्धान्नाविन्दतं सं तपो ऽतप्यतं सं एतद्वात्सवमण्डयत्सं श्रद्धामिवन्दतं श्रद्धां विन्दामहा इति वै सत्रमासते विन्दते श्रद्धाम्। तां०१२ । ११। २५॥
  - ,, यद्वेव वर्त्तं स्पृशिति तस्माद्वात्सवम् स्कम् । की०२।४॥
  - " रात्रिकांत्सप्रम्। श॰ ६। ७। ४। १२॥
  - ,, अहोरात्रे वात्सप्रम्। श०६। ७।४।१०॥

- बास्तमम् स हैष दाक्षायणहस्तः। यद्वात्समं तस्माधं जातं कामयेत सर्वमायुरियादिति वात्समेणैनमभिमृशेत्तदस्मै जाताया-युष्यं करोति। श०६। ७।४।२॥
  - ,, प्रतितिष्ठति वात्सप्रेण तुष्द्ववानः । तां० १२ । ११ । २४ ॥
  - " प्रतिष्ठा वै वात्सप्रम्। रा०६।७।४।१५॥
  - " दैवमवसानं यद्वात्सप्रम्। श०६।८।१।३॥
- बासम् (साम) वात्सेन (साम्रा) वत्सो (अग्नि) व्येत् (="प्राविशत्" इति सायणः) मैधातिथेन मेधातिथिस्तस्य (वत्सस्य) न लोम च नौषत्तद्वाव स तर्श्वकामयत, कामसिन साम वात्सं, काममेवैतेनावम्न्थे। तां०१४।६। ई॥
- बामः यं वै गां यमश्वं यं पुरुषं प्रशिक्तिनित वाम हाते तं प्रशिक्षः सन्ति। तां०१३।३।१६॥
- बामदेग्यम् (क्या नश्चित्र आ भुवत्-ऋ०४।३१।१-३॥) तौ (मित्रा-वरुणौ) अत्रृतां वामं मर्था इदं देवेष्वाजनीति तस्माद्राम-देव्यम् (साम)। तां०७।८।१॥
  - " पिता वै वामदेव्यं पुत्राः पृष्ठानि । तां० ७ । ९ । १ ॥
  - " वामदेव्यं वै साम्नार्थं सत्। तां० ४। ६। १०॥
  - ,, सत् (=उत्क्रष्टमिति सायणः ) वै वामदेव्य छे साम्नाम् । तां•१५।१२।२॥
  - .. वामदेव्यमात्मा (महावतस्य) । तांव १६ । ११ । ११ ॥
  - ., शान्तिर्वे वामदेव्यम् । तै०१।१।८।२॥
  - " शान्तिर्वे भेषजं वामदेव्यम् । कौ० २७। २॥ २९। ३,४॥
  - " सर्वदेवत्यं वै वामदेष्यम् । तां० ७ । ८ । २ ॥
  - , प्राजापस्यं वै वामदेव्यम् । तां० ४। ८। १४ ॥ ११। ४। ।।।।
  - ,, प्रजापतिर्वे वामदेव्यम् । श०१३।३।३।४॥
  - ,, प्रजननं वै घामदेव्यम् । २१०५ । १ । ३ । १२ ॥
  - ,, वामदेव्यं मैत्रावरुणसाम भवति । श० १३ । ३ । ३ । ४ ॥
  - .. प्राणो वै वामदेव्यम् । द्या०९ १।२।३८॥
  - » पश्चमा वै वामवेष्यम् । तां० ४ । ८ । १५ ॥ ७ । ९ । ९ ॥ ११ । ४ । ८ ॥ १४ । ९ । २४ ॥

बामदेष्यम् इदं वा वामदेव्यं यजमानलोको उमृतलोकः स्वर्गो लोकः। पे० ३ । ४६ ॥

- ,, उपद्वतं वामदेव्यथं सहान्तरिक्षेण। २१०१। ८। १। १६॥
- n अन्तरिक्षं चे वामदेव्यम्। तै०१।१।८।२॥२।१। १८।७॥ तां०१५।१२।४॥

वामनः वामनो ह विष्णुरास । रा०१।१।४।४॥

- ,, सि हि बैष्णवो यद्वामनः (गौः)। श०५।२।५।५॥
- ., वैष्णवो वामनः (पशुः)। श०१३।२।२।६॥
- া, वैष्णवं वामनं ( पशुम् ) आलभन्ते । तै० १। २। ४। १॥

वामसृत् इयं ( पृथिवी ) वामभृत् । द्या० ७ । ४ । २ । ३५ ॥

- ,, वाग्वामभृत्' श०७।४।२।३५॥ वामम् प्राणा वै वामम्। श०७।४।२।३५॥
  - "वामं हि परायः। ऐ०५।६॥
- वाम्रम् (साम) (धाम्रं) सामार्षेयेण प्रशस्तं यं वै गां यमह्वं यं पुरुषं प्रश्लेसन्ति वाम इति तं प्रशक्तिसन्ति। तां॰ १३। ३। १९॥

षायुः अयं वै वायुर्यो ऽयं पवते । श०२। ६।३।७॥

- ,, अयं वै वायुर्यो ऽयं पवतऽ एष वा इद्ॐ सर्वे विविनक्ति यदिदं किञ्च विविच्यते । श०१।१।४ : २२॥
- ,, वातो ( यजु०१५। ६२ ) हि वायुः। श० ६। ७। ३। १२॥
- " वायुर्वातहोमाः । द्या०९ । ४ । २ । १ ॥
- ., वायुर्वा उदान्। तां० ७। ५ । १९॥
- ,, वायुरनुवत्सरः । तां०१७।१३। १७॥ तै०१।४। **१**०।१॥
- " वायुर्वे निकायइछन्दः (यजु०१५। k)। श०८। k। २।५॥
- " अयं वाऽ अवस्युरिशिमिदो यो ऽयं (वायुः) पचते । स० १४। २।२।४॥
- ,, वायुर्वे देवः। जै० उ०३।४।८॥
- , अयं वै ब्रह्म यो ऽयं (वायुः) पवते । ऐ०८। ६८॥
- " अयं वै बृहस्पतिः (यजु० ३८।८) यो ऽयं (वायुः) पवते । श०१४।२।२।१०॥

बाबुः अर्थ वै पवित्रं (यंजु०१।१२) यो ऽयं (वायुः) पवते। श०१।१।३।२॥१।७।१।१२॥

"पिवत्रं वै वायुः।तै०३।२।५।११॥

, अयं वायुः पबमानः। श०२। ४। १। ५॥

., (वायुः) यत्पश्चाद्वाति। पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति। तै०२।३।९।६॥

, वायुर्धेव प्रजापतिस्तदुक्तमृथिणा पवमानः प्रजापतिरिति। ऐ० ४। २६॥

,, स यो ऽयं ( वायुः ) पवते स एष एव प्रजापतिः । जै॰ उ० १ । ३४ । ३ ॥

"स एव वायुः प्रजापतिर्राहेमस्त्रैष्टुभे ऽन्तरिक्षे समन्तं पर्यक्तः। श०८।३।४।१५॥

🔒 पतहै प्रजापतेः शत्यक्षं रूपं यहायुः । की० १९ । २ ॥

" अर्घ छ प्रजापतेर्वायुर्घे प्रजापतिः। रा० ६।२।२।११॥ "यो वै वायुःस इन्द्रोय इन्द्रःस वायुः। रा० ४।१।३।१९॥

" अयं वै वायुर्मित्रो (यजु॰ ११। ६४) यो ऽयं पवते । श॰ ६। ४ । १४॥

,, वार्युषै यंता (ऋ०३।१३।३) वायुना होदं यतमन्ति (रेक्षं न समृच्छिति। ऐ०२।४१॥

,, अयं वै वायुर्मातरिक्वा यो ऽयं पवते। श०६। ४।३।४॥

,, (वायुः) यहक्षिणतो वाति । मातरिश्वैत्र भूत्वा दक्षिणतो वाति । तै०२।३।९.।॥

,, वायुर्वे जातवेदा वायुर्दीदं सर्वे करोति यदिदं किंच । ऐ०२।३४॥ ,, वायुर्वा अग्नेः स्वो महिमा । की० ३ । ३ ॥

,, तेजों वै वायुः । तै० ६ । २ । ९ । १ ॥

🔐 यो बाऽ अयं एवतऽ एव द्युतानो मारुतः । श० ३ । ६ । १ ।१६॥

बायुः यो बाठ अयं (बायुः) पवतऽ एव तन्नगाच्छाकरः सो ऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टस्ताविमी प्राणोदानी। रा० ३।४।२।५॥

"यो बाऽ अये (क्युः) पवतऽ एव तनूतता शाक्षरः । श• ३।४।२।११ ॥

" वायुर्वे तार्क्षः । कौ० ३०। ५ ॥

,, अयं वै ताइयें। यो ऽयं (वायुः) पवतं एप स्वर्गस्य लोकस्पा-भिवोद्या। ऐ० ४। २०॥

,, एप (तार्ह्यः=वायुः) वै सहावांस्तरता (ऋ०१० । ३७८ । १) एव हीमांहोकान्तद्यस्तरति । ऐ०४। २०॥

. वायुवोऽ आञुस्त्रि इत्म एष त्रिषु लोकेषु वर्तते । शः ८।४।१।९॥

🤐 बायुर्वे देवानामाञ्चः सारसारितमः। ते०३५८। ७५१॥

., वायुर्वे देवानामाशिष्ठः ⊢श० ′३ । १ ⊦२ । ७ ॥

, (वायो !) त्वं चै नः (देव नाम् ) आशिष्ठो ऽस्ति । रा० ४।२ ३।३॥

٫ 📭ष 'वायुः' हि सर्वेषां भूतानामाशिष्ठः । शब्द ! ४ । १ ।९ ॥

" वायुर्वे तृर्णिहेट्यवाद्वायुर्देवेभ्यो हत्यं वहति । ए०२। ३५॥

., वार्युवै तॄर्णिर्वायुर्हीदं सर्व सद्यम्तराते यदिदं किय । ऐ०२।३४॥

ः, वायुः सप्तिः !तै०१।३।६।**८॥** 

, वायुर्वे **चरन्**।तै०३।९।४।१॥

अयं वै सरिरः (यजु॰३८८७) यो ऽधः वायुः) पवत एतस्यादै सिरात् सर्वे देवाः सर्वाण भूतानि सहरते । श० १४ । २ । २ ॥

., अयं व समुद्रः (यजु० ३८ । ७) या ऽयं (वायुः) पवतऽ एत-स्मार्द्धं समुद्रात्सवे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति । श० १४ । २ । २ । २ ॥

,, य एवायं (वायुः) पवत एष एव स समुद्र एतं हि अंद्रवन्तं सर्वाणि भूतान्यनुसंद्रवन्ति । ज० उ० १ । २५ । ४ ॥

"अयं वै साधुः (यजु॰ ३७ । १०) यं( ऽयं ( वायुः ) पवतऽ एप द्वीमाँह्वोकाान्त्सद्धो ऽनुपवते । श० १४ । १ । २३ ॥

,, वायुरव सविता। गां० पू० १। ३३॥ जै० उ० ४। २७। ५॥

., अयं वै सविता (यज्ञु० ३८। ८) यो ऽयं (वायुः) पवते । २० १४। २। २। ९॥ बायुः (वायुः) यदुक्तग्तो वाति । सवितैव भूत्वोक्तरता वाति । तै०२।३।९।७॥

,, तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठं पवमानः (=वायुः) पवते सविद्वप्रस्तो होव पतत्पवते । ऐ०१। ७॥

,, वायुर्वे बसुरन्तरिक्षसत् (यजु०१२।१४)। दा०६।७।३।११॥

,, अयमेव बत्सो यो ऽयं (चायुः)पयते । दा०१२ । ४ । १ । ११ ॥

🔒 यो ऽयं वायुः पवतऽ ए३ सोमः । द्या० ७ । ३ । १ । १ ॥

,, एब (बायुः) वै सोमस्योद्दीषा यत्पवते । तां० ६ । ६ ⊦ १८ ॥

"अयं वै वायुर्विश्वकर्मा (यजु० १३ । ५६ ॥ १५ । १६) यो उयं पवतऽ एव हीद्रेश सर्वे करोति। दा० दा१।१।७॥८।६।११९॥

,, एष वै पृथावर्मा वैश्वानरः (यहायुः)। रा०१०।६।१ ७॥

,, प्राणस्त्वाऽरप वैश्वानरस्य (यदायुः) । श०१०।६।१।७॥

,, वायुर्वे मध्यमा विश्वज्योतिः (इष्टका)। ज्ञा०८।३।२।१॥

,, वायुर्वे विकर्णी (इष्टका)। হা০ ८। ७। ३। ९॥

., तस्माह्यायुरेव साम । जै० उ० ३ । १ । १२ ॥

"अयमेव स्रुवा यो Sa (वायुः ) पर्वत । दार १ । ३ । २ । ४ ॥

"वाय्र्वे स्तोता। तै०३।९।४।४॥ श०१३।२।६।२॥

"वायुरेव हिङ्कारः। जै० उ० १। ३६। ९ ॥ १। ५८। ९॥

" वायुरेकपात्तस्याकाशं पादः। गो० पू० २। =॥

" वायुर्घाय्या । जै० उ० ३ । ४ । २ ॥

, वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृगवः । गो० पू० २ । ट (९) ॥

🕠 यस्स प्राणां वायुस्सः। जै० उ०१। २९।१॥

" प्राणा उवा वायुः। ३१० ८। ४। १। ६॥

,, वायुर्वे प्राणः। की० ८। छ॥ जै० उ० छ। २२। ११॥

,, वायुर्हि प्राणः । ऐ०२।२६॥३।२॥

., प्राणो हि वायुः। नां**० ४। ६। ६॥** 

"प्राणो वै वायुः।कौ०४। ६॥ १३ । ५॥ ३०। ५॥ दा०४। ४।१।१५॥ ६।२।२।६॥ गो० उ०१। २६॥

, यः स माणो ऽयमेव स वायुर्यो ऽयं पवते। द्या० १०।३ । ३। ७॥

🥠 प्राणोवै वायव्या (ऋक्)। कौ०१६। ३,४॥

## वाबुः वायुर्मे प्राणे श्रितः। तै 😜 । १०। 🖘 । ४ ॥

- n आणापानौ मे श्रुतम्मे । तन्मे त्वाये (वायौ)। जै० **उ**०३ । २१ । ६०॥
- ,, स (वायुः) यत्पुरस्ताद्वाति । प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति । तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वाः प्रज्ञाः प्रातेनन्दन्ति । तै०२।३। ९।४—५॥
- ,, वायुर्वे प्रणीयंक्षानां यदा हि प्राणित्यथ यक्षो ऽथाग्निहोत्रम्। ऐ०२।३४॥
- ,, वायुप्रणेत्रा वै पदावः । दा० ४ ⊤४ ⊧१ ⊤१५ ॥
- ,, यत्पशुपतिर्वायुस्तेन । को० ६ । ४ ॥
- " ते (पदावः) अब्रुवन्वायुर्वा अस्मःकमीदो । जै० उ० १ । ५२ ।४॥
- ,, पताभिः (पकोनविंदातिभी रात्रिभिः) वायुरारण्यानां पद्मूनामाः घिपत्यमाश्रुत । तां० २३ । १३ । २ ॥
- ,, वायुर्वाऽ उग्रः । दा० ६ । १ । ३ । १३ ॥
- ,, वायुर्वाव पुरोाहेतः ⊩ऐ० ≿ । २७ ॥
- ٫ वायुर्वा उपश्रोता । गो० उ०२ । १९ ॥ ४।९ ॥ तै० ३।७ । ५ । 🛭 ॥
- ,, वायुरेव महः। गो० पू० ५।१५॥
- ,, वायुर्महः। श०१२।३।४ ⊧८॥
- "मनो ह वायुभूत्र्वा दक्षिणतस्तस्यौ । श०८ । १ । १ । ७ ॥
- इमे वै (त्रयो) लोका पूरयमेत्र पुरुषो यो ऽयं (वायुः) पवते स्रो ऽस्यां पुरि दोते तस्मान्युरुषः । क्ष० १३ । ई । २ / १ ॥
- ,, अयं वै यक्को यो ऽयं (वायुः) पवते । ऐ०५ ! ३३ ॥ द्वा०१ । ९ । २ । २८ ॥ २ । १ . ४ । ३१ ॥ ४ । ४ । ४ । १३ ॥ ११ । १ । २ । ३ ॥
- ,, अयं वाव यहां यो ऽयं (वायुः) पवते। जै० उ० ३। १६। १॥
- ,, अयमु वै यः ( वायुः ) पवने स यज्ञः । गो० पू० ३ । २ ॥ ४ । १ ॥
- ,, वाग्वै वायुः। तै०१ा ६।८।१॥ तां०१८। ६।७॥
- ., वायुर्वे रंतसां विकर्त्ता । श० १३ । ३ । ८ । १ ॥
- 🔒 वायुर्वे पयसः प्रदापयिता । तै०३। ७ । १ । ५ ॥
- ,, वायुर्वे सर्वेषां देवानामात्मा। दा०१४। ३ । २ : ७ ॥
- 🔒 सर्वेषामु हैष देवानामात्मा यद्वायुः। २०९।१।२।३८॥

- बायुः एकाह वाव कृत्स्ना देवता ऽर्धदेवता एवा उन्याः । अयमेब (बायुः) यो ऽयम्पवते । जै० उ०३।१।१॥
  - ,, चौरसिवायौ भ्रिता। तै० ३ । ११ । १ । १० ॥
  - ,, वायुरस्यन्तरिक्षे श्रितः । दिवः प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११ । १ । ९ ॥
  - ,, बायुर्वे नमसस्पतिः। गो० उ०४।९॥
  - ,, वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः । तै० ३ । २ । १ । ३ ॥
  - , (प्रजापितः) भुव इत्येष यजुर्वेदस्य रममादत्त । तिद्दमन्त-रिश्वमभवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् स वायुरभवद्रसस्य रसः। जै० उ० १ । १ । ४ ॥
  - , वायुर्दिशां यथा गर्भः । दा०१४ । ९ । ४ । २१ ॥
  - ,, वायुरेव यजुः। ञ०१०। ३। ४। २॥
  - " वायोर्थजुर्वेदः (अजायत) । द्या० ११ । ४ । ८ । ३ ॥
  - , यजुषां वायुर्देवतं तदेव ज्योतिस्त्रैष्टुमं छन्दो ऽन्तरिक्षं स्थानम् । गो∙ पू० १ । २९ ॥
  - ,, त्रेष्टुमो हि वायुः। दा०८। ७। ३। १२॥
  - ,, वायुरध्वर्युः।गो०पू०१।१३॥
  - ,, वायुर्वा अध्वर्य्युः । गो० पू० २ । २४ ॥
  - " वायुर्वा एतं (आदित्यं) देवतानामानशे । तां० ४ । ६ । ७ ॥
  - ,, तदसावादित्य इमांह्रोकान्तस्त्रे समावयते तद्यस्तस्त्रं वायुः सः। श०८।७१३।१०॥
  - , एष बाऽ अपार्श्वरसो यो ऽयं पवते स एष (वायुः) सूर्ये समाहितः सूर्यात्पवते । रा० ५ । १ । २ । ७ ॥
  - "अयं वे वायुर्यो ऽयं पवतऽ एव वाऽ इद्ध सर्वे प्रप्याययति यदिदं किंच वर्षत्येषे वाऽ एतामां (गवां) प्रप्याययिता। व्याप्ययिता। वर्षाययिता।
  - " अयं व वर्षस्येष्टे यो ऽयं (वायुः) पत्रते। शा• १ + ८। इ। १२॥ " तस्माद्यां दिशं वायुरेति तां दिशं वृष्टिरन्त्रेति। श० ६। २। ३ + ५॥
  - " यस्माद्गायत्रमध्यो द्वितीयः (त्रिरात्रः) तस्मात्तिर्थ्यक् वायुः पवते । तां• १०। ५ । २॥

वायुः तस्मादेष (वायुः) दक्षिणैव भूषिष्ठं वाति । राज्या १।१।७॥ = : ६।१।१७॥

- " शुक्को हि वायुः । शा० ई। २। २। ७॥
- ,, तथेति वायुः पवते । जै० उ० ३ । ६ । २ ॥
- ., अनिरुक्तो हि वायुः। रा०८। ७।३।१२॥
- ., शान्तिहिं वायुः।तां० ४। ६। ९॥
- .. वायोर्निष्ट्या (="स्वातिः" इति सायणः)। तै०१।५।२।३॥ ३।१।१।१०॥
- " (वायोः) मेनका च सहजन्या (यजु०१५।१६) चाष्सरसाविति दिक् चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिरिमे तु ते द्यावा-पृथिबी। श०८।६।१।१७॥
- ,, तस्य (वायोः) रथस्वनश्च रथेचित्रश्च (यजु०१४।१५) सेनानीत्रामण्याविति ग्रैष्मौ ताष्ट्रत्। श०८।६।१।१७॥
- .. तम् (वायुं) एताः पञ्च देवताः परिम्रियन्ते विद्युद्वृष्टिश्चन्द्रमा आदित्यो ऽक्षिः ⊦ ए० ८ । २८॥
- ,, सो ऽयं (वायुः) पुरुषे अन्तः प्राविष्टस्त्रेधा विदितः प्राण उदानो व्यान इति । रा० ३ । १ । २ । २० ॥
- वारवन्तीयम् (साम) अग्निर्वा इदं वेश्वानरो दहन्नैत्तस्माहेवा अविभ गुस्तं वरणशाख्या ऽवारयन्त यदवारयन्त तस्माद्वार-वन्तीयम् । तां० ५ । ३ । ९ ॥
  - सो (अग्निः) ऽश्वो वारो भृत्वा पराकृत् । तं वारवन्तीः
    येनावारयत । तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम् । तै०
    १ (१। ६ । ३ ॥
  - ., यदवारयन् (=देवा आदित्यस्याधःपातं निवारितवन्तः ) तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम् । तै०१।६।१२।१॥
  - ,, (विष्णुः पशून्) वारवन्तीयनावारयतः। तै०२।७।१४।२॥
  - ,, पशको वै वारवन्तीयम् । तां० ५ । ३ । १२ ॥
  - " वारवन्तीयमभिष्ठोमसाम कार्य्य यहस्यैव छिद्रं वारयते । वांत्र २ । १ । ११॥

- बारबन्तीयम् वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कार्यामिनिद्रयस्य बीर्यस्य परि-गृहीत्यै । तां० ९ । ५ । ९ ।।
  - ,, वारवन्तीयमाग्नेष्टोमसाम भवतीन्द्रियस्य वीर्यस्य परिगृहीत्यै । तां०१८ । ६ । १६ ॥
  - ,, केशिने वा पतद्दारुभ्याय सामाविरभवत् । तां० १३।१०।८॥
- ्र रेचतीनार्थं रसो यद्वारवन्तीयम्। तां० १३। १०। ५॥ वार्त्रक्षे सामनी ऐयाहा इति वा इन्द्रो वृत्रमहन्नैयादोहो वेति न्यगृह्धा-हार्त्रघ्ने सामनी वीर्यवर्ता। ओज एवैताभ्यां वीर्यमव-रुन्धे। तां० ११। ११। १२, १३॥
- वार्शम् (साम) बृशो वैज्ञानस्त्रयरुणस्य त्रै यात्वस्य ६वाकस्य पुरोहित आसीत्स ए६वाको ऽधावयत् ब्राह्मणकुमार् एर्थेन व्यक्तिनत्स पुरोहितमब्रवीत्तव मा पुरोधायामिदमी-हगुपागादिति नमेनेन साम्ना समैरयसद्वाव स तर्छ-कामयत, कामसनि साम वार्श, काममेत्रैतेनावरुन्थे। नां० १३ । ३ । १२ ॥
- बाक किख्याः (ऋषः) यद्वा उर्वरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति वै तदाचक्षते वालमात्रा उ हेमे प्राणा असंभिन्नास्तद्यद्-संभिन्नास्तस्माद्वालखिल्याः । कौ० ३० । ८॥
  - प्राणा वै वालिखल्याः प्राणानेवैतदुपद्धाति ता यहा-लिखल्या नाम यहाऽ उर्वरयोरसम्भिन्नं भवति खिल इति वै तदाचक्षते वालमात्रादु हमे प्राणा अमम्पिन्ना-स्ते यहालमात्रादसम्भिन्नास्तस्माहालाखिल्याः । दा० ८।३।४।१॥
  - ,. प्राणा वालखिल्याः। ऐ० ६ । २६ ॥ कौ० ३० । ८ ॥
  - ,, प्राणा वै वालखिल्याः। ए० ६ । २८ ॥ गो० उ०६ । ८ ॥
  - ., यदि वालिखस्याः प्राणानस्यांतरियात् । ऐ०५।१५॥
  - ,, पश्चा वालिखस्याः । तां० २०। ६। २॥
  - ,, प्रगाथा वै वालसिल्याः। ए० ६। २८॥

वावाता (पत्नी) भुव इति वावाता । तै०३।९।५॥ वासः ऋषं वाऽ एतत्पुरुषस्य यहासः । दा०१३ । ४।१५॥

- ,, तस्मादु सुवासा एव बुभूवेत्। २०३।१।२।१६॥
- ,, ओषधयो वै वासः। श०१।३।१।१४॥
- ,, सर्वदेवत्यं वै वासः। तै० २ । २ । २ । २ । २ । २ । ३ । ७ । ३ ॥
- ,, सौम्यथं हि देवतया वासः। तै०१।६।१।११ ॥२।२।५।२॥
- ,, तस्य बाऽ एतस्य वाससः। अग्नेः पर्यासो भवति वायोरतु-छादो नीविः पितृणाॐ सर्पाणां प्रधातो विश्वेषां देवानां तन्तव आरोका नक्षत्राणामवॐ हि वाऽ एतत्सवे देवा अन्वा-यसाः। द्या० ३ । १ । २ । १ ८ ॥
- ,, त्वनिध वासः। द्या०४। ३।४। २६॥
- ,, तहै निष्पष्टवे वृयाद्यदेवास्य (वाससः) अत्रामेध्या (स्त्री) कृणित्त (=Spins) वा वयति वा तदस्य (वाससः) मेध्य-मसदिति । वा० ३ । १ । २ । १९॥
- वासिष्ठम् ( साम ) वसिष्ठा वा एतेन वेडवः स्तुत्वाअसा स्वर्गे लोक-मपदयत् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गाहो<mark>कान्न च्यवते</mark> तुष्दुवानः । तां० ११ । ८ । १४ ॥
- वास्तव्यः (=रुदः ) यक्षेन वै देवाः । दिवसुर्गदकामस्रथ यो ऽयं देवः ( रुद्रः ) पशुनामीष्टे स इहाहीयत तस्माद्वास्तव्य इत्याहु-र्वास्तै हि तदहीयत । श० १ । ७ । ३ । १ ॥
  - ्रः वास्तव्यो वाऽ एप ( रुद्रः ) देवः । श०४ ∤२ । ४ । १३ ॥ ५। ३ । ३ । ७ ॥
- बास्तु बास्तु हि तद्यक्षस्य यद्भुतेषु हविःषु (अवशिष्यतं) । श० १।७६३:७॥
  - " वास्त्वनुष्टुब्बास्तु स्विष्ट्छत्। २०१।७।३।१८॥
  - ,, पेसुकं वं वास्तु पिस्यति ह प्रजया पशुभियस्येवं विदुषं। ऽनुष्टभौ भवतः । श०१। ७।३।१६॥
- ,, अर्वार्थ्य वै चास्तु । रा० १ । ७ । ३ । १७ ॥ वि अन्न वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि । रा० १४ । ८ । १३/३॥ विन्नति । प्रजापतेर्विस्नस्तादाप आयंस्त ॥स्यतास्य विराद्यद्विशासस्या-ह्यिष्टेंश्वरितः । रा० ७ । ५ । २ ! ४४ ॥

विकद्भतः (बृक्षविशेषः) प्रजापतियां प्रथमामाहुतिमजुहोत्स हुत्वा यत्र न्यमृष्ट ततो विकङ्कतः समभवत्। २१० ६।६।३।१॥ १४।१।२।४॥

,, स (प्रजापितः) हुत्या न्यमृष्ट । तता विकङ्कतः समभवतः स्मादेष यक्षिया यक्षपात्रीयो वृक्षः । २०२।२।४।१०॥

"यक्को विकङ्कतः। द्या०१४।१।२।५॥

, अक्नेः सृष्टस्य यतः। विकङ्कतं भा आर्च्छत् । तै० १।२।३।१२॥

"यसे स्प्रस्य यतः । विकङ्कतं भा आर्च्छजातवेदः । तै० १।२।१।७॥

,, संपाप्रथम।हुर्तियद्विकङ्कतः ⊦ द्वा० ई । ६ । ३ । १ ॥

,, बज़ो व विकक्कतः। शब्द। २।४।१८॥

विकर्णी (इष्टका) वायुर्धे विकर्णी। হাও ১। ৬। ३। ९॥

,, अ।युर्वे विकर्णी। रा०८१७।३।११॥

विषयः (कतः) इन्द्रमदेन्यो माया असचन्त स प्रजापतिमुपाधावत्तः स्मा एतं विधनं प्रायच्छत्तेन सर्वो मुधे ध्यहत यद्भवहत तद्वि-धनस्य विधनत्वम् । तां० २९ । १९ । १ ॥

,, इन्द्रो ऽकामयत पाष्मानं आतृब्धं विहन्यामिति स एतं विघ-नमपद्यंत्तन पाष्मानं आतृब्धं ब्यह्न् वि पाष्मानं आतृब्धं हते य एवं वेद् । तां० १९ । १८ । २ ॥

, (इन्द्र.) तं (विधनं) आहरत्। तेनायजतः। तेनैवासां (विधां) तथः स्क्रस्तम्भं व्यहन्। तिव्धिनस्य विधनत्वम्। ते० २। ७ । १८ । १॥

विचक्षणम् चक्षुचै विचक्षणं वि होनेन पश्यतीति। ए० १।६॥

,, चक्कुर्वे विचक्षणं चक्षुषा हि विपश्यति । कौ० ७ । ३ ॥

वितस्तिः हस्ते। वितस्तिः। श०१०।२।२। ६॥

वित्रम् एतावान्खलु वै पुरुषा यावदस्य वित्तम् ।तै०१ । ४ । ७ । ७ ॥

बिरहसः यञ्चा ऽसरेषु विदहसः। तां०८।३।३॥

,, यक्को चै विद्युद्धातां० ११। ७। ५॥

,, यक्को विद्वसः। तां १५। १०। ४॥

,, विदइसु चै तृतीयसवनम्। तां० ४। ३। ६॥

विदानः (यञ्च० ११ ! ३६) विदान इति विद्वानित्येतत् । रा० ६।४।२।॥। विदेहाः सैषा (सदानीरा नदी) अप्येति कोसलिविदेहानां मर्यादा । रा० १ । ४ । १ । १७ ॥

विद्या विद्या वे धिपणा। ते ३ ३ । २ । २ ॥

- , विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम । तवाऽहमस्मि त्वं मा पालयस्वा-ऽनर्हते मानिने नैव मा दा गांपाय मा श्रेयसे ते ऽहमस्मीति बि-द्या सह म्रियेत न विद्यामूपरे वेषेद् ब्रह्मचारी धनदायी मे-धार्वा श्रोत्रियः प्रियो विद्यया वा विद्यां यः प्राह तानि तीर्थानि पण्ममेति (निरुक्तं अ०२ खं०४॥ मनुस्मृतौ २।११२-११५)। संहित्रो० खं०३॥
- , विद्यया देवलोकः (जय्यः) देवलोको वे लोकानाॐ श्रेष्ठस्तस्मः-द्विद्यां प्रदार्भमन्ति ⊢द्य०१४ । ४ । ३ ! २४॥
- वियुत (प्रजापितः) तान् (देवान्) व्ययत् (=पाष्मनः सकाशाद् "यि योगितवान्" इति सायणः) । यद्वयदात् । तस्माद्वितुत् : ते० ३ । १० । ९ : १ ॥
  - " विद्युद्धस्याहुः। विदानाद्विद्युद्धिचन्येनॐ सर्वस्मात्पापना य एवं वेद विद्युद्धस्रोति विद्युद्धंयव ब्रह्म। श०१४। ५। ७।१॥
  - ,, विद्यहाऽ अशीनः । दा० ६ । १ । ३ । १४ ॥
  - ,, विद्युत्सावित्री । जै० उ० ४ . २७ . ६ ॥
  - ,, विद्युद्व सविता । गांव पूर्व १ । ३३ ॥
  - ,, अर्थेतस्यामुदीच्यान्दिशि भृथिष्ठं विद्यातते । प० २ । ४ ॥
  - ,, वृष्टिंबे याज्या विद्युदेव, विद्युद्धीदं वृष्टिमद्याद्यं सम्प्रयच्छिति । ऐ०२ । ४१ ॥
  - ,, बृष्टिर्वे विराद्तस्या एते घोरं तन्त्रा विद्युष्य हादुनिश्च । राष्ट्र १२।८।३।११॥
  - ,, विद्युद्धाऽ अषां ज्योतिः (यजु•१३।५३)ः श० ७ । ६। २।४९.॥
  - " (बसोर्घाराँय) विद्युत्स्तनः ⊢दा० ६ ! ३ । ३ । १४ ॥
  - ,, यो विद्युति (पुरुषः) स सर्वेह्नपः। सर्वाणि होतस्मिन् ह्रपाणि। जै० उ०१। २७ : ६ ॥

विद्वांसः ये वै विद्वा श्रेप्तस्ते पक्षिणो ये ऽविद्वाश्रमस्ते ऽपक्षािक्षः वृत्पञ्चदशावव स्तोमौ पक्षौ कृत्वा स्वर्गे लोकं प्रयन्ति । तां० १४:१११३॥

.. विद्वार्णसां हि देवाः । २०३ । १० ॥ विश्वमं (साम) विश्वमं भविति धर्मस्य विश्वत्ये । तां० १४ - ५ । ३१॥ विश्वाः (यज्ञ० १४ - ७) आपो वै विश्वा अद्भिर्हीद्ध सर्वे विहितम् । २०६ । २ । २ । २ । ८ ।

विधाता चन्द्रमा एव धाता च विधाता च । गो० उ० १ । १० ॥ विधनी (दिवचने) तस्मात् ( द्वे तृणे ) तिग्धीः निद्धाति तस्माद्वेव (अनयोः) विधनी (इति) नाम । श० १ । ३ । ४ । १०॥

विषश्चित् यज्ञां चै बृहन्यिपदिचत्। श०३१५१३।१५॥ विषः (यज् १११४) विषा विषस्येति प्रजापति वै विषा देवा विषाः। वा०६।३१११६॥

,, एते वै विशायद्ययः । श०१। ४। २। ७॥

विभावसः ( यत्र १२ । १०६ ) ( =प्रभूवसः ) महि श्राजन्ते अर्वयो विभावसीवित मंहता श्राजन्ते ऽर्चयः प्रभूवसिवन्येतत् । श्रु ७ । ३ । १ । २९ ॥

विभृतयः याष्पिङ्किभूतय ऋतवस्तेः। जै० उ०१ । २१ । १॥ विभदः (=विभदेन दृष्टं सूक्तम् । ऋ० १० । २१॥) विभदेन वै देवा असुरान्व्यमदन् । को० २२ । ६॥

विमुक्तिः (अहीनस्य) अथ यत्पुरस्तादुदयनीयस्यातिरात्रस्य विमुच्यन्ते सा विमुक्तिः। ऐ० ६। २३॥

म्बयण्डन्दः (यज्ञ॰ १५३५) अहर्चै वियच्छन्दः । द्या०८।५।२।०॥ म्बराट् (छन्दः) विराद् विरमणाद्विराजनाद्वा । दे०३।१२॥

, वृष्टिं विराद् तस्या पते घोरे तन्त्रां विद्युच हादुनिश्च। शब् १२।८।३।११॥

, विराडिग्निः । श•६।२।२।३४॥६।३:१।२१॥६। द।२।१२॥६।१।१।३१॥

"वार्णवे विराद् । श०३। ४ । १ । ३७ ॥

,, विराइडीयम् ( पृथिवी ) । श०२ । २ । र् । २० ॥

बिराट् इयं (पृथिवी) वै विराट्। श०१२। ६। १। ४०॥ गो०उ० हा२॥
,, (यजु०१३। २४) अयं वै (पृथिवी-) लोको विराट्। श०
७। ४। २। २३॥

- 🔐 (यजु० १३ । ४३) विराह्ने गोः । ता० ७ । ५ । २ । १९ ॥
- एषा वै स्तनवती विराह यङ्कामङ्कामयते तमेतां दुग्धे ("तस्यान्थ कामधुग्धेनुविसिष्ठस्य महातमनः । उक्ता कामान्ययच्छिति सा कामान्दुद्धाते सदा ॥" इति नीलकंठीयटीकायुने महाभारत आदिपर्वणि १७४ । ६॥ 'विश्वक्षपी' 'शवली' इत्यंती शब्दान्वपि पद्यत्। । तां २० । १ । ५॥
- ,, अस्त्रं विराट् । कौ०९।६‼१२।३॥तै०१।६६३।४॥ १।८।२।२॥तां०४।८।४॥
- , अन्नं विराद तस्माद्यस्येवह भूथिष्ठमन्नं भवति स एव भूथिष्ठं लोके विराजति तद्विराजां विराद्त्वम् । ए०१।५॥
- ु,, अकं वै विराद्⊹ शाय ७।४।३९॥ ऐ०१।४॥४।१२॥ ४।१९॥६।२०॥
- ,, अर्द्भ चै श्रीर्विराट् । गो० पू० ५ । ४ ॥ गो० उ० १ । १६ ॥
- " श्रीविराडबाद्यम् । कौ० १ । १ ॥ २ । ३ ॥ १२ । २ ॥ १<u>४</u> । ५ ॥
- ,, श्रीर्वे विराइ यशे। ऽन्नाद्यम्। गो०प्रदारण॥ गो०उ० ६।१५॥
- ,, पतब्रै क्रत्समन्नाद्यं यद्विराद्यः की०१३।२॥
- ,, विराडकाद्यम् । ऐ० ४ । १६ ॥ ⇒ । ४ ॥
- ,, जिर्ग्वराद्। तै०१।२।२।२॥
- ,, वैराजीर्वा आपः । कौ० १२ । ३ ॥
- ,, वैराजो वै पुरुषः।तां०२।७।८॥१९।४।४॥ ते० ६। ९।८।२॥
- "विराह् वै यक्षः । ऋ०१'१।१।२२॥२'३।१।१८॥ ४।४।५।१९॥
- ,, वैराजो यज्ञः। गो० पू० छ। २४॥ गो० उ० ६ । १५॥
- " विराइ वाऽ अग्निष्टोमः। कौ०१४।४॥
- ,, वैराजः सोमः । की० ६। ई॥ श०३।३।२।१७॥ ३। ९।४।१६॥

विराद् विराड् वरुणस्य पत्नी । गो० उ० २ । ९ ॥

" अधैतद्वामे ऽक्षाणि पुरुषरूपम् । एषास्य (दक्षिणे ऽक्षाणि वर्त्तः मानस्येन्द्राख्यस्य पुरुषम्य) पत्नी विराद् । दा० १४।६।२१।३॥

"सा (विराद्) तत अध्वारीहन्। सा रोहिण्यभवत्। तै० १।१।२०।६॥

,, विराट् सृष्टा वजापतेः। अर्ध्वारोहद्रोहिणी।योनिरग्नेः प्रतिष्ठिः तिः। तै०१।२।२।२७॥

,, सर्वदेवन्यं वा एतच्छन्दो यद्विराट् । श० १३ । ४ । ६ । १३ ॥

,, सत् ( उत्क्रप्रमिति सायणः ) विराट् छन्दसाम्। तां०१५।१२।२।

,, विराट्न छन्दमां (सत्) । तां० ४ । ८ । १० ॥

" विराइ वै छन्दसां ज्योतिः तां०६।३।६॥

" विराड्ढि छन्दमां ज्योतिः। तांश्रु०। २। २॥

🔐 विराजो वा एतद्वयं यदक्षरम् । तां०८ । ६ । १४ ॥

,, दशाक्षरा वै विराट्⊥ श०१ ⊦१ ⊦१ । २२ ॥

,, दशाक्षरा विराट्। ऐ०६।२०॥ गो० पू० ४।२४॥ गो० उ० १।१८॥ ६।२,१५॥ तां०३।१३।३॥

,, दशदशिनी विराद्। कौ०२।३॥१७।३॥१६।४,७॥

,. दश च ह वै चतुर्विराजो ऽक्षराणि । गो० पू० ५ । २०॥

,, त्रिंशदक्षरा वै विराद्। पे०४।१६॥ ८।४॥ श०३।४।१।७॥

, त्रि<sup>श्</sup>र<mark>्शितद्</mark>शास्त्र । ते०३।८।१०।४॥ तां०१०।३। १२॥ ते०१।६।३।४॥

" सा विराद् त्रयार्सेत्रशदक्षरा भवति । ऐ०२। ३७॥

,, त्रयस्त्रिदादक्षरा व विगद्ध को०१४।२॥ १८ । ४॥ ज्ञा० ३।४।१।८॥

,, यथा व परमा विराह् यचन्वारि छंशद्रात्रयः पङ्किवै परमा विराह । तां० २४ । १० । २ ॥

,, सहस्राक्षरा वै परमा विराद् । तां० २५।९। ।।।।

" विराख् वाऽ अनाधृष्टं छन्दः त्यजु०१४।९)।श०८।२।४।४॥

,, स (प्रजापतिः) पुरुषमेधेनंष्ट्वा विराडिति नामाधत्त । गो० पूर्व ४ । ८ ॥ विराट् बृहिद्वेराद्। ते०१।४।४।९॥

विरोचनः प्रहादो ह वै कायाधवो ।विरोचनॐ स्टं पुत्रमणन्यधसः। नेदेनं देवा अहनश्चिति । ते०१।५।९।१॥

,, प्रहादे। वे कायाधवः विरोचनं स्वं पुत्रमुदास्यत्।स प्रदरो ऽभवत्।तै० १।५।१०।७॥

विलम्बसीपर्णम् (साम) यदन्तरात्मा पक्षौ विलम्बने तस्माद्विलम्बन सौपर्णम् । तां० १४ । ९ । २०॥

विवधरछन्दः (यज्ञ० १५ ५) अन्तरिक्षं ने विवधरछन्दः । হা০ ८ । শ্লা২ ৭॥

विवतीं उष्टाच्यारिकः (यज्ञ १४ । २३ ) संबन्सरे वाय विवतीं उष्टा-चत्वारिश्रेशस्तस्य पड्विश्रेशतिरश्रेमासास्त्रयो-दश मासाः सप्तऽत्वो द्वे अहोरात्रे तद्यनमाह विवती इति संबन्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विवर्तन्ते । श्रु ६ । १ । २ । ॥

विवलं छन्दः (यजु० १४ । ९) एक पदा वै विवलं छन्द्ः। इ।० ० । ६ । स्र । १ ॥

विवस्त्रान् असौ बाऽ आदित्यो विवस्वानेप हाहोरात्रे विवस्ते तमेष बस्ते सर्वतो होनेन परिवृतः। श०१०। ४। २। ४॥

" विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथः । श० ४ । ३ । ४ । १८ ॥

,, (देवा आदित्याः) यं (मार्नण्डं) उह तद्विचकुः, स विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । श०३ । १ । ३ । ४ ॥

विवाहः तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता (=भर्ता) चाद्यः (=भार्या) च जायेतेऽइद्थ हि चतुर्थे पुरुषे तृतीये सङ्गरुछामहुऽ इति विदेवं दीव्यमाना जात्याऽभाषते । २०१। ८। ३। ६॥

,, सा ( सुकन्या ) होवाच यस्मै मां पितादार्श्ववाहं तं जीवन्त-र्क हास्यामीति । हा २ ४ । १ । ५ । २ ॥

विशः यञ्जो वे विशो यञ्ज हि सर्वाणि भूतानि विष्टानि । श०८ । ७ : ३।२१॥

- , (यजु० ३८ । १९) यज्ञा वै विद्रा झ० १४ । ३ । १ । ९ ॥
- n विदुक्थानि । तां० १८ । ८ । ६ ॥ १९ । १६ । ६॥
- , विट्रास्त्रम्। प०१। ४॥

विशः विद् सूक्तम्। ऐ० २ । ३३ ॥ ३ । १२ ॥

- , विशो प्रावाणः । श०३ । ९ । ३ । ३ ॥
- ,, विद्वेत्रावानः। तां० ई। ई १॥
- "विद्वैगभः। श०१३।२।९।६॥ तै०३।९।७।३४॥
- " विद्वै शकुन्तिका (यजु०२३।२२) । श०१३।२।९।६॥ तै०३।९।७।३॥
- ,, विद्वे हरिणी। ते०३।९।ऽ।२॥
- ,, विशो विश्वे देवाः । श०२ । ४ । ३ । ई ॥ ३ । २ । १ । १६ ॥
- ,, विशो वै विश्वे देवा । श०५। ५। १। १०॥
- .. बिज्ञो वै पस्त्याः । ञा०५।३।४ । १९ ॥५ । ४ । ४ । ५ ॥
- ,, विशेषवैसुच्यः। श०१३।२।१०।२॥
- ,, विशो होत्राशंसिनः। ए०६। २१ ॥ गो० उ०६। ३॥
- ,, विट् सप्तद्शः। तां० १८। १०। ९॥
- ,, विद्यत्रेसप्तद्शः।तां०२।७।५॥२।१०।४॥
- ,, विद्याःसप्तद्दशः।ऐ०६।४॥
- ,, वर्षाभिर्ऋतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैक्षरेण विशोजसा । तै०२।६।१६।१—२॥
- ,, राष्ट्राणि वैविद्यः। ऐ०८। २६॥
- ,, विद्सुरा। श०१२। ७।३।८॥
- ,, आद्या होमाः प्रजा विशः । श० ४ । २ । १ । १७ ॥
- " असंवे विशः। श०४।३।३।१२॥५।१।३।३॥६। ७।३।७॥
- ,, अर्झ विशः। श०२।१।३। ८॥
- "अक्षं वैक्षत्रियस्य विद्≀श०३ : ३ । २ । ८ ॥
- , तस्म।द्राष्ट्री विशे घातुकः । श० १३ । २ । ९ । ६ ॥
- , तस्माद्राष्ट्रो विद्याम<del>ारी</del> । द्या० १३ । २ । ९ । ८ ॥
- 🔒 दैव्यो वाऽ एता विशो यत्पश्चः। श०३।७।३।६॥
- ,, अपरजना ह वै विशो प्रदेवीः। गाँ० उ॰ ६। १६॥
- अर्थ वै प्रस्तरो विश इतरं बहिः। श०१।३।४।१०॥
- ,, तस्माद्ब्रह्म च क्षत्रं च विशि प्रतिष्ठिते । श० ११। २।७।१६॥

विशः स्वरिति (प्रजापतिः) विदाम् (अजनयत)।दा०२।१।४।१२॥

- ,, स विशमस्जत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। श० १४। ऽ। २। २। १॥
- " पूषा विद्यां विद्यतिः। तै०२। **४**। ७। ४॥
- ,, तस्याः (विद्याः ) राजा गर्भः । तां०२ ७ । ५॥
- " अहुतादे। वै विदाः । दा**०२** । ५ । २ । २४ ॥
- " भूमो वै विद्। श०३। १। १। १७॥
- ,, अनिहत्तेव हि विद । २१०९ । ३ । १ । १४ ॥

विशाखे (=नक्षत्रविशेषः) इन्द्राग्नियोर्चिशाखे । ते० १ : ४ । १ । ३ ॥

- ,, नक्षत्राणभाधियती विशास्त्र । श्रेष्टाविन्द्रःक्री भुवनस्य गोपी। ते०३ । १ । १ । ११ ॥
- ्, ( प्रजापतेर्नक्षत्रियस्य ) ऊरू विद्याः खे । ते ०१ । ५ । २ । २ ॥ विद्याः लंडम्दः (यज्ञ ० १५ । ५) अयं चे ( पृथिर्धाः ) लोको विद्यालं छन्दः । द्या ८ । ५ । २ । ६ ॥
  - ( यजु॰ २४ । ९ ) द्विपदा वे विशालं छन्दः श०८ । २ । ४ : २ ॥
- विश्वोविशीयम् (साम) अग्निरकामयत् विश्वो (विश्वो ऽतिथिः स्यां विश्वो विश्वो अतिथ्यमश्तुवीयति सः तपे । ऽत्यतः स एतः विश्वो विश्वोविशीयमपश्यक्तेन विश्वो विश्वो ऽतिथिरभवत् विश्वो विश्वो विश्वो विश्वो अतिथ्यमश्तुत विश्वो विश्वो ऽतिथिभवति विश्वो विश्वो विश्वा अतिथ्यमश्तुते विश्वो।यशीयन तुष्टुवानः । तां० १४ । १९ । ३७ ॥

विश्वकर्मा अथो विश्वकर्मणे । विश्वं वे तेषां कर्म्य छते सर्वे जिते भवति ये संवत्सरमासेत । दा० ४ । ६ । ४ । ५ ॥

- ,, (यजु०१३।४८) वाग्वे विश्वकर्मऽर्षिर्वाचा द्वीद्र्यं सर्वे कृतम्। श०८।१।२।९॥
- ,, (यजु०१३।१६॥१४।५, ९) प्रजापतिर्वे विश्वकर्माः इत्यादास्थानास्थार्थाः । साराश्रीः
- ,, संवत्सरो विद्वकर्मा । पे० ४ । २२ ॥
- ,, असी में विद्वकरमा या उसी (स्ट्यंः) तपति। की० ५१५॥ गो० ड० १। २५॥

विश्वकर्मा विश्वकर्मा त्वादित्येष्ठसरतः पातु । श०३ । १ । २ ' ७ ॥

- ,, असी (द्योः) विश्वकर्मा । ते० ३ । २ : ३ । ७ ॥
- ,, तस्य (इन्द्रस्य ) असौ (शु-)लोको नाभिजित आसीत्तं (इन्द्रः) विश्वकर्मा भूत्वाभ्यजयत्। तै० १ । २ । ३ । ३ ॥
- , इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा विश्वकर्मा ऽभवत्यज्ञापतिः प्रजाः सृष्ट्रा विश्वकर्मा ऽभवत् । ए० ४ । २२ ॥
- ,, विश्वकर्मायमञ्ज्ञः । रा०९ । २ । २ । २ ॥ ६ । ४ । १ । ४२ ॥
- " (यजु०२३ । ७४ ॥ १४ । १६ ) अयं वै वायुर्विश्वकर्मा यो ऽयं पवतऽ एव हीद्रुं मर्वे करोति । दा०८ । १ । १ ७ ॥ ८ । १ । १ । १ । ।
- , विश्वकर्षण एककपालः पुरोडारोः सवति विश्वं वा एतस्कर्म कृत⊹ सर्वे जितं देवानाप्रासीत्या क्रमेबैरीजनानां विजिया-नानाम् । रा० २ । ४ । ४० ॥
- ., (प्रजापतिः / वैश्वकर्मणं पुरुषं (आलिप्ततः) । হা০ ६। २।१।৮॥
- विश्वतित् (यज्ञ) (देवाः) विश्वतिता विश्वमजयम् । तां २ २२ । 🖘 । ५॥
  - ,, विश्वजिता वै प्रजापतिः सर्वाः प्रजा अजनयःसर्वमुद्रजयत्तः स्माद्धिश्वजित् । कौ० २४ । १३ ॥
  - ,, । एप इ प्रजानां प्रजापतियेदिश्वीजन् । गी० पू० ४ । १०॥
  - 🔒 प्रजापतिर्विश्वजित् । कैं।० २५ । ११, १२, १५ ॥
  - ., तर्ताचा इद्भिन्द्रेर्धाच्यमजयद्यद्भिष्यमजयस्माद्भिष्यजित्। तां०१६ । ४ । ४ ॥
  - ,, इन्द्रो विश्वजिदिन्द्रो होदं सर्व विश्वमजयत्। कौ० २४। रू॥
  - ., अथ यिक्ष्यिजितमुपयन्ति। इन्द्रमेच देवतां यजन्ते । दा० १२।१।३।१४॥
  - ,, सर्व विश्वाजित्। कौ० २४ । १४ ॥
  - ., सर्वं वै विद्यक्तित् : दा०१०।२।५।१६॥
  - "स्वाएष विश्वजिद्यः सहस्रक्षंचत्सरस्य प्रतिमा गो० पू०४।१०॥
  - ,, पकाद्दों वै विश्वाजित्। की० २५। ११

विश्वातित् स कृत्स्त्रो विश्वातिद्यो ऽतिरात्रः । कौ० २४ । १४॥

- ः चक्रविन्त्रः एष (विश्वजित्) यक्षः कामाय। तां० १६। १४। श्री विश्वज्योतिः ( उक्ष्थ्यः साहस्र एकाहः) पश्चो वा उक्थानि पश्चो विश्वं ज्योतिर्विश्व एव ज्योतौ पशुषु प्रतितिष्ठति । तां० १६। १०। २॥
  - ,, (इष्टका) एना होव देवताः (अग्निः, वायुः, आदित्यः) विश्वं ज्योतिः । द्वा०६ । ३ । ३ । १६ ॥ ६ । ४ । ३ । ३ ॥
  - .. अप्तिचै प्रथमा विश्वज्योतिः । शव ७ । ४ । २ । २ । १ ॥
  - " वायुर्वे मध्यमा विश्वज्योतिः । रा०८ । ३ । २ । १ ॥
  - , प्राणो वै विश्वज्योतिः। श०७।४।२।२८॥६।३। २।४॥८।७:१।२२॥
  - ,, प्रजावै विश्वज्योगीतः। शब्छ । ४ । २६ ॥ ८ । ३ । २ । २ ॥
  - , प्रजा वै विश्वज्योतिः प्रजा होय विश्वं ज्योतिः। इर०६। ५ । ३ ! ५ ॥
- ्र कीकसा विश्वज्यं।तिः । श०७ । ५ । १ <sup>।</sup> ३५ ॥
- विश्वबायाः (यजु॰ १३। १८) (=पृथिविः) अस्य। १४ हीदणं सर्वणं हितम् । হা০ ৬। ৪। ২। ২। ১॥
  - , वृष्टिचे विश्वधायाः। तै० ३ : २ : ३ : २ ॥
- विश्वतीः (अनुवाकः ) सप्त ते अग्ने सामिधः सप्त जिह्ना इति विश्वत्रीः । तै० ३ । ११ । ९ ॥
- विश्वम् यद्वै विश्वर्णः सर्वे तत् । श०३।१।२।११॥
- ु, तद्श्वं वे विश्वस्याणा मित्रम्। जै० उ० ३।३।६॥
- विश्वरूपः त्वष्दुई वै पुत्रः । त्रिजीर्षा पद्यश्न आस तस्य त्रीण्येव मुखा-न्यासुस्तद्यदेवॐरूप आस तस्माद्धिश्वरूपा नाम । दा० १ । ७ । ३ । १ ॥ ५ । ४ । १ । १ ॥
  - " तस्य (विश्वरूपस्य) सोमपानमेवैकं मुखमास । सुरा-पाणमेकमन्यस्माऽ अशनार्थकं तमिन्द्रो दिद्वेष तस्य तानि द्यार्षाणि प्रचिच्छेद । ३०१ १ ६ । ३ । २॥
  - ,, स (इन्द्रः) यत्र त्रिशीर्पाणं त्वाप्ट्रं विश्वरूपं जधान । श्रु०१।२।३।२॥

विश्वरूपी (=कामधेनुः) इयं (पृथिवी) वै देव्यदितिर्विश्वरूपी (विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु—अथर्व० ४। ३४। ८॥ विश्वरूपा धेनुः कामदुघा ऽस्येका—अथर्व० ९। ४। १०॥ पश्चिमा वारुणी दिक् च धार्यते वै सुभद्र्या। महानुभावया नित्यं मातले विश्वरूपया॥ सर्वकामदुघा नामधेनुधीर-यन दिशम्। उत्तरां मातले धर्म्या नथैलविलसंक्षिताम्॥ इति महाभारते उद्योगपर्वणि १०२। ९,—१०॥ अथर्ववेदे १२ । १ । ६१ ॥ पृथिवीस्के—त्वमस्यावपनी जनाना-मदितिः कामदुघा पप्रधाना ः अत्र पृथिवी व्कामदुघा । तै० १। ७। ६। ७॥ 'शबली' 'विराट्' इत्येताविप शब्दौ पद्यत्र॥

- विश्वश्यकाः (यज्ञ १३। ५६॥ १५। १७) असौ वाऽ आदित्यो विश्व-व्यक्ता यदा होवैष उदेत्यथेद% सर्व व्यक्तो भवति । दा०८। १।२।१॥८।६ :१।१८॥
  - , (यज् १८। ४१ ॥ वातः ॥) एष (वातः ) हीद् १५ सर्वे व्यवः करोति । श०९ । ४ । १ । १० ॥
  - " अन्तरिक्षं विश्वव्यचाः। तै० ३।२।३।७॥
- विश्वस्तः एतेन (सहस्रसंवत्सरसत्रेण)विश्वस्तः इदं विश्वमस्जन्तः । यद्विश्वमस्जन्तः तस्माद्विश्वस्तःः (='तपः' 'ब्रह्म' 'सत्यम्' इत्येवमाद्यः ) । तै० ३ । १२ । ६ । ६॥
  - ,, यद्विश्वमस्जन्त तस्माद्विश्वस्तः ('तपः' 'ब्रह्म ' 'इरा' 'अमृतम्' इत्येवमाद्यः ) । तां० २४ । १८ । २॥
  - , (विश्वसूजो दश—अधर्व ११। ९। ४॥ मनुस्मृतौ १। २४—२५:—अहं प्रजाः सिस्थ शुस्तु तपस्तप्या सुदुश्चरम्। पत्तीन्प्रजानामसृजं भहपींनादितो दश। मरीचिमन्यिक्कि-रसौ पुलस्त्यं पुलहं कृतुम्। प्रचेतसं विसष्टं च भृगुं नारदमेव च॥)
  - .. सन्य<sup>छं</sup> ह होतेषामासीत् यद्विश्वसृज आसत्। तै०३। **१**२।९।३॥

विशाची (अप्तराः=नेदिः । यञ्ज० १७ । ५९) विश्वाचीरभिचष्टे घृतार्चः रिति स्वर्धेतहेदीस्वाह । रा०९।२।३।१७॥

(यजु० १४ । १८) वेदिरेव विश्वाची । दा० ८ । ६ । १ । १९॥ विश्वानि धामानि (यजु॰ ४। ३४) अङ्गानि ये विश्वानि धामानि। श॰ ३। ३ '४। १४॥

विश्वामित्रः विद्वस्य ह व मित्रं विद्वामित्र आस विद्वं हास्मै मित्रं भवति य एवं वेद । ऐ० ई । २०, २१ ॥

(यजुरु १३ । ४७) श्रांत्रं वे विश्वामित्र ऋषिर्धरेनेन सर्वतः श्रुणोत्यथा यदस्मै सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छोत्रं विश्वामित्र ऋषिः। श्र० = । १। २। ६॥

तदन्ने वै विश्वस्थाणा मित्रम् । जै० उ० ३ । ३ ! ६ ॥

वार्यं विश्वामित्रः । को०१०। १॥ ११। १॥ २६। ३॥

जन्दुबूर्चावन्तो (? = जद्धाः पुत्रा ऋवीवन्नामाकाः इति सायणः ) राष्ट्र आहिसन्त स विश्वामित्रे। जाह्रवी राजे-तम् (चत्रात्रम्) अपस्यत् सः राष्ट्रमभवदराष्ट्रभितरे । तां० २१ | १२ | २ ॥

विश्वायुः इयं (पृथिवी) वै विद्यायुः । तै०३ २।३।७॥ विश्वासक्यानि (यतु० १२ । १३ ) इसे वै लोका विद्वासद्यानि । ज्ञा० 8101313011

विश्वे देवाः एते वै सर्वे देवा यद्विश्वे देवाः । काँ० ४ । १४ ॥ ४ । २ ॥ एते वै विक्वे देवा यत्सर्वे देवाः। गो० उ०१। २०॥

यद्स्मिन्विश्वे देवः असीदंस्तम्मात्मदो नाम तऽ उऽएवा-स्मिन्नेते ब्राह्मणा विश्वगोत्राः सीदन्ति । शा• ३ । ५ । ३ । ५ म ३ । ६ । १ । १ ॥

रइमयो ह्यस्य (सूर्यस्य) विद्वे देवाः। रा०३।९।२। 55 ६, १२॥

तस्य ( सूर्यस्य ) ये रहमयस्ते विदये देवाः । श० ४ । इ । " १।२६॥

एते वै विश्वे देवा रहमयः। श०२।३।१।७॥

पते वै रक्षमयो विक्वे देवाः। इति १२। ४। ४। ५। ६॥

## विश्वे देवाः ( ५१६ )

विश्वे देवाः प्राणा चै विद्वं देवाः (यजु॰ ३८ । १४)। रा० १४। २। २। ३७॥

- ,, ऋतवो वै विक्ष्वे देवाः (यजु०१२। ६१)। शा०७। १। १। ४३॥
- ,. इन्द्राग्नी वै विक्वे देवाः। श०२। ४ · ४। १३॥
- ,, इद्राग्नी हि विश्वे देवाः। शु ३।९।२।१४॥
- ,, अथ यदेनं (अग्निम्) एकं सन्तं बहुधा विहरन्ति तदस्य वैश्वदेवं रूपम्। ऐ० ३ । ४ ॥
- , श्रोत्रं विद्वे देवाः । द्या ३ । २ । २ । १३ ॥
- , ना दिशः ) ४ एव विद्ये देवाः । जे० उ०२ । २ (४॥ २ । ११ । ५ ॥
- ,, स (प्रजापितः) विश्वान्देवानस्जत तान्दिश्च्पादधात्। द्या०६ : १ । २ । ९ ॥
- ,, 'विश्वे त्वा देवा वैद्यानगः कृण्यन्त्वानुष्टुमेन छन्दसाङ्गि-गस्यत् ( भ्वास्म दिशेषीम' यजु० ११ । ४८) इति दिशो हैत-चजुरेतहै विश्वे देवा वश्वानग एषु लोकेपृखायामेतेन चतुर्थेन यजुपा दिशो ऽद्धुः । द्या दे । ४ । २ । ६ ।
- , विद्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिर-स्वत् (यजु०११।६०)।दा०६।५।३।१०॥
- ,, विश्वे देवा उपद्रवः। जै० उ०१ । ५८ । ५ ॥
- .. वैद्यदेवो वै पृतभृत् । द्या ४ । ४ । १ । १२ ॥
  - , तस्य (ब्रजापतः) विश्व देवाः पुत्राः ⊢ श० ६ । ३; १⊹१७॥
- 🔐 वश्वदेवो हि वैश्यः। ते०२ '७।२।२॥
- .. विद्व विश्व देवाः। ज्ञा० २०। ४। १। ९॥
- ,, विशो बिश्वे देवाः। श० २ । ४ । ३ । ६ ॥ ३ । ९ । १ । १६ ॥
- , विशो वैविष्वे देवाः । इत्र ४ । ५ । १ । १०॥
- ,, वैश्वदंत्यो वै प्रजाः।तै०१।६।२।४॥१।७।२०:२॥
- , तान् (पशुन्) विद्वे देवाः सप्तद्दोन स्तोमेन नाष्नुवन्। तै०२। ७। १४। २॥
- , प्राची वै वैद्वदेषम् ( रास्त्रम् )। की० १६। ३॥

विश्वे देवाः वैद्यवेदेवो बाऽ अद्यः । द्वा०१३।२।५।४॥ ते०३।९। २।४॥३।९ : ११११॥

- ,, वैद्वदेवी वै गौ । गो० उ०३: १९॥
- " वैश्वदेवं वा अन्नम्। तै०१।६।१।१०॥
- , विश्वेषां वा एतदेवानाथे रूपम् । यत्करम्बाः । तै० ३ । ५ । १८ । ४॥
- ,. सर्वमिदं विश्वे देवाः । श०३।९।१।१४॥४।४।१।९,१८॥
- ., सर्व वै विश्वे देवः । दा•१।७। ४।२२॥३।९।१। १३॥४।२:२।३॥४।५।२।२०॥ -
  - ाबिश्वे दंबा एव सर्वम् । गो० पू० ५ । १<u>५</u> ॥
  - अनन्ता विश्वे देवाः । श० १४ । ई । १ । १२ ॥
- .. विश्वे वै देवा देवानां यशस्वितमाः । श०१३ । १ । २ । ८ ॥ तै ३ ३ । ८ । ७ । २ ॥
- ., जृह≈पतिर्विदेवेंदेवैः (उदकामत् ) । ए० १ । २४ ॥
- ,, वैश्वदेवानि हाङ्गानि । ए० ३ । २ ॥
- ,, ते (विश्वे देवः ) अब्रुवन्धैश्वंदवं साम्नी वृर्णामहे प्रजनन-मिनि । जै० उ०१ ॥२ । २ ॥
- ,, चैश्वदेवी बाऽ अम्भ्रणावता हि देवे+य उन्नयस्त्यता मनुष्ये-भ्यो ऽतः पितुभ्यः ।का० ४ ह⊬ । ई ! ३ ॥
- ,, अध यहशरात्रमुपयान्ति । विद्यानेय देवान्देवतां यज्ञन्ते । दा० १२ । १ । ३ । १७ ॥
- ,, 💎 वैश्वदंबो द्वादशकपालः (पुरोडाशः)। नां०२१ । १० । २३ ॥
- ,, विश्व देवा द्वादराकपालेन तृतीयसवन (आदित्यमभिष-ज्यन्)। ते०११४। ११।३॥
- , वैश्वदेवं वै स्तीयस्वनम् । पे०६।१४॥ श्रद्धः ७।५। १६॥ ४।४।१।११॥ जै० उ०१।३०।४॥
- . अथ यां वीङ्खयक्षित्र प्रथयश्चित गायति सा वैश्वदेवी (अ।गः)। तया तृतीयस्वनस्योद्देयम्। जै० उ०१। ३७।४॥
- ,, अधैनं (इन्ह्रं) उदीच्यां दिशि विश्वं देवाः ....अभ्यानेश्वन् वैराज्याय । ऐ० ८ । १४ ॥

विश्वे देवाः विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वानुष्टुभेन छन्दसा। तै०२।७।१५।४॥

" विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सद्भयः स्वाहा । श० १ । २ । ४ । ५ ॥

विषम् यवमात्रं वै विषस्य न हिनस्ति । गो० उ० १ । ३ ॥

विषुवान् देवलोको वा एष यद्विषुवान् । तां० ४। ६। २॥

- , विषुवान्वे पञ्चममद्वः । तां० २३ । ४ । १६ ॥ १३ । ५ । १० ॥
- ., अक्ष्मा वा एप संवस्सरस्य यद्विषुवान्। तां० ४। ७ 🕫 🛚 🖹
- " आत्मा वे संवत्सरस्य विषुवानङ्गानि मासाः । श० १२। २।३।६॥
- ,, आत्मा वै सबन्सरस्य विषुवानङ्गानि पर्झा (दक्षिणः पक्ष उत्तर-पक्षश्च)।गो० पु०४।१८॥
- ., पत्रिक्छरो यज्ञस्य यद्विषुवान् । की० २६ । १ ॥
- ,, अथ यद्विषुवन्तमुपयन्ति । आदित्यमेव देवतां यज्ञन्ते । राष् १२ । १ । ३ । १४ ॥

बिष्टम्भः (यज्ञ १४।९) प्रजापितिये विष्टम्भः। द्वा० ६।२।३।१२॥ विष्टारपङ्किश्छिन्दः (यज्ञ १५।४) दिशां वे विष्टारपङ्किद्दछन्दः। द्वा० ६।४।२।४॥

विष्णुः तद्यदेवेदं क्रीता विश्वतीव तदु हास्य (सामस्य) वैष्णवं रूपम्। की० ८।२॥

- ,, यो वै विष्णुः स यज्ञः । श०५ । २ । ३ । ६ ॥
- .. विष्णुर्यज्ञः। गो० उ०१।१२॥ ते०३।३।७।६॥
- ,, विष्णुर्वे यज्ञः । ऐ• र ः १४ ॥
- ,, 'पवित्र स्था वैष्णव्यों (यजु० १।१२) इति यज्ञा वै विष्णुर्य-क्षिये स्थ इत्येवेतदाह । ज्ञा० १।१।३।१॥
- ., (यज्ञु० २२ । २०) यक्को वै विष्णुः । २० १३ । १ । ८ । ६ ॥
- ,, यक्को वै विष्णुः। की० धारा। १८। ८,१४॥ तां० २ । ६।१०॥ २००१ । १ । १३॥ ३ । २ । १ । ३८॥ गो० उ० धारा। तै०१ । २ । १ ॥
- ., यहा वै विष्णुः शिपिविष्टः । तांव १ । ७ । १०॥

# बिष्णुः यज्ञो वै वैष्णुवारुणः । कौ० १६ । ८॥

- ,, यहो विष्णुः। द्या० १। ६। ३।९॥ तां०१३। ३।२॥ गो० उ०६। ७॥
- ., विष्णवे हि गृह्काते यो यक्षाय (हविः) गृह्वाति । श०३। ५। १ १४॥
- "अथेमं विष्णुं यशं त्रेघा व्यभजन्त । वसयः प्रातःसयनथः रुद्रा माध्यन्दिनथं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । दा०१४। १।१।१५॥
- ,, (=अ(दित्यः)सयः सविष्णुर्यक्षः स।सयः सयक्षे ऽसौ स आदित्यः। दा०१४।१।१।६॥
- ,, साउ एव मखः साविष्णुः। श्र०१४।१।१।१३॥
- ,, (प्रजापितः) यजुभ्याँ ऽधि विष्णुं (अस्त्रज्ञतः)। तद्विष्णुं यज्ञा आर्च्छत्। तं (विष्णुं) आलभनः। विष्णोरध्योषधीरस्जतः। तै०२।३।२।४॥
- ,, यज्ञूनंश्रि विष्णुः (स्वभागरूपेणाभजतः)। श० ४।६।७।३॥
- ु, यो वै विष्णुः सोमः सः । श्र०३।३ । ४। २१ ॥३ । ६ । ३ । १९ ॥
- ,, जुष्टा विष्णव इति । जुष्टा सोमायेत्येवैतदाह (विष्णु =संप्रः) । श० ३। २। ४। ६२॥
- ,, यत्तदन्नमेष स विष्णुर्देवता। श०७।५।१।२१॥
- ,, वीर्य्यविष्णुः । ते०१। ७। २ <sup>∤</sup>२॥
- , प्रादेशमात्रो वैगर्मी विष्णुः। श्राद्धाः २।८॥६।६।२।१२॥ ७।६।१।१४॥
- ., अञ्चर्वाऽ अहः सोमा रात्रिस्थ यदन्तरेण (अहा रात्रेश्च या ऽन्तरालः कालः) तक्विष्णः। दा० ३ । ४ । १४ ॥
- "यद्द दीक्षते तद्धिष्णुर्भवति । श०३।२।१।१७॥
- ., विष्णुः सर्वा देवनाः । ए० १ । १॥
- " तस्मादाहुर्विष्णुर्देवाना<sup>श्चे</sup> श्रेष्ठ इति । ञ० १४ । १ । १ । ५ ॥
- " अक्षिर्वे देवानामवमा विष्णुः परमः । ऐ०१।१॥
- " अन्ते। विष्णुर्देवतानाम् । तां० २१ । ४ । ६ ॥
- ,, अभिने देवानामवराध्यों विष्णुः परार्थ्यः । कीं० ७ । १॥
- " अग्निर्वे यञ्चस्यावराध्यों विष्णुः पराध्यः । त्र०५। २। ३। ई॥
- " एते वै यहस्य।न्त्ये तन्त्रौ यद्गिश्च विष्णुद्द । ऐ०१।१॥

विष्णुः अक्नाविष्णु वै देवानामन्त्रभाजौ । कौ० १६ । ८॥

- ,, आस्नाचैष्णवमेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श० ३।१। ३।१॥४।२।३।१॥
- , यक्को विष्णुः स देवेभ्य इमां विकार्नित विचक्रमे यैषामियं विकारितरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवमुक्तमेन । इा०१।९।३।९॥
- , यक्षो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विकारित विचक्रमे यैषामियं विकारितरिदमेव प्रथमेन पदेन परपाराथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताम्बेवेष एतस्मै विष्णुर्यक्षो विकारित विकमते। श्र०१।१।२।१३॥
- ,, इसे वै लोका विष्णोर्विकमणं विष्णोर्विकान्तं विष्णोः कान्तम् । द्यार ४ । ४ । २ । ६ ॥
- "स् (विष्णुः) इपाँ हो कान्विचक्रमे ऽथो वेदानथो वाचम्। ऐ० ६। १५॥
- , वामनो ह विष्णुरास ( विष्णुपुराणे ३ । १ । ४२-४३:-मन्वन्तरे तु संश्रप्ते तथा वैवस्त्रते द्विज । वामनः कश्यपाद्विष्णुरदित्यां संबभ्व ह ॥ त्रिभिः क्रमेरिमाँ छोका जित्वा येन महात्मना । पुरन्दराय केलोक्यं दत्ते निहतकंटकम् ॥)। श०१। २ । ४ । ५ । ५ ॥
  - "स हि वैष्णवे। यद्वामनः (गौः) । श० ५ । २ । ४ । ४ ॥
- " " वैष्णवं वामनं (पद्यं) आलभन्ते । तै०१।२।५।१॥
- ,, , वैष्णवो वामनः (पशुः) ⊧ श०१३ । २ । २ । २ । ९ ॥
- ,, ., चक्रपाणये (विष्णवे) स्वाहा। प०५।१०॥
- , , विष्णुर्वे देवानां द्वारपः। ए० १ । ३० ॥
  - "विष्णवाशानां पते। ते० ३।११।४।१॥
- " तस्य (विष्णोः) उपपरासृत्य । (वस्रयः) ज्यामिपजश्चस्तस्यां छिन्नायां धनुरात्स्यौं विष्फुरन्त्यौ विष्णोः शिरः प्रतिक्छिद्तुः (विष्णोर्हयग्रीवावनारकथाः—दंवीभागावने १।५।१९, २४,
- र्द, ३०, ४२॥ १ । ६ । ८—९॥ हयाशिरा विष्णुः नीलकंठी-
- र यटीकायुते महाभारते शान्तिपर्वणि, ३४७। ४८॥)। श० १४:१।१।९॥

र्विष्णुः तस्य (मखस्य=विष्णोः) धनुरार्कि कर्द्धा पतित्वा शिरो ऽछिन-त्स प्रवर्ग्यो ऽभवत् । तां० ७ । ५ । ६ ॥

- ,, (दध्यक्कुथर्वणः) तौ (अश्विनौ) ह ( छिन्नस्य विष्णुशिरसः पुनःसन्धानविद्याऽध्यापनार्थः) उपनिन्ये तौ यदोपनिन्ये ऽधास्य (दधीच भार्थवणस्य ) शिरहिछत्वान्यत्रापनिद्धतुरथाश्वस्य शिर आहृत्य तद्वास्य प्रतिद्धतुः । श० १४ । १ । १ । २४ ॥
- .. विष्णुर्वे यञ्चस्य दुरिष्टं पाति । ऐ०३ । ३८ ॥ ७ । ५ ॥
- ,, पङ्किविंग्णोः पक्ती। गो• उ०२।९॥
- "श्याप्त्रवित्ति श्रोणाममृतस्य गोपां । . . . . महीं देवीं विष्णुपत्नीमजू-र्याम् । तै० ३ । १ । २ । ५-६ ॥
- ,, विष्णोः श्रोणा (=श्रवणनक्षत्रमिति सायणः)।तै०१।५। १।४॥
- ,. यच्छ्रेत्रं स विष्णुः। गो० उ० ४। ११॥
- ., बैष्णवाः पुरुषाः । द्या० ४ । २ । ५ । २ ॥
- ,, वैष्णवोद्धियूपः। रा०३।६।४।१॥
- ., वैष्णवस्त्रिकपालः ( पुरोडाद्याः ) । तां० २१ । १० । २३ ॥
- ., अथ यद्वैष्णवः। त्रिकपालो वा पुरोडाशो भवति चरुर्या। शुरु १२।५।४॥
- , तान् (पञ्जून्) विष्णुरेकविश्वेशेन स्तोमेनाप्नोत्। तै०२। ७।१४।०॥
- 🕠 ( उपसद्देवतारूपाया द्रषोः ) विष्णुस्तेजनम् । ऐ० १ । २५ ॥
- "तथैवैतद्यजमानो विष्णुर्भूत्वमां होकान् क्रमते । स यः स विष्णुर्यक्षः सः। २१०६। ७१२। १०—११॥
- ,, तद्यदेनेन (यज्ञेन विष्णुना) इमार्थ्व सर्वार्थ्व (पृथिवीं) सम-विन्दन्त तस्माद्वोदिनीम । श० १।२। ४। ७॥
- ,, यन्न्वेवात्र विष्णुमन्वविन्दंस्तसाद्वेदिनीम। श०१।२।५।१०॥
- " वैष्णवर् हि हविर्घानम्। रा०३। ४।३। १४॥
- , या सा द्वितीया (ओङ्कारस्य) मात्रा विष्णुरेवत्या कृष्णा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्वैष्णवं प्रद्रम्। गो॰ पू० १।२४॥

विष्णुक्रमाः एतद्वै देवा विष्णुर्भृत्वेमांहोकानक्रमन्त यद्विष्णुर्भृत्वाः कमन्त तस्माद् विष्णुक्रमाः । दा॰ ६ । ७ । २ : १०॥

, तहाऽ अहोरात्रेऽएव विष्णुक्रमा भवन्ति । श०६। ७।४।१०॥

" अहर्वे विष्णुक्रमाः। २१०६। ७।४ । १२॥

ार्ट्सकर्भाष्ट्रस्यः (यज्ञ० १५ । ५) असौ वै (यु-) लोको विष्पर्धाइछन्दः । द्यार्थ । २ । २ । २ ॥

विश्व्यम (स्कम्) जमदश्चेश्च वा ऋषीणाञ्च सोमी स्थानावास्तां तत एतज्जमदश्चिविंद्वयमप्रयत्तीमनद्र उश्चर्यतंत यद्विद्वय-छ होता शंसतीनद्दमेवैषां अङ्कते। तां० ६ । ४ । १४॥

र्वाह्रम् (साम) च्यवनो वे दाधीचा ऽश्विनाः त्रिय आमीत्मा ऽजीर्थ-समेतेन साम्राप्सु व्येङ्कयतान्तं पुनर्युवानमकुरुतां तद्वाव ता (स्रश्विनाः) तद्यकामयेतां कामसाने साम वीङ्कं काममेवतेना-हरुन्धे। तां० १४ । ६ । १० ॥

र्बाषा क्षिये बाट एतद्रुपं यद्वीणा । बार्व 😉 । ५ । २ ॥

" श्रिया वा एतद्रुपम्। यद्वीणा। तै०३।९।१४।१॥

🕠 यदा वै पुरुषः श्चियं गच्छति वीणास्मै वाद्यते । श / १३।१।४।१॥

भीतिः (यजु० ११ । ४६) अग्नऽ आयाहि चीतयऽ इत्यन्तिचऽ इत्ये-तत्। रा० ६ । ४ २४ । ९ ॥

बीरः यजु॰ ४। २३) पुत्रो वै वीरः 🏿 दा० ३ । ३ । १ । १२ ॥

,, (बीरता-यजु० ७ । १२) असा हि वीरः । २० ४ । २ । १ । ९ ॥

्,. प्राणा वे दश वीराः (यजु०१९।४८) । श०१२। ८ । १ । २२॥ किस्मिम् वीर्य्य विष्णुः । तै०१ । ७ । २ । २ ॥

,, वीर्व्यं वा इन्द्रः । तां०९।७। ४, ८॥ गो० उ०६।७॥

" वीर्ये वा अग्निः। तै०१।७।२।२॥ गो० उ०६।७॥

., बीर्घ्य थे षोडशी। श०१२। २। २। ७॥

.. इन्द्रियं वीर्घ्यं श्रे षोडशी । तां० २१ । ६ । ६ ॥

,, इन्द्रियं वै वीर्य्य वाजिनम् (ऋ०१०। ७२। १०)। ए० भारत्रे॥

,, बीर्यं त्रिष्टुप्। श०७। ४। २। २४॥

., तिष्ठन्वै वीर्यवत्तरः । दा० ६ । ६ । २ । १ ॥

🗫ः अथ यत्कर्णाभ्यामद्रयत्ततो वृकः समभवत् । दा० १।१।४।१०॥

हरूः मूत्रादेयास्यै।जो ऽस्नवत् । स हको ऽभवदारण्याणां (-नां)पश्रूः नां जूतिः । २०१२ । ७ । १ । ८ ॥

इक्षस्यामम् श्रीर्वे बुक्षस्यात्रमः। तै० ३।९।७।४॥

- वृत्रः बृत्रो ह बाऽ इद् ७ मर्चे बृत्वा शिक्यं। यदिद्यन्तरेण द्याधा-पृथिबी स यदिद्७ सर्वे बृत्वा शिक्ये तस्माद् बृत्रो नाप। श० १।१।३।४॥
  - » स यद्रर्तमानः समभवत् । तस्माद् चुत्रः । श०१ । ६ । ३ । ९ ॥
  - , तथैवैतद्यजमानः पौर्णमासेनेव चुत्रं पाप्मान 🤊 इत्वापद्दतपा-प्मतत्कर्मारभते । दा० ६ । २ । १९ ॥
  - ,, पाष्मावै बुत्रः । दा० ११ । १ । ५ । ७ ॥ १३ । ४ । १ । १३ ॥
  - ,, (यजु॰ ११। ३३) बृत्रहणं पुरंदरमिति पाष्मा वै बुत्रः पाष्महनं पुरन्दरमित्येतत । श॰ ६। ४। २। ३॥
  - ,, इन्द्रो वे बुन्नहा। कौ० ४। ३॥
  - , वृत्रदाङ्कुं दक्षिणतो ऽघस्यैवानत्ययाय । रा० १३ । ५ । १ ॥
  - ,, (यजु० १० । ८) त्वयायं तृत्रं बधेदिति त्वयायं **द्विषन्तं भ्रातृब्यं** वधेदित्येवैतदाह। रा० ४ । ३ । ४ । २८ ॥
  - ,, यदिमाः प्रजा अशनमिछन्ते ऽस्माऽ प्वैतद् वृत्रायेाद्राय बलि∜ हरन्ति । श०१ । ६ । ३ । १७ ॥
  - ,, (इन्द्रः) तं (वृत्रं ) द्वेधान्वभिनत्तस्य यत्सौम्यं न्यक्तमास तं चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासुर्यमास तेनेमाः प्रजा उदरेणावि-ध्यत् । श०१ । ६ । ३ , १७ ॥
  - ,. बुबाबैसोम आसी**स्। श॰३।४**।३।१३॥३।९।४।२॥ ४।२।४।१५॥
  - ,, अधैष एव वृत्रो यश्चन्द्रमाः । रा० १ । ६ । ४ । १३, १८ ॥
  - , वार्त्रमं वै पौर्णमासं (हविः )। इन्द्रो ह्येतेन सुत्रमहस्रथैतदेव सृत्रहत्यं यदामावास्यं (हविः ) सृत्र्यं ह्यस्माऽ एतज्जरतुषऽ आप्यायनमकुर्वन् । दा० १ । ६। ४ । १२ ॥
  - , महानाम्नीभिर्वा इन्द्रो वृत्रमहन्। कौ०२३।२॥
  - ,, (इन्द्रः) एताभिः (अद्भिः) होनं (युत्रं) अहन् । दा० १ । १।३।८॥

इमः वृत्रतुरः (यजु०६। ३४) इति वृत्र छे ह्येताः ( आपः ) अझन् । रा०३।९।४।१६॥

- ., आपो ह वै वृत्रं जघ्नुस्तेनैवैतद्वीर्येणापः स्यन्दन्ते । श० ३।६।४।१४॥
- ,, महाहविषा ह वै देवा वृत्रं जघ्नुः। श०२।५।४:१॥
- ,, पतैर्वे (साकमेधैः) देवाः वृत्रपञ्चन्नेतैर्वेव ब्यजयन्त येयमेषां विजितिस्ताम् । इा०२ । ४ । ३ । १ ॥
- ,, (बृत्रस्य बधसमये) महान् घोष आसीत्। तां० १३। ४। १॥
- ,, अध (बृत्रः) यद्पात्ममभवत्तस्माद्दिस्तं दनुरुच दनायुश्च मा-तेव च पितेव च परिजगृहतुस्तस्माद्दानव इत्यादुः। २१०१ । ६।३।९॥
- ,, तस्य (बृत्रस्य) एमच्छरीरं यद्भियो यद्भ्यानः । श० ३ । ४ । ३ । १३ ॥ ३ । ९ । ४ । २ ॥ ४ । २ । ५ । १५ ॥
- , वृत्रस्य क्षेत्रं कनीनकः ( यदाञ्जनम् ) । दा० ३ । १ । ३ । १४ ॥ ., मरुतो ह वै सांतपना मध्यम्दिने वृत्रॐ संतेषुः स संतमो ऽन-
  - नेव प्राणन्परिदीर्णः शिश्ये । श॰ २ । ४ । ३ । ३ ॥
- , मरुतो ह वै क्रीडिनो वृत्र ७ हनिष्यन्तिमन्द्रमागतं तमीभनः परिचिकी दुर्महयन्तः। श०२।५।३।२०॥
- "सयो हैवमेतं वृत्रमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति । २१०१:६। ३।१७॥
- - ,, वार्त्राघं वै धनुः। शा० ४। ३। ५। ३७॥
- बृत्रतुरः (यज्जु०६। ३४) वृत्रतुर इति वृत्र छे ह्येता ( आपः ) अझन् । श्च ३। ६। ४। १६॥
- वृषः वृषो ऽग्निः समिध्यते (ऋ० ३।२७।१४)। द्वा० १ । ४।१।२९॥ वृषंभः (ऋ० २। १२। १२) वृषभ इति । एष (आदित्यः) ह्येवाऽऽसा-स्प्रजानामृषंभः । जै० उ०१।२९।८॥
  - , स एव (आदित्यः) सप्तरिक्ष्मिकृषमस्तुविष्मान् (ऋ०२।१२। १६)। औ० ७०१।२०।२॥

हका (बजु॰ १८ । २२) एव वै वृषा हार्र्य एव (सूर्यः) तपित । श० १४ । ३ । १ । २६ ॥

- .. इन्द्रो में युषा। तां। ९ । ४ । ३ ॥
- ., इन्द्रो वृषा ! श०१ । ४ । १ । ३३ ॥
- . समग्रिरिध्यने वृषा (ऋ०३ २७।१३)। ज्ञ०१।४।१ २९॥
- . योषा व वेदिर्वृषाग्निः। श०१।२।५।१५॥
- ., वृषाहिमनः। ज्ञारु। ४।४।३॥
- 🔐 योषावै स्रग्बुषास्रवः। इतः १ । ३ । १ । ९ ॥
  - . बुषाहिस्रुवः । श०१।४।४ ।३॥
  - . बुषाचैराजन्यः । तां० ६ । २० । ९ ॥
- .. ( हे ८श्व त्वं ) वृषासि । तां०१।७।१॥
- 👉 आण्डाभ्याके हि वृषा पिन्वते । श्रु । ३ : १ । २२ ॥
- .. पश्नाद्वे परीत्य बुषा योषामाचि द्रवित तस्या<sup>19</sup> रंतः स्यञ्चाति इत्याप्ति । ४३॥
  - ः वृषा हिङ्कारः । गो० पू० ३ । २३ ॥

कृषाकिषः तद्यन्कम्पयमानो रेतो वर्षाने तस्माद्वृषाकिषः, तद्वृषाकिषे-

र्बुषाकिपत्वम् । गो० उ० ई । १२॥

- , 📉 आदिश्यो वै बृषाक्रपिः । गेः० उ० ६ । १२ ॥
- ,, आत्माचै बृषाकषिः ऐ०६ । २९ ∥ गो० उ०६ । ८ ॥
- , (होता) यदि वृषाकापिम् (षृषाकापिहन्नम् ऋ०१७।८६। १—१३ पतत्सक्तमन्तिग्य।त्=लोपयेत्तदानीम् ) आत्मानम् (=" मध्यदेहम्" इतिसायणः ) अस्य (यजमानस्य) अन्तरियात् । ऐ०५।१५॥
- र्हाष्टः ( मजापितः ) तं (पाप्मानं । अनुश्चत् । यदनुश्चत् । तस्माह्नृष्टिः । तै० ३ । १० । ६ । १ ॥
  - , (सविता) रहिमभिवेष (समद्धात्) । गो 🛮 पू० १ । ३६ ॥
  - ,, वृष्टिर्वे याज्या विद्युदेव विद्युद्धीदं वृष्टिमश्चाद्यं संप्रयच्छिति। ऐ०२।४१॥
  - ,, वृष्टिर्वे विराह्तस्या पते भोरे तन्यौ विद्युष्ट हातुनिश्च। श्च०१२। ६।३।११॥

- वृष्टिः तौ (अनक्वार्हा) यदि कृष्णौ स्यातामन्यतरो वा कृष्णस्तत्र विद्याद्वर्षिष्यत्यैषमः पर्जन्यो वृष्टिमान्भविष्यतीत्येत दु विक्वानम्। द्यार ३। ३। ४। ११॥
  - ,, अस्त्रं बृष्टिः। गो० पू० ४। ४। ४॥
  - 🕠 बृष्टिर्वै विश्वधायाः। तै०३ । २ । ३ । २ ॥
  - " अयं वै वर्षस्यष्टे यो ऽयं ' वायुः) पवते । दा० १ । ८ । ३ । ६२ ॥
  - .. तस्माद्यां दिशं वायुरेति तां दिशं वृष्टिरन्वेति। श० ८।२।३।४॥
  - , भित्रावरुणै त्वा चृष्ट्यावनाम् (यजु०२।१६)।श०१।८। ३।१२॥
  - ,, इतःश्रद्दाना वै वृष्टिरितं हाशिर्वृष्टि बनुते स प्रतेः ( घृत− ) स्तोकैरेतान्तस्ताकान् बनुते नऽ पते स्तोका वर्षन्ति । दा० ३ । ६ । ३ । २२ ॥
  - " अवाचीनात्रा ( 'अवाचीनात्रा ' इति भास्करसम्मतः पाठः ) हि वृष्टिः । तै०३।३ ।१ ३॥ " वर्षाः " इत्येतमपि शब्दं पद्यत ।
  - ., ब्रुष्टिः सम्बार्जनानि । तै० ३ । ३ । १ । २ ॥
  - ,, यदा वै द्यावापृःथिवी मञ्जानाथेऽअथ वर्षति।दा० ३।८ ३।१२॥
  - .. वृष्टिर्वे वृष्ट्वा चन्द्रमसमगुर्वावशति । ऐ०८ । २८॥
- क्षष्टिवनिः (यजु०३८।६) सूर्यस्य ह वाऽ एको रहिमर्वृष्टिवनिर्नाम येनमाः सर्वाः जा विभर्ति । श०१४।२।१।२१॥

कृष्ण्यम् (यजु २ १११२) रेतो वै वृष्ण्यम् । दा० ८ । ३ । १ । ४६ ॥ वेट्कारः वष्ट्कारो हैष परोऽक्षं यहेट्कारः । दा० ६ । ३ । ३ । १४ ॥ वेणुः सैषा योनिरक्षे पेद्वेणुः । दा० ६ । ३ । १ ३२ ॥

- , अभिर्देवेभ्य उदकामत्त्र वेणुं प्राविदात्तस्मात्स सुषिरः । राष्ट्र ६।३।१।३१॥
- वंतसः ताः (आपः) प्रजापतिमबुवन्।यहै नः कमभूद्वाकदगादिति सो ऽब्रवीदेष व पतस्य वनस्पतिर्वेक्तिति वेसु संवेसु सो ऽह वै तं वेतस इत्यावक्षते परोऽश्लम्। २०९।१।२।२२॥
  - " अप्सुयोनिर्धे वेतसः । **३०१२ । ८। ३।१**५ ॥
  - ,, अप्सुजा वेतमः। श०१३।२।२।१९॥
  - ,, अप्सुजो बेतसः ।तै०३। ६।४ ।३ ॥३ ।८ । १९ । २ ॥३ ।८ ।२० ।४ ॥

- वेतसः तस्माद्वेतसो वनस्पतीनामजुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः। इ.०९ । १ : २ । २४॥
- बेदः (≔दर्भमुष्टिः) प्राजापत्यो वेदः । तै० ३ । ३ । २ । १ ॥
- ,, प्राजापत्यों वै वेदः। तै०३।३।७।२॥३ वाटा९॥
- , प्रजापतेर्या पतानि इमधूणि यहेदः । तै० ३ । ३ । ९ । ११ ।
- .. योषः वै विदिर्भुषः वेदः । द्या०१ । ९ । २ । २१, २४ ॥
- ,, बुषावै बेदो योषा पत्नी। कौ०३।९॥
- वेदाः स इमानि त्रीणि ज्योतीॐष्यांभनताप । तेभ्यस्ततेभ्यस्त्रये। वेदा अजायन्ताग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः। श०११।५।८।३॥
- ,, चन्वारो वा इमे वेदा अग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद हात । गो पुरु २।१६॥
- ., चत्वारो ८स्यै ( स्वाहायै ) वंदाः द्वारीरॐ षडक्कान्यक्कानि । ष०४ । ७॥
- , ते सर्वे त्रयो वेदाः। दश न सहस्राण्यष्टो च शतान्यशीतोनां (१०८००×८० = ६ ४००० अक्षराणि) अभवन् श० १०। ४।२।२५॥
- एवमिम सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्याः सरहस्याः सब्राह्मणाः स्रोपनिषत्काः लेतिहासाः सान्व्याख्यानाः सपुराणाः सस्वराः संस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाकां-श्राक्याः । गो० पू० २ । १०॥
- " वेदो ब्रह्म। जैव् उ०४। २५।३॥
- ,, वेदा एव सविता। गो० पू०१। ३३॥
- ., तदाहुः किं तत्सहस्रम् (ऋ०६।६।९।८) इतीमे स्रोका इम वेदा अथो वागिति ब्रुयात्। ऐ०६।१४॥
- ,, (इन्द्रो भरद्वाजमुवाच−) अनन्ता वै वेदाः। तै०३ । १० । ११ । ३ ॥
- ,, अर्थो सर्वेषां वाएष वेदानां रसो यत् साम। २१० १२।८। ३।२३॥ गो० उ०५।७॥

- वेदाः सो ऽपहतपादमानन्तां श्रियमश्जुते य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेव-मेतां वेदानां मातरं सावित्रीं सम्पदमुपनिषदमुपास्ते। गो० पूर्व १। ३९॥
- ., पतानि ह वै वदानामन्तःऋषणानि यदेता ( भूर्भुवःस्वरिति ) व्याहृतयः । ए० १ । ३३ ॥
- .. नाऽचदांबन्मनुतं तं बृहन्तम् । ते० ३ । १२ । ९ । ७ ॥
- ,, (''त्रयो विद्या" राज्दमांप पश्यत )
- वेदिः तं (यज्ञं ) वेद्यामन्वविन्दन् यद्वेद्यामन्वविन्दंस्तद्वेदेर्वेदित्वम् । पे ३।९॥
  - ., यन्न्वेवात्र विष्णुमन्यांबन्दंस्तस्राद्वेदिनीम। रा०१।२।५।१०॥
  - ., तद्यदेनेन (यज्ञेन विष्णुना ) इमार्थ सर्वार्थ (पृथिवीं )समः विन्दन्त तस्माद्वेदिनीय । इा० १ । २ । ५ । ७ ॥
- , बेदिर्देवेभ्यो ऽनिलायत । तां बेदेनान्वविन्दन् । तै० ३ ।३। ९।१०॥
- 🧓 पृथिवी वेदिः । ऐ०५। २८॥ तै०३।३।६।२,८॥
- "इयं (पृथियो) वै वेदिः : इत् ७ । ३ । १ । १ ॥ ७ । ५ । २ । ३१ ॥
- ,.. एतावती वै पृथिवी । यावती वेदिः । तै० ३ । २ । ९ । १२ ॥
- "यावती वै वेदिस्तावनो पृथिवो ⊦**श•**३।७।२३१॥
- ,. तसादाहुर्यावती विदिस्तावती पृथिवीति । इा०१।२।५।७॥
- " यावती वै वेहिस्तावतीयम्प्रथिवी । जै० उ०१ । ४ । ४ ॥
- ., तस्याः (पृथिव्याः) एतत्परिमितं रूपं यदन्तर्वेद्यथैष भूमा ऽपरिमितो यो बहिवैदि । ऐ०८।५॥
- ,, वेदिर्वे परा Sन्तः पृथिव्याः । तै ३ । ६ । ४ । ५ ॥
- , उर्व्वरा वेदिभेवत्येतत् (स्थानं) वा अस्याः (पृथिन्याः) वीर्ययवत्तमम्।तां १६।१३।६॥
- .. वेदिवें देवलोकः। शब्द। ६। ३। ६॥
- "वेदिवैं सलिलम्। श०३। ६ १२। ५ 🛭
- , वेदिरेव विश्वाची (अप्सराः। यजु०१५।१८)। झ०८। ई। १।१६॥

- वैदिः स विश्वाचीरभिचछे धृतार्चाः (यजु० १७। ४९) इति सुच-द्येतं देशिश्चाह (विश्वाची=वेदिः। घृताची=सुक्)। द्या०९। २।३। १७॥
  - "योषा वै वेदिः। रा०१। ३।३।८॥
  - "योषा वै वेदिर्वृषा वेदः ( दर्भमुष्टिः ) । श०१। ६। २। २१, ५४॥
  - ,, योषा वै वेदिर्वृषाग्निः। श०१।२।४।१४॥
- ,, सा वै (वेदिः ) पश्चाद्वरीयसी स्थात् । मध्ये सथ्धे ह्वारिता पुनः पुरस्तादुवीं । २०१ । २ । १ । १६॥
- ,, ब्याममात्री (वेदिः ) पश्चात्स्यादित्याद्वः । एतावान्वे पुरुषः पुरुषसम्मिता हि व्यराक्षिः वाची । दा०१।२।५।१४॥
- ,, तस्मारुवंगुला वेदिः स्य≀त् । श०१।२ । ५ । ९ ॥
- ,, (बेदिः) चतुरंगुलं खया । तै० ३ । २ । ९ । ११ ॥
- "सा वै ( वेदिः ) प्राक्षवणा स्यात् । श०१।२।५।१७॥
- ., अथो (बेदिः) उदक्षवणा। श०१।२।५।१७॥
- वेधाः (ऋ०८। ४३। ११) इन्द्रो वे वेधाः । ए०६ । १०॥ गोड उ० २।२०॥
- वेनः (ऋ॰ १०। १२३। १) अयं वै वेना ऽस्माद्वा ऊर्ध्वा अन्ये प्राणा वेनन्त्यवाञ्चो ऽन्ये तस्माहेनः (=ताभिः, प्राणः ?)। ऐ०१।२०॥
  - ,, (यज्ञ०१२।३) असावादित्यो वेनो यद्वै प्रजिजनिषमाणो ऽवेनसस्माहेनः। द्या०७।४।१।१५॥
  - ., (ऋ०१०।१२३।५) इन्द्र उनै वेनः। की०८। ५॥
  - ,, आत्मावैयेनः। कौ० **≒** । प्र॥
- षेषः वेषाय वामिति वेवेष्ठीव हि यज्ञम् । श०१।१।२।१॥
- वैक्षानसम् (साम) (इन्द्रः) तान् (मृतान् वैक्षानसान्नृषीन्) प्रतेन ( वैक्षानसारूयेन ) साम्ना समैरयत् ( =पुनः प्राणैस्तान् समयोजयदिति सायणः) तद्वाव स तर्श्वकामयत कामसनि साम वैक्षानसं काममेवैतेनावरुन्धे । तां० १४ । ४ । ७ ॥
- ं वैकानकाः (ऋण्यः) वैकानसा वा ऋष्य इन्द्रस्य विया अस्तिः स्तान् रहस्युर्देवमलिम्लुङ् मुनिमरणे ऽमारवत् । ता० १५। ७॥

- वैतद्दग्यम् (साम) वितद्दव्यः श्रायसो ज्योग्निरुद्ध एतत्सामाप्रस्यत्सो ऽचगच्छत्प्रत्यतिष्ठद्वगच्छति प्रतितिष्ठत्येतेन तुष्टुवानः। तां०९।१।९॥
  - " ''पान्तमावो अन्धसः'' (ऋ० द ! ९२ । १ ) इति वैतहब्यम्। तां० ९ । २ । १ ॥
- वैदिन्वतानि (सामानि) थिदन्वान्वै भार्गव इन्द्रस्य प्रत्यह्छस्तछं शुगार्थत् स तपो ऽतप्यत स पतानि वैदिन्वतान्यपश्यत्तैः शुचमपाहतापशुचछं हते वैदान्वितैस्तुःदुवानः । तां० १३। ११। १०॥
- वैषश्वम् (साम) ब्यश्वो वा एनेनाङ्किरसो ऽञ्जसा स्वर्गे छोकमण्हयत् स्वर्गस्य छोकस्यानुख्यात्या एतत्पृष्ठानामन्ततः क्रियते ! तां०१४ । १०।९॥
- वैराजम् (साम) (पित्रा सोमिनिद्र मन्दतु त्वा [ऋ ७ । २२ । १] इत्यस्यामुच्युत्पन्नं वैराजं साम-इति ऐ० ४।१३ आध्ये सायणः)
  - " स वैराजमस्जत तद्येघींपो ऽन्वस्तुज्यत । तां०७ । ८ । ११ ॥
  - ,, यद् बृद्दत्तद्वैराजम् । पे०४ । १३॥
  - ,, प्रजापतिवैराजम् । तां० १६ । ५ : १७ ॥
- बैराज्यम् अधैनं (इन्द्रं) उदीच्यां दिशि विश्वे दंवाः......अभ्यापिञ्चन् ......वैराज्याय । ऐ० ८ । १४ ॥
  - ,, यशसो वा एष वनस्पतिरज्ञायत यत्व्लक्षः स्वाराज्यं च ह वा एतद्वैराज्यं च वनस्पतीनाम् । ए० ७ । ३२ ॥
  - " तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमचन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते विराडित्येनानभिषिकानाचक्षते । ऐ० ८ । १४॥
- वैरूपम् (साम) देवा वै तृतीयेनाहा स्वर्गे लोकमायस्तानसुरा रक्षांस्यन्ववारयन्त ते विरूपा भवत विरूपा भवतेति भवंत आयंस्ते यद्विरूपा भवत विरूपा भवतिति भवंत आयंस्तद्वैरूपं सामाऽभवत्तद्वैरूपस्य वैरूपत्वम् । ऐ० १ । १ ॥
  - ,, (यद् चाव इन्द्र ते शतम् [ऋ०८।७०।६] इत्यस्यामृच्युत्पक्षं वैरूपं साम—इति पे० ४। १३ भाष्ये सामणः )

#### वैरूपम् यद्वै रथन्तरं तबैरूपम्। ऐ॰ ४। १३॥

- ,, रथन्तरमेतत्परोक्षं यद्वैरूपम्। तां० १२। २। ५, ९॥
- " बृहदेतत्परोक्षं यद्वैरूपम् । तां० १२ । ८ । ४ ॥
- " वाग्वैरुषम्। तां०१६। ५।१६॥
- 🗤 पदावो वै वैरूपम् । तां॰ १४ । ९ । ८ ॥
- ,, दिशां वा एतत्साम यद्वैरूपम् । तां० १२ । ४ । ७ ॥
- वर्षाभिर्ऋतुनादित्याः स्तोम सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विशोजसा।
   तै० २। ६। १९ । १-२॥
- अादित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सप्तद्दशेन स्तोमेन वैद्धपेण साम्नाऽऽरोहन्तु नानन्वारोहामि स्वाराज्याय । पे० ८ । १२॥ (पे० ८ । १७ अपि पद्यत )

बेरमः बैदयो वे पुष्यतीय । कौ० २५ । १५ ॥

- ,, वैद्यो वै त्रामणीः । द्या० ४ । ३ । ९ । ६ ॥
- ,, जगतीछन्दा वै वैश्यः। तै०१।१।९।७॥
- ,, जागतो वै वैदयः। ऐ०१। २८॥
- ,, वैश्वदेवो हि वैद्यः । तै०२।७।२।२॥
- "विद्वविश्वे देवाः। श०१०।४।१।९॥
- " शरद्वै वैदयस्यर्तुः। तै०१।१।२।७॥
- ,, तस्मादु बहुपशुर्वैश्वदेवो हि जागतो (वैदयः) वर्षा ह्यस्य (वैदयस्य)ऋतुस्तस्माद् ब्राह्मणस्य च राजन्यस्य चाद्यो ऽधरो हि स्रष्टः। तां० ६ । १ । १०॥
- " तस्माद्वैद्यो वर्षास्वादघीत विब्दि वर्षाः । श०२।१।३। ४॥
- " तस्माद्वैद्यापुत्रं नाभिषिञ्चाने । दा० १३ । २ । ९ । ८ ॥
- "अथ यदि दिधि, वैदयानां स भक्षो वैद्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यासि वैदयक्षणस्ते प्रजायामाजनिष्यते उन्यस्य बिल्हिद्दन्यस्याऽऽद्यो यथाकामज्येयो यदा वै क्षित्रयाय पापं भवति वैद्यक्षणो उस्य प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद् द्वितीयो वा दृतीयो वा वैद्य-तामभ्युपैताः स वैद्यतया जिज्यूषितः। ए० ७ । २६॥
- ,, तस्मादिप (दीक्षितं) राजन्यं वा वैदयं वा ब्राह्मण इत्येव ब्र्याद् ब्रह्मणो हि जायते यो यक्काज्ञायते। द्वा०३।२।१।४०॥
- " वैश्यं च शूद्रं चानु रासभः। २०६। ४। ४॥

## विभागंरः ( ५३२ )

वैश्यः मारुतो हि वैद्यः। तै०२। ७।२।२॥

,, पत्रहे वैद्यस्य समृद्धं (=समृद्धिरितिसायणः) यत् पदाषः । तां० १८ । ४ । ६ ॥

, विद्वैयवः। श०१३।२।९।८॥

,. ऋग्भ्योः जातं वैद्यं वर्णमाद्यः। तै०३।१२।९।२॥

, विद तृतीयसवनम् । कौ०१६। ४॥

,, रायोवाजीयं (साम ) वैश्याय (कुर्य्यात्)। तां०१३।४। १८॥

वैश्वदेवम् (पर्व) यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवः त्वम्।तै०१।४।१०।५॥

, प्रजापतिर्वे वैश्वदेवम् । कौ०५।१॥

,, ( शस्त्रम् ) पांचजन्यं चा एतदुक्धं यद्वैश्वदेवम् । ऐ० ३।३१॥

,, पवमानोक्यं वा एतद्यहैश्वदंवम् । कौ० १६ । ३ ॥

" पशकां वै वैश्वदेवम् । कौ० १६ । ३॥

वैश्वमनसम् (साम) विश्वमनसं वा ऋषिमध्यायमुद्ब्रजितॐ रक्षो ऽगृह्वात् । तां०१४ । ४ । २०॥

,, अपपाप्मान ॐ हते वैश्वमनसेन तुष्टुवानः। तां०१४। इ।२०॥

वैश्वानरः स्त यः स वैश्वानरः । इमे स लोका इयमेव पृथिवी विश्व-मग्निर्नरो ऽन्तरिक्षमेव विश्वं वायुर्नरो द्यौरेव विश्वमादि-त्यो नरः । दा० ६ । ३ । १ । ३ ॥

"इयं (पृथिवी) वै वैश्वानरः । श० १३ । ३ । ८ । ३ ॥

" एत वै प्रतिष्ठा वैश्वानरः (यत्पृथिवी)। श०१०।६।१।४॥ पादै त्वाऽएतै। वैश्वानरस्य (यत्पृथिवी)। श०१०।६। १।४॥

" एष वै रिवर्वेंझ्वानरः (यदापः)। २१०१०। ६।१।४॥

,, वस्तिस्त्वाऽएष वैद्वानरस्य (यदापः)। दा०१०। ६। १।५॥

., प्रच वै बहुलो वैद्यानरः (यदाकाशः)। २००१०।६। १।६॥ वैश्वानरः आत्मा स्वाऽप्य वैश्वानरस्य (वदाकाशः)। श०१०। ६।२।६॥

- ,, एष वै पृथग्वत्र्मा वैश्वानरः (सङ्गायुः)। श०१०। ६।१।७॥
- ,, प्राणस्त्वाऽएव वैश्वानस्स्य बहायुः । श०१०।६। १ ।७॥
- ,, असौ **वै वेदवानर**ो यो 5सौ (बादित्यः) तपति । कौ० ४ । ३ ॥ १९ । ३ ॥
- ,, स्रयः स वैश्वानरः। असौ स आदित्यः। द्वा०९।३। १।२४॥
- " (=सूर्य्यः) वैद्यानरो रिश्मभिर्मा पुनातु। तै∙१।४। ८।३॥
- " एष वै सुततेजा वैश्वानरः (यदादित्यः) । इा० १०।६।१८॥
- " एष वाऽ अतिष्ठा वैश्वानरः (यद् द्यौः)। दा० १०।६ः१।९∦
- ,, मूर्धा त्वाऽ एष वैश्वानरस्य ( यद् छोः )। श० १०।६।१।९॥
- ,, स एषो ऽग्निर्वैद्वानरो यत्पुरुषः । दा०१० ।६ ।१ ।११ ॥
- अथमान्निवैश्वानरे। यो ऽयमन्तः पुरुषे येनेदमम् पच्यते यिद्दमद्यते तस्यैष घोषां भवति यमतत्कर्णाविषद्याय ऋणो- ति स यदात्क्वमिष्यन्भवति नैतं घोष् श्रृणोति । दा० १४। ५। १०। १॥
- , वैश्वानर इति वा अग्नेः प्रियं धामः । तां० १४ । २ । ३ ॥
- ,, वैश्वानरो वै सर्वे ऽग्नयः । ज्ञाव ६। २। १। ३५॥ ६। ६। १।५॥
- "संवत्सरो वा अग्निवैश्वानरः । तै०१।७।२।५॥ क्व०६। ६।१।२०॥
- ., संवत्सरो वैद्यानरः । द्या०५।२।५।१५॥६/।२।१। ३६॥६।६।१।५॥७।३।१।३५॥९।३।१॥१
- , संबत्सरो वै वैश्वानरः । श० ४।२।४।४॥५।२॥ ५।१४॥

वैश्वानरः संयत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापितः। श० १।४।१।१६॥

- , **वैभ्वानरं द्वादशक**पालं पुरोडाशं निर्वपति । २० ५।२।५।१३॥
- " वैश्वानरं द्वादशकपालं (पुरेडाशं) निर्वपति । तै० १ ।७।२।५॥
- " वैश्वानरो द्वादशकपालः (पुरोडाशः)। श०६। ६।१।५॥
- ,, विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः रूप्वन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिः रस्वत् (यजु॰ ११ । ५८) । रा० ६ । ५ । २ । ६ ॥
- ,, विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरः स्वत् ( यजु० ११ । ६० ) । श० ६ । ४ । ३ । १० ॥
- " क्षिर एव बैश्वानरः। श०६। ६।१।९॥
- " शिरो वै वैश्वानरः। श०९।३।१।७॥
- " क्षत्रं वै वैश्वानरः। द्या०६। ६। १। ७॥ ९। ३। १। १३।॥
- ,, वैश्वानरो वै देवतया रथः। तै० २। २। ४। ४॥
- ,, वज्रो वै वैश्वानरीयम् (स्कम्)। ऐ०३। १४॥
- वेष्टमम् (साम) अहवी एतत् (तृतीयम्) अव्लीयत तद्देवा वैष्टममै व्यष्टभनुवर्थस्तद्वेष्टमभस्य वैष्टमभत्वम्। तां०१२।३।१०॥
- बोष्ट् असी (आदित्यः) वाच वाबृतवः षट्। ऐ०३।६॥ गो० उ० ३।२॥
  - " वौषडिति वौगिति वाऽ एष (अग्निः) षडितीद्धे षट्चितिकः मन्नम्। श०१०।४।१।३॥
- ब्यचरछन्दः (यजु॰ १५। ४) असी वाऽ आदित्यो व्यचरछन्दः । श० ८ । ५ । २ । ३ ॥
- म्यमस्वत् (यज्ञ ११ । ३०) व्यचस्वती संवताथामित्यवकाशवती सं-वसाथामित्येतत् । श०६। ४ । १ । १०॥
- म्यापिष्ठः (यज्ञ ११।२३) व्याचिष्ठमञ्जैरभसं द्यानिमित्यवकाशवन्त-मञ्जैरसादं दीष्यमानिभत्येतत् । श्र ६ । ३ । १९॥
- ब्यब्यमानः (यज् १३।४९) (=उपजीव्यमानः)व्यच्यमानथ् सरिरस्य-मध्य ऽइतीमे चै लोकाः सरिरमुपजीव्यमानमेषु लोकेष्वि-त्येतस्। शव ७।५।२।३४॥
- ष्यया (आर्तिः) अनार्त्ये त्वेत्येवैतद्दाह यदाहाद्यथायै त्वेति । रा० ५ । ४ । ३ : ७ ॥
- ब्बामः क्षत्रं वा एतदारण्यानां पश्नां यद्भ्यात्रः । ऐ० ८ । ६ ॥

भ्यात्रः ऊत्रध्यादेवास्य मन्युरस्रवत्स व्याच्रो ऽभववारण्यानां पश्जार्थः राजा । २०१२ । ७ । १ । ८ ॥

म्याभिः ऋतुसंधिषु हि व्याधिर्जायते । की० ४ । १॥

,, ऋतुसन्धिषु वै व्याधिर्जायते । गो० उ० १ । १९ ॥

म्यानः व्यानो ह्युपाॐशुसवनो ऽन्तिरक्षॐ होव व्यनन्निमव्यनिति। श०४।१।२।२७॥

- ,, (यश्रस्य) ब्यान उपार्श्यासवनः । रा० ४ । १ । १ ॥ १
- ,, ज्यानो वरुणः। श०१२।९।१:१६॥
- ,. ब्यानः प्रतिहर्त्ता । कौ०१७ । ७ ॥ गो० उ०५ । ५ ॥
- ,, ब्यानो बृहती । तां० ७ । ३ । ८ ॥
- ,, आयोब्यानः।जै०उ०४।२२।९॥
- ,, (प्रजापतिः) व्यानादमुं (सु−) लोकम् (प्रावृद्दत्) । कौ०६।१०॥
- " (तं संज्ञक्षं पश्चं) दक्षिणा दिग्व्यानेत्यनुप्राणद्वयानमेवास्मिँस्तदः दधात् । २०६१ । ८ । ३ । ६ ॥
- " ब्रिकेतुनेति ( यजन्ति ) उपिरष्टाद्वयानमेव तद्यजमाने द्घति । कौ० १३ । ९ ॥
- , निकीडित इव ह्ययं व्यानः । ष० २ । २ ॥
- ,, उयानः दास्या (ऋक्) । दा० १४ । ६ । १ । १२ ॥

ब्यानट् (यज्ञ १२। १०२) (=अस्तत) यो वा दिवर्थ सत्यधर्मा ब्यान-डिति यो वा दिवर्थ सत्यधर्मास्जतेत्येतत्। दा० ७।३।१।२०॥

चाहतयः एतानि ह वै वेदानामन्तः श्रेषण। नि यदेता (भूभुवः स्व-रिति) ज्याहृतयः। ऐ० ४। ३३॥

- ,, एवमेवैता (भूभुवः स्वरिति) व्याहृतयस्त्रय्ये विद्यापै संश्रेषण्यः। की० ६ । १२॥
- ,, सैषा सर्वप्रायश्चित्तियदेता व्याद्दृतयः। ऐ० ४ । ३३ ॥
- " एता वै व्याद्धतयः (भूभुषस्स्वरिति) सर्वप्रायश्चित्तयः । जै॰ उ०३।१९।३॥
- ,, एता वै (भूभुवः स्वरिति ) ब्याहृतयः इमे लोकाः । ते• २।२।४।३॥
- . ता वा एताः पंच व्याहृतयो भवन्त्यो भावयास्तु श्रौ**पङ्यज** य यजामंद्र वौषडिति । गो० पू० ४ । २१ ॥

भाइतयः ता एता व्याहतयः। प्रेत्येति वागिति भूर्भुवः स्वरित्युविति (प्र. आ, वाक्, भूर्भुवस्त्यः, उत्)। जै० उ० २। ९। ३॥

" सर्वाप्तिर्वा एषा यदेता व्याह्रतयः । ऐ o द । ७ ॥

•बुष्टिः ब्युष्टिर्वे दिवा, ब्येवास्मै वासयति । तां० ८ । १ । १३ ॥

" ब्युष्टिक्या एष द्विरात्री ब्यवास्मै (यज्ञमानाय) वासयति । तां० १८ । ११ । ११ ॥

,, अहर्ब्युष्टिः। तै०३।८।१६।४॥

,, रात्रिर्वे ब्युष्टिः। रा०१३।२।१।६॥

•योमसर् एष (सूर्यः) वै व्योमसर् व्योम वा एतत् सम्मनां यस्मि-भ्रेष आसम्भस्तपति। ए० ४। २०॥

**म्योमा (यजु० १४** । २३) व्योमा हि संवत्सरः । श०८ । ४ । १ । ११ ॥

,, प्रजापतिर्वे व्योमा । श०८ । ४ । १ । ११ ॥

बंजो गोस्थानः छन्दाॐ सि वै बजो गोस्थानः। तै०३।२।९।३॥ बतपतिः अग्निवै देवानां बतपतिः।गो० उ०१।१४॥ बतभृत् आग्निवै देवानां बतभृत्।गो० उ०१।१४॥

बतम् (यज् ॰ १३ । ३३ ) अतं वै बतम् । दा० ७ । ५ । १ । २५ ॥ तां ॰ २२ । ४ । ५ ॥

,, अन्नंबनम्।तां०२३।२७।२॥

,, अक्षं 🥸 हि वतम्। रा०६। ६। ४। ४॥

,. तदु हाषाढः सावयसो ऽनशनमेव व्रतं मेने। श०१।१।१।७॥

,, पतत्स्वलुवैवतस्यरूपं यत्सत्यम् । इा०१२ । ८ । २ । ४ ॥

"संवत्सरो वै वतं तस्य वसन्त ऋतुर्मुखं ग्रीष्मश्च वर्षाश्च पक्षी शरनमध्य छे हेमन्तः पुच्छम्। तां० २१।१४।२॥

., वीर्यं वै वतम् । श०१३। ४। १। १५॥

,, अमानुष **र**व बाऽ एतद्भवति यद् वतमुपैति। श०१।९।३।२३॥

,, न इ बाऽ अझतस्य देवा इविरश्नन्ति। ऐ० ७ । ११॥ कौ० ३ । १॥

श्रातः विषम इव वै ब्रातः (=ब्रात्यसमुद्यायः इति सायणः)। तां० ्र १७।१ १५,११॥

ब्राखाः 'बोड्डशस्तोमः' शब्दं पद्यतः।

- भीह्यः मज्जभ्य एवास्य भक्षः सोमपीथो ऽस्तवस बहियो ऽभक्ष्यः। शब्द १७।१।९॥
  - ., स ( मेघो देवैः ) अनुगतो भीहिरभवत् । ऐ०२।८॥ .
  - ,, (देवाः) तं (मेधम्) स्ननन्त इवान्वीश्रुस्तमन्यविन्दंस्ता-विमौ ब्रोहियवा । दा०१।२।३।७॥
  - " सर्वेषां वा एष पश्नां मेधो यद् ब्रोहियवौ । श०३ । ८ । ३ । १ ॥
  - ,, क्षत्रं वा एतदे।षधीनां यद् ब्रीहयः। ऐ०८। १६॥

#### श

- शंयुः शंयुद्दे वै बाईस्पत्यः सर्वान् यज्ञाङक्रमयांचकार तस्माच्छं-योर्वाकमाह । कौ० ३ । ८ ॥
  - , शंयुर्ह वे बार्हस्पत्यो ऽज्ञसा यज्ञस्य सण्डस्था विदांचकार स वेवलोकमपीयाय । तत्तदन्तिहितमिव मनुष्येभ्य जास । दा० १ । ६ । १ । २८ ॥
- शंयोबीकः दांयुर्हे चे बार्हस्पत्यः सर्वान् यक्षाङ्कमयांचकार तस्माच्छं-योर्वाकमाह । कौ०३।८॥
  - ,, प्रतिष्ठा वै शंयोर्वाकः। कौ०३।८॥
- , प्रतिष्ठा शम्योर्वाकः। श०११। १। ७। २६॥ शंसः वाक् शंसः। ऐ०२। ४॥६। २७, ३२॥ गो० उ०६।८॥ शंसित यहै वद्ति श<sup>23</sup>सतीति वै तदाहुः। श०१।८।२।१२॥ शकुन्तका शकुन्तका नाडपित्यप्सरा भरतं द्धे परः सहस्रानिन्द्रा-

याद्यान्मेध्यान्य आहरद्विजित्य पृथिवी र् सर्वामिति । दा० १३ । ४ । ४ १३ ॥

- शकुन्तिका (यज्ञ• २३। २२) विद्वे शकुन्तिका। श० १३। २। ६। ६॥ तै०३। ९:७।३॥
- शक्यंः (ऋचः) यदिमां होकान्त्रज्ञापतिः सृष्ट्वेदं सर्वेमशक्तोयदिदं किंच तच्छकर्यो ऽभवंस्तच्छकरीणां शकरीत्थम्। ए० ५।७॥
  - ,, इन्द्रः प्रजापतिमुपाधावद् वृत्रश्च हनानीति तस्मा एतच्छ-न्द्रोभ्य इन्द्रियं वीर्थ्यं निर्माय प्रायछदेतेन शक्नुहीति तच्छ-करीणाश्च शकरीत्वम् । तां० १३ । ४ ॥

कार्यः एतासिर्वाः सन्दो वृत्रमधक्तस्तुः तचन्तिर्वृत्रयस्त्रस्तुः तः स्माच्छकर्यः । को० २३ । २ ॥

" एताभिः (अरिनिः शकरीभिः) वा इन्द्रो वृत्रमहन् क्षिप्रं वा एताभिः पाष्मान छ इन्ति क्षित्रं वसीयान् अवति । तां० १२ । १३ । २३ ॥

, परावः राकर्यः। तां० १३। १:। ३॥

"पशको वै शकर्यः। तां० १३ । ४ । १३ ॥ १३ । ४ । १८ ॥

.. पदाचो वै शक्करीः। तै ०१।७।५।४॥

,, पदावः इःकरी। तां•१२। ७।६॥

, श्रीः **दाकर्यः** । तां० १३ । २ ॥ ।

,, शाकरो वज्रः।तै • २ । १ । ५ । ११ ॥

n वज्रः शकर्यः। तां०१२।१३।१४॥

, रथन्तरमेतत्परोक्षं यच्छकर्यः । तां० १३ । २ । ८ ॥

" **ब्रह्म दाक्रर्थः** । तां २ १६ । ५ । १८ ॥

ा सप्तपदा वै तेषां (छन्दसां) परार्थ्या दाक्करी । दा०३। ९।२।१७ ‼

"सप्तपदा शकरो । तै० २ । १ । ५। ११ ॥ तां० १६ । ७ । ६ ॥

,, स (प्रजापितः) शकरीरस्रजत तदपाङ्घोषो ऽन्वस्रुज्यत ('शाकरम्' शब्दमपि पर्यत्)। तां० ७। ६। १२॥

शहु (साम) तब् (शङ्कु साम) उसीदन्तीयमित्याहुः । तां ०११। १०।१२॥

,, राक्कु भवत्यको धृत्यै यद्वा अधृतॐ राक्कुना तद्दाधार। तां० १२। १०। ११॥

भणः यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भो भृत्वैतस्माधमात्तस्य यन्नेदिष्ठ-मुल्बमांसीत्ते शणास्तस्मात्ते पूतयो भवन्ति । श०३। १। १।११॥

, शणा जरायु। शं०६।६।२।१k॥

श्वतम्बः इन्द्रं आसीत्सीरपतिः शतकतुः । तै०२।४।८।७॥ वक्काने वाष्ट्रसमः शतावदी । प०१।४॥ः

,, ऋक् शतपदी। ४०१। ४॥

- सतिभवक् (नक्षत्रस्) यच्छतमभिषज्यन्। तच्छत्रश्चिक् । तेक १। ४।२।९॥
  - ,, स्वस्य राजा वक्को उभिराजः। नक्षत्राणां शतभिषाय-सिष्ठः। तै० ३।१।२। छ॥
  - ,, इन्द्रस्य (च्यरणस्थेति सायणः ) श्रतभिषक् । तै०१।५। १।५॥
- नतम् चना सत्य यसस्य मात्रा यच्छतम् । तां ० २० । १५ । १२ ॥ नतनदीयम् तद्यदेत् च दातदीर्षाण् छ रद्रमेतेनादामयंस्तस्माच्छत-दार्षरुद्रदामनीय् सतदीर्षरुद्रदामनीय् इ.वे. तच्छत-स्वित्यमित्याचक्षते पराऽक्षम् । द्या ९ । १ । १ । ७ ॥
  - ते (देवाः) ऽब्रुवन्। अन्तमस्मै ( उद्गाय ) सम्भराम ते नैन के शमयामेति तस्माऽ एतद्श्र असमभरम्ब्यन्तदेवत्यं तेनैनमशमयंस्त चदेतं देवमेतेनाशमयंस्तस्माष्ट्यान्तदेवत्य अशान्तदंवत्य के ह वै तच्छत् रुद्रियमित्या असते । १।१।१।२॥
  - ,, त्वमको वद्ग इति शतवद्गीयस्य रूपम्। तै०३।११। ९।९॥
  - " अहोरात्रे (संवत्सरस्य) दातरुद्वीयम्। तै०३।११। १०।३॥
- शबकः अहर्वे शबलो रात्रिः श्यामः (अथर्षवेदे, कां० ८, स्० १, मं० ९:—श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथि-रक्षी श्वानौ .....)। कौ० २।९॥
- शावली वाग्यै शवली (="कामधेनुः" इति सायणः। वारमीकीयरा-मायणे बालकाण्डे ५३। १: -- एवसुका वासिष्ठेन शवला शत्रुस्द्रन। विद्धे कामधुकाबान्यस्य यस्योप्सतं यथा॥) तस्यास्त्रिरात्रो वत्सास्त्रिरात्रो वा पतां प्रदापपति॥ तथ वर्षे वेद तस्मा पपा प्रपत्ता दुग्धे ('विश्वक्रपी' पृक्षिः' 'विराद' इत्येतानिप शब्दान् पश्यत )। तां० २१। ३। १---२॥
- त्रम् ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यः ( नृधदादिभ्यः पंचमदा-व्याद्यतिभ्यः ) रामित्यूर्वमक्षरमुदकामस्य व व्यक्तेस्सर्वाभि-रेताभिरावाद्विश्च परावद्धिश्च कुर्वीयत्येतयैव तन्मदास्वाद्वस्या

#### कुर्वीत । गो० प्०१ । ११ ॥

समनीचामेदाणां स्तोमः अधैष दामनीचामेदाणार्थः स्तोमो ये ज्येष्ठाः सन्तो बान्यां प्रचसेयुस्त प्रतेन यजेरन्। तां०१७।४।१॥

कमिता अभिगुञ्चापापञ्च। उभौ देवानार्थं रामितारौ। तै० ३।६। ६।४॥

,, मृत्युस्तदभवद्धाता । शभितोष्रो विशां पतिः । तै० ३ । १२ । ९ । ६ ॥

,, मृत्युः शामिता। तां० २४। १८। ४॥

शमी ( वृक्षः ) प्रजापतिरग्निमस्जत सा ऽविभेत्र मा धक्ष्यतीति तथे

,, तद्यदेतर्थं शम्याशमयंस्तस्माच्छमी । श०९।२।३।३७॥

,, ज्ञामीमयं (ज्ञाङ्कं) उत्तरतः, शंमे ऽसदिति । ज्ञा०१३।८। ४।१॥

,, इंग्वे प्रजापितः प्रजाभ्यः शमीपलाशैरकुरुत । श०२ । ४ । े २ । १२ ॥

,, यया ते सृष्टस्याग्नेः। हेतिमदामयत्त्रजापतिः। तामिभामप्रदाहाय जामीक शान्त्यै हराम्यहम् । तै०१।२।१।६—७॥

शम्भूश्क्रन्दः (यज् १५ । ४) द्योर्वे शम्भूरुछन्दः । श० ८ । ५ । २ । ३ ॥ शम्या जिक्केव शम्या । श० १ । २ । १ । १७ ॥

गरः अथ (इन्द्रः) यत्र (वज्रं) प्राहरत्तच्छकलो ऽशीर्ध्यत स पतिस्वा दारो ऽभवत्तरमाच्छरो नाम यद्शीर्थ्यत । दा०१। २।४।१॥

त्र विका वै शरः। श०३।१।३।१३॥३।२।१।१३।
गाद (कतः) शरह बहिरिति हि शरहहिंया इमा ओषधयो प्रीष्मः
हेमन्ताभ्यां नित्यक्ता भवन्ति ता वर्षा वर्द्धन्ते ताः शरि बहिषो रूपं मस्तीर्णाः शेरे तस्माच्छरह्नहिं। श०१।५।

मा बर्डियंजाति शरदमेव शरिद हि बर्डिष्टा ओषधयो भवन्ति। कौ०३।४॥ शरद् शरदि इ सञ्जु वै भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते । जै० उ०१।

- ,, तस्माच्छरदमोषधयो ऽभिसंपच्यन्ते । तां० २१ । १४ । ३ ॥
- "स्वधा वै शरद्। श० १३।८।१।४॥
- क्र इारत्मतिहारः। प० ३।१॥
- " (प्रजापतिः) दारदम्प्रतिहारम् (अकरोत्)। जै० उ०१। १२।७॥
- " शरद्वे वैदयस्यर्तुः। तै०१।१।२।७॥
- ,, दारद्वा अस्य (रुद्रस्य) अभ्विका स्वसा (परिशिष्टभागे 'अभ्विका' दाब्दमपि पद्यत )। तै०१।६।१०।४॥
- ,, शरत्पुच्छम् (संवन्सरस्य )। तै०३।११।१०।३॥
- ्यः यद्विद्यातते तच्छरदः ( रूपम् )। श०२।२।३।८॥ 🦙
- , पर्सिमैत्रावरुणैः (पशुभिः) शरिद (यजते )। श०१३। . ५ । ४ । २८ ॥
- "वर्षशारदी सारस्वताभ्याम् (अवरुन्धे )। श॰ १२ । ५। २। ३४॥
- ,,ः शरद्वह्या तस्माद्यदा सस्यं पच्यते ब्रह्मण्वत्यः प्रजा इत्याहुः । श०११।२।७।३२॥
- ., । शरदेव सर्वम् । गो० पू० १ : १५॥
- शरीरम् अथा यत्सर्वमस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्। श०६।१। १।४॥
  - , अश्रारीरं वै रेतो ऽश्रारीरा वपा यद्वै लोहितं यन्मांसं तृच्छरी-रम्। पे०२।१४॥
- ,, श्रारीरं हृदये (श्रितम्)। तै० ३।१०। ८। ७॥
- शर्कसः तां ( पृथिवीं ) शर्कराभिर्दे शहत् शं वै नो अभूदिति तच्छ-
  - 👢 र्कराणा 🤄 दार्करत्वम् । तै०१।१ :३।७॥
  - ,. सिकताभ्यः शुर्करामस्जत । श० ६ । १ । ३ । ४ ॥
  - ,, दार्कराया अदमानम् (असुज्ञतः) तस्माच्छकराद्रसैवान्ततो भवति । रा०६।१।३।५॥
- सर्भ वर्भ वाऽ एतत्क्रध्णस्य (सृगस्य) तन्मानुष्रः, दार्भ देवन्ना । दाव द्वाद । ११८॥

वर्ग ( आ०३ । १३ । ४) वस्त्री सर्ग । लेक्ट्र । ४०%

,, (ऋ॰३।१३।४) अग्निर्वे दार्माण्यक्राद्यानि क्**क्कृ**ति। ऐ० :२।४२।।

शर्वः यच्छर्वो ऽग्निस्तेन । कौ०६।३॥

,, अग्निवैं स देवस्तस्यैतानि नामानि, शर्व इति वधा धाष्या आवश्यते भव इति वधा वादीकाः, पश्नां वती छद्रो ऽग्नि-रिति। श०१। ७। ३। ८॥

,, आपो मैं सर्वः (=शर्वः=क्द्रः ) अक्रयो हीद<sup>9</sup>ं सर्वे आयते। शर्वः ११।३।११॥

,, पतस्यष्टौ (रुद्धः, सर्वः=दार्वः, पशुपतिः, उन्नः, अदानिः, भवः, महान्देवः, ईशानः ) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । श० ६ । १ । ३ । १८ ॥

शक्सकः दारमिक्षविनस्पतितां वर्षिष्टं वर्धते । दा० १३।२।७।४॥ शक्यकः तस्याः (गायण्याः) अनु विस्तृत्य कृशानुः सोमपाकः सम्यस्य पदो नसमिच्छद्त्तच्छस्यको ऽभवत्तस्मास्त नसमिव । ये०३।२६॥

सवः (स्) (यजु॰ १२ । १०६ ॥ १८ । ५१) बलं वै शखः ⊬ आ० ७ । ३ ॥ १ । २९ ॥ ९ । ४ । ३ ॥

शबम् तद्यदेनच्छयति तस्माच्छन्धं नाम । श० ४। ३। २। ३॥

,, विद्रास्त्रम्। प०१। ४॥

,, प्रजाशस्यम् । ज्ञाब्धार। २। २०॥

,, वाग्घि शस्त्रम्। ऐ०३। ४४॥

भस्या (ऋक्) घौळोंकॐ (द्युळोकं) द्यास्यया (जयति) । द्या०१४ । ६ । १ । ९ ॥

,, व्यानः शस्या । श०१४ । ६ । १ । १२ ॥

शाकलम् (साम) एतेन वै राकलः पञ्चमे ऽहि पत्वतिष्ठत् प्रतितिष्ठति शाकलेन तुष्टुवानः। तां० १३ । ३ । १०॥

बाक्काः प्राणा वै शाकलाः। श०१४। २। २। ३१॥

" प्राणाः शाक्रलाः। श०१४।२।२।५१॥

साकरम् (साम) (ब्रोब्स्स्मै पुरोरधम् (ऋ०१०।१३३।१) इत्यस्यां गीयमानं शाकरं साम -- दे० ५।१३ माध्ये सायणः) शम्बरम् इसक्तरं मैकायदणसः । की० २५ । ११ ॥

" यद्रथन्तरं तच्छाकरम् ('शक्चर्यः' शब्दमपि पश्चत)। पे०४।१३॥

कान्तिः ज्ञान्तिरापः । ञा० १।२।२।११॥ १।७।४।९,१७॥ १।२।३।२,४॥२।६।२।१८॥३।३।१।७॥

भाषः नैनॐ शसम्। नाभिचरितमागच्छति य एवं वेदः। तै० ३। १२। ४। १॥

शाम्मदम् (साम) शम्मद्वाः एतेनाङ्गिरसो ऽञ्जसा स्वर्गे लोकमपद्यत् स्वर्गस्य लोकस्यानुक्यात्ये स्वर्गाह्योकास च्यक्ते लुष्टुवामः। तां०१५।५।११॥

कार्कस्य (साम) स (दार्करः शिशुमारिषेः) एतत् सामापद्यस्तमापो न समाद्युत तद्वाव स तर्श्वकामयत कामसनि साम दार्करं काममेबैतेनावरुम्धे । तां० १४ । ४ । १५ ॥

शार्द्छः मृत्योवी एष वर्णः। यच्छार्दूछः। तै०१। ७।८।१॥ साका यथा शास्त्रायै पक्षसी मध्यमं वर्णशामिसमायच्छन्ति। तै० १।२।३।१॥

शासः वज्रः शासः। श०३।८।१।५॥

,, असि वै शास इत्याचक्षते । श०३। ८।१।४॥

शिक्यम् विद्याः शिक्यं दिनिक्षिमे लोकाः शक्कुवित्तः स्थातुं यच्छ-कनुवन्ति तस्माच्छिक्यम् । श० ६ । ७ । १ । १६ ॥

, ऋतवः शिक्यमृतुभिर्धि संवत्सरः शकोति स्थातुं यञ्छकोति तस्मभन्छक्यम् । श०६। ७।१।१८॥

" प्राप्तः शिक्यं प्रापेशीयमात्मा शकोति स्थातुं यच्छकोति तस्माच्छिक्यम्। श० ६।७।१।२०॥

श्रिपिः पदायः शिपिः। तै०१।३। ×। 🛚 ॥

क्षिक्षिकः यमुपैरसीत्तमपाराष्सीत्तव्छिपितमिष यहाय भवति त-स्माव्छिपिविष्टायेति । रा० ११ । १ । ४ । ४ ॥

" एषा वै प्रजापतेः पशुष्टा तन् र्व्यच्छिपिविष्टः (राषाः वै प्रजापतेः पशुष्टास्तन् वी शिपिविष्टवती काठकसंदिताः याम् १४ । १०॥)। तां० १८। ६। २६॥

,, यक्केष्वै विष्णुः शिपिविष्टः। तां० ९ । ७ । १० 🖟

श्विरः यच्छ्रिय 🕫 समुदौहं स्तस्माच्छिरस्तस्मिन्नेतस्मिन्नाणा अअ-यन्त तस्माद्वेवैतच्छिरः। दा० ६ । १ । १ । ४ ॥

- ., शिरो वै प्राणानां योनिः। श० ७ । ४ । १ । २२ ॥
- .. प्राणो अग्निः शीर्षम । कौ०८ । १॥
- ,, गायत्रीछन्दो ऽग्निर्देवता शिरः । श० १० । ३ । २ । १ ॥
- "गायत्र<sup>®</sup> हि शिरः। शः ८। ६।२।६॥
- ,, शिरस्सूक्तम्। जै० उ०३ । ४ । ३॥
- ,, त्रिधातु हि शिर इति । तै० ३ । ३ । ७ । ११ ॥
- , त्रिवृद्धि शिरः । दा० = । ४ । ४ । ४ । = । ६ । २ । ६ ॥
- ,, त्रिवृद्धयेव शिरो लोम त्वगस्थि । तां० ४ । १ । ३॥
- ,, शिर एवास्य त्रिवृत् । तस्मात्तत्त्रिविधं भवति त्वगस्थि मस्तिष्कः । श० १२ । २ ॥
- , त्रिवृतं होव शिरो भवति त्वगस्थि मज्जा मस्तिष्कम् । गो० पु०५।३॥
- ,, शिरो वा अंश्रे सम्भवतः सम्भवति चतुर्कः विदितं वै शिरः प्राणश्रञ्जः श्रोतं वाग् । तां० २२ । ९ । ४ ॥
- ,, शिरो हि मथमं जायमानस्य जायते । श•८।२।४।१६॥ १०।१।२।४॥
- ,, इीर्षतो वाऽ अम्रे जायमानो जायते । श०३ ⊦४ । १ । १९ ॥
- , यस्मार्च्छार्षण्येवात्रे पिलतो भवति । दा० ११ । ४ । १ । ६ ॥
- ,, द्विकपाल∳ हि शिरः । श∘ १० । ध्ाध । १२ ॥
- ,, तस्मादष्टाकपालं पुरुषस्य शिरः। तै० ३ : २ । ७ । ४ ॥
- ,, प्रावेशमात्रमिव हि शिरः। श० ७।४।१।२३॥१४।१। २।१७॥
  - , मध्ये संगृहीतमिव हि शिरः। श०१४।१।२।१७॥
- ,, तस्माच्छिरोङ्गानि मेर्चान्त नानुमेद्यति न कृश्यन्त्यनुकृश्यति । तां०५।१।६॥
- ,, अर्वाग्बिलश्चमस अर्ध्वबुधः । इदं तच्छिरः । श॰ १४।४।२।५॥
- " शिर एतदाक्षस्य यदुस्ता । श० ६ । ५ । ३ । ८ ॥ ६।४।४।१५॥
- ,, शिर एव पृष्टी चितिः। श०८। ७। ४। २१॥
- ,, श्रीः (≔उत्कृष्टं कस्तु) वै शिरः। श०१। ४। ४। ४। ४। १।

212118121812011

शिस्पानि (शक्काणि) प्राणाः शिस्पानि । कौ० २४ ! १२, १३ ॥

" आत्मसंस्कृतिर्वाव शिल्पानि छन्दोमयं वा एतैर्यज्ञमान आ-त्मानं संस्कृत्वे । ऐ० ६ । २७ ॥

.. आत्मसंस्कृतिर्वै शिल्पानि । गो० उ० ६ । ७ ॥

,, यद्वै प्रतिरूपं तिच्छल्पम्। श०३। २। १। ५॥

n विवृद्धे शिल्पं नृत्यं गीतं वादितमिति । कौ० ३९ । ५ ॥

,, तौ वा एताविन्द्रस्तोमौ (अभिजिद्धिश्वजितौ) धीर्य्यवन्तौ शिरुषं वा एतौ नाम स्तोमावास्ताम् । तां० १६ । ४ । ८ ॥

शिवः (यज्ञ १२। १७) शिवः शिव इति शमयत्येवैनं (अग्निम्) एतदिहिछेसायै तथो हैय (अग्निः) इमांहोकाञ्छान्तो न हिन-

पतदाह्यक्षसाय तथा हप (आग्नः) इमाल्लाकाञ्छान्ता न हिन-स्ति (शिवः≔रुद्रः=शान्तो ऽग्निः)। श० ई। ७।३।१५॥

शिशिरः षड्भिरैन्द्राबाईस्पत्यैः (पशुभिः)शिशिरे (यजते)। श० १३। ४। ४। २०॥

शिशुः अयं वाव शिशुर्यो ऽयं मध्यमः प्राणः। द्या०१४। ४। २। २॥ शिश्तम् शिक्तं वै शोचिष्केश्च (ऋ०३। २८।४)शिद्दन्धं हीद्धं

शिहिननं भृषिष्ठॐ शोचयति। श०१।४।३।९॥

" वृत्तमिय हि शिश्रम्। श०७। ४। १। ३८॥

,, योनिष्टत्रुखलम् ....शिश्रं मुसलम् । श०७।५।१।३८॥ र्शातम् (यज्ञ॰२३।२६) क्षेत्रो वै गष्ट्रस्य शीनम् । श०१३।२। ९।४॥

क्रीतो बातः क्षेमो वै राष्ट्रस्य क्रीतो वातः। तै०३!९।७।२॥

ग्रुइः यामं शुभं हरितमास्रमेत । गो० उ० २ । १॥

ग्रुकः (यज्ञ∘ १८।५०) अस्ते वा आदित्यः शुकः। श०९।४।२। २१॥ तां०१४।४।६॥

"पष वै शुको य एष (आदित्यः) तपति । द्या ४।३।१।२६॥ ४।३।३।१७॥

, एष वै शुक्रो य एष (आदित्यः) तपत्येप उऽएव बृह्न्। झ० ४।५।६।६॥

"तद्वाऽ पप पच द्युको य पष (आदित्यः) तपति तद्यदेष तपति तेनैष द्युकः ⊧ द्रा० ४ । २ । १ । १ ॥ श्रकः तत्र ह्यादित्यः शुक्रश्चरति । गो० पू० २। ६॥

,, अस्य (अग्नेः ) एवैतानि (घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) नामानि । २००५ । ४ । २ । २५ ॥

,, अत्तार्वे शुक्रः (ग्रहः) । २००५ । ४ । ४ । २०॥

,, अत्तेव शुक्र आद्यो मन्धी ( प्रहः )। श० ४। २ : १, । ३॥

,, शुक्तः (=निर्म्मल इति सायणः) सोमः । तां० ई । ६ । ९ ॥ ( श० ३ । ३ । ३ । ६ अपि पश्यत )

,, पतौ (शुक्रश्च शुचिश्च) पव ग्रैप्मौ (मासौ) स यदेतथोर्ध-लिष्ठं तपित तेनो हैतौ शुक्रश्च शुचिश्च। श०४। ३।१। १४।

ग्रुकपात्रम् शुक्रपात्रमंबानु मनुष्या जायन्ते । रा० ४ । ५ । ५ । ७ ॥ ग्रुकम् ज्योतिः शुक्रमसौ ( आदित्यः ) । ऍ० ७ । १२ ॥

,, शुक्र हिरण्यम् । तै०१। ७।६।३॥

., ज्योतिर्वै शुक्रं हिरण्यम् । ए० ७ । १२ ॥

" शुक्र छे होतच्छुकेण कीणाति यत्सोम ७ हिरण्येन । रा०३ । ३ । ३ । ६ ॥

,, (यजु १ : ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि (आज्य !) ) स०१ । ३ । १ : २८ ॥

,, गुका द्यापः। तै०१।७।६।३॥

,, सत्यं वैद्युक्तम्। द्य०३।९।३।२५॥

ग्रुक्रम् तद्यच्छुक्तं तद्वाचो रूपमृचो ऽग्नेमृत्योः। जै० उ०१। २४।८॥

ग्रुचिः एती (ग्रुकश्च ग्रुचिश्च ) एव ग्रैष्मी (मासी ) स यदेनयोर्वालिष्ठं नपति नेनो हैती ग्रुकश्च ग्रुचिश्च । श० ४ । ३ । १ । १ ॥

, यत् (अग्नेः ) ग्रुचि (रूपम् ) तदिवि (न्यधत्त ) । दा०२ । २ । १ । १४ ॥

,, बीर्च्य वै शुचि यद्वाऽ अस्य (अग्नेः) एतदुञ्ज्वलत्येतदस्य वीर्य् ॐ शुचि । श० २ । २ । १ । ८ ॥

शुद्धाश्चद्धीयम् (साम) इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमस्त्रीला वागभ्यवदन्तो ऽशुद्धो ऽमन्यतः स पतच्छुद्धाशुद्धीयमप-श्यत्तेनाशुध्यच्छुध्यति शुद्धाशुद्धीयेन तुष्टुवानः । तां० १४ । ११ । २८ ॥

- शुनम् यद्वे समृद्धं तच्छुनम्। श०७।२।२।९॥
  - , या वै देवानार्थे श्रीरासीत् साकमेधेरीजानानां तच्छुनम्। श्राव २ । ६ । ३ । २ ॥
- शुनस्कर्णस्तोमः एतेन वै शुनस्कर्णो वाष्किहो ऽयजत तस्माच्छुन-स्कर्णस्तोम इत्याख्यायते। तां० १७ । १२ । ई ॥
  - ,, यः कामयेतानामयतामुं लोकमियः।मिति स एतेन यजेत। तां०१७।१२।१॥
  - ,, प्रणानेवास्य (यजमानस्य ) वाहर्णिर।द्याति (स यः जमानः ) ताजक (=तिसम्नेव काले ) प्रभीयते । तां० १७ । १२ । २ ॥
  - ,, भार्भवपवमाने स्त्यमान औदुम्बर्घा दक्षिणा प्राम्नतो (=वेष्टितसर्वदेहः) निपद्यते तदेव (=तदानीमेव ) संग च्छते (=म्रियते इति सायणः )। तां०१७।१२।५॥
- शुनासीरः अथ यस्माच्छुनासीर्येण यजेत । या वै देवाना थे अरिपासीत् साकमेधेरीजानानां विजिग्यानानां तच्छुनमथ यः संवत्सर-स्य प्रजितस्य रस आसीत्तत्सीरम् । दा० २ । ६ । ३ । २ ॥
  - " संवत्सरो वै द्युनासीरः । गो० उ०१ । २६ । ॥
  - ,, । द्यान्तिर्वै भेषजं द्युनासीरौ । कौ० ५ । 🖘 ॥
  - ,, शुनासीर्यो द्वाददाकपालः पुरोडाशो भवति । दा०२।६। ३।५॥
- शुष्णः (दानवः) शुष्णो दानवः प्रत्यङ् पतित्वा मनुष्याणामक्षीणि प्रविवंदा स एप कनीनकः कुमारक इव परिभासते। श०३। १।३।११॥
- श्रः स पत्त पत्र प्रतिष्ठाया एकविश्वशमस्त्रत तमनुष्टुप् छन्दो

  ऽन्वस्रुच्यत न काचन देवता श्रूदो मनुष्यस्तस्माच्छ्रद्र उत
  बहुपशुरयिश्वयो विदेवो हि, न हि तं काचन देवता वस्रुच्यत
  तस्मात्पादावनंज्यन्नातिवर्द्धते पत्तो हि सृष्टः। तां०६।१।११॥
- ,, अयिश्यान्वाऽ एतद्यक्षेन प्रसजिति शूद्रांस्त्वद्यांस्त्वत् । श०५। ३।२।४॥
- ,, अथ यद्यपः शूद्राणां स भक्षः शूद्रांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यति शूद्रकल्पस्ते प्रजायामाजानिष्यते ऽन्यस्य प्रेष्यः कामोत्थाप्यो

यथाकामवध्यो, यदा वे श्वतियाय पापं भवति शुद्धकर्णो ऽस्य प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद् द्वितीयो वा तृतीयो वा शूद्ध-नामभ्युपैतोः स शूद्धतया जिज्यूषितः । पे० ७ । २१ ॥

शूदः असतो वा एष सम्भृतः । यच्छुद्रः । तै० ३ । २ । ३ । ९ ॥

,, अनृत<sup>12</sup> स्त्री शूद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । श० १५।१।१।३१॥

,, असुर्यः शुद्रः। ते०१।२।६।७॥

"तपो वै झूदः ∙ झ०१३ । ६ । २ । १० ॥

,, बेह्यं च हाद्वं चानु रासभः। २०६।४।४।१२॥

,, तस्मात्पुरस्तात्वस्यञ्चः झूदा अवस्यन्ति । तै० ३ । ३ । ११ । २ ॥

,, स शोद्रं वर्णमस्जत पूषणमियं (पृथियो ) वै पूषा। श०१४। ४।२।२५॥

श्रुष्वद ''श्रवद्व इन्द्रः श्रुष्वद्वो ऽग्निः" (यजु०२८।६) श्रुणोतु च इन्द्रः श्रुणोत्व ग्निरित्याशिषमेव तद्वदते । का०२८।६॥

श्वतम् अथ यदेन<sup>98</sup> ( इन्द्रं देवाः ) श्वतेनैवाश्चयंस्तस्माच्छृतम् । श० १ । ६ । ४ । ८ ॥

शंशवम् (माम) शिशुवी आङ्गिरसी मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत् स पितृत् पुत्रका इत्यामन्त्रयत तं पितरो ऽबुक्षधर्मे द्वरोपियो नः पितृत् सतः पुत्रका इत्यामन्त्रयम इति सी ऽत्रवीदहं वाव पिता ऽस्मि यो मन्त्रकृदस्मीति ते देवेष्वपृच्छन्त ते देवा अबुबन्नेष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति तद्वै स उदजयदुज्जयति शैशवेन तुष्टुवानः । (मनुस्कृती अ०२। ऋो २१४१॥ तन्त्रवार्त्तिके १।३।१०॥)। तां०१३।३। २४॥

शोचिष्केशः (ऋ०३।२७।४) शिश्नं चै शोचिष्केशॐ शिश्नॐ हीदॐ शिश्निनं भूयिष्ठॐ शोचयति । হা০१।४।३।९॥

कोचींषि (यज्ञ०२७। ११)(=अर्चीषि) ऊर्ध्वा शुक्रा शोचीॐष्यग्नेरि-त्यूर्ध्वानि होतस्य (अग्नेः) शुक्राणि शोचीॐष्यर्चीॐषि भवन्ति। হা০ ६। २। १। ३२॥

शोशुचानः (यजु०११ । ४६) ( =दीप्यमानः ) विपाजसा पृथुना शोशु-सान इति । विपाजसा पृथुना दीप्यमान इत्येतत् । श० ६ । ४ । २१ ॥ शौकम् (साम) शुक्तिका पतेनाङ्गिरसो ऽअसा स्वर्ग छोकमपश्यत् स्वर्गस्य छोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गाछोकाक च्यवते तुष्टुवानः। तां०१२१४। १६॥

शोनकयज्ञः स एष (शोनकयज्ञः) तुस्तूर्षमाणस्य यज्ञः। कौ०४।॥ भाष्टम् (साम) इतुष्टिर्वा एतेन।।क्वरसो ऽज्ञसा स्वर्गे लोकमपद्यत् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गात् लोकान्न च्यवते तुष्युवानः। न्नां०१३। ११। २२॥

,, अग्नेर्या एतत् (श्रीष्टं) वैश्वानरस्य साम। तां०१३।११।२३॥ इमशानम् अथास्मै इमशानं कुर्वन्ति गृहान्या प्रकानं या यो वे कश्च मियते स शवस्तस्माऽ एतदः करोति तस्माच्छवान्न छं शवान्त ह वे तच्छमशानमित्याचक्षते परोक्षछं इम्शा उ हैव नाम पितृणामत्तारस्ते हाऽमुिँ मँहोके ऽकृत-इमशानस्य साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति तेभ्य एतदः करोति तस्माच्छ्मशान्न छं इमशानस्य साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति तेभ्य एतदः करोति तस्माच्छ्मशान्न छं इमशान्त है । ८।१।१॥

श्यामः हे वे स्थामस्य (पशोः) रूपेः शुक्कं वेत्र लोम कृष्णं च । श० ४ । १ । ३ : ९ ॥ ४ । २ । ४ । ८ ॥

- ,, स पौष्णो यच्छ्यामः (पद्युः) । इत् ५।२।५।८॥
- ्, अहर्वे रावलो राजिः स्यामः (रावलशब्दमपि पश्यत) । को०२ ।९॥ स्यामाकाः लोमभ्य एवास्य चित्तमस्रवत् । ते स्यामाका अभवत् । रा०१२ । ७ । १ । ९ ॥
  - " तासां (ओषभीनां) एष उद्धारी यच्छन्यामाकः । गो० उ० १ । १७ ॥
  - ,, सौम्यं इयामाकं चरं निर्वपति । तै०१।६।१।११॥
  - " अथ सोमायं वनस्पतये इयामाकं चरं निर्वपति । रा० ४।३।३।४॥
  - ., स (सोमः) एतॐ सोमाय मृगशीर्षाय इयामाकं चर्छ पयसि निरवपत्। ततो वै स ओक्घोनाॐ राज्यमभ्य-जयत्। तै० ३।१।४।३॥
  - " एते वै सोमस्यौषधीनां प्रत्यक्षतमां यच्छ्यामाकाः । दा० प्र । ३ । ३ । ४ ॥

श्यावाश्वम् (साम ) इयावाश्वमार्वनानस्थं सन्नमासीनं धन्वोदयहन् स पतत्सामापश्यत्तेन वृष्टिमस्जत ततो वै स प्रत्यतिष्ठ-सतो गातुमविन्दत गातुविद्वा पतत्साम । तां० = १५१९॥

श्येनः यदाइ इयेनो ऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वा अन्निर्भूत्वा ऽस्मिल्लोके संश्यायति। तद्यत्संश्यायति तस्माच्छयंनस्तच्छये-नस्य श्येनत्वम् । गो० पू० ५ । १२ ॥

,, अरस एवास्य (१न्द्रस्य) हृद्यात्विषिरस्रवत्स १येनो ऽपाष्ठिहा-भवद्वयसा<sup>9</sup>ं राजा। श०१२। ७।१।६॥

- ,, स (इयेनः) हि चयसामाशिष्ठः। तां० १३। १०। १४॥
- " इयेनो वै वयसां श्लेपिष्ठः। ५०३।८॥
- ,, एतद्वे वयसामोजिष्ठं बालेष्ठं यच्छधेनः। श०३।३।४।१५॥ स्पेतम् (साम) स्पेतन स्पेती कुरुते। तै०१।१।८।३॥
  - " ते (प्रजापितना ऽभिव्याहृताः पदावः) दोत्या अभवन् यच्छे-त्या अभव<sup>99</sup>स्तस्माच्छ्यैतम् । तां० ७ । १० । १३ ॥
  - ,, पशुकाम पतन (इयैतेन साम्ना) स्तुवीत। तां० ७। १०। १४॥
  - ,, पदाबो वै इयैतम्। नां० ७। १०। १३॥
- ,, रथन्तर<sup>१</sup>४ होतत्परोक्षं यछ्यैतम् (यच्छ्यैतम्)। तां०७१०:८॥

भदा श्रद्धा पक्षी सत्यं यजमानः। ए० ७। १०॥

- ,, श्रद्धां कामस्य मातरं इविषा वर्द्धयामसि। तै०२।८।८।८॥
- ,, एतद्दीक्षायै ( रूपं ) यच्छूदा । दा०१२ । ८ । २ । ४ ॥
- ,, तेज एव अञ्चा श०११।३।१।१॥
- " श्रद्धैव सकृदिष्टस्याक्षितिः स यः श्रद्दधानो यजते तस्येष्टं न क्षीयते। की० ७ । ४ ॥
- " अदावा आपः।तै०३।२।४।१॥
- ,, श्रद्धा वै सूर्यस्य दुहिता (यजु०१९।४)। २१०१२।७। ३।११॥
- भवद् श्रवह इन्द्रः श्रण्यद्वोग्निरिति ( यजु०२८ । ६ ) श्रणोतु वै इन्द्रः श्रुगोत्यग्निरित्याशिषमेव तह्नदते । कौ० २८ । ६ ॥
- अविद्याः (नक्षत्रम्) यदश्यणोत् तच्छ्विद्याः (≃धिनिष्ठा इति सायणः) । तै०१। ६। २। ९॥

भविष्ठाः सस्तार्थे अधिष्ठाः । तै०१।५।१।५॥

, अष्टौदेवा वसवः सोम्यासः। चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः। ते यश्चे पान्तु रजसः पुरस्तात्। संवत्सरीणममृतथ्धे स्व-स्ति। तै०३।१।२।६॥

भ्रवे। वयः (यज्ञ १२ । १०६) धूमो वाऽ अस्य (अग्नेः) श्रवो वयः स द्यनममुर्ष्मिल्लाके स्नत्वयति । (श्रावयति )। दा० ७ । ३ । १ । २९ ॥

श्रायन्तीयम् (बद्धसाम) यद् (देवाः सूर्यं सप्तसु छन्दःसु) अश्रयन् । तच्छ्रायन्तीयस्य श्रायन्तीयत्वम् । तै०१।५।१२।१॥ ,, प्रजा शतिः प्रजा असुजत स दुग्धो रिरिवाना ऽमन्यत स एतच्छ्रायन्तीयमपद्यत्तेनात्मानं समश्रीणात्मज्ञया पशु-भिरिन्द्रियेण । तां०९।६।७॥

- ,, वरुणस्य वै सुबुवाणस्य भर्गो ऽपाकामत्स त्रेधापतद् भ्र-गुस्तृतीयमभवच्छ्रायन्तीयं तृतीयमणस्तृतीयं प्राविशत् । नां०१८।९।१॥
- ,, यच्छ्रायन्तीयं ब्रह्मसाम भवति पुनरेवात्मानॐ सॐश्री-णाति । तां० १८ । ११ । १ ॥
- ,, यच्छ्रायन्तीयं ब्रह्मसाम भवति श्रीणाति वैवैनॐ (यज्ञविभ्रष्टं)स**च क**रोति । तां० = । २ । ११ ॥
- ,, श्रायन्तीयं यज्ञविश्रप्राय ब्रह्मसाम कुर्यात् । तां•८। २।९॥
- , श्रीबर्वे आयन्तीयम् । तां० १५ । ४ । ४ ॥

श्रीः अथ यत्माणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियः। श०६।१।१।४॥ ,, इयं (पृथिबी) वे श्रीः । ऐ०८।५॥

,, तस्याः (श्रियः) अग्निरन्नाद्यमादत्त । सोमो राज्यं वरुणः साम्राज्यं मित्रः क्षत्रामिन्द्रो दलं बृहस्पतिर्व्रह्मवर्थस्य सिवता राष्ट्रं पूषा भगॐ सरस्वती पुर्धिं त्वष्टा रूपाणि । इा० ११ । ४ । ३ । ३ ॥

"श्रीर्वा एकशफम् (अश्वाश्वतरगर्दभक्तपम्)। तै० ३।९। ८।२॥ श्रीः श्रीर्वे पदायः श्रीः दाकर्यः। तां० १३। २। २॥

- ,, श्रीव्वे श्रायन्तीयम् (साम )। तां० १६ । ४ ॥
- " श्रीः पृष्ठ्यानि । कौ० २१ । ४॥
- " श्रियै वाऽ एतदृषं यद्वीणा। श०१३।१।५।१॥
- ., यदा वै पुरुषः श्रियं गच्छति वीणास्मै वाद्यते। रा• १३।१। ४।१॥
- " श्रीर्वे स्वरः। श०११। ४। २। १०॥
- "रात्रिरेव श्रीः श्रियार्थ हैतद्राज्यार्थ सर्वाणि भूतानि संवसन्ति । श्रुष्ट । २ । ६ । १६ ॥
- ,, श्रीवैँ राष्ट्रम्। श०६। ७।३। ७॥
- ,, श्रीवैं राष्ट्स्य भारः। श०१३।२।९।३॥
- " श्रीर्वे राष्ट्रस्यात्रम् । श० १३ । २ । ९ । ७ ॥
- ,, श्रीर्वे पिळिप्पिला। रा० १३। २। ६। १६॥ तै० ३। ९। ५।३॥
- ,, र्आर्वे वरुणः। कौ०१८। 🕈 ॥
- ,, (सविता) श्रिया स्त्रियम् (समद्धात्)। गो० पू० १।३४॥
- ,, श्रीर्देवाः । दा०२ । १ । ४ । ९ ॥
- " श्रियै पाष्मा ( निवर्तते ) । श० १० ' २ । ई । १९ ॥
- ,, बहिधेंव वै भ्रीः। जै० उ०१ । ४। ६॥
- ,, पकस्थावैश्रीः।कौ०१८।९॥२९।५॥
- ,, एकस्ता (१ एकस्था) वै श्रीः। गो० उ० ६। १३॥
- भुद्रयम् (साम) प्रजापितः पश्नस्जतं ते ऽस्मात् सृष्टा अपाकामः अस्तानतेन साम्ना श्रुधिया एहियेत्यन्वद्भयत्त एनमुपा-वर्त्तन्त यदेतत्साम भवति पश्नसमुपानुत्यै। तां० १५।
  - ५। ३५ ॥ पदावो वै श्रृद्धयं पशुनामवरुष्यै । तां० १५ । ५ । ५४ ॥
- প্রছি: (यजु॰ १२ । ६८ ) अञ्चर्छ श्रुष्टिः । হা০ ७ । २ । २ । ১ ॥
- भ्रेयान् (भ्रथवं॰ ७।९।१) तस्मात् (भूलोकात्) असावेव (स्वर्गो) लोकः (भ्रेयान्)। ऐ०१।१३॥
- भेष्टतमं कर्म्स (यजु०१।१) यक्को हि श्रेष्ठतमं कर्म्म । तै०३।२। १।४॥

बेखतमं करमं यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म। शा॰ १।७।१। ४॥ बेष्ठो रश्मिः (यञ्ज०२।२६) एच वे श्रेष्ठो रहिमर्यत्स्य्यः। शा०१। ९।३।१६॥

श्रोणा (=श्रवणनक्षत्रमिति सायणः) यद्श्रहेःणत् । तच्छ्रोणा । तै०१। ४।२।८,६॥

., श्रुण्वान्त श्रोणाममृतस्य गोपां.....महीं देवीं विष्णुपत्नीमजू-र्याम् । तै॰ ३ । ८ । ५ —६ ॥

,, विष्णोः श्रोणा । तै०१ छ। १।४॥

क्रोणी जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी। श० १० । ३ । २ । ६ ॥

,, श्रोणी द्वियजुः (इष्टकाः)। रा०७।५।१।३५॥

भोत्रम् श्रोत्रं हृदये (श्रितम्)। तै०३।१०।८।६॥

- ., श्रोत्रं वै ब्रह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म श्रुणोति श्रोत्रे ब्रह्म प्रतिष्ठितम्। ऐ०२ । ४०॥
- ,, श्रोत्रं वै सम्राट् ! परमं ब्रह्म । श० १४ । ६ । १० । १२ ॥
- ,, श्रोत्रं वा अपार्थं सधिः (यजु॰ १३। ५३)। হা০ ওাধাই। ধ্ৰা
- ,, श्रोत्रं वेपर∜ रजो दिशो वैश्रोत्रं दिशः पर<sup>9</sup>% रजः। श∙ ७। १:।२।२०॥
- " यत्तच्छोत्रं दिशाएव तत् । श०१० । ३ । ३ । ७ ॥
- ., तद्यत्तच्छोत्रं दिशस्ताः । जै० उ०१ । २८ । ६ ॥
- अोत्रं वै विश्वामित्र ऋषियेदेनेन सर्वतः श्रुणोत्यथो यदस्में सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छ्रोत्रं विश्वामित्र ऋषिः (यजु० १३ + ४७) । त्रा० ८ + १ । २ । ६ ॥
- ,, श्रोत्रं विश्वे देवाः । दा०३ । २ । २ । १ ः ॥
- ,, विश्वॐ हि श्रोत्रम् ⊦ २००। ४। २। १२॥
- ,, यच्छोत्रं स विष्णुः। गा० उ० ४ । १९ ॥
- ., वागिति श्रोत्रम् । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥
- ., श्रोत्रं पङ्किः। श०१०।३।१।१॥
- , श्रोत्रं वै सम्पच्छ्रोत्रं हीमे सर्वे वेदा अभिनम्पन्नाः। श० १४। ९।२।४॥

धानकक्षम् (साम) इन्द्राय महने सुतमिति श्रीतकक्षं क्षत्रसाम प्रक्षत्र-भेवैतेन भवति। तां० ९। २। ७॥ श्लोकानुश्लोको अप्रोकानुन्द्रोकाम्याॐ (सामविशेषाभ्यां) इविद्धाने उप विष्टन्ते कीर्सिमेध तज्जयन्ति (अप्रोकः=कीर्सिः=यशः। अमरकोशे कां०३। नानार्थवर्गे। अप्रो०२)। तां० ४।४।१०॥

भः न श्वः श्वमुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेद । दा० २।१।३।९॥ स्वा असृत ७ स्त्री शुद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । दा० १४ । १ । ३ । ॥

माजाः (यज्ञ॰ ६। ६४) शिवा ह्यःपस्तस्मादाह (हे आपो यूयं) श्वात्रा स्थेति (श्वात्राः=शिवाः) । श० ३ । १ । १६ ॥

## (甲)

षद्त्रिकः (स्तोमः) "नाकः षट्त्रिदाः" इत्येतं दान्दं पद्यतः।

षर्पादः आग्नः षर्पादस्तस्य पृथिव्यन्तिरक्षं द्यौराप ओषधिवनस्य-तय इमानि भूतानि पादाः । गो० पू० २ । ९ ॥

परक्रांति (वेदानाम्) चत्वारो ऽस्यै (स्वाहायै) वेदाः रारीरथ्ध षडहा-न्यक्रांति । प० ४ । ७ ॥

,, तस्मात्कारणं श्रुमो वर्णानामयमिदं भविष्यतीति षडङ्गविद-स्तत्त्रथा ऽधीमहे । गो० पू० १ । २७ ॥

पडदः पडहे। वा उ सर्वः संवत्सरः। की० १९। १०॥

पर्शेता तसी (ब्रह्मणे) षष्ट् हुतः प्रत्यश्र्यणोत् । स षड्हूतो ऽभवत् षड्ढूतो ह वै नामैषः । तं वा एतॐ षड्ढूतॐ सन्तं पड् ढोतत्याचक्षते परोक्षण परोक्षाप्रिया इव हि देवाः । तै० २ । ३ । ११ । २-३ ॥

- ,, धाता पर्दोता। तै०२।३।१।१॥
- " धाता पह्टोत्रा।तै०२।२।८।४॥
- ,, घाता षइढांतृणार्भ होता। तै०२।३।४।६॥
- " वाग्घोता **पडढे तृगाम्** ।तै ≥ ३ । १२ । ४ । २ ॥
- ,, पशुबन्धः षडढोतुः (निदानम्)। तै०२।२।११॥६॥ षष्ठमहः देवायतनं वै षष्ठमहः। कौ०२३।५॥
  - " स्वर्गी वै लोकः पष्टमहः। पे० ६। २६, ३६॥ गो० उ० ६। १६॥

परमहः देवक्षेत्रं या एतचत्वष्टमहः। ऐ० ५। ६॥

- ,, देवक्षेत्रं वै षष्ठमहः। गोः उ० ई। १०॥
- ,, सबेदेवस्यं षष्ठमहः। कौ० २१ । ४॥
- ,, प्राजापत्यं वै षष्ठमहः। कौ० २३।८॥ २५। ११, १५॥
- ,, पुरुष एव षष्ठमदः।की०२३ । ४।॥
- ,, सर्वक्रंप वे षष्ठमहः कौ०२१।४॥२३।७॥
- " आतिच्छन्द्सं वै षष्ठमहः। कौ० २३। ६, ८॥ २१। ५॥
- ,, अन्तः षष्ठमहः। कौ० २३। ७॥ २६। ८॥

षद्यो चितिः स्वर्ग एव लोकः षष्टी चितिः । २० ८ । ७ । ४ । १७ ॥

- ाशिर एव पष्टी चितिः। श० ६। ७। ४। २१॥
- षोडशः (स्तोमः) हीना वा एते हीयन्ते ये बात्यां प्रवसन्ति न हि ब्रह्मचर्यञ्चरन्ति न रुपित्र वाणिज्यार्थ षोडशो वा एत-त्स्तोमः समाप्तुमर्हति तां० १७ । १ । २ ॥
- 🔐 🔐 मरुत्स्तोमो वा एषः ( षोडशः स्ते।मः )। तां०१७ । १ । 🥞 ॥

षोदश ककाः पोडशकलं वै ब्रह्म ! जै० उ० ३ । ३८ । ८॥

- ,, सद्याऽसद्याऽसद्य सद्य वाक्च मनश्च [ मनश्च ] वाक् च चशुश्च श्रोत्रं च श्रोत्रं च चशुश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा च तानि षोडश ॥ पोडशकलम्ब्रह्म । जै० उ०४ । रूप्त । १-२ ॥
- ,, पोडराकलः प्रजापनिः। श्र० ७।२।२।१७॥
- "स (प्रजापतिः) हैवं पोडराधा ऽऽत्मानं विकृत्य सार्धे समैत्। जै० उ०१ । ४८ । ७॥
- ,, स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः । श०१४। ४। ३। २२॥
- ,, स ( प्रजापितः ) षोडशधा ऽऽत्मानं व्यक्तहत (१ ) भन्नं च (२) समाप्तिश्चा (३) ऽऽभृतिश्च (४) सम्भृतिश्च (४) भृतं च (६) सर्वे च (७) रूपं च। (०) ऽपरिभितं च (६) श्रीश्च (१०) यशश्च (११) नाम चा (१२) ऽन्नं च (१३) सजाताश्च (१४) पयश्च (१५) महीया च (१६) रस्रश्च । श्री० ड०१। ४६। २॥

बोडबा कळाः तस्माऽ एतस्मै सप्तदशाय प्रजापतये । एतत्सप्तदशमधिः ॐ समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरी ऽथ या अस्य ताः षोडश कळा एते ते बोडशऽर्तिजः । २०१०। ४। १। १६॥

,, तस्य (संवत्सरस्य प्रजापतेः ) रात्रय एव पञ्चद्श कला भ्रवैवास्य पोडशी कला । श०१४ । ४ । ३ । २२ ॥

,, षोडशकलो वै चन्द्रमाः। प०४।६॥

,, षोडशकलो वै पुरुषः । त्रा० ११ । १ । ६ । ३६ ॥ तै० १ । ७ । ४ । ४ ॥

- , यो वै कला ममुख्याणामक्षरं तहेवानाम् ॥ तहै लोमेति हेऽअक्षरे । त्वांगाते हेऽअस्ति तहे मद इति हे मार्थः सिमिति हे सावेति हेऽअस्थाति हे मज्जेति हे ताः षो डश काला अथ य एतद्नतरेण प्राणः संचरति स एव सप्तद्शः प्रजापतिः । श० १० । ४ । १ । १७ ॥
- ,, अष्टाववास्य (प्रजापतेः) कलाः सावित्राण्यष्टी वैश्वकर्म-णान्यथ यदेतदन्तरेण कर्म क्रियते स एव सप्तद्दाः प्रजा-पतिः। २०१० । १। १६॥
- ,, षोडशकला वैपञ्चाः । श० १२। ६। ३।१३॥१३। ३।६।४॥
- , षोडशकलाः पशवः (शिरो प्रीवा मध्यदेहः पुच्छिमिति च-त्वार्थक्वानि च चत्वारः पादाः अष्टी शफा इत्येवं षोडश-संख्याका इति सायणः)। तां० ३ । ११ । २॥ १६ । ६। १॥ , षोडशकलं वा इदं सर्वम्। कौ० ८। १॥ १६ । ४॥ १७ । १॥ २२ । ६॥ श० १३ । २ । १३ ॥
- बोडशी (यज्ञ १५ । ३) एक।दशाक्षरा वै त्रिष्टुप्त्रेष्टुभमन्तरिक्षं चत-स्रो दिशः एष एव वज्जः पञ्चदशस्तस्यासावेवादित्यः बोडशी वज्जस्य भर्ता । अ० ५ । ५ । १ । १०॥
  - ,, असो वै षोडशी यो ऽसौ ( सुर्थ्यः ) तपित । कौ० १७ । रे ॥
  - . इन्द्रो इ वे षोडशी । श० ४ । ४ । ३ । १ ॥
  - ,, इन्द्रोहि कोडकी। शब्धा २।५।१४॥
  - ,, इन्द्र उ वे घोडची। कौ०१७। १, ४॥

- षोडशै ( त्रस्त्रम् , स्तोत्रम् , अदः ) अधो षोडशं वा एतत्स्तोत्रं षोडशं रास्त्रं तस्मात्षोडशित्याख्यायते । की० १७ । १ ॥
  - ,, षोळश स्तोत्राणां षोडश शस्त्राणां षोळशभिरक्षरैराद्ये षोळशभिः प्रणौति षोळशपदाश्चिवदं दधाति तत्षोळशिनः षोळशित्वम् । ए०४।१॥
  - " कि पोडिशनः पोडिशित्वं पोडश स्तात्र।णि पोडश शस्त्राणि पोडशिभरझरैरावसे । गो० उ० ४ । १९॥
  - ,, वृषण्यहै षोळशिनो रूपम्। पे० ४। ४॥
  - ,, सर्वेभ्यो वा एष सवनेभ्यः सन्निर्मितो यत्पे।ळशी । ऐ० ४।४॥
  - " सर्वेभ्यो वा एष छन्दाभयः सन्निमितो यत्षोळशी । ऐ० ४। ३,४॥
  - ,, सर्वेभ्यो वा एष लाकेभ्यः सन्निर्मितो यत् पोळशी । ऐ०४।४॥
  - ., त्रिबृद्धे पोडशी । कौ०१७।३॥
  - ,, आनुष्ट्रभो वै षोडकी। कौ०१७।२,३॥
  - ., आजुष्दभा वा एष बज्जो यत्षोडक्यी। कीं०१७।१॥
  - .. बच्चो वा एष यत्षोळ शी ⊨ एं∘ ४ । १ ॥
  - "वज्रो वैषोडशी। तां०१२।१३। १४॥१९।६।३॥ गां० उ०२।१३॥
  - ,, वज्रः षोडञी। ष०३ । ११ ॥
  - ,, इन्द्रियं वीर्य्येश्त्रे षोडशी । तां० २१ । ५ । ई ॥
  - ,, बीर्थश्रे पोडकी । जार्दर। २ । २ । ७ ॥
  - " अतिरिक्तो वै षोडशी । तां० ६ । १ । ५ ॥
  - "अपछदिव वा एतदाइकाण्डं यत् पोडशी (साम) । तां० १८।६।२३॥
  - , पक्रविशायतनो वा एष यत् षोडशी सप्त हि प्रातःसवने होत्रा वषट् कुर्व्वन्ति सप्त माध्यन्दिने सवने सप्त तृतीये सवने । तां० १२ । १३ । ८॥

धीवन्सी पङ्किङ्छन्दो मरुतो देवता छीवन्तौ : श० १० । ३ । २ १०॥

## (स)

संकृति (साम) संकृति भवति सॐ स्कृत्ये । तां० १५ । ३ । २८ ॥ ,, अहर्ष्या एतद्रब्छीयत तदेवा देवस्थाने तिष्ठन्तः संकृतिना समस्कृष्ट्यें ॐस्तत् संकृतेः संकृतित्यम् । तां० १४ । ३ । ३९ ॥ संकोशः (सामविशेषः ) पतेन वा अङ्गिरसः संक्रोशमानाः स्वर्गे लीकः मायन् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गालोकान्न च्यवते तुष्दुवानः । तां० १२ । ३ । २३ ॥

संक्रक्तम् यत्पशुर्थः संक्रपयन्ति विशासति तत्तं झन्ति (पश्यत—पे० २। ६, ७॥ ७। १॥ कौ०१०। ४, ४॥ गो० पू०३। १८॥ गो० उ०२। १॥)। श०२। २। २। १॥ ११। १। १। १॥ ,, अधैतत्पशुं झन्ति यत्तं क्षपयन्ति यद्विशासति। श०३। ८। २। ४॥

" न्नन्ति वा एतत्पशुम् । यदेनॐ संश्रपयन्ति । द्रा०१३ । २ । ८ । २ ॥

संबच्छतः (यज्ञ०१५।५) रात्रिवें संयच्छन्दः। द्या० ५।५।५॥ संबद्धसुः (यज्ञ०१५।१८) यत्संयद्वसुरित्याह यज्ञाः हि संयन्तीतीदं यस्विति। द्या० ५।६।१।१९॥

संयाज्ये प्रतिष्ठे वै संयाज्ये। कौ० ७। ६॥

संक्रसरः स ऐक्षत प्रजापितः। सर्वं वाऽ अत्सारिषं य इमादेवता असु-श्रीति स सर्वत्सरो ऽभवत् सर्वत्सरो ह वै नामैतद्यत्संवत्सर इति । दा० ११ । १ । ६ । १२ ॥

,, यः स भूतानां पतिः संवत्सरः सः । श्च०६ । १ । ३ । ८ ॥ ,, संवत्सरो वै प्रजापतिः । श० २ । ३ । ३ । १८ ॥ ३ । २ । १ ।

४॥५।१।२।९॥

" संवत्सरो वै प्रजापतिरेकशतविधः। श०१०।२।६।१॥

,, संवत्सरः प्रजापतिः। पे०१।१,१३,२८॥२।१७॥तां० १६।४।१२॥ मा० उ०३।८॥६।१॥ते०१।४। १०।१०॥

स (संवत्सरः) एव प्रजापतिस्तस्य मासा एव सहदीक्षिणः। तां०१०।३।६॥

ु,, स वै संवत्सर एव प्रजापतिः। श्र० १। ६। ३। ३४॥

" प्रजापतिः संवत्सरः । षे० ४ । २४ ॥

٫ स एष प्रजापतिरेव संवत्सरः। कौ०६।१५॥

n संकत्सरोयकः प्रजापतिः। श्रु०१।२।४।६२॥२।२। २।४॥ संबन्तरः संवरसरो वै यक्तः प्रजावतिः । तस्येत(द्) द्वारं यदमाबास्यः चन्द्रमा एव द्वारपिधानः । द्वा० ११ / १ । १ । १ ॥

- , संबत्सरो यक्षः। श०११। २। ७।१॥
- ,, संवत्सरसंमितो वै यद्यः पञ्च वाऽ ऋतवः संवत्सरस्य तं पञ्चभिराप्नोति तस्मात्पञ्च जुद्दोति । श०३ । १ । ४ । ४ ॥
- " संवत्सरो वै पञ्चहोता। तै० २। २। ३। ६॥
- "संवत्सरो बाव होता। गो० उ०६।६॥
- " संवत्सरो वै होता। कौ० २९। ८॥
- "संवत्सरो वै धाता ⊦तै०१ । ७ । २ । १ ॥
- ,, पुरुषो वे संवत्सरः। श०१२। २। ४। १॥
- ,, पुरुषो वाच संवत्सरः । गो० पू० ५ । ३, ४॥
- ,, प्राणो वै संवत्सरः । तां० **४ । १० । ३** ॥
- ,, वाक् संवत्तरः। तां १०। १२। ७॥
- " बृहती हि संवत्सरः । श०६ । ४ । २ । १० ॥
- , । तदाहुस्संवत्सर एव सामेति । जै० ड०१ । ३५ । १ ॥
- " संवत्सरः स्वगाकारः । तै०२ । १ । ५ । २ ॥
- ,, अग्निः संवत्सरः । तां०१७ । १३ । १७ ॥
- ,, अग्निर्वाव संवत्सर । तै०१।४।१०।१॥
- "संवत्सरो ऽग्निः । श्वर्थ। ३।१।२४॥६।३।२।१०॥ ६।६।१।१४॥ तां १०।१२।७॥
- ,, संवत्सर एवाग्निः। शुरु १०। ४। ४। २॥
- "संवत्सर एषा अग्नः। श०६। ७।१। १८॥
- "संवत्सरो वा अग्निर्वेश्वानरः। तै०१।७।२ : ५॥ घ०६ : ६।१।२०॥
- ,, संवत्सरो ऽग्निवैश्वानरः। ऐ०३।४१॥
- "संवत्सरो वैश्वानरः। श० ५। १। १। १४॥६।२।१। इह्॥६:६।१। ४॥७।३|१। ३५॥९।३।१।१॥
- ,, संवत्सरो वै वैश्वानरः । शब्धाराधाधा ५। २। ४।१४॥
- ,, संबत्सरो वै पिता वश्वानरः प्रजापितः । श०१। ५ । १। १६॥
- ,, संवत्तरो वै सोमो राजा (ऋ०४। ५३।७)। की०७। १०॥

संबक्तरः संवत्तरो वै सोमः पितृमान् । तै०१।६।८।२॥१०६। ९।५॥

- . संवत्सरो वा इन्द्राञ्चनासीरः । तै०१।७।१।१॥
- ,, इन्द्राय शुनासीराय (=संवत्तराय) पुरोडाशं द्वादश-कपालं निर्वपति । तै० १ । १ । १ ॥
- ,, संवत्सरा वै शुनासीरः। गो० उ०१। २६॥
- , सयः स संवत्सरो ऽसौ स आदित्यः ≀ श० १० । २ । ४ । ३ ॥
- " एष वै संवत्तरो य एष ( आदित्यः ) तपति । द्या० १४।१। १।२७॥
- " एष वै मृत्युर्यत्संवत्सरः ! एष हि मर्त्यानामहोरात्राभ्यामायुः क्षिणोत्यथ च्रियन्ते । २०१०। ४। ३।१॥
- .. संवत्सरो विश्वकर्मा, पे०४। २२॥
- .. संबत्सरोचहणः। श०४।४।४।१५॥
- "ं संवत्सरो हि वरुणः । दा० ४ । १ । ४ । १० ॥
- " व्योमा (यजु० १४ । २३) हि संवत्सरः । श०८ । ४ । १ ।११॥
- ,, सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वै नामैतद्यत्सुमेक इति । दा० १।७।२।२६॥
- " संवत्सरोवै ममस्तः सहस्रवांस्तोकवान्यु प्रमान् । पे० २। ४१॥
- ,, संवत्सरो वै परिक्षित्, संवत्सरो हीमाः प्रजाः परिक्षेति, सं-वत्सरं हीमाः प्रजाः परिक्षियन्ति । ऐ० ६ । ३२ ॥
- "संवत्सरो वै परिश्चित् संवत्सरो हीदं सर्व परिश्चियतीति। गो० उ० ६। १२॥
- .. संबत्सरो वै प्रवतः शहवतीरपः। तां० ४। ७। ६॥
- "संक्रिसरो बजाः। श०३। ६।४। १९॥
- ,, संबन्तरो हि बजाः। श०३।४।४।१५॥
- "संवत्सरी यजमानः। शब्दि ११ । २ । ७ । ३२ ॥
- ,, अभ्रातृब्या (प्रजापतेस्तनृविशेषः) तत्संवत्सरः । ऐ० ४। २५॥ कौ• २७। ४॥
- , अग्निष्टोम उक्थ्यो ऽग्निर्कतुः प्रजापतिः संवत्सर इति । एते ऽतुत्राका यक्षकत्नाञ्चर्त्नाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि । तै० ३ । १० । १० । ४॥

संवरसरः संवत्सरो वै देवानां जन्म । शब्द : ७ । ३ । २१ ॥

- ,, संवत्सरः खलु वै देवानां पूः। नै०१। ७। ७। ५॥
- , तस्य (संबत्सरस्य) व नन्त एव द्वारश्चे हेमन्ते। द्वारं तं वाऽ एतश्चे संवत्सरश्चे ग्वर्गे लोकं प्रपद्यते । श्च १ । ६ । १ । १६॥
- ,, संवत्सरः सुवर्गों लोकः। तै० २।२।३।६॥३।९।२। २॥ श० ८।४।१।२३॥ ८।६।१।४॥ तां० १८। २।४॥
- ., मध्ये इ संवत्मरस्य स्वर्गो लोकः । द्या० ६ त् ७ । ४ । ११ ॥
- , संवत्सरो वाच नाकः पद्धिश्रास्तस्य चतुर्विश्वातिरर्धः मासा द्वादश मामास्तद्यसमाह नाक इति न हि तत्र गताय कस्मैचनाकं भवति । श्र० ६ । १ । १ । २४ ॥
- " संवत्सरो वै देवानां गृहपतिः । तां० १० +३ । ६ ॥
- 🔐 एकं वा एतद्देवानामहः । यत्संवत्सरः । तै०३।९ । २२।१॥
- " मद्यो वै देवानां थे संवत्सरः । तां०१६ । ६ : ११ ॥
- ,⊢ इमऽ उ लोकाः संवत्सरः । बा० ८ ⊨२ ।१ । १७ ॥
- ., सर्वे वे संबत्सरः । इत्यार १०६१ ११ ११ ॥११७।२१२४॥ ४।२।२।७॥१०।२।५११६॥११।१।२।२१२॥
- ,, संवत्सर इद्•ं सर्वम् । का० ५ । ७ । १ । १ ३
- "संवत्सरो वाऽऋतव्याः (इष्टकाः) । अ०८।६।१।८॥ =।७।१।१॥
- ,, ऋतवः भंघत्सरः । तै०३।९।९।१॥
- ,, ऋषभा वा एष ऋतूनाम् । यन्संबन्तरः । तस्य त्रयोदशो मास्रो विष्टुपम् । नै०३।८।३।३॥
- ,, त्रयो बाऽ ऋतवः संबत्सरस्य । श०३ । ४ । ४ । १७ ॥ ११ । ४ । ४ । ११ ॥
- " त्रेघः विहितो वै संवत्सरः । कै०१६ । ३ ॥
- " पञ्चऽर्तवः संवत्सरस्य । श०१।४।२।१६॥३।१। ४।२०॥
- " षड्वाऽ ऋतवः संवत्सरस्य । क०१।२।४।१२॥
- ्, सप्तऽतीतः संवत्सरः । झ०६ । ६ । ६ । १ । १ । ७ । ३ । २ । ९ ॥ ९ । १ । १ । १६ ॥

संबस्तरः द्वाइश वा वै त्रयोदश वा संवत्तरस्य मासाः । जा० २ । १ । ३ । २७ ॥ शा० ४ । ४ । २ । १ । २३ ॥

- ,, संबत्तरस्य प्रतिमा चै द्वादश राजयः। तै०१।१।६।७॥ १।१।६।१०॥
- " त्रयोदंश वै मासाः संवत्सरस्य। श० ३।६।४।२४॥
- " पतावः न्वे संवत्त्ररो यदेष त्रयोदको मासस्तदत्रेव सर्वः संवत्सर आप्तो भवति । कौ०१९।२॥
- ,, प्रताबान्त्रे संबन्तरो यदेष त्रयोदशो मासस्तदत्रेव सर्वः संबन्धर अक्षो भवति । की० ४ । ८ ॥
- स एष संवत्सरः प्रजापितः षोडशक्तः । श०१४। ४।
   ३ । २२ ॥
- ., संबत्साः सप्तद्ञः । तां० ६।२ । २॥
- ,, समदशो वे संवत्सरो द्वाइश मासाः पञ्चर्तवः । श०६। २।२।८॥
- ., संबत्मर एवं सप्तर्शस्यायतने द्वाद्शं मासाः पञ्चर्तवे पतदेव सप्तदशस्यायतनम् । तां०१० । १ । ७ ॥
- , हाद्दश वे मासाः संवत्मरस्य पञ्चतंत्र एष एव प्रजापतिः समद्दशः। श०१।३।५।१०॥
- ,, समद्द्रो। व प्रजापितक्रीद्द्रश मासाः पंचतेवो हेमन्तरिशिरयोः समासन तावान्त्रमंबत्सरः, संवत्सरः श्रजःपंतिः । ऐ०१।१॥
- संघासरो वाव प्रतृतिंग्छाद्द्याः (यजु०१४।२३) तस्य द्वाद्द्याः मासाः पञ्चऽतेवः संवत्मग एव प्रतृतिंग्छाद्द्यास्तद्यसमाद्वः प्रतृतिंगिति संवत्मगो दि सर्वाणि भृतानि प्रतिरति । द्या० ८ । ४ । १ । १३ ॥
- संवत्सरो बाब तपो नवदशः (यज्ञ०१४। २३॥) तस्य द्वा-दशमःसः षड् ऋतवः संवत्सर एव तपो नवदशस्तद्यत्तमाह तप इति संवत्सरो हिस्तवोणि भूतानि तशित । श० ५।४। १।१४॥
- , संबत्सरो वाव बर्चो द्वाविश्वराः (यज्जु०१४ । २३) तस्य द्वादश मासाः सप्तऽर्तयो द्वेऽअद्दोरात्रे संवस्सर एव वर्चो

क्षाविश्वेशस्तद्यसमाह वर्च इति संबत्सरो हि सम्बेशं भूतानां वर्चीस्वतमः। २०८। १। १६॥

संवरक्षरः संवरतरो वाव सम्भरणस्त्रयोविश्वाः (यजु०१४।२३) तस्य त्रयोद्दा मालाः सप्तऽर्तवो ५८अहोरात्रे संवरतर एव सम्भरणस्त्रयोविश्वास्तवस्त्राह सम्भरण इति संवरतरो हि सर्वाणि भूतानि सम्भृतः ! दा०८।४।१।१७॥

- ,, चतुर्विश्रेशो वै संवत्सरः । तां० ४ । १० । ४ ॥
- ,, चतुर्विशत्यर्धमासो वै संवत्सरः । पे० ५ । ४ ॥
- ,, संवत्सरो वाव गर्भाः पञ्चविश्वेशस्तस्य चतुर्विश्वेशतिर्धमा-साः संवत्सर एव गर्भाः पञ्चविश्वेशः । श्रुट । १ ।१६॥
- "संबन्सरा वाव प्रतिष्ठा त्रयास्त्रिणेशः" (यजु० १४। २३) तस्य चतुर्विणेशतिर्धमासाः षड् ऋतवा द्वेऽमहोरात्रे संबन्सर एव प्रतिष्ठा त्रयास्त्रिणेशस्तवस्त्रात्र प्रतिष्ठेति संबन्सरी दि सर्वेषां भृतानां प्रतिष्ठा। श० ५ १४ । १ । २२ ॥
- "संवत्सरो वाव ब्रध्नस्य विष्ट्यं चतुस्त्रिः श्वास्तस्य चतुर्विश्वः द्यातिरधमासाः सप्तऽतंवा द्वे अद्योरांत्र संवत्सर एव ब्रध्नस्य विष्टुपंचतुस्त्रिश्वद्याः (यजु०१४।२३)। द्या०८। ४।१।२३॥
- ,, संवत्सरो वाव विवर्तो ऽष्टाचत्वारिश्राः (यजुः १४ २३) षड्डिश्रातिरर्धमासास्त्रये दश मासाः सतऽन्यो हे अहोरात्रे तद्यत्तमाह विवर्त्त रित संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विवर्तिनेते। श्राव ६। १। २४॥
- ,, त्रीलि वै पष्टि शतानि संबत्सरस्याद्वाम् । को० ११। ७॥
- ,, त्रीणि च ह वै शतानि पश्चिश्च संवत्सरस्याहोराशाणि । गो० पूर्ण । १॥
- " एतावान्वे संबत्त्ररो यद्द्दोरात्रे । कौ०१७ । ५॥
- " विरूपः ( =नानारूपः ) संवत्सरः । तां० १४ । ९ : ८ ॥
- "यस्मादेषः समाना सती षडद्दिभिक्तिन न स्या तस्माद्विद्वपः संवत्सरः । तां० १० । ६ । ७ ॥
- " षडहो या उसर्वः संवत्सरः। कौ०१९।१०॥
- " नवाद्वो वै संक्रत्सरस्य प्रतिमा । ५० ६ । १६ 🛭 🕙

संबत्सरः संवत्सरस्य प्रतिमां यां (एक) ध्कारूपां) त्वा रात्रि यजा-महे। मं०२।२ १८॥

- "संबद्धारस्य या पत्नी (एकाष्ट्रकारूपा) सा नो अस्तु सु-मक्करी (अर्थवे०३।१०।२)। मं०२।२।१६॥
- " एषा वै संवत्सरस्य पत्नो यदेकाष्टका । तां० । ५ । ९ । २ ॥
- ,, मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पौर्णमासी। कौ०४। ४॥ ४११॥ तां० ४।९१८॥ गो० उ०१।१९॥
- ,, मुखं (संवत्सरस्य ) उत्तरं फल्गुन्यै। पुरुछं पूर्वे । गो० उ० १ । १९ ॥
- ., एया ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत्फास्युनी पौर्णमानी। श्रुविक्षाराष्ट्रमा
- ,, पषा वै प्रथमा राजिः संवत्सरस्य यदुत्तरं फल्गुनी । तै० १ । १।२ । ९ ॥
- " एषा चे जघन्या राजिः संवत्सरस्य यत्पूर्वे फल्गुनी । तै०१। १।२।९॥
- ,, किं नु ते मिय (संवत्सरे) इति । अयम्म आत्मा । स (आत्मा) मे त्विय (संवत्सरे) । जै॰ उ०३ । २४ । ८ ॥
- " आतमा वा एष संवत्सरस्य यद्धिषुवान्। तां० ४। ७। १॥
- " आत्मा वै संवत्सरस्य बिषुवानङ्गानि पक्षौ (=दक्षिणः पक्ष उत्तरः पक्षद्व )। गी० प्०४।१८॥
- ,, आत्मा वै संवत्सरस्य विषुवानक्रानि मासाः। श०१२। २।२।६॥
- ्रा अय है बाऽ एष महासुवर्ण एव यस्तेषस्सरः। तस्य यान्यु-रस्ताडिषुवतः षण्मासानुवयन्ति सो ऽन्यतरः पक्षा ऽथ यान्षद्वपरिष्टात्सो ऽन्यतर आत्मा विषुवान्। श०१२।२। ३।७॥
- ,, संबत्सरो वै वतं तस्य वसन्त ऋतुर्मुखं श्रीपमश्च वर्षाश्च पक्षौ शरन्मध्यश्चे हेमन्तः पुरुष्ठम् । तां० २८ । १५ । २ ॥
- , तस्य (संवत्सरस्य) वसन्तः शिरः। तै० ३ । ११ । १० । २ ॥ वर्षा क्षत्ररः ( पक्षः संवत्सरस्यः) । तै० ३ । ११ । १० । ३ ॥

संबक्षरः वर्षा पुच्छम् ( संबत्सरस्य ) । तै० ३ । ११ । १० । ४ ॥

- ... संवत्सर संवत्सरे वै रेतः सिक्तं जायते । ऐ० ४ । १४॥
- " संवत्वरं संवत्सरे वै रेतःसिक्तिर्जायते ! कौ० १९ । ९ ॥
- 🕡 संवत्सरे। वै प्रजननम् ः गो० पृ० २ । १५ ॥
- ,, संबत्सरं हि बजाः पश्चो ऽनुवजायन्ते । तां०१०।१।९॥ <sup>।</sup>
- ., तस्मादु संवत्परऽ एव स्त्री वा गाँवी वडवा वा विजायते । श्रुट्टिंग ११६।२॥
- ., ं बत्सरऽ एव कुमारो ब्याजिहीषेति । द्या० ११ । १ । ६ । ३ ॥ . तस्मात्संबरसरवेलायां प्रजाः (≔द्यिदावः ) वाचं प्रवदन्ति ।
  - श्चार प्रवास
- ,, चक्षुर्वा एतत्संबन्तरस्य यांचत्रापूर्णमानः । तां० ५ ।९।११॥
- ,, प्रजापते है वै प्रजाः संस्रुजानस्य पर्याणे विसस्र्रक्ष्यः। स वै संबन्धर पव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्याण्यहोः रात्रयोः सम्बी पौर्णमासी चामाबास्य चर्तुमुखानि श्रव १।६।३।३४॥
- ,. संवत्मरो ऽसि नक्षत्रेषु श्रितः। ऋतूनां प्रतिष्ठा । तै०६। ११।१।१४॥
- ,, **( नक्षत्राणि )** संवन्सरम्य प्रतिष्ठा <sup>ि</sup>तै० ३ : ११ : १ : १३॥
- ,, तस्माद् हुः संवत्सरः सर्वे कामा इति ⊨दा०२०।२।४ ⊧१॥
- ु,, संवत्सरा वै सर्वस्य शान्तिः। तां १६।८। १३॥
- संवेश उपवेशः छन्द्रार्थसि वै संवेश उपवेशः। तै०१। ४१६) ४॥ संशामान (सामानि) अथ यहमारसक्शामानि नाम। एतैर्वे साम-
  - भिर्देवा इन्द्रमिन्द्रियाय कीर्याय समक्यन् । का॰ १२ । ८ । ३ । २६ ॥
  - , अथ कस्मात्संद्यानानि नाम एतैर्वे सामभिर्देवा इन्द्रमिः निद्वयेण वीर्व्येण समस्यन् । गो० उ० ४ । ७॥
- संस्पः (देवताः, हवीति) बरुणस्य सुयुवाणस्य दशधान्द्रयं वीवर्षे परा-पतत्। तत्व ध्राद्भरनुसमसर्पत्। तत्स श्रेस्रपाश्रे संक्ष्यप्य-म् । तै०१। ६।१।१॥
  - तद्यदेनमेताभिदेवताभिद्यसमस्पत्। तस्मात्त्वथ्रस्यो नाम।
     शाच्या ४ । ४ । १ ॥

- संस्कारः यस्य (ब्राह्मणस्य) गर्भाधानवुंसवनसीमन्त्रोन्नयनजातकर्म-नामकरणनिष्क्रमणात्रप्राशनगोदानचूडाकरणोपनवनाप्नव-नांब्रह्रोत्रवतचर्यादीनि कतानि भवन्ति स सान्तपनः। गा० पू० ३। २३।
- संस्तुष्डम्सः (यजु० १४ । ५) वागेव सःग्रेस्तुष्छम्दः। श०८। ५।२।६॥
- संस्थाः यास्स्तत संस्था या एवैतास्सतः होत्राः प्रावीर्वषट्कुर्वन्ति ता एव ताः । जै० उ०१ । २१ । ४॥
- संस्थितयज्ञि (देवाः) यत्समम्थापयंस्तस्मात्सर्थस्थितयज्रूर्थवि । दा० ६ । ५ । १ । २० ॥
- संस्रवभागः वसवो वै रहा आदित्या राॐस्नावभागाः ('सॐस्नव-भागाः'—यजु०२।१८॥विजीनमाज्यं संस्रव इति मही-धरः) 'तै०३।३।९।७॥
- संक्रितः (यजु०१८) असौ वा आदित्यः सर्शक्षेत्रत एष हाहो-रात्रे संद्धाति। २१०९।४।१।८॥
- संहितम् (साम ) तद्देवाः संहितेन समद्युर्घ्यत्समद्युस्तस्मात्संहि-तम् । तां ८ । ४ ॥
  - , सॐहितं भवति द्यक्षरणियनं प्रतिष्ठाये प्रतिष्ठायेव सत्र मासते। तां० ११ । ४ । ४ ॥
  - ., संदितं भवति द्यक्षरणिधनं प्रतिष्ठाय । तां० १५ । ११ । ३॥
- सफ्कवः देवानां वःऽ एतद्रृपं यत्सक्तवः । दा०१३।२।१।३॥
- " प्रजापतंर्वा पनद्रुपम् । यत्सक्तवः । तै० ३ । ८ । १४ । ४ ॥ सत्ता सस्त्रायः सप्तपदा अभूम । तै० ३ । ७ । ७ । ११ ॥
- सका भक्षः प्राणो वै सखा भक्षः। रा०१।८।१।२३॥
- सगरा सगरा राजिः ( सगरः=ऋनुविदेषः —तैसिरीयसंहितायां ४: ४६७१२॥४।३। ११३॥ सायणभाष्ये ऽपि)। श०१। ७।२।२६॥
- सङ्गवः (काकविशेषः ) मित्रस्य सङ्गवः। तै०१।५।३।१॥ सज्ञाताः (='ज्ञातयः" इति सायणः॥यज्ञु०१।१७) भूमा वै सजाताः। शृव१।२।१) ७॥

- सजाताः प्राणा चै सजाताः प्राणिहिं सह जायते । दा० १ । ६ । १ । १५ ॥
- सजः (यज्ञः १४। ७) अधैवैतद्यज्ञमान एनाभिर्देवताभिः (ऋत्वा-दिभिः) सयुग्मूरवैताः पजाः प्रजनयति तस्मादु सर्वास्वेव सज्जूः सजूरित्यनुवर्तते । रा०८।२।२।७॥
- सञ्जयम् (साम) ते देवा असुरान् सञ्जयन समजयन् यत्समजयर्थः स्तस्मात्सञ्जयम्पश्चनामवरुध्ये सञ्जयं क्रियत । तां० १३ : ६ । ७ ॥
- सन् तयोः (सदस्तोः) यत् सत् तत्नाम तन्मनस्य प्राणः । जै० उ०१। ५३ । २॥
- "सदमृतम्। २०१४। ४। ३१॥
- सतम्भ योनिरमतश्च (यज्ञ १३ । १) इमे वै लोकाः सतश्च योनिरस्तश्च यभ्च हास्ति यभ्च न तदेभ्य एव लोकेभ्ये। जायते । क्षण्ड ७ । ४ । १ । १४ ॥
- मतोबृहती शिथिलियि वा एतच्छम्दो यत्सतीबृहती।तां०१४।१०।३॥
  ,, शिथिलिय वा एतत् छन्दश्चराचरं यत् सतेबृहती।
  तां०१७।१।१२॥
  - "सतोबृहत्या वे देवा इमान् लोकान् व्याप्तुविभागेवैताः भिल्लोकान् व्यामेशति । तां० १६ । ११ । ९ ॥
  - ., प्राणाः सतोबृहती । पे० ६ । २८ ॥ गो० उ॰ ई । ८ ॥
  - ,, पदावः सतोबुरतो । ऐ०६ । २८ ॥ गो० उ० ६ ।८ ॥
  - ु, प्रजाः सतोबृहती । गो० उ०६ । ८ ॥
- सरपतिश्चेकितानः (यज्ञ १५ । ५१) सत्यतिश्चेकितान इत्ययमिः । सतां पतिश्चेतयमान इत्येतत् । २१० ८ । ६ । ३ । २०॥
- ससम तदेतत्त्रयक्षरणं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्यक्रमक्षरमिन त्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतो ऽनृतम्। श०१४। ८। ६।२॥
  - ,, तद्य<del>त्तरसत्यम् । त्रयी सा विद्या । दा० ९ । ५ । ६ । ६८ ॥</del>
  - ., सत्यं वाऋतम्। श॰७।३।१।२३॥ १४।३।२।१५०॥ तै०३।५।३।४॥

सम्प्रम् ऋतमिति (यजु॰ १२।१४) सत्यमित्यतत् । श॰ ६।७३ ३।११॥

- ,, यो वै धर्मः सत्यं वै तत्तसात्सत्यं चदन्तमाहुर्धर्मे वदतीति धर्मे वा चदन्त्र सत्यं चदतीति । द्वा०१४।४।२।२६॥
- ., सत्यं वै सुकृतस्य लोकः । तै० ३।३।६।११॥
- " एतत्ख्यु वे व्रतस्य रूपं यत्सत्य न्। श०१२ । ८।२।४॥
- ,, एक ॐ ह वैदेवा व्यतं चरन्ति सत्यपेव । श०३ । ४ । २ । ८॥
- " एक छ ह वै देवा वर्त चरन्ति यत्सत्य तस्मादु सत्यभेव वदेत्। शुरु १४ । १ - १ । ३३ ॥
- ,, सत्यसंदिता वै देवाः । ऐ०१ । ६ ॥
- ., सत्यमया उ देवाः । कौ०२।८॥
- ,, सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः ⊧ श०१।१।१।४॥१।१। २।१७॥३।३।२।२॥३।६।४!१॥
- ,, एव॰ ह वाऽ अस्य जितमनपजय्यमेवं यशो भवति य एवं विद्वान्त्सत्यं वदति । श०३।४ ।२ । ६॥
- , स यः सत्यं बदित यथाशिश्वे सिमइंतं घृतेनाभिषिश्चे देव १३ हैनश्चे स उद्दीपयित तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति श्वः श्वः
  श्वेयान्भवत्यथ यो उनुतं बदात यथाशिश्वे सिमइं तमुदकेनाभिषिश्चेदेव १३ हैन १४ स जास्यित तस्य कनायः कनीय एव
  तेजो भवति श्वः श्वः पाणीयान्भवति तस्मादु सत्य नेव बदेत्।
  दा० २। २। २। १९॥
- ,, तसादु हैतद्य आसक्ति सत्यं वदत्यैषावीरतर-इवैव भवत्य-नाट्यतर-इव स ह त्वेवान्ततो भवति देवा ह्यवान्ततो भवन्। शव ९ । ४ । १ । १६ ॥
- ., ( उद्दालकः ) तस्मै (प्राचीनयोग्याय ) हैता छ शोकतरां व्याहर-तिमुवाच यत्सत्यं तस्मादु सत्यमेव बदेत् । श०११ । ४ । ३ । १३ ॥
- ., सयः सत्यं वदति सदीक्षितः ⊱कौ०७ ⊦३॥
- "सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठिता भवति । रा० १४ । ६ । ९ । २४ ॥
- "तस्यैव(चः सत्यमेव ब्रह्म। दा०२ :१ । ४ । १०

## संस्वम् सत्यं ब्रह्म । २१० १४ । ८ । ५ । १ ॥

- ,, सत्यं ब्रह्मणि (प्रतिष्ठितम् )। ए० ३ । ६ ॥ गो० उ० ३ । २ ॥
- ,, आपः सत्यं (प्रातिष्ठिताः )। ऐ०३:६॥ गो० उ०३।२॥
- ., तद्यस्त्सत्यम् आप एव तद्यो हि वै सत्यम् । २०७।४। १।६॥
- "सत्यं वा पतत्। यहषंति। तै०१। ७। ४।३॥
- ,, असावादित्यः सत्यम् । तै०२।१।११।१॥
- ,, तद्यत्सत्यम् । असै। स आदित्यः । रा० ६ । ७ । १ । २ ॥
- , तद्यत्तस्तत्वम्। असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः। श०१४। ८। ६। ३॥
- "सत्यमेष य एष (आदित्यः) तपति। रा०१४।१ ।२ । **२**२॥
- ,, (यजु०११।४७) अयं वाऽ अग्निर्ऋतमसावादित्यः सस्यं यदि वास्ता (अहित्यः) ऋतमय% (अग्निः) सत्यमुभयम्बेतदः यमग्निः। श०६।४।४०॥
- ,, सत्यं वै शुक्रम् । शब्दे। ६ । ३ । २५ ॥
- ,, सत्यं वै हिरण्यम्। गो० उ०३।१७॥
- , प्राणा वै सत्यम् । श० १४ । ५ । १ । २३ ॥
- , चक्षुर्वे सत्यम्। तै०३।३।५।२॥
- " एतद्वै मनुष्येषु सत्यं यश्चश्चः। गो० उ० २। २३॥
- ,, इयं (पृथिवी) एव सत्यमिय% होवेषां लोकानामद्वातमाम्। श्० ७ । ४ । १ । ५ ॥
- " नामरूपे सत्यम्। श०१४ ४।४।३॥
- ,, श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः। ऐ०७।१०॥
- ,, सत्य छं ह होतेषामासीत् यद्विश्वसृज आसत। तै०३।१२ ९।३॥
- सत्याचर्षणीधदनर्वा (ऋ०४।५७।२०) इयं (पृथिवी) वै सत्याचर्षः णीधृदनर्वा । ऐ०३।३८॥
- सर्यानृते वाचे। वा एतौ स्तनौ, सत्यानृते वाव ते (द्वे अक्षरं)। गो० उ०४। १९॥
- संखाशीः साम हि सत्याशीः। तां० ११। १०। १० । १३। १२। ४। १ १५। ५। १३॥

सन्नम् आत्मदक्षिणं वै सन्नम् । कौ० १५ । १ ॥

- ., आत्मदक्षिणं वा एतदात्त्रम् । तां० ४ । ९ । १९ ॥
- ,, सर्द्वान् लोकानद्दीनेन। अधो सत्रेण (अभिजयति )! तै● ३। १२।५। ७॥
- सत्रासाहीयम् (साम) यद्वा असुराणामसोढमासीत्तदेवाः सत्रासाही-येनासहन्त सत्रैनानसङ्मद्दीति तत्सत्रासाहीयस्य सत्रा-साहायत्वम् । तां० १२ । ९ । २१ ॥
  - ,, सत्रा भ्रातृब्य<sup>थ्</sup> सहते सत्रासाद्दीयेन तुष्टुवानः । तां ३ १२ । ६ । १**२** ॥
- सम्बन्तः (बहुवचने) शतानीकः समन्तासु मेध्यॐ सात्राजितो हयम्। आदत्त यज्ञं काशीनां भरतः सत्वतामिवेति । श०१३।५। ४।२१॥
  - , तसाद्धाप्येतर्हि भरताः सत्वनां (? सत्वतां ) विक्तिं प्रयन्ति तुरीये हैव संब्रहीतारो वदन्ते । ऐ० २ । २५ ॥
  - ,, तसादेनस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानी भौज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिषिकानाचक्षते । ऐ०८ । १४ ॥
- सदः यद्सिन्त्रिश्वे देवा असीदंस्तसात्सदां नाम तऽ उऽएवासिन्नते ब्राह्मणा विश्वगात्राः सीद्दित । दा०३।४।३।४॥३।६। १।१॥
  - ,, उदरं वै सदः। काँ० १२। =॥
  - ,, उद्रमेवास्य (यश्रस्य ) सदः। श०३। ४। ३। ५॥
  - ,, (पुरुषस्य) उदरं सदः। भी०१७। ७॥
  - ,, प्रजापतेर्कुा एतदुद्रं यत्सदः। तां० ६ । ४ । ११ ॥
  - "तस्मात्सदस्युकसामाभ्यां कुर्वन्त्येन्द्र् हे सदः। श०४। ६। ७।३॥
  - ,, ऐन्द्र% हिसदः ⊦ श०३।६।१।२२॥
  - " तसादुरीचीनवर्थश्यं सदो भवति । श० ३ । ६ । १ । २३ ॥
  - "तस्य पृथिवी सदः। तै०२।१:५।१॥
- सरस्यः ( पुरुषस्य ) प्रजातिः सदस्यः । कौ० १७ । ७ ॥
  - 🚜 (पुरुषस्य) श्रजापतिः (१ प्रजातिः) सदस्यः। गो० उ० ५। ४॥

सदस्यः सदस्या ऋतवो ऽभवन्। तै०३।१२।१।४॥ सदानीरा (नदी) सेषा (सदानीरा) अप्येतर्हि कोसलविदेहानां मर्यादा। २१०१।१।१०॥

- सरोविशीयम् (ब्रह्मसाम ) पशवः सदोविशीयम्। तां०१८। ४। ६॥ सचःकीः (एकाइः मामयोगः) तऽ एतेन सद्यःक्रियाक्रिरम् आहित्यान-याजयम्। २०३१ ॥ १।१७॥
  - " अस्माभिः (अक्तिरोभिः) एव प्रतिगृहीता य एव (सूर्यः) तपतीति तस्मात्सद्यः क्रियो ऽश्वः श्वेतो दक्षिणा । दा० ३। ४ । १ । १६॥
- सधमादः (यज्ञ १०१७) अनितमानिन्य इत्येवैतन्तः यदाह सधमाद इति । दा० ४ । ३ । ४ । १९ ॥
- सघस्यः (यज् ॰ १८ । ५९ ) स्वर्गी वै लोकः सधस्थः । दा० ६ । ५ । १ । ४६ ॥
- सनातनः पृणक्षि सानासि कतुम् (यजु॰ १२।१०९) इति पृणक्षि सनातनं कतुमित्येतत्। रा० ७।३।१।३२॥
- सम्धः (स्तोत्रम् ) एषा वा उक्थस्य सम्मा यद्रात्रिः (=सन्धिस्तो-त्रम् ), त्रीण्युक्थानि (अग्निष्या सम्बनाविति ) त्रिदेवत्यः सन्धिः । तां० ९ । १ । २५-२६ ॥
- सम्धोपासनम् यत्सायश्च प्रातश्च सम्ध्यामुपास्ते ... । ष० ४ । ५ ॥

  ,, तसाद् ब्राह्मणे ऽहोरात्रस्य संयोगे सम्ध्यामुपास्ते स
  ज्योतिष्याज्योतिषो दर्शनात् सं ऽस्याः कालः । ष०
  ४ । ५ ॥
  - , ब्रह्मवादिनो वदान्ति कसाद् ब्राह्मणः सायमासीनः सन्ध्यामुपास्ते कसात्वातस्तिष्ठन्। ए०४३५॥
  - " अथ (सन्ध्यायां) यदगः प्रयुक्तके ता विष्ठुपो वजीः भवन्ति ता विष्ठुषा वजीभून्वा ऽसुरानपाझन्ति। प० ४। ४॥
- सपतः इमं देवाः। असपत्निष्ठं सुवध्वमितीमं देवा अस्राष्ट्रव्यणं सुव-ध्वभित्येवैतदाह। श०५।४।२।३॥ ॥ पापमा वै सपत्नः। श० द।५।६॥

सपकः सपको बाऽ अभिमातिः ( यजुः ९। ३७॥ ३५।८॥)। हा० ३१९।४।९॥५।२।४।१६॥१४।२।२।८॥

सतद्याः (स्तोमः) प्रजापतिर्वे सप्तक्षाः। गो० उ० २।१३॥ ४। सात्रे०१।४।१०।६॥ तां०२।१०।५॥ १७।९।४॥

,, सप्तद्शः प्रजापतिः । तै०१ । ३ । ३ । २ ॥

- "समद्द्यो वै प्रजापतिः । पेश्रा १६॥ ४। २६॥ कौ०८। २॥१०।६॥१६।४॥ द्या०१।५।२।१७॥५।१।२। १र॥मो० उ०१।१९॥
- , सप्तद्गो वै प्रजापतिक्वांद्रा मासाः पंचर्तवो हेमन्तिशिशिरयोः समासंन तावाम्त्लंबत्सरः संवत्सरः प्रजापितः । पे०१।१॥ , क्वांद्रश वे मासाः संवत्सरस्य पञ्चर्सव एव एव प्रजापितः

सप्तद्दाः । दा १ १ । ३ । ४ । १०॥

- , संवत्सर एव सप्तद्शस्यायतनं क्वाद्श मासाः पञ्चर्तव एत-देव सभद्शस्यायतनम् । तां० १० । १ । ७ ॥
- ,, सप्तदशो वै संवत्सरो द्वादश मासाः पञ्चर्तवः। श०६। २।२।८॥
- ,, संबक्ष्सरः सप्तद्शः। तां० ६।२।२॥
- " तस्माऽ एतस्मै सप्तद्शाय प्रजापतये । एतत्सप्तद्शमन्नॐ समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश कळा एते ने षोडशर्त्विजः । श०१०।४।१।१६॥
- " तब्रै लोमेति द्वेऽअक्षरे । त्वगिति द्वेऽअस्गिति द्वे मेद इति द्वे मार्थं समिति द्वे स्नावेति द्वेऽअस्थीति द्वे मज्जेति द्वे ताः षोडश कला अथ य पतदन्तरेण प्राणः सञ्चरित स पव सप्तदशः प्रजापितः । श० १० । ४ । १ । १० ॥
- , अर्घावे सप्तद्शाः। तां•२।७।७॥१७।६।२॥१९। ११।४॥२०।१०।१॥२५।६।३॥
- " सतद्दार्थः **हान्नम्** । २०८। ४।४।७॥
- ,, प्रजातिः सप्तद्दाः । ऐ० ८ । ४ ॥
- , तं (सप्तद्शस्तोमं ) उ प्रजातिरित्याहुः। नां०१०।१।९॥
- ,, सप्तद्श एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रजास्यै। तां० १२ । ६। १३॥

स्मद्रः विद् समद्राः। सां० १८। १०। ९॥

- " विड्वैसप्तद्शः।तां०२।७।५॥२।१०।४॥
- ., विशः सप्तद्शः। ए०८।४॥
- ,, प्रायो वै सप्तद्दाः। तां० १६ । १० । ७ ॥
- "तान् (पश्न्) विश्वे देवाः सप्तद्शेन स्तोमेन नाप्नुवन् । तै०२।७।१४।२॥
- , सप्तद्द्यो वै पुरुषे। दश प्राणाद्द्यत्वार्यङ्गान्यातमा पञ्चद्शो। ग्रीवाः षोडद्यः शिरः सप्तद्दशम्। श०६।२।२।९॥
- ,, उरः सप्तद्शः । अष्टाबन्ये जत्रवो ऽष्टावन्यऽ उरः सप्तद्शम् । त्रा०१२ । २ । ४ । ११ ॥
- ,, वर्षाभिर्ऋतुनादित्याः स्तोमे सतद्द्यो स्तुतं वैरूपेण विशी-जसा। तै०२।६।१६।१—२॥
- ,, गायत्रः सप्तद्दशस्तोमः। तां० ५।१।१५॥
- ,, उदरं वा एषः स्तोमानां यत्सप्तद्शः । तां∙ ४ । ५ । १६ ॥
- ,. राष्ट्र<del>७ सप्तदशः । तै०१। ६। ८।</del>४॥
- ., सन्नद्राः (स्तोमः ) एव यदाः । गो० पू० ५ । १५ ॥
- , यत् सप्तदशो यदेवास्य ( यजमानस्य ) मध्यतो ऽपृतं तत्तेः नापहन्ति । नां०१७ । ५ | ६ ॥
- u सर्वः सप्तद्शो भवति । तां०१७।९।४॥
- सत धाम वियाणि (यज् ० १७ । ७९ ) छन्द्रार्थक्ति वाऽ अस्य सत धाम वियाणि। हा २० । २ । ३ । ४४ ॥
- ससममहः ततिरेव सप्तममहः। कौ० २६। ८॥
  - ., चतुर्विंदार्थं सप्तममहः । तां०१०१५। ४॥
- सप्तमां चितिः अमृतमेव सप्तमी चितिः। श॰ ८। ७। ४। १८॥
  - " प्राणा एव सप्तमी चितिः। श०८ । ७ । ४ । २१ h
- सप्त योनयः (अग्नेः, यजु॰ १७। ७९) सप्त योनीरिति चितीरतदाह । शारु । २। ३। ४४॥
- सप्तरिक्षः (ऋ०२।१२।१२) यस्त्रप्तरिक्षिति । सप्त होत आदि-त्यस्य रहमयः (सप्तराहिमः=इन्द्रः=आदित्यः)। जै० उ० १।२६। द∦

सप्तरिमः स एव (आदित्यः) सप्तरिमर्त्रुवभस्तुविष्मान्। जै० उ० १। २८। २॥

सप्तर्षयः सप्तर्र्शानु ह स्मवै पुरऽर्का इत्यावक्षते । श०१।१।२।४॥ ,, अमी ह्यसराहि सप्तर्षय उद्यन्ति । श०२।१।२।४॥

सप्तहोता तस्मे (ब्रह्मणे) सनम् हृतः प्रत्यश्टणेत् । स सप्तहृतो ऽभवत्। सप्तहृतो ह वै नामैषः। तं वा एतॐ सप्तहृतॐ सन्तम्। सप्तहोतंत्याचक्षते परोक्षणः। परोक्षप्रिया इव हि देवाः। तै०२ : ३ । ११ । २ ॥

,, इन्द्रियं वे सप्तहाता। तै०२।२।८।२॥

,, इन्द्रः सप्तहोता। तै०२।३।१।१॥

,, इन्द्रः सप्तहोत्रा। तै०२।२।८।५॥

٫ सौम्यो ऽध्वरः सप्तद्दोतुः (निदानम्) । तै०२ । २ । ११ । ई ॥

" अर्थमा सप्तहोतृजाॐ होता । नै०२।३।५।६॥

सप्त होत्राः (यज्ञ ० १३ । ५) दिशः सत होत्राः । श० ० । ४ । १ । २०॥ सप्तिः (हे ऽश्व त्वं) स्तिरस्ति । तां० १ । ७ । १ ॥

, आशुः सप्तिरित्याह । अश्व एव जवं द्धानि । तस्मात्रुराशुरः श्वो ऽजायन । तै० ३ । ८ । १३ । २ ॥

,, वायुःसप्तिः ⊥तै०१ ।३ । ६ । ४ ॥

सफम् (साम) सफेन वै देवा इमान् छोकान् समाप्तुवन् यत् समा-प्नुवर्भस्तत्सफस्य सफत्वम् । तां०११।५।६॥ १५॥ ११।५॥

सब्दम् सब्दमहः (सब्दः=ऋतुविशेषः, तैत्तिरीयसंहितायाम् ४ : ४ । ७ । २ ॥ ४ । ३ । ११ । ३ ॥ सायणभाष्ये ऽपि) । श० १ । ७ । २ । २६ ॥

सभासाहः प्रस्त (ऋ०१०।७१।१०) एव वै ब्राह्मणानां सभासाहः समा यस्सोमो राजा।ऐ०१।१३॥

सभेयो युवा (यज्ञ०२२।२२) एष वै सभेयो युवा यः प्रथमवयसी तस्मात्प्रथमवयसी स्त्रीणां प्रियो भावुकः। श०१३।१। ९।८॥

,, यो वै पूर्व्वयसी । स सभेयो युवा । तस्माद्यवा पुमान् प्रियो भाखुकः । तै० ३ । ८ । १३ । ३ ॥

- समन्तम् (साम) समन्तेन पशुकामः स्तुवीत पुरोधाकामः समन्तेन स्तुवीत । तां० १४ । ७ ॥
- समानः तं (संश्रप्तं पशुं) ऊर्ध्वा दिक्समानेत्यनुप्राणत्समानमेवास्मि-स्तदद्धात् (२००११ । ६ । ३ । ६ ॥
  - ,, दिशः समानः। जै० उ०४। २२।९॥
  - ,, निरुक्तानिरुक्त इव ह्ययथं समानः। ष० १ : २॥
- समिधः (यजु० १७। ७९) प्राणा वै समिधः प्राणा ह्यतः समिन्धते। रा०९ ।२।३। ४४॥
  - ,, प्राफाचैसमिघः । ऍ०२ । ४ ॥ द्या०१ । ४ ।४ । १ ॥
  - " यदेन १ समयच्छत् तत्समिधः समिन्वम्। तै० २ १। ३ द ॥
  - ,, समिधो यजति वसन्तमेय वसन्ते वा इदं सर्वे समिष्यते । कौ०३ । ४॥
  - " वसन्ता वै समित् ! दा० १ । ५ । ३ । ९ ॥
  - ,, गर्भः समित्। श्व०। ६ । ६ । २ । १५॥
  - ,, अर्स्थानि वै समिधः । श०९।२।३।४६॥
- समिष्टयज्षि (देवाः) यत्समयजंस्तस्मात्सिष्टयज्थेषि १ दा० ९ । ५ । १ । २९॥
  - अथ यस्मात् सिमष्टयजुर्नाम । या वाऽ एतेन यक्षेन देवता ह्रयित याभ्य एप वक्षस्तायते सर्वा व तत्ताः सिमष्टा भवन्ति तद्यत्तासु सर्वासु सिमष्टास्वयेतज्जुद्दा-ति तस्मात्सिमिष्टयजुर्नाम । दा० १ । ९ । २ । २६ ॥
  - या वाऽ एतेन यक्षेन देवता ह्रयति याभ्य एव यक्ष यक्ष-स्तायते सर्वा व तत्ताः समिष्टा भवन्ति तद्यत्तासु सर्वासु समिष्टास्वधेतानि जुहोति तस्मात्सिमिष्टयज््षेषि नाम । श्र ४ । ४ । ४ । ३ ॥
  - ,, अञ्चर्णसमिष्टयजुः । दा०११। २।७।३०॥
  - ,, अन्तो हि यक्स्य समिएयजुः। २१० ३ 🗟 । ३। ६॥
- ,, सिम्प्यजूर्ॐपि होवान्तो यश्वस्य । श० ४ । ४ । ४ । २ ॥ समीपन्ती पश्चो वै समीपन्ती (विष्टुतिः) । तां० ३ । ११ । ४ ॥

सम्रायन्ता पश्चा व समापन्ता (विण्डातः) । ताण् इ । ११ । ज्ञा सम्रदः (यजु० ३८ । ७) अयं वै समुद्रो यो ऽयं ( वायुः ) पवतऽ एतः स्माद्वै समुद्रात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रयन्ति । श्र० १४।२।२।२॥

समुद्रः य एवायं (वायुः) पवत एष एव स समुद्र एतं हि संद्रवन्तं सर्वाणि भूतान्यनु संद्रवन्ति। जै० उ०१।२५।४॥

, तद्यत् (आपः) समद्रबन्त तस्मात्समुद्र उच्यते । गो० पू० १। ७॥

,. तद्वस्तिमभिनत्। स समुद्रो ऽभवत्। तसात्समुद्रस्य (जलं) न पिवन्ति । प्रजननमिव हि मन्यन्ते । तै० २,२।९।२-३॥

"अ।पो वैसमुद्रः । श**०३** । ८ । ८ । ११ ॥ ३ । ९ । ३ । २७ ॥

१२।९।२।४॥

,, समुद्रो वाऽ अषां योनिः। श०७।५।२।५८॥

,, समुद्रो षाऽ अवभृथः । तै०२।१।५।२॥

,, (यजु०१३। ५३) मनो वै समुद्रः। श०७। ४।२। ५२ ।

👝 वाग्वै समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्षुः । तां० ६ । ४ । ७ ॥

,, (ऋ०४। ४८। १) वाग्वै समुद्रो न वै वाक् क्षीयते न समुद्रः क्षीयते । ऐ०५। १६॥

, वार्ग्वे समुद्रः। तां० ७ । ७ । ९ ॥

,, पुरुषो वै समुद्रः ⊦जै० उ० ३ । ३५ । ५ ॥

,, (यजु०१३।१६) रुक्मो वै समुद्रः। হা০ ৩।৪।२।১॥

,, एष वाव स समुद्रः। यश्चात्वालः । तै०१। ४। १०।१॥

,, तेजा ऽसि तपसि भितम् । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै०३। ११।१।३॥

, समुद्रो ऽसि तेजसि श्रितः। अवां प्रतिष्ठा। तै० ३। ११। १। ४॥

, समुद्र एवास्य (अश्वस्य मेध्यस्य) बन्धुः समुद्रो योनिः ( इन्द्राश्वस्योचैःश्रवसः क्षीरसागरादुत्पत्तिः—महाभारत आदिपर्वणि, १८ । ३७॥) । रा० १० । ६ । ४ । १॥

" तस्मादिमं लोकं (≖पृथिवीं) दक्षिणावृत्समुद्रः पर्येति । इा० ७।१।१।१३॥

11 48 18 18 18

सम्रदः तस्मादिमांह्योकान्त्सर्थतः सम्रद्धः पर्येति। २०९।१।२।३॥ सम्रदश्चन्दः (यज्ञ० १५।३) मनो वै समुद्रश्चन्दः। २०८।५।१।४॥ समुद्रो नमस्वान् (यज्ञ० १८।४५) असी वै (यु≁)ळोकः समुद्रो नभस्वान्। २०९।४।२।४॥

समृदः यो वै ज्ञातो ऽनूचानः स समृद्धः। २१०३। ६।१।२९॥ समृद्धिः तद्वै समृद्धं यस्य कनीयार्थसो भार्याः (=पोष्याः)असन्भूयार्थः-

सः पशवः। श०२।३।२।१८॥

सम्पद् श्रोत्रं वै सम्पच्छ्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसम्पन्नाः । श० १४ । ९ । २ । ४ ॥

- सम्पाताः (सुक्तविशेषाः ) सम्यातैर्वे देवाः स्वर्गे लोकं समपतन् । कौ॰ २२।१॥
  - " तान् क्षिप्रं समपतचित्क्षिप्रं समपतस्तंपातानां संपातत्वम्।
    पे० ६। २८॥
  - ,, पतैर्वे सम्पातैरेत ऋषय इमांह्योकान्त्समपतंस्तद्यत्समप-तंस्तस्मात् सम्पाताः, तत्सम्पातानां सम्पातत्वम् । गो० उ० ६ । १ ॥
  - " वामदेवे। वा इमांछोकानपद्यत्तान्त्संपातैः समपतचत्संपातैः समपतत्त्रत्संपातानां संपातत्वम् । पे० ४ । ३० ॥
  - ,, तान्वा एतान्त्संपातान्विश्वामित्रः प्रथममप्रयत्तान्विश्वामि-त्रेण दृष्टान्वामदेवो ऽस्जतः। ऐ०६। १८॥ गो० उ०। ६।१॥
- सम्मरणस्त्रयोविकः (यज्ञ १४: २६) संवरतरो वाव सम्भरणस्त्रयो-विश्वेशस्तस्य त्रयोदश मासाः सप्तऽतंबो हेऽअहो-रात्रे संवत्सर एव सम्भरणस्त्रयोविश्शस्तद्यस्य माह सम्भरण इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि सम्भूतः। २०८। ४।१०॥
- सम्भारः स यद्वाऽ इतश्चेतश्च सम्भर्गते । तत्सम्भाराणाः सम्भार-त्वम् । २०२।१।१॥
- , तमेताचच्छः समभरन् यत्सम्भाराः । तै । २ । २ । २ । ६ ॥ सम्भूतिः (=प्राणः) प्राणं वा अनु प्रजाः पश्चस्सम्भवन्ति । जै० उ० २ । ४ । ४ ॥

सक्त्रतिः प्राणा उ ह वाव राजम् मनुष्यस्य सम्भृतिरेवेति । जै० ड०

सम्मार्जनानि चृष्टिः सम्मार्जनानि । तै०३।३।१।२॥
,, अन्त्र १५ सम्मार्जनानि । तै०३।३।१।५॥

सम्राट् स यदाह सम्राडसीति सोमं वा पतदाहैष ह वै वायुर्भूत्वा-न्तरिक्षलोके सम्राज्ञीत नद्यन्सम्राज्ञीत तस्मात्सम्राट् तत्स-म्राजस्य सम्राटन्वम् । गो० पू० ४ । १३॥

- , तस्य यो रसो व्यक्षरतं पाणिभिः सममृजुस्तस्मात्सन्नाद्। रा०१४।१।१।११॥
- ॰ ,,॰ सम्राङ् वाजवेयेन (इष्ट्वा भवति )।श०४।१।१३॥९। ३।४।⊏॥
  - ,, स वाजपेयेनेष्टवा सम्राडिति नामाधत्तः गो० पू॰ ५४८॥ ,, यो वै वाजपेयः । स सम्राट्टसवः । तै० २ (७ ) ६ । १॥
- "रथन्तरं वै सम्राद् । तै०१।४।४।९॥ सरघा इयं (पृथिवी) वै सरघा। तै०३।१०।१०।१॥ सरघा मधुकृतः एतऽ एव सरघो मधुकृतो यद्दत्विजः। रा०३।४। ३।१४॥
- सरस्ति युवि सुराममिश्विना नमुचावासुरे सचा । विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ( ऋ०१- । १३१ । ४॥ यजु० १० । ३३॥ ) इत्याधाव्याद्वाश्विनौ सरस्वतीमिन्द्र ७ सुत्रा-माणं यजेति । ज्ञा० ४ । ५ । ४ । २५॥
  - , बाक् सरस्वती। श०७।१।३१॥११।२।४।६॥ १२।९।१।१३॥
  - ,, वाग्वैसरस्वतीः कौ० ४।२॥१२।८॥१४।८॥१८॥तां० ६।७।७॥१६।४।१६॥ ज्ञा०२।४।४।६॥३।९। १।७॥ते०१।३।४।४॥ ३ व्या ११।२॥ गो० उ० १।२०॥
  - ,, वाग्वै सरस्वती पावीरवी। पे० ३। ३७॥
  - ,, वागेव सरस्वती । ऐ० २ । २५ ॥ ई । ७ ॥
  - " वाग्घि सरस्वती। ऐ०३।२॥

## सरस्कती वाक्तु सरस्वती। ऐ० ३। ६॥

- ,, सरस्वती वाचमद्भात्। तै०१। ई। २। २॥
- " अथ यत्स्फूर्जयन्वाचिमिव वद्नदहित तदस्य (अग्नेः) सारस्वतं रूपम् । ऐ० ३ । ४ ॥
- , सा (वाक्) ऊर्ध्वोदातनोद्यथापां धारा संततैषम् ( सरस्वती [ नदी ]≂त्राक् ) । तां० २० । १४ । २ ॥
- ,, जिह्नासरस्वती। रा०१२। ९।१।१४॥
- ,, (यजु० ३८ : २) सरस्वर्ता हि भौः । द्या०१४ : २ | १ । ७ ॥
- ,, अमावास्या वै सरस्वती । गो० उ०१ । १५॥
- , सारस्वनं भेषम् (आस्रभते) । तै०१ । ८ । 🗶 । ६ ॥
- , अविमेन्हा (= 'गलस्तनयुता'' इति सायणः ) सारस्वती । श्रुष्ट १४ ४ ४ १ ॥
- ., वर्षाद्यारदेौ सारस्वताभ्याम् (अवस्त्धे / । दा० १२ । ∠।२ । ३४॥
- ,, योषा वै सरस्वती वृषा पूषा । झ०२ । 🗴 । १ । ११ ॥
- ., सरस्वती (श्रियः) पुष्टिम् (आइत्त) । दा० ११ । ४ । ३ । ३ ॥
- ,, सरस्वती पुष्टिः पुष्टिपत्ती । तै०२। ५।७ । ४॥
- ,, सरस्वती पुष्टिं (ष्टिः) पुष्टिपनिः । श॰ ११ । ४ । ३ । १६ ॥
- ., सर्वे (प्रैषाः) सारस्वता अन्नाद्यस्थेवावरुद्धंय । श० १२ । ८ । २ । १६ ॥
- ., एपावाअपां पृष्ठं यत्सरस्वती । तै० १ । ७ । ५ । ५ ॥
- ,, ऋक्सामे वै सारस्वताबुत्सौ।तै०१।४।४।९॥
- ,, सरस्वत्ये द्धि। श०४ : २ : ५ । २२ ॥
- ,, अन्तरिक्षं सारस्वतेन (अवहन्धे) । श० १२ । ६ । २ । ३२ ॥
- " सरस्वतीति तद् द्वितीयं वज्ररूपम् । की० १२ । २ ॥
- ,, अध्ययत् (अक्ष्योः) कृष्णं तत्सारस्वनम् । २०१२। ९। १।१२॥
  - , ''नमुचि'' शब्दमपि पश्यत ॥

सरस्वान् मनो वै सरस्वान्। २०० ७। ४। १। ३१॥ ११। २।४।९॥

- " स्वर्गो लोकः सरस्वान् । तां० १६ । ५ । १५ ॥
- ु पोर्णमासः सरस्वान् । गो० उ०१ । १२॥

- सरिरः (यजु०३८।७॥) अयं वै सरिरो यो ऽयं (वायुः) पवत एतस्मा-बै सरिरात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सहरते । श० १४ । २।२।३॥
- सरिरम् (यज् ०१६। ४२) आपो वै सरिरम्। श० ७। ४। २। १८॥
  - (यज् ०१३। ४९॥ १४। ४२) इमे वै लोकाः सरिरम् । रा० . ७। ४। २। ३४॥ ८। ६। ३। २१॥
  - (यजु० १३ । ४३) वाग्यै सरिरम् । २०७ । ४ । २ । ५३ ॥
  - (यजु० १४ । ४) बाग्वे सरिरं छन्दः । श०८ । ४ । २ । ४ ॥ सालिलशब्दमपि पश्यत ।
- सर्पनामानि ('नमो अस्तु सर्पेश्यः... . यजु० १३ । ६ ॥' इत्याद्या मन्त्राः) ते (देवाः) एतानि सर्पनामान्यपद्यन् । तैरुपातिष्ठन्त तैरस्माऽ इमांछोकानस्थापयंस्तरनमयन्यदनमयंस्तस्मा-त्सर्पनामानि। श॰ ७ : ४। १। २६॥
- सर्पराज्ञी इयं (जृथिवी) वै सर्पराज्ञीयं हि सर्पतो राज्ञी। पे० ४। २३॥ तै०१।४।६।६॥
  - इयं वै पृथिवी सर्पराशी। श०२।१।४।३०॥४।६। 212911
  - देवा वै सर्पाः। तेषामिय ७ (पृथिवी) राज्ञी। तै० २।२। ६।२॥
    - सार्पराञ्चा ऋरिभः स्तुवन्ति । अर्ज्बुदः (अर्जुदः) सर्प एताभि-र्भृतां त्वचमपाहत मृतामेवैताभिस्त्वचमपन्नते । तां०९। C19-C11
  - सर्गः इमे वै लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिदं किं च । ज्ञा० ७ । ४ । १ । २ ४ ॥
    - देवा वै सर्पाः । तेषामियकं (पृथिवी) राज्ञी । तै० २।२।६।२॥ अर्बुदः काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विशः ..... सर्पविद्या वेदः .... सर्पविद्याया एकं पर्व व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्। श० १३।४।३।९॥
    - ते देवाः सर्पेभ्य आश्रेषाभ्य अन्त्ये करंभं निरवपन् । तान् (असुरान्) एताभिरेष देवताभिरुपानयन्। तै० ३ । १ । ४ : ७॥
    - या प्रतीची (दिक्) सा सर्पाणाम् । रा० ३।१।१।७॥

सर्पाः रज्जुरिय हि सर्पाः कूपा इय हि सर्पाणामायतनान्यस्ति वै मनुष्याणां च सर्पाणां च विश्वात्व्यम् । श०४।४।५।३॥ सर्वः (=शर्वः=रुद्रः) आपो वै सर्वो ऽक्क्यो द्वीद् सर्वे जायते।श० ६।१।३।११॥

,, तान्यतान्यष्टौ (रुद्रः, सर्वः=शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, अशिनः, अवः, महान्देवः, ईशानः ) अग्निरूपाणि कुमारो नवमः । श० ६।१।३।१८॥

सर्वजित् (यज्ञः) सर्व्वजिता वै देवाः सर्वमजयन् सर्वस्याप्तयै सर्वस्य जित्यै सर्वभेवैतेनामेशित् सर्वजयित । तां०१६। ७।२॥

ु, (देवाः) सर्वजिता सर्वमजयन् तां० २२। ८। ४॥

सर्वज्योतिः (यज्ञः) अथैष सर्वज्योतिः सवस्यातिः सर्वस्य जितिः सर्वभेवैतेन।म्नाति सर्वज्जयति । तां० १६ । ९ । १ ॥

,, परमो वा एप यज्ञः ( सर्वज्योतिः )। तां० १६ । ९ । २ ॥

सर्भ यद्वै विश्व रं सर्वे तत्। श्०३।१।२।११॥

, सर्वे वे तद्यत्सहस्रम्। कौ०११।७॥२४।१४॥

,, सर्वे वै सङ्क्रम्। रा० ४। ६। १। १४ ॥ ६। ४। २। ७॥

,, पोडशकलं वाऽ इद्धं सर्वम्। श०१३ । २।२।१३॥ कौ० ८।१॥१६।४॥१७।१॥२२।९॥

,, प्रजापतिरेव सर्वम् । कौ० ६ । १५ ॥ २५ । १२ ॥

.. ब्रह्मैव सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥

,, चन्द्रमा एव सर्वम्। गो० पूर्धः १५॥

,, मन पव सर्वम् । गो० पू० ५ । १४॥

, विश्वे देवा एव सर्वम् । गो० पू० ४ । १५ ॥

"सर्वं वै विश्वे देवाः। शा०१। ७। ४। २२॥ ३। ९।१। १३॥ ४। २। २। ३॥ ५। ५ ! २। १०॥

,, सर्वमिदं विश्वे देवाः।श०३।९।१।१४॥४।४।१।९,१८॥

" ब्रह्मवेद् ' =अथर्ववेदः ) एव सर्वम् । गो० पू० ४ । १५॥

,, आप एव सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥

, आपो वाऽ अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा। २०४१५।२।१४॥६। ८।२।२॥१२।४।२।१४॥

., 🛮 शरदेव सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ 🕆

सर्वम् दक्षिणैव (दिक्) सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥

- " एकविंदा एव (स्तोमः) सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥
- ,, अनुष्टुबेद सर्वम् । गो । पूर्व । १५॥
- ,, पतावक्षाऽ इद्र सर्व यास्कूपं वैच नाम च । श० ११। २ । ३ । ६॥
- ., पतावद्वाऽ इद्धं सर्वे याचिद्मे च लोका दिशश्च । श० ६ : ४। २ । २ ॥
- ,, चतुष्टयं वा इदं सर्वम्।कौ०२।१॥३।२॥३।७॥१९। ४॥५८।७॥
- " पतावद्वाऽ इदॐ सर्वे यावद्वह्य क्षत्रं विद् । श०८। २ । २ । १४॥
- ,, सर्वं बाऽ अनिरुक्तम्। श्०१ ३ । ५ । १०॥१ । ५ । २ । २ । २ । २ । १ ३ ॥ ७ । २ । १ । १० । १ । ३ । ११ ॥ १२ । ४ । २ । १ ॥
- ्रः सर्वे वाऽ अक्षय्यम् । द्या० १ ।६ । १ : १९ ॥ ११ । १ । १२॥ सर्वेमेघः पुरुषमधात्सर्वमेघः । गो० पू० ५ । ७ ॥
  - ,, स सर्वमधनेष्ट्रा सर्वराडिति नामाधत्त । गो०पू० ४।८%
- , परमो वाऽ एप यज्ञकत्नां यत्सर्वमेघः । रा० १३।७:१।२॥ सर्थराट् स सर्वमेघनेष्ट्वा सर्वराज्ञित नामाधन्त । गा० पू० ५ । प्र ॥ सर्वरूपः यो विद्यति (पुरुषः ) स सर्वरूपः । सर्वाणि होतासमन् रूपा-णि । जै० उ० १ । २७ । ६ ॥
- सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः (ऋतुः ) सर्वस्तोमेनातिरात्रेण बुभूषन्यजेत सर्व्व-स्याप्त्य सर्वस्य जित्य सर्वमेवतेनामोति सर्वञ्जयि। तां० २० । २ । २ ॥
- सिल्डम् आपो ह वाऽ इदमग्रे सिल्लिमेवास । रा० ११।१।६।१॥
  - ,, आपं। वा इदमग्रे सिळकमासीत् । तै०१ । १ । ३ । ५ ॥
  - ,, आपो वा इदमग्रे महत्सिलिलमासीत् । जै० उ० १। ४६। १॥
  - "वेदिवें सिललम्। श०३।६।२१४॥ सिरिरशब्दमपि पश्यत्।
- सर्वर्षः ते (आदित्याः) अबुवन्। यन्नो उनेष्ट (अश्वम्) ! स वर्षो उभू-दिति । तस्माद्दव कं सवर्षेत्य। इयान्ति । ते० ३ । ६ । २१ । १ ॥ सावेशः (स्तोमः) "अभीवर्तः सावेशः" इत्येतं शब्दं पर्यत ।

सिवतः सिवता वै देवानां प्रसमिता । श० १।१।२।१७॥ क्रै० उ०३।१८।३॥

- "सवितावै प्रसविता। कौ०६।१**७**॥
- ,, सिवता वै प्रसवानामीशे । ऐ०१।३०॥७।१६॥
- सिवता प्रसवानामीशे । की ६ । २ ॥
- , प्ताभिर्वे (रातिभिः) सविता सर्वस्य प्रसवमगच्छत् । तां० २४ । १४ । २॥
  - , अादित्य एव सविता । गो० पू० १ । ३३ ॥ जै० उ० धारडा११॥
- , असावादित्यो देवः सावेता। श०६। ३।१। १८॥
- "असौ वै सविता यो ऽसी (सूर्य्यः) तपति। की० ७। ६॥ गो० उ०१। २०॥
- पष वै सविता य एष (सूर्यः ) तपति । श० ३ । २ । ३ । १८॥ ४ । ४ । १ । ३ ॥ ५ । ३ । १ । ७ ॥
- " एष वाव स सावित्रः। य एष (सूर्यः) तपति । तै० ३! १०।९।१५॥
- अग्निरेव सविता। कै० उ० ४। २७। १॥ गो० पृ० १ १३३॥
   यो होव सविता म प्रजापितः। द्या० १२। ३। ४ । १॥ गो०
  - पू० ४। २२॥
- प्रजपतिर्वे सविता । तां० १६ । ४ । १७ ॥
   प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा अस्त्रजत । नै०१ । ६ । ४ ॥
- . सिवता शाजनयत् । तै०१।६।२।२॥
- . वरुण एव सविता। जै० उ० ४। २७ । ३॥
- " विद्यदेव स्विता । गो० पू० १ । ३३ ॥
- » स्तनधित्तुरेव सविता ⊢जै० उ० ४ । २७ । ९ ॥
- » वायुरेव सर्विता । गो० पू० १ । ३३ ॥ जै० उ० ४ । २७ । 🗴 ॥
- " (यजु०३६। ६) अयं वे सवितायो ऽयं (वायुः) पवतं। श०१४। २। २। ९॥
- चन्द्रमा एव स्रविता। गो० पू० १। ३३॥
   चन्द्र एव स्रविता। जै० उ० ४। २७। १३॥
   यश एव स्रविता। गो० पू० १ ३३॥ जै० उ० ४। २७ : ७॥
   १यं (पृथिवी) वै स्रविता । इा० १३ / १। ४। २॥ नै० ३.

91831211

सविता अब्भ्रमेव सविता। गो० पू० १। ३३॥

- "वेदा एव सविता। गो॰ पू॰ १। ३३॥
- ,, अहरेच सविता। गो० पू० १। ३३॥
- ,, पुरुष एव सविता। जै० उ०४। २७॥
- ,, पदायो वैसविता। २०३।२।३।११॥
- ,, प्राणो वै सविता। पे॰ १।१९॥
- ,, प्राण एव सविता रा०१२।९।१।१६॥ गो०पू०१।३३॥
- ., प्राणो इ बाऽ अस्य साविता। २०४। ४। १। ५॥
- ., मनो वै सविता। श०६। ३। ६। १३, १४॥
- ,, मन एव सविता। गो० पू०१। ३३॥ जै० उ०४। २७। १४॥
- .. मनो ह वाऽ अस्य सविता। श०४ । ४ । १ । ७ ॥
- ,, मनः सावित्रम् । कौ० १६ । ४॥
- ., यकुत्सविता । श०१२। ९ । १ । १५॥
- "संविता ( थ्रियः ) राष्ट्रम् (आदत्त) । रा०११ । ४ । ३ । ३ ॥
- ,, सिवता राष्ट्रॐ राष्ट्रपतिः ातै०२। द्र । ७ । ४ ॥ श०११ । ४ । ३ । १४ ॥
- "तस्मात् (सर्विता) द्विरण्यपाणिरिति स्तुतः। कौ०६। १३॥ गो० उ०१।२॥
- " उष्णमेव संविता। गो० पू०१। ३३॥
- 🕡 ( सविता ) रिममिर्वर्ष ( समद्धात् ) । गो० पू० १ । ३६ ॥
- " तद्वै सुपूर्तं यं देवः सवितापुनात् । श०३।१।३।२२॥
- **,, देवस्य समितुर्हस्तः ( नक्षत्रम् ) । तै०१ । ५ ।** १ । ३ ॥
- " दातारमद्य सविता विदेय यो नो हस्ताय (नक्षत्राय ) प्रसु-वाति यश्रम् । तै०३।१।१:९॥
- ,, स (सिवता) एतॐ सिवित्रे हस्ताय पुरोडाशं द्वादश क्यालं निरवपदाशूनां (=पिशिदिनैः कींग्रं पच्यमानानां ) त्रीबीणाम्। ततो वै तस्मै (सिवित्रे ) श्रद्देचा अद्धतः। सिवतासवत्। तै०३।१।४।११॥
- "सावित्रं द्वादशकपालं वाष्ट्रकपालं वा पुरोडादां निर्वपति । द्यारा ४।३।१।७॥
- ,, अथ सावितः। द्वादशकपाली वापाकपाली वापुरीडाशी भवति।श्र २१४।१११०॥

सविता सावित्रः पञ्चकपालः ( पुरोडाद्यः )। तां० २१ । १० । २३ ॥

- " (वायुः) यदुत्तरतो वाति । सवितैष भूत्वोत्तरतो वाति । तै०२।३।१।७॥
- ,, ( हे देवा यूयं ) सवित्रोदीचीं (दिशं प्रजानाथ)। ऐ०१) ७॥
- " तस्मादुत्तरतः पश्चाद्यं भूयिष्ठं पवमानः (=वायुः) पवतं सवितृप्रस्तो होष पतत्पवते । पे०१। ७॥
- ,, प्रतिचीमेव दिश्थं सवित्रा प्रजानन्। श•३।२।३।१८॥
- ,, स ( सविता ) प्रतीचीं दिशं प्राजानात् । कौ० ७ । ६ ॥
- ,, स्वित्तृत्रसूतं वा इदमन्नमद्यते । कौ०१२∮ ८॥
- ., साविज्यूपभृत्। तै०३।३।७।६॥
- ,, अथ यत्र ह तत्सविता सूर्यो प्रायच्छत्सोमाय राह्मे। कॉ॰ १८।१॥
- , बजापतिर्वे सोमाय राज्ञ दुहितरं प्रायच्छन्सूर्यो सावित्रीम्। ऐ० ४। ७॥
- सविनुर्वरेण्यम् (ऋ०३।६२।१०) वेदाइछन्दांसि सविनुर्वरेण्यम्। गो०पू०१।३२॥
- सम्रतः सोम एव सवृतः (१समृतः—तैत्तिरीयसंहितायां १।६। ७।१) इति। गो० ७०२।२४॥
  - ,, सवृत(?समृत−)यक्षो वा एष यहर्शपूर्णमासी । गो उ० २।२४॥
- सहः बलं वै संहः। दा० ६। ई। २। १४॥
- ,, ओजः सहः सह ओजः। कौ०३। 🗴 ॥
- ,, एतौ (सहइच सहस्यश्च) एवं हमन्तिको (मासो) स यदे-मन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशमुपनयते तेनो हैती सहश्च सहस्यश्च । शु ४ । ३ । १ : १८॥
- ,, सहसः स्वजः [=उभयतःशिगः सर्पे इति सायणः] (अभवत्)। पे० ३ : २६ ॥
- सहचराणि (शिल्पानि ) तान्येतानि सहचराणीत्यास्थते नामानेदिष्ठं वास्रसित्या वृपाकपिमेवयामरुतम् । ए० ६ । ३० ॥
- सहजम्या (यज्ञ० १५। १६) (वायोः) मेनका च सहजन्या चाप्स-रसाविति दिक् चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिरिमे तु ते द्यावापृथिवी। २०८। ६। १। १७॥

## [सहावांस्तवता (५८६)

सहस्यः (मासः) एता (सहस्य सहस्यश्च) एव हेमन्तिकी (मासी) स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वश्चमुपनयते तेनो है-तो सहश्च सहस्यश्च । २१०४। ३ । ११ । १८॥

सहस्रम् सर्वे वै तद्यम्सहस्रम् । की० ११ । ७ ॥ २५ । १४ ॥

"सर्ववैसहस्रम्। २०४।६।१।१५॥६।४।२।७॥

" भूमा वै सहस्रम्। शब्दे। ३। ३। ८॥

" परम<sup>9</sup> सहस्रम्। तां० १६। ९। २॥

, (ऋ०६।६६।८) तदाहुः किं तत्सहस्रमितीमे लोका इमे वेदा अधो वागिति ब्रुयात्। ऐ०६।१५॥

.. आयुर्वे सहस्रय। तै०३।८।१५।३॥३।८।१६।५॥

» पशवः सहस्रम्। तां० १६। १०। १२ ॥

सहस्रम्भरः एषा ह वाऽ अस्य (अग्नेः)सहस्रम्भरता यदंनमेकं सन्तं बहुधा विहरन्ति । ए० १ । २८॥

सहस्रयोजनम् (यजु॰ १६। ५४॥) अयमग्निः सहस्रयोजनम्। दा० ९।१।१। २९॥

सहस्वदर्भनि साम यै सहस्रवर्सान (सहस्रवर्त्मा सामवेदः—इति पातञ्जलमहाभाष्यस्य अ०१ पा०१ प्रथमाहिके)। प०१।४॥

सहस्रवांस्तोकवान्पुष्टिमान् (ऋ॰ ३। १३। ७) संवत्सरो वै समस्तः सहस्रवांस्तोकवान्पुष्टिमान् । पे०२। ४१॥
,, आत्मा वै समस्तः सहस्रवांस्तोकवान्पुष्टिमान् । पे०२। ४०॥

सहस्रस्य प्रतिमा (यञ् १३।४१) पुरुषे वै सहस्रस्य प्रतिमा। रा०७।५।२।१७॥

सहिमयो वाजः (यजु० ३२ । ४७) आपो वै सहिम्मयो वाजः । द्या० ७ । १ । १ । २२ ॥

सहावांस्तरुता (ऋ० ३०। १७८ । १) एप (तार्क्यः≔वायुः) वै सहावांस्तरुतेष हीर्मोद्धोकान्सयस्तरति। ऐ०४।२०॥ स्रोमवः मत्स्यः सांमदो राजेत्याह तस्योदकेचरा विशः। श०१३। ४।३।१२॥

सांबर्सम् (साम) देवानां वै यश्च छ रक्षा छस्य जिघा छस्य स्तान्येतेन इन्द्रः संबर्स (=प्रस्यमिति सायणः) उपावपचत् संवर्स-मुपावपत्तस्मात् सांवर्से पाप्मा वाव स तानसचत (तमगृह्वादिति सायणसम्मतः पाठः) तं सांवर्सेनापाझ-ताप पाप्मान छ हते सांवर्सेन तुष्दुवानः। तां० १४ । १२ ७॥

सार्क्षश्याच्यः (यज्ञः) तद्यत्साकं संप्रतिष्ठन्ते साकं सम्प्रयजन्ते साकं भक्षयन्ते तस्मात्साकंप्रस्थाच्यः। कौ० ४।९॥

, स एव श्रेष्ठियकामस्य पौरुषकामस्य यक्षः । कौ०४।९॥ साक्षम् (साम) ते (देवाः) ऽग्निम्मुखं इत्वा साकं (=साई) अश्वेत (=अश्वेरूपेणाग्निना) अश्यकामन् यत्साकमश्वेत्ताभ्यकाम् । तां० ८।८।४॥ , यदिग्नरश्वो भृत्वा ऽभ्यत्यद्ववसत्साकमश्वं सामाऽभवः

त्तत्साकमध्वस्य साकमध्वत्वम् । ऐ०३ । ४९॥ ,, यद्श्विरश्वो भृत्वा प्रथमः प्राजिगाय तस्मात् साकमध्वम् । गो० उ०४ । ११॥

 साकमश्र्वं भवत्युक्थानामभिजित्या अभिकान्त्यै। प्रतेन श्रुत्र उक्थान्यभ्यजयक्षेतेना+यक्रामन्।तां० ११। ११। ५,६॥

" प्रजापितः प्रजा असुजत तान् प्राजायन्त स एतत्सामा-पश्यत्ताः (प्रजाः प्रजापितः) अश्वो भूत्वाभ्यजिल्लसः प्राजायन्त प्रजनं वा एतत् साम । तो० २० : ४ । ५ ॥

,, तत् (साकमश्वम् ) उ धुराॐ सामेन्याहुः। तां० १४ ' ९।१८॥

साकमेधाः ऐन्द्रो सा एष यक्षक्रतुर्यत् साकमेधाः । कौ ४ । ४ ॥ गो० उ०१ । २३ ॥

,, एतैंचें (साकमेधेः) देवा वृत्रमझन्नेतेंचेंव व्यजयन्त थेयमेषां विजितिस्ताम् । श० २ । ५ । ३ । १ ॥

सांप्रहणी (इष्टः) सांप्रहण्येष्ट्या यजने। इमा जनतां संयुक्तनीति। तै० ३। ८। १। १॥

सादनम् मार्थंसर्थं सादनम्। २१० ५ । १ । ४ । १ ॥

सापुः ( यष्ठ १७। १० ) अयं वै साधुर्यो ऽयं ( वायुः ) पवतऽ एष इमिँग्लोकान्त्रिको ऽनुपवते । श० १४ । १ । २ । २॥॥

साध्या देवाः ( यज्ञ ६१ । १६ ) प्राणा वै साध्या देवास्तऽ एतं ( प्रजा-पति ) अग्रऽ एवमसाध्यम् । रा० १० । २ । २ । ३ ॥

- छन्दांसि वै साध्या देवास्ते ऽग्रे ऽग्निनाग्निमयजन्त ते स्वर्गे लोकमायन् । ऐ० १ । १६ ॥
- माध्या वै नाम देवेभ्यो देवाः पूर्व आसर्थस्त एतत् (शत-संवत्सरं ) सत्रायणमुपाय कस्तेनार्ध्नव कस्ते सगवः सपु-रुषाः सर्व्य एव सद्द स्वर्ग लोकमायन् । तां० २४ । ८। २॥
- ,, साध्या वै नाम देवा आस<sup>9</sup> अस्त ऽविद्या तृतीयसव-नम्माध्यन्दिनेन सवनेन सह स्वर्ग लोकमायन्। तां० ५।३।५॥८।४।६॥
- साध्याश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाङ्केनच्छन्दसा त्रिण-वेन स्तोमेन शाकरेण साम्ना ऽऽरोधन्तु तानन्वारोद्दामि राज्याय । पे० ८ । १२ ॥
- ,, अधैनं (इन्द्रं) अस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि साध्यादचाऽऽप्त्याश्च देवाः ... अभ्यषिश्चन् ....रा-ज्याय । पे० ८ । १४ ॥

साभ्रम् (साम) साभ्रं भवति सिद्धयै । तां० १४ । ४ । ३८ ॥

सानिः (यज्ञ १२। १०९) (=सनातनः) पृणक्षि सानिसं ऋतुमिति पृणक्षि सनातनं ऋतुमित्येतत् । २१०७ । २ । १ । ३२॥

साम्तपनीया (इष्टिः) उरः सान्तपनीयोरमा हि समिव तप्यते । श० ११। ४। २। ४॥

सान्तपनो अप्तिः एष ह वै सान्तपनो अग्नियंद् ब्राह्मणो यस्य गर्भायान-पुंसवनसीमन्तोश्चयनजातकर्मनामकरणनिष्क्रमणाश्च-प्रादानगादानचूडाकरणोपनयनाष्ठवनाग्निहोत्रवतचर्याः दीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः । गो० पू० २। २३॥

सामाध्यम् (इविः) तमोषिधस्यश्च वनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पशुभ्यश्चा-दित्याश्व ब्रह्म च ब्राह्मणाः सम्नयन्ते तत्सामाय्यस्य साम्ना-स्यत्वम् । प० ४। ६॥ सामान्यम् तस्माद्प्यसोमयाजी समेव नयेत्। श०१।६।४।११॥

- ,, सोमः खलु वै साम्राय्यम्। तै० ३।२।३।११॥
- " आमावास्यं वै साषाच्यम्। श०२।४।४।१५॥
- " राष्ट्रश्ं साञ्चाय्यम्। रा० ११ । २ । ७ । १७ ॥
- सामराजम् (साम) साम्राज्यमाधिपत्यं गच्छति सामराश्चा तुष्टुवानः। तां० २४ । ३ । ३५ ॥
- सामवेदः (देवाः सोमं) लाम्नासमानयन् । तत्साम्नः सामत्वम्। तै० २।२। ८। ७॥
  - " स (प्रजापितः) हैवं षोडशघा ऽऽत्मानं विकृत्य सार्धं समैत्। तद्यत्सार्धं समैत् तत्सास्नस्सामत्वम् । जै०उ०१ । ४८ ७॥
  - , तद्यत् समेत्य साम प्राजनयतां तत्सास्नस्सामत्वम् । जै० उ०१। ५१:२॥
  - , ता वा एता देवता अमावास्यां रात्रि संयन्ति । चन्द्रमा अमावास्यां रात्रिमादित्यम्प्रविशत्यादित्यो ऽग्निम् । तद्यत्सं-यन्ति तस्मात्साम । जै० उ०१ । ३३ । ६, ७ ॥
  - ., समाउद्दवा अस्मिश्चद्दछन्दार्श्वसि साम्यादिति तत्साम्नः सामत्वम् । सा०१ । १ । ५ ॥
  - ,, तद्यदेष (आदित्यः) सर्वेलेंकिस्समस्तस्मादेष (आदित्यः) एव साम । जै० उ०१ । ११ । ५ ॥
  - " (तमेतम्पुरुषं) सामात छन्दोगाः (उपासते), एतस्मिन् द्वीद्रथ्ठं सर्वे समानम्। द्वा०१०४४ १३ । २०॥
  - "यो वै भवति यः श्रेष्ठता २३ जुते स सामन्भवत्यसामन्य इति हि निन्दन्ति । ऐ० ३ । २३ ॥
  - "सामन्भवीत श्रेष्ठतां गच्छिति यो वै भवति स सामन्भवत्य-सामन्य इति ह निन्दन्ते । गो० उ० ३ । २०॥
  - ,, तद्यत्सा चाऽमश्च तत्सामाऽभवत् तत्साम्नस्सामत्वम्। जै० उ०१।५३।५॥
  - ,, यद्वै तत्सा चामश्च समबद्दतां तत्सामाभवत्तत्सामः साम-त्वम् । गो० उ० ३ । २० ॥

सामवेदः यद्वै तत्सा चाऽमश्च समभवतां तत्सामाऽभवत्तत्साद्धः सामत्वम्। ए० ३। २३॥

- ., सैव नामर्गासीत्। अमो नाम साम। गो० उ०३।२०॥
- ,, प्राणो वावामो बाक् सा, तत्साम । जै० उ० ४ । २३ । ३ ॥
- ,, अक् च वा इदमग्रे साम चास्तां सैव नाम ऋगासीदमी नाम साम । ए० ३ । १३ ॥
- ,, एष (प्राणः) उऽएव साम । वाग्वै सामैष सा चामश्चेति त-त्साक्तः सामत्वं यद्वेच समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलोंकैः समो ऽनेन सर्वेण तस्माद्वेच साम । श० १४ । ४ । १ । २४ ॥
- , प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यश्चि । रा० १४ । र । १४ । ३ ॥
- " प्राणावैस्तामानि ⊦ द्या० ६ । २ । २ । ३२ ॥
- ,, प्राणः सामवेदः । श०१४ । ४ । ३ । १२ ॥
- ., स्यः प्राणस्तत्साम । जै० उ० १ । २४ । १० ॥
- ., तस्मात्र्याण एवं साम । जै० उ० ३ । १ । १८ ॥
- " प्राणो वाव सा**ञ्चस्सुवर्णम् । जै० उ०१ । ३९ । ४** ॥
- " (वागिति ) एतदेषाॐ (नाम्नां) सामैतद्धि सर्वैर्नामाभिः समम्। श०१४।४।४ ।१।
- ,, तद्यदेतत्सर्वे वाचमेवाऽभिसमयति तस्माद्वागेव साम । जै० उ०१ । ४० । ६ ॥
- ,, पत्रदुद्वसाय साम यद्वाक्। जै० उ०२। १५। ४॥
- ,, वागेवऽर्चश्च सामानि च मन एव यज् छेषि। द्वा० ४।६। ७।४॥
- , वाग्वाव साम्नः प्रतिष्ठा । जै० उ०१। ३९ । ३॥
- ,, वाग्देवत्यं साम, वाचा मना देवता, मनसः पश्चवः, पश्चताः मोषध्य ओषधीनामापः । तदेतदङ्गयो जातं सामाऽप्सु प्रतिष्ठितमिति । जै॰ उ०१ । ५९ । १४॥
- ,, दिवमेव साम्ना (जयित) । दा० ४ । ६ । ७ । २ ॥
- ,, स्वर्गी लोकः सामवेदः। प०१। ५॥

- सामनेदः ( प्रजापितः ) स्वरित्येष सामनेदस्य रसमादसः । सो ऽसौ चौरभवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् स आदित्यो ऽभन्नद्रस-स्य रसः । जै० उ० १ । १ । ५ ॥
  - ,, स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत् स्वः स्वर्गलांको ऽभवत् । ष० १।४॥
  - ,, साम वा असौ (बु−)लोकः । ऋगयम् ( भूलोकः ) । तां० ४ । ३ । ४ ॥
  - साम्रामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतं छन्दो द्यौः स्थाः नम् । गो० पू० १ । २९ ॥
  - " सूर्यात्सामवंदः ( अजायत ) । श० ११ । ५ । ५ ! ३ ॥
  - ,, (आदित्यस्य) आर्चिः सामानि । द्य**० १० । ४ । १ । ४ ॥**
  - , तस्माद्वायुरेव साम । जैo उ०३ । १ । १२ ॥
  - ,, चन्वारि (वृहनीसहस्राणि—४०००×३६=१४४००० अञ्च-राणि) साम्राम् । श० १० । ४ । २ । २४ ॥
  - " अग्न आयाहि वीतये गृणानी हृद्यदातये । नि होता सित्स बर्हिषीत्येवमादि कृत्वा सामवेदमधीयन । गो० पू०१।३९॥
  - "साम वै सहस्रवर्त्ताने ( सहस्रवर्त्मा सामवेदः—इि पातः अलमहाभाष्यस्य अ०१ पा०१ प्रथमाहिके ) : प०१ । ४॥
  - ,, साम बाड ऋचः पतिः। श०८।१।३।५॥
  - , ऋचि साम गीयते। श०६।१।३।३॥
  - ,, एताबद्वाव साम यावान् स्वरः । ऋग्वा एषतं स्वराद्भव-तीति । जै० उ०१ । २१ । ९ ॥
  - " तस्य (साम्नः) वै स्वर एव स्वम् । श०१४ । ४ । १ । २७ ॥
  - ,, गायन्ति हि साम। श०४। ४। ५। ६॥
  - ,, न वाऽ अहिङ्कत्य साम गीयते । श०२ । ४ । १ । १ ॥
  - ,, मुखॐ हि साम्नः प्रस्तावः । तां० १२ ! १० । ७ ॥
  - तानि वा एतानि त्रीणि साम्च उद्गीतमनुगीतमागीतम्। तद्यथेदं वयमागायोद्गायाम एतदुद्गीतम्। अथ यद्यथागातं तद्युगीतम्। अथ यिक्कचेति साम्चस्तदागीतम्। जै० उ० १। ५४। १४॥
  - " पुनरादार्थ वै सामगाः स्तुवते । कौ० १८ । २॥

(सामवेदः

सामवेदः सर्वेषां वाऽ एष वेदानाथः रसो यत्साम्। श०१२।८। ३।२३॥ गो० उ०४।७॥

- ,, साम हि नाष्ट्राणार्थे **रक्षसामपह**न्ता । दा०४।४।४।६॥ १४।३।१।१०॥
  - " नासामा यज्ञो ऽस्ति । २०१। ४ । १ । १ ॥
  - "सोमाद्वतयो ह वाऽ एता देवानाम् । यत्सामानि । २०११ । ४ । ६ । ६ ॥
  - " तस्मादाहुः सामैवान्नमिति । सा० १ : १ । ३ ॥
- ,, सो (प्रजापतिः) ऽब्रबीदेकं वावेदमन्नाद्यमसृक्षि सामैव। जै० उ०१। ११। ३॥
- ,, साम देवानामन्नम्। तां १६। ४। १३॥
- ,, क्षत्रं वैसाम। दा०१२।६।३।२३॥गो० उ०४।७॥
- ٫ 🤍 साम्राज्यं वै साम । दा० १२।८। ३ । २३ ॥ गो० उ० ५।७॥
- , सामवेद एव यशः । गां० पू० ५ । १५ ॥
- , सामवेदो यदाः। द्या०१२। ३।४।९॥
- , तदाह्रस्संबन्सर एव सामेति । जै० उ०१ । ३४ । १॥
- ,, सर्व तेजः सामरूप्यकं इ शक्यत्। तै०३।१२।९।२॥
- ,, बन्धुमत्साम। जै० उ०३। ई। ७॥
- " (प्रजापितः) सामान्युद्गीथम् (अकरोत्)। जै० उ०१। १३।३॥
- ,, (दक्षिणनेत्रस्य)यत्कृष्णं (रूपं) तत्साम्नाम्। जै० उ० ४।२४।१२॥
- ,, साम हि सत्याशीः । तां० २१।१०।१०॥१३।१२।७॥ १५।६।१३॥
- " तयोः (सद्सतोः) यत् सत् तत्साम तन्मनस्स प्राणः। जै० उ०१। ५३ । १॥
- ,, श्रोत्रं वाव साम्रदश्रृतिः। जै॰ उ०१।३९। ६॥
- ,, बक्षवीव साम्रा ऽपचितिः। जै० उ० १ । ३९ । ५॥
- ,, सामचेदो ब्राक्षणानां प्रस्तिः। तै० ३। १२। ६। २॥

## सामवेदः वामदेञ्यं वै साम्रार्थः सत्। तां• ४। ८। १०॥

- " सत् (=उत्कृष्टमिति सायणः) वै वामवेष्य छ साम्नाम् तां० १४ । १२ । २ ॥
- 🔐 🏻 बृहत्यां भृषिष्ठानि सामानि भवन्ति । तां० ७ । ३ । १६ ॥
- " अन्तो बृहत्साम्नाम् । तां १९ । ११ । ८॥
- अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्महाव्यतं तानि सामानि स साम्रां लोकः। इा०१०। ४। २। १॥
- " महाव्रतर्थे साम्नाम् ( समुद्रः ) । श० ६ । ५ । २ । १३ ॥
- , सामवेदेनास्तमये महीयते । तै० ३ । १२ । ६ । १ ॥
- ,, साम्नामुदीची महती दिगुच्यते । तै०३।१२।९।१॥
- धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विदाः स्मामानि वेदः समामानि वेद
- ., ऋक्सामयोहैंते (शुक्ककृष्णे ) रूपे । श०६। ७। १। ७॥
- ,, सामवेदे ऽथ खिलश्रुतिः ब्रह्मचर्येण चैतस्मादथवांक्रिरसो

द्यो वेद स वेद सर्वमिति । गो० पू० १ । २९॥

- सामिषेनी (ऋक्) एता हि वाऽ इद्धं सर्वेधं सामन्धतऽ एताभिरिद्धं सर्वेधं समिदं तस्मात्सामिधेन्यो नाम। श० ११।२। ७।६॥
  - ,, समिन्धे सामिधेनीभिहीता तस्मात् सामिधेन्यो नाम। रा०११३।५।१॥
- ः, बज्रो वै सामिधेन्यः) कौ० ३ । २, ३ ॥ ७ । २ ॥
- साम्राज्यम् तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायेच ते ऽभिषिच्यन्ते सम्राडित्येनानभिषिकाः नाचक्षते। ऐ० ५ । १४॥
  - " अथैनं (इन्द्रं ) प्राच्यां दिशि वसवो देवाः " "अभ्य-षिश्चन् "सम्प्राज्याय । ऐ० ८ । १ ॥
  - ,, साम्राज्यं वै साम । क्ष० १२। ८। ३। २३॥ गो० उ० ५। ७॥
  - ,, तेजसो वा एष वनस्पतिरजायत यदश्वत्थः, साम्राज्यं वा एतद्वनस्पतीनाम् । पे० ७ । ३२ ॥
  - ,, अवर% हि राज्यं पर% साम्राज्यम् । दा० ५ । १ । १ । १३॥
  - " साम्राज्यं वै स्वर्गो लोकः । तां० ४ । ६ । २५ ॥

सायम् (काळः) वरुणस्य सायमासयो ऽपानः । तै०१।४।३।१॥ सापंरात्री इयं (पृथियो)वै सापंरात्रीयं हि सर्पतो राही।कौ०२७।४॥

- इयं (पृथिवी) वै सार्पराज्ञी । तां० ४।९।६॥
- ,, वार्ये सार्पराशी । की० २७ । ४॥
- ,, गौर्वे सार्पराज्ञी। कौ० २७। ४॥

सार्वसेनियमः स एप प्रजातिकामस्य यशः। कौ० ४। ६॥

साकाकुकः इन्द्रो यतीन् सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तेषां श्रय उदशिष्यन्त रायोषाजो बृहद्गिरिः पृथुरिहमः । तां० ८ । १ । ४ ॥

- ., इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छक्तेषां त्रय उद्शिष्य-न्त पृथुरिहमर्बृहद्गिरी रायोवाजः । तां० १३ । ४ । १७ ॥
- , इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्कीला व।गभ्य-वदत् स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतमुपहृज्यं प्रायच्छत्। तां०१८।१।९॥
- " इन्द्रो यतीन् सालावृकेयभ्यः प्रायच्छक्तमस्रीला बाग-भ्यवदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एते शुद्धाशुद्धीये (सामनी) अपद्यक्ताभ्यामशुध्यत्। तां०१९।४।७॥
- , इन्द्रो यतीन् सालावृक्षेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्रीला वागभ्य-बदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्धाशुद्धीयं (साम) अप-इयत्तेनाशुभ्यत् (इन्द्रो यतीन्त्सालावृक्षभ्यः प्रायच्छत्तान्द-क्षिणत उत्तरवेद्या आदन्—तैत्तिरीयसंहितायाम् ६।२। ७।५॥ अर्थववेदे २।२७।५ः—तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृकाँ इव॥ ऋ०१०।७३।३ः—त्वमिन्द्र सालावृ-कान्त्सहस्रमासन्दिषिण॥)।तां०१४।११।२८॥
- यत्रेन्द्रं देवताः (यश्चेषु) पर्यवृक्षन्, यतः स इन्द्रः) विश्वकर्णं त्वाष्ट्रमभ्यमंस्त वृत्रमस्तृत यतीन्त्सालावृकेम्यः प्रादादक्ष्मधानवधीद् बृहस्पतेः प्रत्यवधीदिति तत्रेन्द्रः सोमपीधेन व्यार्क्षत [तं (प्रतर्दनं) हेन्द्र उवाच मामेव विजानी
  हातदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयातित्रशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमहन्मुखान् यतीन् सालावृकेभ्यः
  प्रायब्द्धं बद्धाः सम्बा शतिकस्य दिवि श्रह्मदीयानतृणमहप्रस्तारेक्षे पैक्षोमान् पृथिच्यां कारुक्श्वास्त्रस्य मे तन्न न

लोम च नामीयत स यो मां ( इन्हें ) बेद न द वे तस्य केम चन कर्मणा लोको मीयते न स्तेथेन न भ्रणहत्यया न मातृबधेन न पितृबधेन नास्य पापं चक्ठपो मुसाकीलं वेतीति—हाङ्करानन्दीयटीकायुतायां कीपीतिकिश्राह्मणोपः निषादे ३ । १॥] । पेठ ७ । २ = ॥

साबिन्नः (अग्निः) स यदेते देवते अन्तरेण तत्सर्वर्थः सीव्यति । तस्मात् साविन्नः। तै० ३।१०।११!७॥

" पष वाव स सावित्रः। य एव (सूर्य्यः) तपित । तै० ३। १०।९।१५॥

सावित्रप्रदः प्राणो वै सावित्रप्रदः। कौ०१६। २॥

सावित्री (ऋक्) अथ (आचार्य्यः) अस्मै (ब्रह्मचारिणे) सावित्रीम-न्वाह। হা০ ११। ५। ৮। ।

- ,, सो ऽपहतपाप्मानन्तां श्रियमद्युते य एवं वेद यश्चैवं विद्वा-नेवमेतां वेदानां मातरं सा विश्वों संपद्मुपनिषद्मुपास्ते। गो० पूर्व १। ३९॥
- ,, द्यौः सावित्री । गो० पू०१ । ३३ ॥ जै० उ०४ । २७ । ११ ॥
- " अन्तरिक्षं सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥
- " नक्षत्राणि सावित्री।गो०पू० १।३३॥ जै० उ०४। १७।१३॥
- " वाक् सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥ जै० उ० छ । २७ । १५॥
- » पृथिवी सावित्री । जै० उ० ४ : २७ : १ ॥ गो० **प्**० १।३३॥
- ,, रात्रिः सावित्री । गो० पु०१ । ३३ ॥
- » स्तनियत्नुः सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥
- " विद्युत्सावित्री । जै० उ० ४ । २७ । ९ ॥
- " वर्षे सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥
- ,, आपस्सावित्री। जै० उ० ४। २७। ३॥
- ,, अर्जसावित्री। गो० पू०१ 🚉 ॥
- ,, दक्षिणाः सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥
- ,, छन्दांसि सावित्री । गो॰ पू॰ १ । ३३ ॥ जै॰ उ० ४ । २७।७॥
- शतं सावित्री। गो० पू० १। ३३ ॥
- ,, अकाशस्सावित्री । जै॰ उ० ४ । २७ । ५ ॥

## सिनीवाली

( ५९६ )

सावित्री स्थी सावित्री। जै० उ० ४। २७। १७॥

,, यो वा पतां सावित्रीमेवं वेदाऽपमृत्यं तरित सावित्र्या पव स्टोकतां जयित । जै० उ० ४ । २८ । ६ ॥

साहकः होता हि साहस्रः। श०४।५।८।१२॥

.. साहसाः पशयः। कौ० २१। ५॥

साहकः शतभार उत्सः (यज् १३।४९) साहको वाऽ एष शतधार उत्सो यद्गौः। श० ७। ४।२।३४॥

साहस्री (गैः) वाग्वाऽ एपा निदानेन यत्साहस्री तस्या एतत् सहस्रं वाचः प्रजातम् । श०४।५। ६।४॥

सिंहः लोहितादेवास्य सहो उम्रवत्स सिंहो उभवदारण्यानां पशूना-मीशः। श०१२।७।१।८॥

,, संयन्नस्तो ऽद्रवत्। ततः सिंहः समभवत्। श०५ । ४ । ४ । १०॥

सिकताः सा (मृत्) अतप्यत सा सिकता असृजत । दा०६।१। ३।४॥

,, सिकताभ्यः दार्करामसृजत । दा० ६ । १ । ३ । ५ ॥

. बे हि सिकते शुक्रा च कृष्णा च । दा० ७ । ३ । १ । ४३ ॥

" अलंकारो न्वेव सिकता भ्राजन्तऽ इव हि सिकता अग्नेर्वा एतहैश्वानरस्य भस्म यत्सिकताः। रा०३।४।१।३६॥

🦟 अग्नेरेतद्वैश्वानरस्य भस्म यत्सिकताः । ३० ७ । १ । १ । ९ ॥

,, अग्नेरेतर्द्धेश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः। दा० ७।१।१।१०॥

., रेतः सिकताः । दा० ७ । १ । १ । ११ **॥** 

" सिकतावाअपां पुरीषम् । द्या०७ । ४ 💃२ । ५९ ॥

सिनोबाकी या पूर्वाऽमावास्या सा सिनोवाकी। ऐ० ७। ११॥ व० ४। ६॥ गोव उ० १।१०॥

,, (यजु॰ ११। ५k) बाग्वै सिनीवाली । रा॰ ई। **४। १**। ९॥

,, या गौः सा सिनीवाली सो एव जगती । ऐ० ३ । ४८ ॥

,, या सिनीवाली सा जगती। पे०३।४७॥

,, (यजु॰ ११। ५६) योषा वै सिनीवाली। द्या० ६। 🗴। १।१०॥ सिन्धवः (ऋ॰ २। १२। १२) तद्यदेतैरिदं सर्वे सितं तसात्सिन्धवः। जै० उ०१। २९। ९॥

सिन्धुरुष्टन्दः ( यज्ञ • १५ । ४ ) प्राणो वै सिन्धुरुखन्दः । रा०८ । ४ । २ । ४ ॥

सिमाः (=शाकरं साम, महानाम्न्यः) (इन्द्रो वृत्रस्य) सीमानमभिनस-त्सिमा। तां० १३ । ४ । १ ॥

" ता ऊर्ध्वाः सीम्नो ऽभ्यस्जत यदूर्ध्वाः सीम्नो ऽभ्यस्जत तत्सिमा अभवंस्तत्सिमानां सिमात्वम् । ऐ०५।७॥

"मह्यो हि सिमाः। तां० १३। ४। ३॥

सीता बीजाय वाऽ एवा योनिष्कियते यत्सीता यथा ह वाऽ अयोनी रेतः सिञ्चेदेवं तद्यदक्षष्टे त्रपति । श०७।२।२।५॥

,, प्राणा वै सीताः। श०७।२।३।३॥

,, सा (सीता सावित्री) इ पितरं प्रजापतिमुपससार त्त्र हो। बाच । नमस्ते अस्तु भगवः । तै० २ । ३ ८१० । १ ॥

सीतासमरः वाग्वै सीतासमरः। दा० ७ । २ । ३ । ३ ॥

सीदन्तिषम् (=शहुसाम) एतेन (सीदन्तीयेन) वै प्रजापित रूर्व्य इमान् लोकानसीद्यद्सीद्त्तत् सीदन्तीयस्य सीदन्तीयत्वमूर्व्य इमान् लोकान् सीदित सीदन्तीयेन तुष्टुवानः। तां०११। १०। १२॥

,, तद् (श्राहुसाम) उ सोदन्तीयमित्याहुः। तां०११। १०।१२॥

सीमा (यज्ञ १६।६) मध्यं वै सीमा। श० ७।४।१।१४॥ सीरपतिः इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतकतुः। तै०२।४।८।७॥ सीरम् सेर७ हैतद्यत्सीरमिरामेवासिक्षेतहधाति। श० ७।२।२।२॥ सीसम् नाभ्या एवास्य शूषो ऽस्रवत्। तत्सीसमभवन्नायो न हिरण्य-

म्। श्०१२। ७। १। ७॥

, एतद्यो न हिरण्यं यत्सीसम्। श०४।१।२।१४॥

, होहेन सीसम् ( सन्दध्यात् )। गो० पू० १। १४॥

"सीसेन त्रपु (संदध्यात् )। गो० पू० १। १४॥

,, (इन्द्रः) तत् (रक्षः) सीसेनापजघान । तसात्सीसं सृदु सृतजवर्थः हि। श०४। ४। १। १०॥ चुिंची:

सुंकीर्तिः (='अप भाष इत्यादि स्कम्'' इति सायणः) देवयोनिर्वे सुर्कीर्तिः। पे० ६। २९॥ गो० उ० ६। ८, १२॥

बुक्तः तस्य सूर्यस्य ये रइमयस्ते सुकृतः । श०१।९।३।१०॥ सुकृतस्य योनिः (यञ्ज०११ ३५)कृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः। श० ६।४।२।६॥

मुक्रतस्य लोकः सत्यं वै सुकृतस्य लोकः। तै० ३।३।६। ११॥

,, पुण्यं कर्म सुकृतस्य लोकः। तै०३।३।१०।२॥ सुक्षितिः (यज्ज॰ ३७।१०) अयं वै (पृथिवी-)लोकः सुक्षिति-रस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति। रा०१४।१।२।२४॥

, अथोऽअग्निर्वे सुक्षितिरग्निर्हीवास्मिँहोके सर्वाणि भूतानि क्षियति। श०१४। १।२।२४॥

सुक्तम् सुस्तं वै कम्। गो० उ० ६। ३॥

,, अथो सुखस्य वा एतन्नामयेयङ्कामिति । गो० उ०१। २२॥

,, अथो सुसस्यैवैतन्नामधेयं कमिति । कौ० ४ । ४ ॥

षुगान्धितंत्रनम् (तृणविशेष इति सायणः) (अग्नेः) यत् स्नाव (आसीत्) तत्सुगन्धितेजनम् (अभवत्)। तां०२४। १३। ४॥ गन्धो हैवास्य (अग्नेः) सुगन्धितेजनम्। रा०३। ५।२।१७॥

सुषरितम् ऋजुकम्मेथं सत्यणं सुचरितम्। तै०३।३।७।१०॥ सुतर्मा नीः यहो वे सुतर्मा नोः रूष्णाजिनं वे सुतर्मा नीर्वाग्वे सुतर्मा नोः। ए०१।१३॥

सुरवाः आग्निष्टोमो ऽत्याग्निष्टोम उक्थ्यः षोडाश्चामांस्ततः। वाजपेयो ऽतिरात्रश्चाप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येते सुत्याः। गो० पू० ५।२३॥

सुन्नामा ऋषभिनद्वाय सुन्नाम्णऽ आलभते ! रा०५ । ५ । ४ । ४ । १ ॥ सुर्न्नः ( बज्ञ० ६८ । ५ ) ''रत्नधा'' इत्येतं राष्ट्रं पर्यत । सुर्गः वयो ( =1क्षो ) वै सुर्पाः । कौ०१८ । ४ ॥

, अथ ह वाऽ एष महासुपर्ण एव यत्संवत्सरः। तस्य यान्पुर-स्ताद्विषुवतः षण्मासानुपयन्ति सो ऽन्यतरः पश्चो ऽथ यान्षद्वपरिष्ठात्सो ऽन्यतर आत्मा विषुवान्। श०१२।२। ३।७॥ सुपर्णः ( बज्ज॰ १३। १६ ) पुरुषः सुपर्णः । २०७ । ४ । २ । ४ ॥

- ,, यहां वै देवेभ्यो ऽपाकामत्स सुपर्णक्षं कृत्वाचरत् तं देवा एतैः (सौपर्णैः) सामभिरारभन्त। तां० १४। ३। १०॥
- "प्रजापतिर्वे सुपर्णो गरुतमान् (ऋ०१०। १४९ १३)। ज्ञाः १०।२।२।४॥
- ः वीर्यं वै सुपर्णो गरुत्मान्। श०६। ७ १२।६॥ सुपर्णो (माया) दागेव मुपर्णी। श०३।६।२।२॥ सुनम्र असावादित्यः सुब्रह्म। ७०१।१॥
- ., वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म चेति । ऐ०६।३॥
- सुबद्याप्या (=इन्द्राऽऽगच्छ हरिव आगच्छेत्यादि निगदः) ब्रह्म व सुब्रह्मण्या ! कौ० २७ । ६ ॥
  - ,, तदाहुः किं सुब्रह्मण्याये सुब्रह्मण्यात्विमिति वागेवेति वृया-द्वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म चेति । ऐ० ६ । ३ ॥
  - ,, वाग्वै सुब्रह्मण्या । ऐ० ६ । ३॥
  - ,, ब्रह्मश्रीर्वे नामैतस्सान यस्तुब्रह्मण्या। प०१।२॥
- सुमेकः सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह व नामैतद्यत्सुमेक इति। श० १।७।२।२६॥
- सुम्नम् (=साधु) सुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तामिति साध्वयौ स्थः साधौ मा धत्तमित्येवैतदाह । रा०१।८।३।२७॥
  - " प्रजा वै पशवः सुम्नम्। तै०३।३ः६।९॥
- ,. (यजु०१२।६७,१११) यज्ञो वै सुम्नम्। रा०७।२। २।४॥७।३।१।३४॥
- सुम्बयुः (ऋ०३।२७:६) यजमानो वै सुम्बयुः। रा०१।४। १।२१॥
- सुरभयः प्राणा वै सुरभयः। तै० ३।९।७। ४॥ सुरा अनृतं पाष्मा तमः सुरा। श० ५।१।२।१०॥४।१।

x 1 26 11

- ,, आभिमाद्यिष्ठित हि सुरां पीत्वा वद्ति । रा०१।६।३।४॥ ४।४।४।
- "तस्मारसुरां पीत्वा रौद्रमनाः। इत् १२। ७। 💃 🏻 🧐 🛙

सुरा स्फिगीभ्यामेवास्य भामो ऽस्नवत्सा सुराभवदद्मस्य रसः । श्रु १२ । ७ । १ । ७ ॥

" यत्सुरा भवति क्षत्ररूपं तदधो अन्नस्य रसः। ऐ०८।८॥

,, अपांच वाऽ एव ओषधीनां च रसो यत्सुरा। दा०१२। ८। १।४॥

" अन्नथं सुरा।तै०१।३।३।५॥

,, यदश्वस्य (दामलमासीत्) सा सुरा (अभवत्)। तै० १३ ३।२।६॥१।३।३।३।६॥

, प्रजापतेर्वाऽ पतेऽअन्धमी यत्सोमश्च सुरा च। श०५।१। २।१०॥

,, एतद्वै देवानां परममन्नं यत्सोमः । एतन्मनुष्याणां यत्सुरः । तै०१।३।३।३॥

,, पुमान् वै सोमः स्त्री सुरा । तै० १ । ३ । ३ । ४ ॥

"विट्सुरा। श०१२। ७।३।८॥

"यशो हि सुरा। श०१२। ७। ३।१४॥

,, अशिव इव वाऽ एप भक्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य । श० १२ । ८ । १ ।५॥

,, सुरावान्वाऽ एष बर्हिषद्यक्षे। यन्सौत्रामणी। रा०१२ । ६ । १।२॥

सुरुषः (यज्ञ॰ १३ . ३) इमे लोकाः सुरुषः । रा० ७ । ४ । १ । १४ ॥ सुरूपकृत्तुः यो ऽयमनिरुक्तः प्राणः स सुरूपकृत्तुः । कौ०१६ । ४ ॥ सुरूपम् (साम) परावो वै सुरूपं पश्नामवरुध्यै । तां०१४ । ११ ॥

" अश्चं वै सुरूपम्। कौ० १६ । ३॥ सुवर्णम् लवणेन सुवर्ण संदध्यात् । जै० उ० ३ । १७ । ३ ॥ गो० पू० १ । १४ ॥

" सुवर्णेन रजतम् (संद्रध्यात्) । जै० उ०३ । १७ +३ ॥ गो० पू०१ । १४ ॥ (एवं छान्दोग्योपनिषदि ४ । १७ । ७३)

सुवीरः एष वाव सुविरो यस्य पशवः। तां० १३। १। ४॥ सुशर्मा सुप्रतिष्ठानः प्राणो वै सुशर्मा सुप्रतिष्ठानः। श०४। ४। १।१४॥ सुशस्तः (यज्ञ• १२। १०८) (=सुष्टुतिः) ऊर्जो नपाजातवेदः सुश-

स्तिभिरिति । ऊर्जो :नपाजातवेदः सुष्टुतिभिरित्येतत् । शु० ७ । ३ । १ । ३१ ॥

बुम्रास्तः (०५० ११। ४१) ये बोढारस्ते सुदास्तयः। द्या०६। ४। ६। ६। ६। ६। ६। ६। ६। स्थान्यः वेवा वे ब्रह्मस्रवद्गतः । तत्पर्णः (≔पळादाः ) उपाश्यणोत् । सुश्रवा वे नाम । तै० १। १। ३। ११॥

वेवानां ब्रह्मवादं यदतां यत्। उपाष्टिणोः, (तस्मास्यं हे पर्ण)
 सुधवा वे धृतो ऽसि। ततो मामाविशतु ब्रह्मवर्चसम्। तै०
 १।२।६॥

सुनदः (यज् ११।४४) पृथुर्मुव सुपदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहण इति पृथुर्भव सुशीमस्त्वमग्नेः पशब्यवाहन इत्येतत् (सुषदः= सुशीमः)। श०६।४।४।३॥

सुबुम्णः ( बज्र॰ १८ । ४० ) सुबुम्ण इति सुयिश्चय इत्येतत् । रा० ९ । ४ । १ । ९ ॥

सुर्वेणः (यजु०१५।१९) तस्य (पर्जन्यस्य) सेनजिश्व सुर्वेणश्च सेनानीव्रामण्याविति हैमन्तिकौ तावृत्। २१०८। ६। १।२०॥

तुसन्दक् प्राणो वै सुसन्दक् । तै०१।६।९।९॥ सुक्तम् यजमानो हि सुक्तम् । ऐ०६।९॥

,, आत्मा स्कम्। कौ० १४ । ४ ॥ १४ । ३ ॥ १६ : ४ ॥ २३ । ८ ॥

,, द्यौस्स्कम्। जै० उ०३ । ४ । २ ॥

,, शिरस्स्कम्। जै० उ०३ । ४ । ३ ॥

,, गृहाः सुक्तम्। ऐ०३। २३॥

,, गृहा वै सुक्तम्। गो० ड०३। २१,२२॥

,, गृहा वै प्रतिष्ठा स्कम्। ए०३। २४॥

,, विट्स्कम्। पे०२।३३॥३।१९॥

,, प्रजापरावः स्कम्। कौ०१४। ४॥

स्कवाकः संस्था स्कवाकः। २१०११।२।७।२८॥

,, प्रतिष्ठा वै सुक्तवाकः। कौ०३।८॥

स्भा विशो वै स्च्यः। श०१३।२।१०।२॥

स्तः सवो वै स्तः। श॰ ४। ३।१।४॥

स्रवोद्यः आपो वै स्त्रो ८कं दोद्यः। श० ८। ७।३।२१॥

,, प्राणः सूददोद्धाः । दा० ७ । १ । १ ! १ ॥ ७ : ३ । १ : ४ ॥

स्दरोहाः प्राणो वे स्ददोहाः। श० ७।१।१। २६॥

» त्वक्सृक्वोहाः। श्र**० ६।१।४।**४॥

स्दुः ( यञ्ज० १२ । ५१ ) प्रजा वै स्नुः । इा० ७ । १ । १ । २७ ॥

स्रः अन्तो वै स्र्रः (=स्र्यं इति सायणः)। तां०१५।४।२॥ १५।११।१४॥

स्यंः तं (इन्द्रं) देवा अञ्चवन् सुर्वःच्यों मर्थ्या यथा गोपायत इति । तत्स्यूर्वस्य सुर्वत्वम्। तै०२।२।१०।४॥

,, अमी वै सूर्यों यो उसी तपति। की०५। ८॥ गो० उ०४।२६॥

,, एष वै सूर्यो य एष तपति । श०२। ६।३। ८॥

,, (यजु०१८। ५०) असौ वाऽ आदित्यः सूर्यः । दा०९। ४। २।२३॥

"पष वै शुक्रो य एष (सूर्यः) तपत्येष उऽएव बृहन्। श० ४। ५।९।६॥

"पष बाऽ इन्द्रो य एष (सूर्यः) तपति। श०२। ३। ४। १२॥ ३। ४:२। १४॥

"असी वै पूषा यो ऽसौ (सूर्यः) तपति।गो०उ०१।२०॥ कौ०५।२॥

,. असी वै सविता यो ऽसौ (सूर्य्यः ) तपति । कौ० ७ । ६ ॥ गो० ड०१ । २०॥

., पष वै सविताय पष तपति (स्र्यः)। श०३।२।२।१८॥ ४।४।१।३॥४।३।१।७॥

, प्रवाब स सावित्रः। य एष ( सूर्यः ) तपति । तै० ३ । १० । ९ । १५ ॥

,, यः सूर्यः स घाता स उ एव वषट्टारः । ऐ०३ । ४८ ॥

"परापव वषद्कारो यापप (सूर्य्यः) तपति । श०१।७। २।११॥

, पच वै वबद्कारो य पच (सूर्यः) तपितः। द्या०११।२। २।५॥

, एव वै स्वाहाकारो य एव (सूर्यः) तपति । श०१४।१। ३।२६॥

- स्र्यः एव वे ब्रह्मणस्पतिः (यजु० ३७। ७) य एव (स्र्यः) सर्वति। श०१४।१।२।१५॥
  - ,, स वा एषो (स्टर्गः) ऽपः प्रविद्य वरुणो भवति । कौ०१८।९॥
  - " अर्कश्रश्चस्तदसौ सूर्यः। तै०१।१।७।२॥
  - " एष वै मलो (यजु > ३७।११) य एष (सूर्यः) तपति। शुरुराष्ट्रा ३।४॥
  - ,, एष वै पिता (यजु० ३७ । २०) य एष (सूर्यः) तपित । ज्ञा०१४ । १ । ४ । १४ ॥
  - ., स हैष (सूर्थः ) भर्ता । श० ४ । ६ । ७ । २१ ॥
  - ,, एष वै ग्रहः।य एष (सूर्यः) तपित येनेमाः सर्वाः प्रजा गृहीताः। द्वा०४।६।५।१॥
  - ,, एष (सूर्यः) वै गोजाः। ऐ०४।२०॥
  - ,, एष वै गोपाः (यजु० ३७ । १७ ) य एष (सूर्यः) तपत्येष हीद्रथ्ठं सर्वं गोपायति । द्या० १४ । १ । ४ । ९ ॥
  - " एष वै तन्त्रायी (यजु० ३८ । १२॥) य एप (सूर्यः) तपस्येष डीमाँ होकांस्तन्त्रमियानुसंचरित । २१० १४ । २ । २२॥
  - "अध वै निविदसावेव यो ऽसौ (सूर्यः ) तपत्येष द्वीदं सर्वं निवे-दयश्रेति । कौ० १४ । १ ॥
  - ,, आदित्यो (=सूर्यः ) निवित् । जै० उ० ३ । ४ । २ ॥
  - ,, सौर्या वा एता देवता यश्चिवदः। ए० ३। ११॥
  - ,, यक्को वैस्वः (यजु०१।११) अहर्देवाः सूर्यः। श०१।१। २।२१॥
  - " असी (सूर्यः) वाव खर्दकेन सूर्यं नातिशंसित । ऐ० ४। १०॥
  - "असौ वै विश्वकर्मा यो ऽसौ (सूर्यः) तपति। कौ०५।५॥ गो० उ०१।२३॥
  - ,, एष ( सूर्यः ) वै वरसद् वरं वा एतत्स**ग्ननां यस्मिन्नेष आसन्न** स्तपति । ऐ० ४ । २० ॥
  - " एष (सूर्यः) वै वसुरन्तरिक्षसद्। पे० ४। २०॥
  - , प्र (स्र्यः) वै ब्योमसद् ब्योम वा एतत् सवनां यसिश्चेष भासमस्तरित । पे० ४ । २०॥

पूर्वः पूज (सूर्यः) वै नृषत्। पे० ४ । २०॥

" प्रष (सूर्यः) वैहोता वेदिषद् (ऋ०४।४०।५)। ऐ० ४।२०॥

,, असी वै होता यां उसी (सूर्यः) तपति। गो० उ०६।६॥

., असी वै दुरोहो यो ऽसी (सूर्यः) तपति । ऐ० ४। २०॥

,, असी वाड आदित्यो (=स्टर्यः ) दूरोहणं छन्दः (यजु॰ १४. ५)। द्या० = । ५ । २ । ६॥

,, एष वै यमो ( यजु॰ ३७ । ११ ) य एष (सूर्यः) तपत्येष द्वीद्धः सर्वे यमयत्येतेनेद्धः सर्वे यतम् । इ० १४ । १ । ३ । ४ ॥

"सप्प (सूर्यः ) मृत्युः । श०१०। ५ । १ । ४ ॥

,, एष एव मृत्युः। य एष (सूर्यः) तपति। द्या•२।३।३।७॥

,, सूर्यः परिवत्सरः। तां० १७। १३। १७॥

,, आदित्यः (=सूर्य्यः ) परिवत्सरः । तै० १ । ४ । १० । १ ॥

नं, असौ वै महावीरो यो ८सौ ( सूर्यः ) तपित । कौ० 🖘 ३, ७ ॥

,, पच वे चतुःस्रक्तिर्य एप (सूर्यः) तपति दिशो होतस्य स्नक्तयः। श०१४।३।१।१७॥

,, अथ वै पुरोहगसावेव यो ऽसौ ( सूर्यः ) तपत्येष हि पुरस्ताद्रोः स्रोते । कौ० १४ । ४ ॥

,, तद्घाऽ प्तद्वेव पुरश्चरणम् । य प्ष (सूर्यः ) तपति । दा०४ । ६।७१२१॥

,, पष वाव स परोरजा इति होवाच । य पष (सूर्यः) तपति । तै० ३ । १० । ९ । ४ ॥

,, वाजपेयो वा एष य एष ( सूर्य्यः ) तपति । गो० उ० ५। ८॥

" अस्य ( अग्नेः ) एवैतानि ( घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) नामानि । द्या॰ ९ । ४ । २ । २४ ॥

" एष वै गर्भो देवानां (यजु॰ २७। १४॥) य एष (सूर्यः) तप-स्येष हीद्र सर्वं गृह्यात्यतेनेद्र सर्वं गृभीतम्। शा॰ १४। १। ४।२॥

., असौ बाऽ आदिस्यो (=सूर्य्यः) बृहज्ज्योतिः। रा० ६। ३।१।१४॥

;; असी (सूर्यः) वाष ज्योतिस्तेन सूर्यं नातिशंसति । पे० ४। १०॥ कुर्यः ज्योतिरेष य एष (सूर्यः) तपति । २४ । ३, ९॥

- ,, पष वे श्रेष्ठो रहिसः (यजु० २। २६॥) यत्स्यः। ज्ञ० १।१। ३।१६॥
- " यदेतनमण्डलं (=सूर्यः) तपति।तन्महतुकथं ता ऋचः स ऋचां लोकः। श०१०।५।२।१॥
- " बाहतो वा एष य एष (सूर्यः) तपति । कौ०१५। ४॥ २५। ४॥ गो० उ०३। २०॥
- ,, बृह्यां वा असावादित्यः (=सूर्यः ) श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठित-स्तपति । गो० उ० ५ । ७ ॥
- ,, जागतो व। एष य एष ( सूर्यः ) तपति । कौ० २४ । ४, ७॥
- ,; य आदित्यः (सूर्यः ) स्वर एव सः । जै० उ० ३ । ३३ । १ ॥
- "स यदाह स्वरा ऽसीति सोमं वा एतदाहैप ह वै सूर्यो भूत्वा-ऽमुिष्मं होके स्वराति तद्यत्स्वरित तस्मात्स्वरस्तत्स्वरस्य स्वर-त्वम् । गो० पू० ५ । १४ ॥
- "पप वै मूर्धाय एष (सूर्यः) तपति । इत० १३ । ४ । र । १३ ॥
- ., ( द्युस्थानः ) स्र्थीं ज्योंतिज्योंतिः स्र्यं इति तद्मुं होकं (=चुलोकं ) लोकानामाप्राति तृतियसवतं यक्षस्य । कौ० १४ । १॥
- ,, (यजु०२०।२१) स्वर्गी वै लोकः सूर्य्यो ज्योतिरुत्तमम्। ज्ञा०१२।६।२।८॥
- , एष (आदित्यः) खर्गे छोकः । तै०३ । = । १० । ३ ॥ ३ । ८ । १७ । २ ॥ ३ । ६ । २० । २ ॥
- ,, अर्घोदितः ( आदित्यः≔सूर्यः ) प्रस्तावः । जै० उ० १ ⊦१२ ।४ ॥
- ., सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा । श० १४ । ३ । २ । ९ ॥
- "अथ सूर्यमुदीक्षते । सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । श० १। ६। ३। १४॥
- ,, ते ( देवाः ) सूर्य्यं काष्ट्राङ्कत्वाजिमधावन् । तां० ९ । १ । ३५ ॥
- ,, पतद्वाऽ अनपरादं नक्षत्रं यत्सुर्यः । २०२ । १ । १ । १९॥
- ,, सूर्यो ऽक्षेयोनिरायतनम् । तै०३। ६। २१। २, ३॥
- ., स्ट्यंस्य वर्शका। दा० ५ । ४ । २ । तां• १ । ३ । ४ ॥ १ । ७ । ३ ॥

स्पंः तस्माद्ग्नये सायर्थे हूयते स्ट्याय प्रातः । तै० २ । १ । २ । ६॥ ,, तेषां (नक्षत्राणां ) एष (सूर्यः ) उद्यन्नेय वीर्य्ये क्षत्रमाद्त्तः । इा० २ । १ । २ । १८ ॥

" स (सूर्यः) यत्रोदङ्ङावर्त्तते । देवेषु तर्हि भवति देवांस्तर्ह्याः भिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणावर्त्तते पितृषु तर्हि भवति पितृँ-स्तर्ह्यभिगोपायित । इ०२ । १ । ३ । ३ ॥

, सुर्व्यो हि नाष्ट्राणार्थे रक्षसामगहन्ता । २०१ । ३ । ४ । ८ ॥

, सूर्यो मा दिव्याभ्यो नाष्ट्राभ्यः पातु । तां०१।३।२॥

,, युनिजिम बाच थे सह सूर्येण । तां० १।२।१॥

,, सुर्यो वै प्रजानां चथुः। श०१३।३।८।४॥

,, सुर्यो मे चक्षुषि थ्रितः। तै०३।१०।६।४॥

,, स्वर्भानुई वर्ष्ट आसुरः। सूर्य तमसा विज्याध स तमसा विद्धो न ज्यरोचत तस्य सोमारुद्रावेवैतत्तमो ऽपाइनार्थ स एवा ऽपद्वतपाप्मा तपति। श्रु १ । ३ - २ । २ ॥

,ः स्वर्भानुर्वा आसुर भादित्यन्तमसा ऽविध्यत् ⊦तां०४ । ५ । २ ॥

,, स्वर्भानुर्वा आसुरिः सूर्यन्तमसाविध्यत् । गा० उ० ३ । १९॥

, सूर्यस्य ह वाऽ एको रिहमर्त्वृष्टिवनिः (यजु०३८.।६) नाम येनेमाः सर्वाः प्रजा विभर्ति । श०१४।२ । १। २१॥

" सूर्याय पुरोडाशमेककपालं ( निर्वपति ) । पे० ३ । ४८ ॥

" सौर्य एककपालः पुरोडाशो भवति ⊥श० २ । ६ । ३ । ८ ॥

,, असौ बाव ( सुर्यः ) मर्चयति ( ≔गच्छति ) इव । ऐ० ४। १०॥

"स (सूर्यः) उद्यन्नेवाम् (दिवं) अधिद्रवत्यस्तंयन्निमां (पृथिवीं) अधिद्रवति। २१०१। ७।२।११॥

,, सौर्यो वा अश्वः। गो० उ० ३। १६॥

"अस्माभिः (अङ्गिरोभिः) एष प्रतिगृहीतो य एष (सूर्यः) तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः श्वेतो दक्षिणा। द्या०३। ४।१।१९॥

" इयेत इव होष (सूर्यः) यन्भवति तस्माच्छयतो ऽनङ्वान्दक्षिणा । श्रुष्ट ३ । १ । ७ ॥

,, सूर्य् उद्गाता। गो० पू०१। १३॥ -

,, सीर्थ्य उद्गाता। तां० १८। ९। ६॥

सूर्यः सौर्य्यं रेतः। तै० ३। ६। १७। ५॥

- ,, स्यात्सामवेदः (अजायत)। श०११। प्र। ८। ३॥
- ,, एष वाऽ अपार्थ रसो यो ऽयं (वायुः) पवते स एष सूर्ये समाहितः सूर्यात्पवते । श० ४ । १ । २ । ७॥
- ,, आदित्यशब्दमपि पश्यत ॥
- सूर्यतिकाः (यज्ञः १८।४०) (=चन्द्रमाः) सूर्यस्येव हि चन्द्रमसो रदमयः। २०९।४।१।९॥
- सुर्थस्य दुहिता ( यज् ० १९ । ४ ) श्राद्धा वै सूर्यस्य दुहिता । रा०१२ । ७ । ३ । ११ ॥
- सुर्था अथ यत्र इतत्सविता सूर्यी प्रायच्छत्सोमाय राक्षे । कौ० १८।१॥
  - " प्रजापितवैं सोमाय राह्ने दुहितरं प्रायच्छत्सूर्यो सावित्रीम्। ऐ०४१७॥
- सेनाजित (यञ्च० १५ । १९) तस्य (पर्जन्यस्य) सेनजिश्च सुषेणश्च सेनानीन्नामण्याविति हैमन्तिकी तातृत्। रा० ८ । ६। १ २०॥ सेना सेनेन्द्रस्य पत्नी । गो० उ० २ । ९ ॥
- सैन्षुक्षितम् (साम) सिन्धुक्षिद्वै राजन्यर्षिज्यौगपरुद्धश्चरम् सप्तत्सै-न्धुक्षितमपद्यत् सो ऽवागच्छत् प्रत्यतिष्ठद्वगच्छति प्रितितिष्ठति सैन्धुक्षितेन तुष्ट्वानः । तां०१२ ।१२ ।६॥
- सोमः स्वावै मऽएषेति तस्मात्मोमो नामः । श०३।९।४।२२॥ ., सस्यं (वै) श्रीज्योतिः सोमः । श०५।१।२।१०॥ ५। १।४।२५॥
  - ,, श्रीवैंसोमः। शा०४। १।३।६॥
  - », स्रोमः (श्रियः ) राज्यम् (आद्त्तः ) । श<sup>० ११ । ४ । ३ । ३ ॥</sup>
  - "राजा वै सोमः । श०१४ । १ । ३ । १२ ॥
  - , सोमो राजा राजपतिः। तै०२।४।७।३॥
  - " असौ वै सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः । कौ० ४ । ४॥ ७ । १०॥
  - ,, सोमो राजा चन्द्रमाः। श<sup>्</sup>रा १०। ४। २। १॥
  - ,, चन्द्रमा वै सोमः। कौ०१६। ४॥ तै०१। ४। १०। ७॥ श० १२।१।२॥

सोमः चन्द्रमा उ वै सोमः। श्रा०६। ४। १। १॥

- ,, स यदाह गयो ऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै चन्द्रमा भूत्वा सर्वाष्ट्रोकानगच्छति । गो० पू० ५ । १४ ॥
- ,, चन्द्रमा वाऽ अस्य (सोमस्य) दिवि श्रव उत्तमम् (यजु० १२।११३॥)। रा• ७।३।१।४६॥
- " (इन्द्रः) तं (वृत्रं) द्वेधा न्वभिन तस्य यत्सौम्यं न्यक्तमास तं चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासुर्य्यमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणा-विष्यत्। २०१। ६। ३। १७॥
- ,, बुत्रों वै सोम आसीत्। श०३।४।३।१३॥३।९।४। २॥४।२।४।१५॥
- ,, पितृलोकः सोमः। कौ०१६।५॥
- ,, पितृदेवत्यो वै सोमः। श०२।४।२।१२॥४।४।२।२॥
- ,, पितृदेवत्यः मोमः। श०३।२।३।१७॥
- ,, स्वाहा सोमाय पितृमते । मं०२।३।१॥
- ,, सौम्यञ्चतुष्कपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २१ । १० । २३ ॥
- ,, सोमाय वा पितृमते (षट्कपालं पुरोडाशं निर्वपति)। श० २।६। १।४॥
- , संवत्सरो वै सोमः पितृमान्। तै०१।६।८।२॥१।६। ९।४॥
- ,, (ऋ०४। ५३। ७) संवत्सरो वै सोमो राजा। कौ० ७। १०॥
- ,, ऋतवे। वै सोमस्य राज्ञो राजभातरे। यथा मनुष्यस्य । ऐ० १।१३॥
- , प्रच्यवस्व भुवखतऽ इति भुवनानार्थः होष (सोमः) एतिः। श०३।३।४।१४॥
- ,, सोमो हि प्रजापतिः। रा० ५।१।५।२६॥
- ,, सोमो वै प्रजापतिः। श०५। १।३।७॥
- ,, यदाह इयेनो ऽसीति सोमं वा पतदाहैष ह वा अग्निर्भूत्वा-ऽस्मिल्लोके संद्यायति । तद्यत्संद्यायति तस्माच्छ्येनस्तच्छ्-येनस्य द्येनत्वम् । गो० पू० ४ । १२ ॥

- सोमः सोमो वैष्णवो राजेत्याहतस्याप्तरसो विशः। श०१३।४। ३।८॥
  - "यो वै विष्णुः सोमः सः। इत्र ३।३।४।२१॥३।६।३।१९॥
  - ,, जुष्टा विष्णव इति । जुष्टा सोमायेत्येवैतदाह (विष्णुः=सोमः) । दा०३ । २ । ४ । १२ ॥
  - "तधदेवेदं कीतो विशतीव तदु हास्य (सोमस्य) वैष्णवं रूपम्। कौ० ८। २॥
  - ,, सोमो वैपवमानः ∣ द्या० २ । २ । ३ । २२ ॥
  - ,, यो ऽयं वायुः पवतऽ एष सोमः। ज्ञा० ७। ३।१।१॥
  - ,, स यदाह सम्राडसीति सोमं वा एतदाहैब ह वै वायुर्भूखाः ऽन्तरिक्षळोके सम्राजति तद्यत्सम्राजित तस्मात् सम्राद् तत्सम्राजस्य सम्राद्त्वम् । गो० पू०५ । १३ ॥
  - ,, एप (वायुः) वै सोमस्योद्गीथो यत्पवते । तां० ६ । ६ । १८ ॥
  - "तस्मात्सोम∜ सर्व्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्नति तस्मादाहुः सोमःसर्वा देवता इति । द्या० १ । ६ । ३ । २१ ॥
  - ,, सोमः सर्वा देवताः । ऐ०२।३॥
  - ,, सोमो वाऽ इन्दुः। श्र०२।२।३।२३॥७:५!२।१९॥
  - ,, सोमो रात्रिः ⊦द्या०३ ⊩४ । ४ । १५ ॥
  - , सोम एव सवृतः (?समृतः-तैत्तिरीयसंहितायाम् १।६।७। १) इति । गो० उ०२।२४॥
  - ,, सोमो वे चतुर्होता। तै०२।३।१।१॥
  - "सोमो वै पर्णः। श०६। ५। १। १॥
  - ,, सोमो वै पलाशः। काँ०२।२॥ श०६:६।३।७॥
  - ,, यदि सोमं न विन्देयुः पूर्ताकानभिषुणुयुर्यदि न पूर्ताकानर्ज्जु-नानि । तां० ९ । ५ । ३ ॥
  - ,, इन्द्रो वृत्रमह्%स्तस्य यो नस्तः स्रोमः समधावत्तानि बभ्रतूलान्यऽर्जुनानि । तां•९।४।७॥
  - ., (सोमस्य हियमाणस्य ) यःति पुष्पाण्यवाद्यीयन्त ताम्यऽर्जुः नानि : तां > ८ । ४ । १ ॥
  - ,, एष वै सोमस्य न्यङ्गो यद्रुणदूर्वाः। रा० ४। ४। १०। ४॥
  - ,, परोक्षमिव इ वा एव सोमो राजा यन्त्यक्रोधः। ऐ० ७ । ३१॥

सोमः पशुर्वे प्रत्यक्षक सोमः। श०५।१।३।७॥

- ,, सोम प्रवेष प्रत्यक्षं यत्पद्यः। कौ० १२ । ई॥
- , पशयः सोमो राजा। तै•१।४।७।६॥
- " पश्चो हि सोम इति। श०१२। ७।२।२॥
- ,, सोमो वै दिधि। कौ०८। ६॥
- "पष (स्रोमः) उ एव किस्विषस्पृत्। ऐ०१।१३॥
- स यदाह म्वरो ऽलीति सोमं वा एतदाहैष ह वै सूर्यों भूत्वा
   ऽमुर्षिमल्लोके स्वरित तद्यत्खरित तस्मात्खरस्तत्खरस्य खरत्वम्।
   गें:० पृ० ४। १४॥
- ,, एष वै यजमानो यत्त्तोमः।तै०१।३।३।५॥
- 🥠 🛮 घावापृथिब्यो र्वा एव गर्भी यत्सोमो राजा । ऐ०१ । २६ ॥
- 🔐 सोमास्य त्वः चुक्केनाभिषिञ्चामीति । श०५ । ४ । १ । २ ॥
- 🔐 अन्नाजंगच्छेति सोमो वै भ्राद् । श०३।२।४।२॥
- ,, वर्षः सोमः। श०५।२।४।२०,११॥
- ,, क्षत्रं सोमः। ऐर०२।३८॥ की०७ ११०॥ ९ । ४॥ १०। ५॥ १२।८॥
- ,, **क्षत्रं वै सोमः । रा•३।**४।१।१०॥३।९।३।३,७॥ ४।३।५।८॥
- ., यद्यो वे सोमः । श० ४ : २ । ४ । ९ ॥
- ,, यशो (ऋ०१०।७२।१०) वै सोमो राजा। ऐ०१।१३॥
- .. सोमो वै यशः। तै०२।२।८ । ८ । ८ ।
- ,, यशा उ वे सोमो राजाम्नाद्यम्। कौ०६। ६॥
- "प्रजापतेर्वाऽ पतेऽअन्यसी यत्सोमश्च सुरा च । श०५ । १। २ । १०॥
- ., अझंसोमः।कौ०९।६॥ श०३।३।४२८॥ तां०६। ६।१॥
- ,, अन्त्रं वैसोमः। श०३। १।१।८॥७।२।२।११॥
- ., एतहे देवानां परममन्नं यत्सोमः। तै०१।३।३।२॥
- " एतद्वै परममन्नाद्यं यत्सोमः। कौ०१३। ७ ॥
- ,, प्रच वै सोमा राजा देवानामश्रं यश्चन्द्रमाः। २१० १। ६। ४; ५॥ २। ४। २। ७॥ ११। १। ४। ४॥

सोमः इविर्वे देवामा कंसोमः। श०३। ४।३।२॥

- , उत्तमं वाऽ एत इविर्यत्सोमः। श० १२। ८। २। १२॥
- ,, एषो इ परमाहुतिर्यत्सोमाहुतिः। रा०६। ६।३।७॥
- ., सोमः खलु वै साम्राय्यम् (हविः)। तै०३:२।३।११॥
- ,त्सोमाहुतयो ह वाऽ एता देवानाम् । यत्सामानि । श्र० ११ । ५। ६। ६॥
- ,, एषा केवली यत्सोमाहुतिः। रा०१।७।२।१०॥
- ,, अर्थेषेव कृत्स्ना देवयज्या यत्तीम्यो Sध्वरः । कौ० १०। हं ॥
- ,, प्राणः सोमः। रा०७ । ३ । १ । २ ॥
- .. प्राणो वै सोमः। रा० ७। ३। १। ४४॥
- " प्राणी हि सोमः । तां० ९ । ९ । १, ५ ॥
- ,, प्राणः (यज्ञस्य ) सोमः । कौ०९ । ई ॥
- ,, सोमो वै वाजपेयः। तै० १। ३। १। ३॥
- ,, एष बाऽ उत्तमः पविर्यत्सोमः । श०३।९।४।४॥
- ,, रेतः सोमः।कौ०१३।७॥तै०२।७।४।१॥**२०३**।३। २।१॥३।३।४।२८॥३।४।३।११॥
- " रेतो वै स्रोमः । द्वा० १। ६। २। ९॥ २। ५। १। ६॥ ३। ८। ५। २॥
- "सोमो रेतो ऽइधात्। नै०१। ई।२।२॥१।७।२।३, ४॥१।८।१।२॥
- ,, सोमो वै वृष्णो अश्वस्य रेतः। तै० ३।९।५।४॥
- " पते सोमांदावः प्रलॉऽशुर्यमेतमिषुण्पयस्ति तृप्तांऽशुराणो रसीं-ऽशुर्वीद्विर्शेऽशुर्यवः शुक्तोऽशुः पया जीवोऽशुः पशुरमृतीं-ऽशुर्हिरण्यमृगंशुर्यजुरंशुः सामांशुरित्येते वा उद्दा सामां-शवो यदा वा एते सर्वे संगच्छन्ते ऽथ सोमो ऽथ सुतः। कीं॰ १३।४॥
- ,, स्रोमस्य षा अभिष्यमाणस्य प्रिया तनूरुदकामत् तस्सुवर्ण-७ हिरण्यमभवत् । तै०१।४।७।४-४॥
- ,, चन्द्रॐ होतचन्द्रेण कीणाति यत्सोमॐ हिरण्येन (चन्द्रः= सोमः, चन्द्रं=हिरण्यम् )। श०३।३।३।६॥

सोमः शुक्र थे ह्येतच्छुकेण कीणाति यत्सोम छ हिरण्येन। श० ३। ३/३/६॥

,, श्रुकः (=िनर्मेस्न इति सायणः ) सोमः । तां० ई । ६ । ९ ॥

, स यत् सोध्यानं (विश्वरूपस्य मुखं) आसा ततः कपिञ्जलः समभवत्तस्मात्स बशुक इव बश्रुरिव हि सोमा राजा। रा०१। ६।३।३॥५।४।४।४॥

,, सोमो वै बधुः (यजु०१२ । ७५ )। ज्ञा० ७ । २ । ४ । २६ ॥

" स हि सौम्यो यद्वश्चः त्रोः )। श्व० ५ । २ । ४ । १२ ॥

., सोमो गन्धाय। तां०१।३।६॥ सा०३।६।१॥

., सोम इव गन्धेन ( भूयासम् )। मं० २ । ४ । १४ ॥

,, रसः सोमः। श०७।३।१।३॥

"वाज्येवैनं (सोमं ) पीत्वा भवति । तै० १। ३। २। ४॥

,, भद्रा (प्रजापतेस्तन्।विशेषः) तत्स्तोमः। ऐ० ४। २४॥ कौ० २७। ५॥

" ( उपसद्देवतारूपाया इपोः ) स्रोमः शल्यः । ऐ० १ । २५॥

,, तिरो अङ्ग्य≀हि सोमा भविन्त ⊦कौ०१८।५॥३०।११॥

"तद्यसदमृत्रकः सोमः सः । श्र**०६ । ४ । १ । ८ ॥** 

., सर्वे हि सोमः। श०५।५।५।११॥

., तस्मात्सामो राजा सर्वाणि नक्षत्राण्युपैति। प० ३।१२॥

,, इयेनो भूत्वा (गायत्री ) दिवः सोममाहरत् । द्वा०१।८। २।१०॥

, रुतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्। तं गायज्याहरत्। तै०१। १।३।१०॥३।२।१।१॥

,, अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः। गो० उ०२। ४॥

., गिरिषु हि सोमः । **श**०३।३।४।७॥

,, भ्रन्ति वाऽ एनं (सोमं ) एतद्यव्भिष्ठुण्वन्ति । श० ३ । ३ । २ । ६ ॥

,, प्रन्ति खलुवा पतत्सोमं यदिभपुण्वन्ति । तै०२।२।८।१॥

.. सोमो राजा मृगदीर्षेण आगन्। तै० ३ । १ । १ । २ ॥

- सोमः स (सोमः) एतछ सोमाय मृगशोर्षाय श्यामाकं चरु पयसि निरवपत्। ततो वै स ओषघीनाछ राज्यमभ्यजयत्। तै० ३। १।४।३॥
  - ,, सौम्यं इयामाकं चरं निर्वपति । ते० १ । ६ । १ । ११ ॥
  - " पते वे सोमस्यौषधीनां प्रत्यक्षतमां वैच्छ्यामाकाः। शि ४ । ३ । ३ । ४ ॥
  - , अथ सोमाय वनस्पतये। इयामाकं चहं निर्वपति। द्वा० ५। ३।३।४॥
  - "तस्य (सोमस्य) अधु प्रास्कन्द्सतो यवः समभवत्। दा० **४**। २।१।११॥
  - ,, सोम वीरुधां पते । ते०३ । ११ । ४ । १ ॥
  - ,, औषघो हि सो तो राजौषितिभिस्तं भिषज्यंति यं भिषज्यंति सोममेव राजानं कीयमाणमनु यानि कानि च भेषजानि तानि सर्वाण्यक्षिष्टोममापियंति । ए० ३ । ४० ॥
  - ,, सोमो वा अकृष्टपचस्य राजा । तै० १ । ६ । १ । १६ ॥
  - ,, स्रोम ओपथीनामधिराजः। गाँ० उ०१।१०॥
  - ., सोमो वै राजीपधीनाम् । कौ० ४ : २२॥ नै०३ । ९ । १७ । १॥
  - ,, सौम्याओ।पधयः। दाः १२।१।१।२॥
  - ,, सोमः ( एवैनं ) वनस्पतीनां ( सुवतं )। है० र। ७। ४। १॥
  - ,, एष वै ब्राह्मणानां स्थासाहः सम्बा (ऋ०१०१७१।१०॥) यत्सोमो राजा। ऐ०१।१३॥
- ,, सोमराजानो बाह्यणाः । तै०१।७।४।२॥१।७।६।७॥
- " एष वो ऽर्मा राजा सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणानार्थः राजेति।
  ……तस्माद् ब्राह्मणो नाद्यः सोमराजाहि भवति। रा०५।
  । २।२।३॥
- .. ब्राह्मणानां स ( सोमः ) अक्षः । ऐ० ७ । २९ ॥
- ,, सोमो चैब्राह्मणः। तां०२३ । १६ । ४ ॥
- ., सौम्यो हि ब्राह्मणः। तै०२।७।३।१॥
- ,, तस्य (नमुचेः) शीर्षिदिछक्षे लोहितभिश्रः सोमो ऽतिष्ठत् ("नमुचि"शब्दमपि पद्यतः)। श०१२। ७। ३।४॥
- " शोभन थं होतस्य (सोमस्य) बासः। श० ३ । ३ । ३ ॥

िसोमः

स्रोमः स्रोप्य ७ हि देवतया वासः । तै० १ । ६ । १ । ११ ॥ १ । २ : 41211

(हे देवा यूयं) सोमेन प्रतीचीं (दिशं प्रजानाथ)। ऐ०१।७॥

प्रतीची दिन्ह । सोमो देवता । तै० ३ । ११ । ५ । २ ॥

उत्तरा हु वै सोमी राजा। ए०१।८॥

यद्तरतो वासि सोमोराजा भूतो वासि।जै० उ० ३ । २१ । २॥

उदीचीनदशं वै तत्पवित्रं भवति येन तत्सोमंथ राजान् सम्पावयन्ति । दा० १।७।१।१३॥

स (सोमः) दक्षिणां विशं प्राजानात्। का० ७।६॥

दक्षिणामेव दिश्च सोमेन प्राजानन् । श०३।२।३।१७॥

सीम्यो वै देवतया पुरुषः । तै०१। ७। ५।३॥

सीम्यो ऽध्वरः सप्तहोतुः (निदानम् )। तै०२।२।११।६॥

यद्वाऽ आर्द्धे यश्रस्य तत्सीम्यम्। श०३।२।३।१०॥

सोमः पयः। श० १२। ७। ३। १३॥

सः (सोमः) अबबीद्वस्यु साम्रो वृणे प्रियमिति । जै० उ० 2 : 52 1 20 11

सोमो रुद्रैः (व्यद्भवत्)। श०३।४।२।१॥

आपः सोमः सुतः। श०७।१।१।२१॥

आपो होतस्य (सोमस्य ) लोकः। श० ४। ४। ५। २१॥

तद्यवेवात्र पयस्तिनित्रस्य सोम एव वरुणस्य। श०४।१। 81911

वरुणो ह वे सोमस्य राझो ऽभीवाक्षि प्रतिपिपेष तद्रश्वयः सतो ऽश्वः समभवत् । श० ४ । २ । १ । ११ ॥

दीक्षा सोमस्य राज्ञः पत्नी । गो० उ०२ । ९॥

अथ यत्र ह तत्सविता सूर्यी प्रायच्छत्सीमाय राह्रे । की० 13 2=1211

प्रजापतिवै सोमाय राम्ने दुहितरं प्रायच्छत्सूर्यां सावित्रीम्। पे० ४। ७॥

महीन्दीक्षार्थं सौमायनो (=सोमपुत्रः) बुघो यदुद्यच्छद्-मन्दत्सर्वमाप्तोनमनमार्७से मेदोधा इति । तां०२४।१८।६॥

पुन्नान् वै स्रोमः स्त्री सुरा। तै०१।३।३।४॥

सोमः रियथः सोमो रियपितिर्दधातु । तै०२।८।१।६॥

" वैराजः सोमः । कौ॰ ९ ६ ॥ श०३।३।२।१७॥३।९। ४।१९॥

सोमकवणी (गौः) साया बशुः पिङ्गाक्षी (गौः) सा सोमकवणी। श॰३।३।१।१४॥

, वाग्वै सोमकयणी निदानेन । इा० ३ । २ । ४ । १०, १४ ॥ सोमपीयः इन्द्रियं सोमपीथः । तै० १ । ३ । १० । २ ॥ सोमपागः संवत्सरे संवत्सरे सोमयाजी (अश्वाति) । इा० १० । १ ।

5 1 8 H

( सुत्याशब्दमपि पश्यत )

सोमराज्ञी या ओषधीः सोमराज्ञीः। मं०२।८।३,४॥

सोमबामी सायो वाऽ अलं भूरये सन्भूति न प्राप्नेति यो वालं पशुभ्यः सन्पशुम्न विन्दते सासोमवामी । श० १२। ७। २। २॥

सोमसाम यथा वा इमा अन्या ओषधय एवॐ सोम बासीत् स तपो ऽतप्यत स एतस्सामापदयत्तेन राज्यमाधिपत्यमगः च्छ्यशो ऽमबद्राज्यमाधिपत्यङ्गच्छति यशो भवति सोमः साम्ना तुष्टुवानः। तां०११।३।९॥

स्रोमो ऽजन्नः (यज्ञ०१६।४६) स हैप सोमो ऽजन्नो यद्गीः।दा०७। ४।२।१६॥

सौत्रामणी ताबिश्विनौ च सरस्वती च । इन्द्रियं वीर्यं नमुखेराहत्य तद्दिमन्पुनरद्युस्तं पाष्मनो ऽत्रायन्त सुत्रातं बतैनं पाष्मनो ऽत्रास्महीति तद्वाव सौत्रामण्यभवत्तत्सौत्रामण्ये सौत्रामणीत्वम् । द्वा० १२ । ७ । १ । १४ ॥

, ते देवा अञ्चवन् । सुत्रातं बतैनमत्रासतामिति तभ्मात्सी-त्रामणी नाम । २१० ४ । ४ । ४ । १२ ।

" पेन्द्रो वा एष यञ्चकतुर्यत् सौत्रामणी। कौ०१६। १०॥ गो०उ०५।७॥

., ऐन्द्रो वाऽ एष यक्षो यत्सीत्रामणी। दा०१२। ८।२ २४॥

" उभय<sup>छं</sup> सौत्रामणीष्टिश्च पशुबन्धश्च । श०१२। ७। २। २१॥

,, देवसुष्टो वाऽ एषेष्ट्रियेरसीत्रामणी। श०५। १४। १४॥

- सोजामणी तस्मादेव ब्राह्मणयज्ञ एव यत्नीजामणी। श०१२। ९। १।१॥
  - ,, सुरावान्वाऽ एष बर्हिषद्यक्षो यत्सौत्रामणी । रा० १२। ८।१।२॥
  - " सोमो वै सौत्रामणी। शब्द १२ । ७ । २ । १२ ॥
  - " पवित्रं वै सौत्रामणी। रा०१२। ८। १।८॥
  - ,, स्त यो भ्रात्व्यवान्त्स्यात्स सौत्रामण्या यजेत । श० १२ । ७ । ३ । ४ ॥
- सीवर्णम् (साम) यहाः वै देवे भ्यो ऽपाकामत्स सुवर्णं रूपं कृत्वा-चरत्तं देवा पतैः सामभिरारभन्ता यह इव वा एप यच्छ-न्दोमा यहस्यैवेष आरम्भः। तां० १४। ३। १०॥
  - "सौपर्ण भवति स्वर्गस्य लोकस्य सम्रष्ट्यै । तां० १४ । ३।९॥
- सौभरम् (साम) ताः (प्रजाः) अब्रुवन् सुभृतको ऽभार्षीरिति तस्मात्सौभरम्। तां०८४८। १६॥
  - " बृहता वा इन्द्रो बृत्राय बज्रं प्राहरत्तस्य तेजः परापतत्त-त्सौभरमभवत्। तां ६। ६ ९॥
  - , बृद्धतो द्येतत्तेजो यत्सौभरम् । तां० ५ । ८ । १० ॥
  - , सौभरं भवति बृहतस्तेजः । तां० १२ । १२ । ७ ॥
  - " यः स्वर्गकामः स्याद्यः प्रतिष्ठाकामः सौभरेण स्तुवीत प्रस्वर्गे लोकं जानाति प्रतितिष्ठति । तां०८। ८। १३॥
  - ,, यो बृष्टिकामः स्याद्यो ऽत्राद्यकामो यः स्वर्गकामः सौम-रेण स्तुर्वात । तां० ८ । ८ । १८ ॥
  - , सर्वे वै कामाः (सर्वकामसाधनं ) सौभरम् । तां०८। ८।२०॥
- सौमित्रम् (साम) सुमित्रः सन् कृरमकरित्येनं (कुत्सं) वागभ्यव-दत्तकं शुगांधत्स तपो ऽतप्यत स एतत्सौमित्रमपश्यत्तन शुवमपाहताप शुचकं हते सौमित्रेण तुष्टुवानः । तां। १३ । ६ । १०॥
  - " तद्वाव तौ (इन्द्रश्च सुभित्रः कुत्सश्च) तद्याकामयेतां काम-सनि साम सौमित्रं काममेवैतनावरूमधे । तां० १३ । ६।९॥

स्रोमेश्रम् (साम) योगे योगे तवस्तरमिति सौमेश्र शिवाम रात्रेरेव समृद्धये। तां०९।२।२०॥

सीक्षवसम् (साम) तं (छिन्नशिरस्कं सीक्षवसं) एतेन साझा हिन्द्रः) समैरवत् (=सकृतावयवमकरोदिति सायणः) स तर्धः कामयत कामसनि साम सीक्षवसं काममेवैतेनाव हम्धे । तां १४। ६। ८॥

मोहविषम् (साम) सुहिवर्षा आङ्गिरसो ऽञ्जसा स्वर्गे लोकमण्डयस् स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गालोकान्न स्वयते तुष्टु-वानः । तां० १४ । ५ । २५ ॥

., यज्ञायज्ञीयनिधनॐ सौहविषं भवति। तां०१४।११।१०॥ स्म्बन्दुतिः अथायस्याज्यमुत्पूतॐ स्कन्दति सा वै स्कन्नानामाहुतिः। ष० ४।१॥

स्तनिबन्दः कतमस्तनियन्त्रिरत्यशनिरित । दा ११ । ई । ३ । ९ ॥ ,, स बृहदस्वजत तत्स्तनियन्नोर्घोषोन्वस्त्रयत । तां० ७ । ८ । १० ॥

(प्रजापतिः) स्तनयित्तुमुद्गीथप् (अकरोत्) । जै० उ० १ । १३ । १ ॥

,, स्तनयित्तुः सावित्रीः । गो० पू० १ । ३३ ॥

" स्तनयित्नुरेव सन्विता। जै॰ उ० ४। २७। ९॥

स्तवः प्राणा वै स्तवः। कौ०८ । ३ ॥

स्तावाः (अप्तरसः, यज्ञ० १८ । ४२ ) दक्षिणा वै स्तावा दक्षिणाभिर्धि यक्ष स्तूयने ऽथो यो वै कश्च दक्षिणां ददाति स्तूयतऽ एव सः

। २० ९ । ४ । १ । ११ ॥

स्तोकः स्तोको वै द्रप्सः। गो० उ० २। १२॥ स्तोता वायुर्वे स्तोता। य० १३। २। ६। २॥ तै० ३। ६। ४। ४॥ स्तोत्रम् क्षत्रं वे स्तोत्रम्। प० १। ४॥

,, आतमा वै स्तोत्रम्। श० ४ । २ । २०॥ स्तोत्रियः इयं (पृथिवी) एव स्तोत्रियः। जै० उ० ३ । ४ । २॥

आत्मैव स्तोतियः। जै० उ० ३।४।३॥

,, आत्मा वै स्तोत्रियः । दे० ३ । २३, २४ ॥ ६ । २६ ॥ की० १४ । ४ ॥ २२ । ८ ॥ गो० उ० ३ । २२ ॥ 1

स्तोत्रिशहरूपे अस्त्या वै स्तोतियानुरूपी। की० ३०। द॥ स्तोगी यो ही स्तोभाषद्दोरात्रे एव ते। जै० उ०१। २१। ५॥ स्तोगः सप्त स्तोमाः। २१०९। ६। २। द॥

- ., त्रिवृत्पञ्चद्द्यः सप्तद्दा एकर्तियः एते वै स्तोमानां वीर्ध्यव-समाः। तां० ६। ३। १५॥
- ,, यदु ह किं च देवाः कुर्वते स्तोमेनैव तत्कुर्वते यहा वै स्तोमो यह्मेनैव तत्कुर्वते । इा॰ ८ । ४ । ३ । २ ॥
- ,, स्तोमो वै देवेषु तसे नामासीत्। तां०८।३।३॥
- ,, स्तोमो वै तरः । तां० ११ । ४ । ५ ॥ १५ । १० । ४ ॥
- ,, स्तोमा वै परमाः स्वर्गा लोकाः । ऐ० ४ । १८ ॥
- .. स्तोमा वै त्रयः स्वर्गा लोकाः । ऐ० ४ । १८ ॥
- " स्तोमो हि पद्यः। तां०५। १०। ८॥
- " अक्रं वैस्तोमाः। श०९ : ३ । ३ । ६ ॥
- . प्राणा वै स्तोमाः। श०८। ४।१।३॥
- .. बीर्च्य वैस्तोगः। तां०२।५।५॥२।११।२॥
- " वीरजननं वै स्तोमः। तां० २१ । ह । ३ ॥
- ,, गायत्रीमात्रो वै स्तोमः। कौ०१९।८॥
- ,, नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान द्वाभ्यां न स्तोत्रियया स्तोमः। श०१२।२।३।३॥
- , देवा वा आदित्यस्य स्वर्गाहोकादवपादादाबिभयुस्तमेतैः स्तोमैः सप्तदशैरहॐहन्यदेते स्तोमा भवन्त्यादित्यस्य घृत्यै। तां० ४। ५। ६॥

स्तोमभागाः स्तोमो वा पतेषां भागः, तत्स्तोमभागानां स्तोमभागः त्वम्। गो० उ० २ । १३ ॥

- ٫ भादित्य स्तोमभागाः। श॰ ८ । ४ । ४ । २ ॥
- " **इ**द्यं वै स्तोमभागाः दा०८। ६।२।१५॥
- की (सविता) श्रिया स्त्रियम् (समद्धात्)। गो॰ पू॰ १ । ३४ ॥
  - "सी सावित्री। जै० उ० ४। २७। १७॥
  - .. तस्मातु स्त्री पुर्थसोपमान्त्रता निपलाशमिषैन बद्दति । श० ३ । २ । १ । २० ॥

- की तस्मात्मी पुर्भलोपमन्त्रितारकादिवैवामे उस्पति। शक है। २।१।१९॥
- " तस्मावु स्त्री पुमार्कसर्क स्वतऽ एवोत्तमम् । २१०३।२।१।२१॥
- ,, उत्तरतं आयतना **हि स्त्री** । श० ८ । ४ । ४ । ११ ॥
- , उत्तरतो हि स्ती पुमार्थंसमुपशेते। श०१।१।१।२०॥ २।४।२।१७॥४।४।२।१६॥
- ,, तस्मादु स्नी पुमार्थस्य सर्थस्कृते तिष्ठन्तमभ्यति। श्र०३। २।१।२२॥
- ,, तस्मास्कायन्तर्वको हरिणी सती स्यावा भवति। तै०२।३। ८।१॥
- ,, तस्मादु स्रचनुरात्रम्पत्याविच्छते । पे० ३। २२॥
- ,, तस्मादिमा मानुष्यस्त्रियस्तिर इवैव बुॐसो जिघत्सन्ति 'शा०१। ९।२।१२॥
- , तस्मादु संबत्सरऽ एव स्थिता गौर्वा वडवा वा विजायते । शब् ११ : १ । ६ । २ ॥
- ,, अनृतॐ स्त्री शूद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत। श० १४।१।१।३१॥
- ,, तस्माद्रप्येतिर्हि मोघसॐहिता एव योषाः। २०३।२।४।६॥
- , तस्माध एव मृत्यति यो गायति तस्मिन्नेवैताः (योषाः) निभिन्ह-तमा इव । रा० ३ । २ । ४ । ६ ॥
- ,, कर्म बाऽ इन्द्रियं वीर्यं तदेतदुन्सम्न<sup>23</sup> स्त्रीषु । रा० १२।७। २।११॥
- ,, अवर्धि वै स्त्री । इा० २ । ५ । २ । ३६ ॥
- ,, तद्वाऽ पतत्कीणां कर्म यदुर्णासूत्रम्। श०१२। ७।२। ११॥
- .. पतयो होव स्त्रियै प्रतिष्ठा। श०२।६।२।१४॥
- , तस्मात्स्त्रियः पुर्छसो ऽनुवर्त्मानो भावुकाः । २०१६।२। २।४॥
- ,, न वै स्त्रियं व्रक्ति। श०११। ४। ३।२॥
- ,, यद् बृष्ट्या यद्श्न्या तेन स्त्री। प०१।२॥
- ,, पत्रहे पत्रये व्रतोपनयनम् (यद्योक्त्रेण संनहन्म्)। तै० ३ । ३ । ३ । ३ । ३ । ३ ।

स्पयः

- ची यद्यपि वक्कम इव सियः सार्घ यन्ति य पव तास्यपि कुमारक इव पुमान् भवति स पव तत्र प्रथम पत्यनूच्य इतराः। २०१। ३।१।९॥
  - , (मैत्रायणीसंहितायाम् ४।६।४:—यत्स्थाली रिश्वनित न दादमयं तस्मात्युमान्दायादः स्व्यदायाद्य यत्स्यालीं परास्यन्ति न दादमयं तस्मात्स्यियं जातां परास्यन्ति न पुमा छेसमथ स्थिय पदातिरिच्यन्ते ॥ काठकसंदितायाम् २७। ९:—परा स्थालीम-स्यन्ति न वायव्यं तस्मात्स्ययं जातां परास्यन्ति न पुमासम् ॥ यास्कीये निद्यते ३।१।४:—तस्मात्युमान्दायादे ऽदायादा स्थीति विद्यायते तस्मात्स्त्रयं जातां परास्यन्ति न पुमासमिति च)
  - ,, न वै केण ॰ संख्यमस्ति (न वै केणानि संख्यानि सन्ति। ऋ०१०।९४।१५)। दा०११।४।१।६॥
  - ,, वरुण्यं वा एतत्स्त्री करोति यदन्यस्य सन्यन्येन चरति । श्रा० २। ४। २। २०॥
  - ,, (भैत्रायणीसंहितायामः—१। १०। ११ अनृतंधे स्त्र्यनृतंछे वा एषा करोति या पत्युः क्रीता सत्यथान्यैश्चरति।)
  - " ('जाया', 'पर्का', 'योषा ' इत्येतानिप शब्दान् पर्यत् )

स्वांषुः यूष स्थाणुः। रा०३।६।२।५॥

स्थाको पक्की स्थाली। तै०२।१।३।१॥

स्थितम् अन्तो वै स्थितम्। ए० ५।१३, २०॥

स्तुषा तद्यथैवादः स्तुषा श्वगुराह्यज्ञमानः निर्ह्णयमानैति। पे०३। २२॥ स्पराणि ( भद्दानि ) स्परैवै देवा आदित्यं सुवर्गे स्रोकमस्पारयन् यद-स्पारयन् तत्स्पराणार्थः स्परत्वम् । तै०१।२।४।३॥

रफनः सादिर स्फन्यः। रा०३।६।२।१२॥

- ,, तस्य ( चतुर्का विभक्तस्य वज्रस्य ) स्फथस्तृतीयं (=तृतीयों-ऽशः ) वा याषदा । श०१।२।४।१॥
- "वजाति स्पत्यः। शा० १।२।५।२०॥३।३।१।५॥ १।४।४।११॥तै०१।७।१०।१॥३।२।९०१ ३।२।१०।१॥

स्वयः स यत्स्प्रयमात्से । यथैय तदिन्द्रो सूत्राय वज्रमुद्यच्छतेय-मेवैष एतं पाध्मने द्विषते भ्रातृज्याय वज्रमुचच्छति तस्माद्वै रफयमाद्ते । श०१।२।४।३॥

स्योनः स्योनः स्योनमिति शिवः श्चित्रमित्येवैतदाइ। शु० ३। ३।

, स्योनामासीद् सुषदामासीदेति शिवाणं शग्मामासीदेत्येवै तदाइ। श० ४। ४। ४। ४॥

सुरु स्नुग्धृताची (अप्सराः, यजु० १५ । १८ ) । श० ८ । १ । १ । १९ ॥

, स विश्वाचीरभिचष्ठे घृताचीः (यजु० १७। ४९) इति स्रुचश्चेतद्वेदीश्चाह (विश्वाची [अप्सराः ]=वेदिः। घृताची [अप्सराः ]=स्रुक्)। रा०९।२।३।१७॥

<sub>ਅ</sub> योषाहिस्त्रक्⊺ँ श०१।४।४।४॥

"योषावै सुग्दृषास्रुवः । शा० १ । ३ । १ । ९ ॥

,, युजीहवाऽएते यक्तस्ययत्स्रुची। श०१।८।३।२७॥

" बाह्र वै स्नुचौ । श०७। ४।१।३६॥

,, वाग्वै स्रुक्। शा०६।३।१।८॥

,, गौर्वे स्नचः।तै०३।३।५।४॥

"यजमानः स्रुचः । तै०३।३।६।३॥

,, इ.म. वै लोकाः स्नुचः । तै० ३। ३ ! १ । २ ॥ ३ । ३ । ६ । २ ॥

स्रवः अयमेव स्रुवो यो ऽयं (वायुः) पवते। रा०१।३।२।४॥

" प्राणः स्रवः। श०६। ३।१।८॥

,, प्राणो वै स्त्रवः। तै०३।३।१।५॥

, प्राण एव स्त्रवः।सो ऽयं प्राणः सर्वोण्यक्तान्यनु सञ्चराते। तस्मादु स्त्रवः सर्वो अनु स्त्रुचः सञ्चरति । रा० १।३। २।३॥

,, वृषाहि स्नुवः। श०१।४.४।३॥

"योषा वै स्वय्वृषा स्रुवः। रा० १। ३। १। ९॥

मुकः सापासारो का सुवे वैकहते था। स्यामानितम्हलानाक्ते। शक्य १२ १४ । १५ ॥

स्वः स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत् स्वः स्वर्गलैको ऽमकत्। ष०१।५॥
ं, (प्रजापंतिः) स्वरित्येव सामवेदस्य रसमादत्तः।सो ऽसी
चौरभवत्।तस्य यो रसः प्राणेदत् स आदित्यो ऽभवद्रसस्य
रसः।जै॰ ७०१।१।५॥

,, स सुवरिति व्याहरत् । स विवमस्जतः। अग्निष्टोममुक्थ्यमति-राजमृत्यः। तै०२।२।४।३॥

,, असौ ( शु− ) स्रोकः स्वः । ऐ० ६ । ७ ॥

,, स्वरित्यसौ ( शु- ) लोकः । श० ८ । ७ । ४ । ५ ॥

,, (बजु॰१।११) यक्तो वै स्वरहर्देवाः सूर्यः । श० १ । १ । २ । २१॥

"देवावै स्यः । श०१।९।३।१४॥

,, स्वारेति (प्रजापतिः) विश्रम् (अजनयत)। द्या०२ ११। ४। १२॥

" स्वरिति ( प्रजापतिः ) पश्नृन् (अजनयत)। श०२।१।४। १३॥

,, अस्त्रो वैस्वः। ऐ०५। २०॥

**स्दगा**कारः संवत्सरः स्वगाकारः । तै० २ । १ । ५ । २ ॥

स्वजः ( =ड अयतःशिराः सर्पं इति सायणः ) सहसाः स्वजः ( अअवत् ) । ऐ०३।३६॥

स्वधा स्वधायै त्वेति रसाय त्वेत्येवैतदाइ। श०५। ४। ३। ७॥

,, खधाकारो द्वि पितृणाम् । तै० १ । ६ । २ । ५ ॥ ३ । ३ । ६ । ४ ॥

🦙 स्वधो के पितृणामस्रम् । श० १३ । ८ । १ । । ४ ॥

ु, खघाकारं पितरः ( उपजीवन्ति )। श० १४। ८। ८। १॥

,, स्वघा वै शरद्। श०१३।८।१।४॥

स्वमः तै। (यो ऽयं दक्षिणे ऽक्षन्युरुषो यश्च सन्ये ऽक्षन्युरुषः) हृदय-स्याकारं प्रत्यवेत्य । मिथुनीभवतस्तौ यदा मिथुनस्यान्तं गच्छतो ऽथ हैतत्युरुषः खिपति । रा० १० । ५ ! २ ! ११ ॥

, तस्मादु इ स्वपन्तं घुरेव न बोधयेत्। श० १०। ४। २।१२॥ ,, तं (सुतं) नायतं (=न सहसा भृशं) बोधयेदित्य हुर्दुर्भिष-ज्यर्थे हासी भवति यभेष (आत्मा) न प्रतिपद्यते । श०

१४।७।१।१५॥

स्त्रः तसातु हैतत्सुषुपुषः श्रेष्मणमित्र मुखं भवति । श्र०१०। ५। २।१२॥

, अजगरं स्वप्तः (गच्छति)। गो० पू०२।२॥ ('स्वाप्यय'-शन्दमपि पश्यत)

स्वयमातृष्णा (इष्टका) प्राणो वैस्वयमातृष्णा प्राणो श्रेवैतत्स्वयमातमा आतृन्ते। इा० ७ । ४ । २ । २ ॥

,, प्राणो वै स्वयमातृण्जा। द्याव ६। ७। २। ११॥

,, असं वे खयमातृण्णा। श०७। ४।२।१॥

इयं (पृथिवी) वै स्वयमातृण्णा। रा० ७।४।२।१॥

., इमे वै लोकाः खयमातृण्णाः । श०७।४।२।६॥

स्वरः स यदाह खरो ऽसीति सोमं वा पतदाहैष ह वै सूर्यो भूत्वा ऽमुप्तिहोके खरति तद्यत्खरित तसात्खरस्तत्खरस्य स्वर-त्वम्। गो० पू० ४। १४॥

,, य आदित्यस्स्वर एव सः। जै० उ० ३ । ३३ । १ ॥

., प्राणः स्वरः । तां० ७ । १ । १० ॥ १७ । १२ । २ ॥

,, प्राणो वै स्वरः । तां० २४ । ११ । ९ ॥

"पदावः स्वरः । गो० उ∍ ३। २२ ॥ ४। २ ॥

,, पदावो वै स्वरः । ऐ० ३ । २४ ॥

,, श्रीर्वे स्वरः। श०११।४।२।१०॥

, प्रजापतिः स्वरः । प०३ । ७॥

, यथा स्वरेण सर्वाणि व्यञ्जनानि व्याप्तान्यंव सर्वोन्कामानामोति यभ्येवं वेद । संहितो० खं० २ ॥

"तसाद्यक्षे स्वरवन्तं दिदक्षन्तऽ एव । श०१४।४।१।२७॥

,, अनन्तो वै स्वरः। तां० १७। १२। ३॥

स्वरसामानः ( भइविशेषाः ) इमान्वै लोकान्स्वरसामभिरसपृण्वंस्तस्व-रसाम्नां स्वरसामत्वम् । ऐ० ४ । १९ ॥

" एतेई वा अत्रय आदित्यं तमसो ऽपस्पृण्वत तद्यद्यस्पृः ण्वत तस्मात्स्वरसामानः। की० २४। ३॥

,, स्बर्भानुवां आसुर बादित्यन्तमसा ऽविभ्यतं देवाः स्वरै-रस्पृण्वम्यत् स्वरसामानो भवन्त्यादित्यस्य स्पृत्यै। तां० ४। ५। २॥ स्वरसामानः प्रज्ञापतिः स्वरसामानः। कौ० २४। ४, ५, ९ ॥

, इमे वै लोकाः स्वरसाम।नः । ऐ० ४ । १९ ॥

" स्वर्गी वै लोकः स्वरसाम । की० १२ । ४॥

.. आपः स्वरसामानः । कौ० २४ । ४ ॥

,, अध यत् स्वरसाम् उपयन्ति । अप एव देवतां यजन्ते । श० १२ । १ । ३ । १३ ॥

,, प्राणाः स्वरसामानः । तां० २४ । १४ । ४ ॥ २५ । १ । ८॥

,, त्रयः स्वरसामानो विश्वजिन्महावतश्चातिरात्रश्च । ष० ३ । १२ ॥

स्वराट् (यज्ञ॰ १६।२४) असी वै (शु-) लोकः स्वराट्। श०७। ४।२।२२॥

,, स्वराड् वै तच्छन्दो यत्किञ्च चतुर्स्त्रिशदक्षरम् । कौ०१७।१॥

, सो ऽश्वभेषेनेष्टा स्वराडिति नामाधत्त । गो० पू० ५ । ८ ॥

स्बदः एतस्माद् (यूपात्) वाऽ एषे। (शकलः) ऽपछिद्यते तस्य-तत्स्यमेवारुभेवति तस्मात्स्वहर्नाम। श०३। ७।१। २४॥

स्वर्गों कोकः उपरीय सुवर्गों लोकः।तै०३।२।१।४॥३:२: २।६॥३।२।३।१२॥

> परो वा अस्माह्योकात्स्वर्गो लोकः। ऐ०६। २०॥ गो० उ० ६। २॥

, स्कृदिव हि सुवर्गे लोकः । तै०१।६।३।६॥

" सक्तद्वीतो Sसौ (स्वर्गः) पराङ् लोकः। तां॰ ६। ८।१५॥

,, पराङ् द्दीतो Sसौ (स्वर्गः) छोकः । तां०९।८।६॥

ु, पराक्तिय वै स्वर्गो लोकः। श०१३।१।३।३॥

,, प्रतिकुलभिव हीतः स्वर्गो लोकः । तां० ६ । ७ । १० ॥

" एकविश्रंशो वा इतः स्वर्गो लोकः । ते० ३ । १२। ५। ७॥

, सहस्रसंभितो वै स्वर्गो लोकः। श०१३। १।३।१॥

"सहस्रसम्मितः सुवर्गो छोकः। तै०३।९।४।६॥३। १२।५।⊏॥

, यावहै सहस्रक्षाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्मात् लोकात् स्वर्गो लोक इति तस्मादाहुः सहस्रयाजी वा इमान् लो-कान् प्राप्नोति । तां॰ १६। ८। ६॥ अमों कोबः सहसाध्वीने वा इतः स्वर्गी लोकः। ऐ० २। १७ ॥

- चतुश्चत्वारिश्रेशदाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात प्रसः 24 प्रास्त्रवणस्तावदितः स्वर्गी लोकः सरस्वतीसमितेनाः ध्वना स्वर्ग लोकं यन्ति । तां० २४ । १० । १६ ॥
- असम्मितः (=अपरिमितः) हासी (स्वर्गे) छोकः। 48 तां० ६। = । १४॥
- अपरिमितो वै स्वर्गो लोकः। ऐ०६ । २३॥ गो० उ० " ६।५॥तै०३। =।६।२।
- अनन्तो ८सौ (स्वर्गः) लोकः। तां० १७।१२।३॥
- साम्राज्यं वै स्वर्गा लोकः। तां० धः ६। २४॥
- स्वर्गी लोकः सरस्वान् । तां० १६ । ४ । १४ ॥
- स्तोमा वै परमाः स्वर्गा लोकाः । पे० ४ । १८॥
- स्तोमा वै त्रयः स्वर्गा लोकाः । ऐ० ४ । १८॥ 33
- स्वर्गी वै लोकः सुर्यो ज्यातिहत्तमम् (यजु० २०। २१)। 79 जा**० १२**। ६। २। ८॥
- एष (आदित्यः ) स्वर्गो लोकः । तै० ३ । ८ । १० । ३ ॥ " ३। = । १७।२॥३। = । २०।२॥
- अहः स्वर्गः । श०१३। २।१।६॥
- अहर्वे स्वर्गी लोकः। ऐ०५। २४॥
- स्वर्गों वै लोको ब्रधस्य विष्यम् । पे० ४ । ४ ॥
- स्वर्गो वै छोको नाकः (यजु० १२।२॥)। शा∙६। ३।३।१४॥६।७:२।४॥
- दिशो वै स नाकः स्वर्गो छोकः। २०८।६।१।४॥ 33
- स्वर्गो हि लोको दिशः। श०८।१।२।४॥ 52
- खगों वें लोकः सम्बद्धः (यज्ञ<sub> १८ । १९)। श• ९।</sub> "
  - 41818811
- अथ यत्परं भाः (सूर्यस्य) प्रज्ञापतिकं स सुगौ व >3 लोकः। श०१।९।३।१०॥
- सुवर्गो वै लोको वृहद्भाः। तै०३।३।७।९॥ सुवर्गो वे लोको महः। तै० ३। ६। १८। १ ॥ 75

स्वगों कोकः असी वै (स्वर्गों) छोको महाशृक्षि । तस्यादिस्या अधिपतयः। तै० ३) ८। १८। २॥

,, अभिर्वे स्वर्गस्य लोकसाधिपतिः। पे॰ ३। ४२॥

,, पष वैस्वर्गो लोको यत्र पद्मुर्थ्य संज्ञपयन्ति । रा०१३। ५।२।२॥

,, स्वर्गो वे लोक आह्यनीयः । ष०१। ४॥ तै० १। ६। इ।६॥

,, ओमिति वै स्वर्गो लोकः । पे० ५ । ३२ ॥

" स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत् स्वः स्वर्गलोको ऽभवत्। ष०१। k॥

" स्वर्गा लोकः सामवेदः। ष०१।५।

, इदं वा वामदेव्यं यजमानलेको ऽमृतलोकः स्वर्गो लोकः। पे०३। ४६॥

"स्वर्गो वै लोको यज्ञायक्रियम् (साम) । रा०९ । ४ । ४ । १० ॥

" वृद्ध स्वर्गीलोकः। ते० १।२।२।४॥ तां० ६। १।३१॥

" यृद्धता (साम्ना) व देवा स्वर्ग लोकमायन्। तां० १०। २।८॥

"स्वर्गे छोको बृहत्। तां० १६। ४। १४ ।

,, बाईतो वा असौ (स्वर्गः) स्रोकः। तै०१।१।६।२॥

,, बाहतो वै स्वर्गो लोकः। गो० पू० ४। १२॥

, वाईताः स्वर्गा लोकाः । पे० ७ । १ ॥ .. ब्रह्मत्यामधि-स्वर्गो लोकः प्रतिष्ठितः । रा०१३। ५ ।४।२८॥

,, वृह्त्यामाथान्त्यमा लाकः भाताष्ठतः। सण्द्रसा ५ ।डान्द्रमा

,, बृहत्या वै देवाः स्वर्ग लोकमावन् । तां० १६ । १२ । ७ ॥

" वृह्वती स्वर्गी लोकः। श०१०। ४। ४। ६॥ "स्वर्गी वै लोकः स्वरसाम। की०१२। ५॥

,, स्वर्गो वै लोकः षष्ठमहः। ऐ०६। २६, ३६॥ गो० उ०

E1 88 11

» स्वर्गः एव छोकः षष्ठी चितिः। श्र० ८ । ७ । ४ । १७ ॥

स्वर्गी कोबः एकवृद्धै स्वर्गी लोकः। २१० १३ । २ । २ । ५ ॥

, वाजो वै स्वर्गो छोकः। तां० १८। ७। १२॥ गो० **७०** ५।८॥

" तस्मात् (भूलोकात् ) असावेष (स्वर्गो ) लोकः भेषान् (अथर्व० ७ । ९ । १ ) । ऐ० १ । १३ ॥

" स्वर्गो वै लोको ऽभयम्। श०१२।८।१।२२॥

,, अमृतकः सुवर्गो कोकः। तै०१।५।७॥

,, अमृतमिय हि स्वर्गी लोकः। तै०१।३।७।४॥ ,, स्वर्गी लोको देवो देवता भवति। गो० पू०४।८॥

,, स्वर्गों वै लोको दूरोहणम्। पे० ४। २०, २१॥

, स्वर्गस्य हैय लोकस्य रोहो यक्तिविद्। ऐ०३।१६॥

,, स्वर्गों वै लोको रोहः (यजु०१३। ५१) । श०७।५। २।३६॥

,, संबन्सरः सुवर्गो लोकः।तै०२।२।३।६॥३।६। २।२॥ ज्ञा०८।४।१। २४॥८।६।१।४॥ तां• १८।२।४॥

, मध्ये ह संवत्सरस्य स्वर्गों लोकः। त्रा० ६। ७। ४। ११॥
, तस्य (संवत्सरस्य) वसम्त एव ह्यार्थ हेमम्तो हारं तं
वाऽ एतथ्ठ संवत्सर्थ स्वर्गे लोकं प्रपद्यते। त्रा०१। ६।

१ । १९ ॥

,, ता वा एताः पञ्च (इष्टयः) स्वर्गस्य लोकस्य द्वारः। अपाद्या अनुविक्तयो नाम। तपः प्रथमार्थः रक्षति। अखा द्वितीयाम्। सत्यं तृतीयाम्। मनश्चतुर्थीम्। चरणं पञ्चः मीम्। तै० १। १२। ४। ७॥

" ता व। एताः सप्त (इष्ट्यः) खर्गस्य लोकस्य द्वारः। दिवः इयेनयो ऽनुविचयो नाम। आशा प्रथमार्थः रक्षति। कामो द्वितीयां ब्रह्म तृतीयाम् । यक्षस्रतुर्थीम् । आपः पश्चमीम् । अग्निर्वेलिमान् पृष्टीम् । अनुविचिः सप्तमीम् । तै० ३ । १२ । २ । ९ ॥

[स्वर्गो छोकः ( ६२८ )

स्वर्गों कोकः एतस्या के इ (उदीच्यां प्राच्यां) दिशि खर्गेस्य लेंकिस्यैं द्वारम्। श०६।६।२।४॥

- 🚜 सर्गो वै लोको यज्ञः। कौ० १४। १॥
- ,, खर्गकामो यजेत । तां० १६ । १५ । ५ ॥
- ,, तथा ह यजमानः सर्वमायुरसिक्कोक पत्याप्नोत्यमृतत्वम-क्षितिं स्वर्गे लोके । कौ० १३ । ४, ६ ॥ १४ । ४॥
- ,, छन्दोभिद्दिं स्वर्गे लोकं गच्छन्ति । श०६।५।४।७॥
- " सर्वेर्वे छन्दोभिरिष्टु। देवाः स्वर्गे होकमजयन् । ऐ०१।९॥
- " छन्दोभिर्वे देवा आदित्य ७ स्वर्गे लोकमहरन्। तां० १२। १०। ६॥
- " छन्दोभिर्दि देवाः स्वर्गे लोर्फ समादनुवत । दा० ३ । ९ ॥ ३ । १० ॥
- तं देवा वे छन्दा∜स्येश्रुवन् युष्माभिः स्वर्गे छोकमयामेति । तां ठंऽा ४ । २ ॥
- "साध्या वै नाम देवा आसर्थस्ते ऽविछिच तृतीयसवनम्मा-ध्यन्त्रिनेन सवनेन सह स्वर्गे लोकमायन्। तां० ८। ३। ४॥ ८। ४। ९॥
- ,, देवां वा असुरैविंजिग्याना ऊर्ध्वाः स्वर्गे लोकमायन्। पे०३।४२॥
- तः देखा वै यक्षेन श्रमेण तपसादुतिभिः स्वर्ग लोकमजयन्। पैठ २। १३॥
- ,, ये हिं जनाः पुण्यकृतः स्वर्गे लोकं यन्ति तेषामेतानि न-क्षत्राणि ज्योतीर्थको । ग्र० ६ । १ । ४ । ८ ॥
- " अक्षर्यया (स्वर्ग लोकं) ऋषयो ऽनुपाजानन्। तां० ६। ५।७॥
- ,, पृष्ठेचे देवाः स्वर्गे लोकमस्पृक्षन् । कौ० २४। ८ ॥
- ,, पृष्ठानि वा अस्उयन्त तैईवाः स्वर्ग लोकमायन् । तां• ७।७।१७॥
- , स्वर्गो खोकः पृष्ठानि । तां• १६ । १५ । ६ ॥

स्क्री कोकः स्वर्ग्या वा एते स्तोमा यत् ज्योतिर्भवति (ज्योतिः= ज्यीतिष्टोमः )। तां० १६ । ३। ७॥

मधुनामुब्मिन् (सर्गे) लोक उपतिष्ठते । तां० १३। 39 818011

मध्वमुष्य ( खर्गस्य लोकस्य रूपम् )। २१० ७ । ४ । १ । ३॥ (देवाः) सोमैः (सोमयागैः) अमुं (स्वर्गे लोकमभ्य-जयन् )। तां० १७। १३। १८॥ १८। २। १४॥

स्वर्गी वै लोको माध्यन्दिनं सवनम् । गो० उ० ३ । १७ ॥ पत्रहै यक्षस्य स्वर्ग्य यनमाध्यन्दिन अ सवनम् । तां ० ७ : 81811

अवस्तात्प्रपदनो ह स्वर्गे। लोकः। श०८। ६। १। २३॥ पतेन (पारुच्छेपेन रोहिताख्येन छन्दसा) वा इन्द्रः

39

नच स्वर्गा लोकाः। ऐ० ४। १६॥ ते १। २। २। १॥ दश स्वर्गा लोकाः। गो० उ०६।२॥

सप्त स्वर्गाङ्घोकानरोहत्। पे० ५। १०॥

दश पुरुषे स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वर्ग गतानि स्वर्ग गमयन्ति नरकं गतानि नरकं गमयन्ति । जै० उ० ४। 28 18 11

इयं (पृथिवी) वै स्वर्गस्य लोकस्य प्रतिष्ठा । गो० उ० 22 E121

न वै मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाश्वो वै स्वर्ग लोकः 31 मञ्जला वेद। श०१३।२।३।१॥

असमायी वै स्वर्गों लोकः कश्चिद्रै स्वर्गे लोके समेतीति। 93 प्रें हैं। २६, ३६॥

असमाये ( ? असमायी ) वै स्वर्गो लोकः कश्चिद्वै स्वर्गे लोके शमयतीति ( ? समेतीति )। गो० उ० ई। १६॥ य एवं वेद सदारीर एव स्वर्ग लोकमेति। तै०३।११।

11 510

अथ य एवमेतमुक्यस्याऽऽत्मानमात्मन्त्रतिष्ठितं वेद स 11 हैवाऽमुर्षिमहोके साङ्गस्सतनुस्सवस्सम्भवति । जै॰ उ॰ 313141

- स्वर्गे कोकः साध्या वै नाम देवेभ्यो देवाः पूर्वी आसर्थस्त एतत् (शतसंवत्सरं) सत्रायणमुपायर्थस्तेनार्श्ववर्थस्ते सगवः सपुरुषाः सर्व एव सह स्वर्गे लोकमायन्। तां॰ २५। ८।२॥
  - "ते (देवाः) एनं (ऋचामध्येतारं) तृप्तास्तर्पयन्ति योग-श्रेमेण प्राणेन रेतसा सर्वात्मना सर्वाभिः पुण्याभिः सम्पद्भिर्घृतकुल्या मधुकुल्याः पितृन्तस्वधा अभिवहन्ति (पद्यत-अधर्व० ४। ३४। ६॥) । दा०११ । ५। ६। ७॥
  - ,, यदु ह वाऽ एवं थित् तप (तपस्) तप्यतऽ आ मैथुनात्स-र्वथं हास्य तत्स्वर्ग लोकमभिसम्भवति । दा० १० । ४ । ४ । ४ ॥
- .. सुवर्गो वै लोकः काष्टा।तै०१।३।६।४॥ स्वर्णिधनम् देवक्षेत्रं वा एते ऽभ्यारोहन्ति ये स्वर्णिधनमुपयन्ति। तां०४।७।८॥
- स्वरंक् असौ (सूर्यः) वाव स्वर्दकोन सूर्यं नातिशंसित । ऐ० ४०१०॥ स्वमीनुः स्वर्भानुई वाऽ आसुरः। सूर्यं तमसा विव्याध । श० ५। ३।२।२॥
  - ,, स्वर्मानुर्वा आसुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्। तां० ४। ५।२॥
- ा स्वर्भातुर्वा आसुरिः सूर्यन्तमसा विध्यत्। गो० उ० ३।१९॥
  स्वर्विद् (यज् १० । १२) अथमग्निः स्वर्विद् । द्वा० ९ । २ ।१ । ८॥
  स्वाध्यायः अथातः स्वाध्यायप्रदाश्चसा । प्रिये स्वाध्यायप्रवचनं
  भवतो युक्तमना भवत्यपराधीनो ऽहरहर्श्यान्त्साध्यते
  सुख् कं स्विपति परमचिकित्सक आत्मनो भवतीन्द्रियसंयमश्चैकारामता च प्रज्ञादृद्धिर्यशो लोकपिकः। द्वा०११।
  १ । ७ । १॥
  - , यदि ह वा अप्यभ्यक्तः । अलंकृतः सुहितः सुखे रायने रायानः स्वाध्यायमधीतऽ आ हैच स नखाग्रेभ्यस्तप्यते य एवं विद्वान्तस्वाध्यायमधीते (मतुस्मृतौ २ । १६७:— आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । यः झग्व्यपि

विजी ऽघीते स्वाध्यायं शक्तितो उन्बहम्॥)। श०११। ४१७।४॥

स्वाध्यायः स य एवं विद्वाननुशासनानि विद्या वाकोवाक्य(मितिहास-पुराणं गाथा नाराशश्रेसीरित्यहरहः स्वाध्यायमधीते मध्वाहुतिमिरेव तहेवाँस्तर्पयति । श०११ प्र । ६।८॥ ॥ एवछ देव तदब्राह्मणा भवति यदहः स्वाध्यायं नाधीते तस्मात्स्वाध्यायो ऽध्येतव्यस्तस्माद्प्यृचं वा यजुर्वा साम वा गाथां वा कुंब्यां वाभिव्याहरेद् वतस्याव्यवच्छेदाय। श०११।५।७।१०॥ ('ब्रह्मयक्न 'शब्दमपि पद्यत)

स्वाष्ययः एष (यो ऽयं दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषां मृत्युनामा सः) उ एष प्रःणः। एष हीमाः सर्वाः प्रजाः प्रणयति तस्यैते प्राणाः स्वाः स यदा स्विपत्यथैनमेते प्राणाः स्वा अपियन्ति त-स्मात्स्वाष्ययः स्वाष्ययो ह वै त<sup>9</sup>% स्वप्न इत्याचक्षते परे।ऽक्षम्। श०१०।५।२।१४॥

स्वाराज्यम् अथैनं (इन्द्रं) प्रतीच्यां दिश्यादित्या देवाः अभ्यविश्चन्
... ..स्वाराज्याय । ऐ० ८ । १४ ॥

तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानां राजानो ये ऽपाच्यानां स्वाराज्यायैव ते ऽ्रामिष्टयन्ते स्वराडित्ये-नानभिषिकानाचक्षते । ऐ० ५ । १४ ॥

,, यशसो वा एष वनस्पतिरज्ञायन यत्प्रक्षः स्वाराज्यं **च ह** वा एतक्वेराज्यं च वनस्पतीनाम् । ऐ० ७ । ३२ ॥

स्वावश्यम् अधैनं (इन्द्रं) ऊर्ध्वायां दिशि महतश्चाक्तिरसश्च देवाः ...... अभ्यविश्चन् ..... पारमेष्ठवाय माहाराज्यायाऽऽ धिवत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ६ । १४ ॥

स्वाशितः प्राणा वै स्वाशिरः। तां० १४। ११। ६॥

स्वाशिरामर्कः (साम विशेषः) अन्नं वा अर्को ऽन्नाद्यस्यावरुध्यै प्राणा वै स्वाशिरः प्राणानामवरुध्यै। तां० १४। ११। ६॥

' स्वाहाकारः स प्रजापतिर्विद्विकार स्वो वै मा महिमाहेति स स्वाहे-स्येषाजुहोत्तस्मातु स्वाहेस्येव ह्रयते । इति १।२। ४।६॥ क्ष्महाकारः हेमन्दो वाऽ ऋतुनार्थः स्वाहाकारो हेमन्दो हीमाः प्रजीः स्वं वदामुपनयते । दा०१। ४ । ४ । ४ ॥

- ,, स्वाहा वे सत्यसम्भूता अहाणो दुहिता ब्रह्मम्कृता झा-तव्यसगोत्रा त्रीण्यसराण्येकं एदं त्रयो वर्णाः शुक्कः एषाः सुवर्ण इति । प० ४ । ७ ॥
- , स्वाहा वे सत्यसम्भूता बहुणा प्रकृता लामगायनसगीता हे अक्षरे एकं पदं त्रयद्व वर्णाः शुक्रः एदाः सुवर्ण इति। गो० पू० ३। १६॥
- ,, पष वै स्वाहाकारो य एष (सूर्यः) तपित । द्या० १४। १ । ३ । २६॥
- ,, अन्नर्थे हिस्वाहाकारः । श्रु०६ । ६ । ३ । १७ ॥
- ., अक्षं में स्वाहाकारः । श०९।१।१३॥
- ,, तस्यै (वाचं) हो स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च । २०१४ । ८ । ९ । १ ॥
- ,, अनिरुक्तो वै स्वाहाकारः ∣ श०२।२।१।३॥
- " अहुनिमेवैतबद्स्वाहाकृतम् । श०४ । ४ । २ । १७ ॥
- ,, यक्षो वै स्वाहाकारः। श० ३।१।३।२७॥
- ,, अन्तो वै यज्ञस्य स्वाहाकारः । २०१।५।३।.१३॥
- " अन्तो वै स्वाहाकारः। ए० ४ । २०॥

स्वाहाकृतयः प्राणा वे स्वाहाकृतयः। कौ०१०।५॥

ु, प्रतिष्ठा ये स्वाहाकृतयः। ऐ०२।४॥

स्वाहाकृतिमान् स्वाहाकृतिमन्तं यज्ञति हेमन्तमेव हेमन्ते वा इदं सर्वे स्वाहाकृतम् । की० ३ । ४ ॥

स्त्रिष्टकृत (अभिः) तदेभ्यः (देवभ्यो ऽभिः) स्त्रिष्टमकरोत्तसात् (अभ्रये) स्त्रिष्टकृतऽ इति (क्रियते)। २१०१। ७। ३। ६॥

- ,, अग्निर्हि स्विष्टकृत्। २१०१ । ४ । ३ । २३ ॥
- ,, अग्निर्वे स्विष्टकृत्। कौ०१०। ५॥
- ,, रुद्रःस्विष्टकृत्।ेश०१३।३।४।३॥
- ,, रुद्रो वै स्विष्टकृत्। की०३। ४, ६॥
- ,, रुक्रियः (=रुक्रदेवत्यः) स्विधकृत् (यागः)। श०१३७। ३।२१॥

स्विद्रकृत् क्षत्रं वै स्विष्टकृत्। श० १२। ८। ३। १९॥

,, तपः रिवष्कत् । श०११ । २ । ७ । १८ ॥

" अयमेवाबाङ् प्राणः स्विष्टकृत्। द्वा०११।१।६।३०॥

,, तृतीयसवनं वै स्विष्टकृत्। श०१। ७।३।१६॥

,, बास्तु स्विष्टकत्। श०१।७।३।१८॥

,, वास्तु वाऽ एतदाइस्य यत्स्वष्टकृत्। दा०१। ७।३।१७॥

प्रतिष्ठा वै स्विष्टकृत्। ए० २।१०॥ कौ० ३।८॥

., षषा (उत्तरा≕उदीची) हि दिक् स्विष्टकृतः । श० २ । ३ । १ । २३ ॥

स्विष्टम् यद्वै यक्षस्यान्यूनातिरिक्तं तिर्देवष्टम्। २०११ । २ । २ । ९॥ स्वदः तद्यद्रवीनमहद्वै यक्षं सुवेदमविदामह होत तस्मात्सुचेदो ऽभवक्तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते । गो० पू० १। १॥

## (ह)

इंसः ग्रुचिषद् (ऋ०४।४०।४) एप (आदित्यः) व इंसः शुचिः षद्। ऐ०४।२०॥

, (यजु॰ १२ । १४) असी वाऽ आदित्या हथ्धसः शुन्धिः षत् । श०६ । ७ । ३ । ११ ॥

इन्तकारः हन्तकारं मनुष्याः (उपजीवन्ति )। दा० १४।८।६।१॥

,, इन्तेति चन्द्रमा आमित्यादित्यः। जै० उ० ३। ६। २॥

इयः (हे ऽश्वत्वं) हयो ऽस्ति। तां०१।७।१॥

,, हयो भूत्वा देवानवहत्। श०१०। ६।४।१॥

हरः (यज् १३।४१) (=अचिः) परिवृङ्ग्धि हरसा माभिमण-स्था इति पर्येनं वृङ्ग्ध्यर्चिषा मैनछ हिल्सीरित्येतत्। श० ७।४।२।१७॥

,, वीर्यं वै हर इन्द्रो ऽसुराणाॐ सपक्षानाॐ समवृङ्क । श०४। ४।३।४॥

इतिः प्राणो वै हिरः स हि हरिन । कौ० १७ । १ ॥

,, {=पापहर्ता (मृत्युः) इति सायणभाष्ये तै० ३। १० १८। १॥]

,, (यजु॰ ३८। २२) एप वै वृषा हरिर्य एप (आदित्यः) तप-ति। श० १४। ३। १-। १६॥ शरिः (२०६ । ४७ । १८०) युक्ता सास्य (श्लेक्स्य ) होस्पॅर्शनां क्रिंगे श्लेक्स्य होता सहस्रे देत आदित्यस्य व्यवस्य । ते ऽस्य सुकास्तिरिदं सर्वे स्वति । तथावेतिरिदं सर्वे स्वति । तथावेतिरिदं सर्वे स्वति । तथावेतिरिदं सर्वे स्वति । तथावेतिरिदं सर्वे स्वति । तथावक्षिपः (स्वद्मयः) । ते० सान्य । ४४ । ५ ॥

हरिकेकः (यञ्च ाप । १५) अन्द्रस्थितः इस्यद्धः हक्तिकः हान्तिः। हारु ६ । ६ । १ । १६ ॥

हरिणः (बद्धः १६।६०) राष्ट्रः इत्याः । द्याः १३।२।९।८॥ इक्ष्मि (सूत्री) अत्यर्था हरिण्यः (सूत्र्यः)।तै०३। ९।६।५॥ २१०१३।२।१०।३॥

,, इरिणी (=सुवर्णभयी ) द्यौः । गो० उ०२ । ७ ॥

.. असी (चौः) हरिणो। तै०१।८।९।१॥

,, 'दिवो ( रूपं ) हरिण्यः ( सूच्यः ) । तै• ३ । ६ । ६ । ५ ॥

"**हरिणीव हि चौः। श•१४।१।३।**२६॥

,, विद्वैहरिणी। तै०३।।९।७।२॥

इतिकः दिशो चै इतिकः। श्रा०२।५।१।५॥

इतिभियः पदावो यै हरिश्रियः। तां०१५।३।१०॥

हरिक्रांनिधनम् (साम्) प्रश्नुनामयरुध्यै, श्चियञ्च हरश्चोपैति तुष्टुवानः। तां० १५ । ३ ≀-१० ॥

इस (अन्द्रस्य) ऋक्लामे वै इसी। श०४।४।३।६॥

,, अभसामे ब्राइन्द्रस्य इरी। ऐ०२। २४॥ तै०१।६।३।९॥

" पूर्वपक्षापरपक्षै। वा इन्द्रस्य हरी ताभ्या छ होद् छ सर्वे हरित । ष० १ । १ ॥

" इर्योर्घानाः । श॰ ४। २। ४। २२॥

इसि क्षिक्षको (यञ्च ० २६ । ६) इमे ("द्यक्तापृथिव्यो" हति स्रायणः) वै इरी विषक्षसा । तै० ३ । ९ । ४ । २ ॥

ह्याः अक्तर्थे हि हविः। शु २।६।२।६॥

.. इवीर्थं विद्व वाऽ आत्मा यहस्य । २०१। ई। ३। ३६॥

" जीवं वै देवाना 🕁 इधिरमृतममृतानाम् । २१०१ । २ । १ । २० ॥

., यासा इविध्धि । इा० ११ । २ । ७ । ३ ॥

हानिकाम अथ वदस्मिन्स्सोमो भवति इविवै देशानाॐ सोमस्तस्मा

८ अधिक्रीनंत्रसम्। शब्दे । ५०। ३ । २ ॥

,, वैष्णचर्छ हि हविर्धामस् । ऋषा।

शॅनियमित् एतंत्रै देवाणां निष्येकार्व वादवियोगम्। श्राप्त ३ । क्षा

, शिर व्यास्य (यकस्य ) इविजीलम् । सक्ष । १ । १ । १।

" शिरी वा पतचकस्य क्यक्रिकांके। की० ११। द ॥

" तस्य (पुरुषस्य) शिर एव इविकाने । कौ ०१७ । ७ ॥

., **चौर्ह**विर्घानम् । तै०२।१।५।१॥

" द्याबापृथिवी वै देवानां इविधीने आस्ताम् । ऐ० १ । २९ ॥

, साकृ च वै मनश्च हविर्घाने । कौ०९।३॥

" अयं वै लोको दक्षिण हविधीनम् । कौ०९ । ४ ॥

इविषेशः अकृत्स्रेव या एषा देवयज्या यद्धवियेशः। की० १०। ६॥

,, अकृत्स्ना वा एषा देवयउया यद्धविर्यद्वः। गो० उ० २। १७॥

,, अग्न्बाधेयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमाबास्ये । नवेष्टिकातुर्माः स्यानि पशुबन्धो ऽत्र सप्तम इत्येते हविर्यज्ञाः । गो० पू० ४ । २३ ॥

, चत्वारो होते हवियंशस्यित्विजः। ब्रह्मा होताऽष्वर्युरप्रीत्। तै०३।३।८।७-८॥

,, अधैषाज्याहुतिर्यद्वविर्यक्षः । २०१ । ७ । २ । १० ॥

, हविरुधंकैर्वे देव। इमं लोकमभ्य जयन्। तां० १७ ।१३ । १८॥ हविष्कृत् वाग्वै हविष्कृत् । दा० १ । १ । ४ । ११ ॥

हिन्दिक्क् हिन्द्र हिन्द्र । प्रतिवादः पुरोडिताः प्रयस्थेत्येष वै यहो। हिन्द्रिक्तिः । प्रे० २ । २४ ॥

, तानि वै पञ्च हवींषि भवन्ति द्घि घानाः सक्तवः पुरोडाग्रः पयस्यति । की० १३ । २॥

,: अथ वै हविष्पङ्क्तिः प्राण एव । कौ० १ 🛊 । २ 🛚

, पदावो वै हविष्पक्किः। कौ०१३।२॥ इंबिच्यात्राणि अर्धमासा हविष्पात्राणि। दा०११।२।७।४॥ इंबिच्यान्सः (ऋ०६।२७।१) पदावो चे हविष्मन्तः । दा०१।४। १।९॥

, अर्द्धमासा हंविष्मन्तः। गो० पू० ४ । २६ ॥ इविष्यः यो व अर्मिहिविष्य इति वो अर्मियंत्रिय इत्येविद्धादः । २१० ३ / ६ । ६ । २४ ॥ इञ्चवातिः (ऋ॰ ६। १६) १०) यजमानो वै इञ्चवातिः । २० १। ४।१।२४॥

इन्यंबः इ वायुर्वे तूर्णिई व्यवादायुर्वेवे स्यो इव्यं वहति । ऐ० २ । ३४ ॥

,, पप हि हव्यवाजयद्भिः। श०१। ४।१। ३९॥

हम्यवाहनः एव हि हव्यवाहना यद्याः। रा०१।४।१।३९॥

इस्तः इस्तो वितस्तिः। श०१०।२।२।८॥

इस्तः ( मक्षत्रम् ) देवस्य सचितुईस्तः । तै०१ । 🗴 । १ । ३ ॥

" दातारमद्य सविता विदेययो नो इस्ताय मसुचाति यक्षम् । . तै०३।१।१।६॥

" इस्त प्रवास्य (नक्षश्रियस्य प्रजापतेः) इस्तः । तै० १ १ १ । २ । २ ॥

इस्ती (देवा नादित्याः) तं (मार्तण्डं) विचक्रवंथायं पुरुषो विक्र-तस्तस्य यानि मार्थंसानि संकृत्य संन्यासुस्ततो इस्ती सम-भवत्तस्मादाहुने हास्तिनं प्रतिगृह्वीयात्पुरुषाजानो हि इस्तीति । रा०३।१।३।४॥

शयनाः (= संवत्सरपका बोहयः) अतिष्ठा वाऽ एता ओषधयो यद्धायनाः। २०५।३।३।६॥

शरायणम् ( साम ) इन्द्रस्तेजस्कामो इरस्कामस्तपोऽतप्यत स एत-द्धारायणमपदयसेन तेजो हरो ऽवारुन्घ तेजस्वी हरस्वी भवति हारायणेन तुष्टुवानः । तां० १४ । ९ । ३४ ॥

हारियोजनः (प्रतः) छन्दा शिस वै हारियोजनः। श० ४। ४। ३। २॥ हारिवर्णम् ( अक्षसाम ) हरिवर्णो वा एनत्पशुकामः सामपहारम् सहस्रं पश्चमस्जत यदेतत्साम भवति पश्चां पुष्टै (१ पुष्ट्ये)। तां०८। ९। ४॥

अक्रियसः खर्ग लोकं यतो रक्षाॐस्यन्वसचन्त तान्ये-तेन हरिवणों ऽपाहन्त यदेतत्साम भवति रक्षसामपहत्ये ! तां० ६ । ९ । ५ ॥

्, अप शुच<sup>9</sup> इते द्वारिवर्णस्य निधनेन, श्रियञ्च हरश्चोपैति तुष्द्ववानः । तां० १२ । ६ । १० ॥

हाविष्कृतम् (साम ) हाविष्कृतं भवति प्रतिष्ठायै । तां० १४ । ४ । १ 9 ॥

हाविष्मतस् (साम) इविष्माक्ष्म वै इविष्कृषाङ्गिरसावास्तां द्वितीये-ऽहनि इविष्मानराच्नोष्मवमेऽहनि हविष्कृत् । तां०११ । १०।९॥

हिद्वारः हिद्वारेण वजेणाऽस्मालोकादसुराननुदत । जै॰ उ॰ २ ।

" बज्रो वे हिद्धारः। कौ० ३।२॥११।१॥

., शुक्रमेव हिङ्कारः। जै॰ उ०१। ३४।१॥

" वायुरेव हिङ्कारः। जै० उ०१। ३६। ९॥ १। ५८। ९॥

,, स (प्रजापतिः) पुरोवातमेव हिङ्कारमकरोत्। जै० उ०१। १२।९॥

, प्राणो वैहिङ्कारः। श०४।२।२।११॥

" प्राणो हि वै हिङ्कारस्तस्माद्पिगृद्यनाक्षिके न हिङ्कर्षुः । शक्तोति। श०१।४।१।२॥

,, प्रजापतिवैं हिङ्कारः।तां०६।८।५॥

, तेभ्यः (पशुभ्यः प्रजापितः ) हिङ्कारम् गयच्छत् । जै० उ० १ । ११ । ४ ॥

" लोमैव हिङ्कारः। जै० उ० १। ३६। ६॥

,, स (प्रजापितः) मन एव हिङ्कारमकरोत्। जै० उ०१। १३।४॥

" चन्द्रमा एव हिङ्कारः। जै० उ०१। ३३। ४॥

, चन्द्रमा वै हिङ्कारः। जै० उ०१।३।४॥

, तस्य साम्र इयमेव प्राची दिग्विङ्कारः । जै० उ०१। ३१।२॥

,, यद्तुद्तिः ( आदित्यः ) स हिङ्कारः । जै० उ०१ । १२ । ४॥

,, रदमय पन हिद्धारः। जै० उ०१। ३३। ६॥

" अहोरात्राणि हिङ्कारः। प**०३**।१॥

., स (प्रजापतिः) वसन्तमेव हिङ्कारमकरोत्। जै० उ०१। १२।७॥

, बसन्तो हिङ्कारः। ४०३।१॥

., वृषा हिङ्कारः । गो० पू० ३ । २३ ॥

,, स (प्रजापितः) यज्ञेष्येव हिङ्कारमकरोत्। जै० उ० १। १३ । ३॥ हिंद्रीने संस्थि ( एकविद्यासीका ) अध्येष विद्या हिंद्रीरान जिल्हे ४० १ । १९ । २ ॥

,, एव थै साम्रार्भ रसो यदिङ्कारः। तां० ६।८।७॥

, हिङ्कत्य गाँयति तंत्रं हिं सेवैं कृत्स्नेकं साम अवति । ही ७ ९।१।२।३४॥

" तदेतचक्रस्याप्रे गेयं यदिक्कैं।रः । गी० उँ३ ३ । ९ ii

" न वाऽ अहिंकृत्य साम गीयते । रा०१ । ४ । १ । १ ॥

, हिङ्कारो वै गायत्रस्य प्रतिहारः। तां० ७।१।४॥

" श्रीवैं साम्रो हिङ्कारः। जै० उ०१। ४। ६॥

., श्रीर्थः एषा प्रजापतिस्साम्नोयिङ्कारः। जै० उ० ३।१२।३॥

,, एव वै स्तोमस्य योगो यदिङ्कारः। तां० ६।८।६॥

🕠 येन वे श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठः (हिङ्कारः)। गो० उ० ३। ६॥

हितम् प्राणो वै हितं प्राणो हि सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितः। रा०६। १।२।१४॥

हिमस्य जरायु (यज्ञ० १७ । ५) यद्वै द्यातस्य प्रशीतं तद्धिमस्य जरायु । दा०९ । १ । २ । २६ ॥

हिमाः (यन् २।२७) द्यात<sup>१%</sup> हिमा इति द्यातं वर्षाणि जीव्यासः मित्येवैतदाह । दा०१।९।३।१६॥

हिरः हिरो (हिरः="मेखला" इति सायणः) वै रास्ना (="रदाना" इति सायणः)। २०१।३।१।१४॥

हिस्म्पक्रीक्यु दिवो ( सपं ) हिरण्यकशिषु । तै० ३ । ९ । २० । २ ॥

हिरण्यगर्भः प्रजापतिर्वे हिरण्यगर्मः। श०६।२।२।५॥

हिरण्यपाणिः तस्मात् (संविता) हिरण्यपाणिरिति स्तुतः । की० ६। १३॥ गो० उ०१।२॥

हिरण्यम् तद्यद्स्य (प्रजापतेः ) एतस्यार्थः रम्यायां तन्नां देवा अर-मन्त तस्माद्धिरम्यश्च हिरण्यश्चे ह वै तेद्धिरण्यामित्याच-स्रते परोऽस्मम्। २१० ७ । ४ । १ । १६॥

" (अध्विष्य । २८। ६—त्रेषा जातं जन्मनेदं हिरण्यमग्निरेकं वियतमं बभूव सोमस्यैकं हिसितस्य परापतत्। अपामेकं वेधसां रेत आहुस्तत् ते हिरण्यं त्रिवृदस्त्वायुषे ॥)

- बिक्रंबम् अग्निर्दे आ 5 अपो 5 भिव्यती मिथुन्याभिः स्यामिति ताः स्वज्ञ-भूव तासु रेतःप्रासिश्चर्यादिरण्यामभवत्तस्मादेतहाप्रीसंकाशम-मेर्स्ट रेतस्तस्माद्द्यु विन्दनसम्बु हि मासिश्चर्। २०२। १।१।४॥
  - ,, (अग्नेरप्रकोतहै हुवर्णमिति धारणा—महासारते, अनु० पर्वणि अ० ६४। १४७॥ अ० ८६ अपि द्रष्टक्यः )
  - , आग्नेयं वै हिरण्यम्। तै० २।२। ४।२॥
  - ,, तस्य (अग्नः) रेतः परापतत्। तस्य रण्यमभवत्। तै० १। १।३।८॥
  - ,, अक्केरेतो हिरण्यम्। श०२।२।३।२८॥
  - ,, अंग्नर्वाऽ पतदेतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणार्थः रक्षतामपहत्यै। इा०१४।१।३।२९॥
  - ,, समानजन्म वै पयश्च हिरण्यश्चीभय थे हान्निरेतसम्। श० ३।२।४।८॥
  - ,, अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदकामत्। तत्सुवर्ण छ हिर-ण्यमभवत्। तै०३:८।२।४॥ श०१३।१।१।३॥
  - "रेतो इिरण्यम् । तै०३।८।२।४॥
  - ,, (प्रज्ञापितः) अयसो हिरण्यं (अस्रजतः) तस्मादयो बहु-ध्मातकः हिरण्यसंक्षाद्यामियेव भवति । द्याः २ । १ । ३ । ४ ॥
  - " क्षत्रस्यैतद्रृपं यद्धिरण्यम्। रा०१३।२।२।१७॥
  - ,, आयुर्हि हिरण्यम् । रा० ४ । ३ । ४ । २४ ॥
  - " ( आयुष्यं वर्षस्य के रायस्पोषमी क्रित्म् । १६ % हिरण्यं वर्षस्य जीत्रायाविद्याता हु माम् । यज्ञु ० ३४ । ४० ॥ नैनं र- भ्रांसि न पिदााचाः सहस्ते देवानामोजः प्रध्यमकं होतत् । यो विभातिं दाश्चायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ २ ॥ अपां तेजो ज्योतिरोजो वर्जं च वनस्पती तामृत वीर्याणि । इन्द्र ६वेन्द्रियाण्यि धारमामो अस्मिन् तद् दक्ष- मांणो विश्वादिरण्यम् ॥ ३ ॥ अथवे० १ । ३५ । २, ३ ॥ )
  - ., आयुर्वे हिरक्यम् । ते०१। ८।९।१**॥**
  - ., वृक्तिर्वयं हवाकि कृत्युक्तित् वर्षाक्षात्रे क्राप्तिक क्राप्त

हिर्क्षम् समृतमायुर्हिरण्यम् । श०३। = १२।२७॥४।५।२। १०॥४।६ ११।६॥

- "असृत् के हिरण्यम्।तै०१।७।६।३॥१।७।८।१॥ इा०१०।४।१।६॥तां०९।९।४॥
- " (यजु०१८ । ४२॥) असृतं वै हिरण्यम् । इत०९ । ४ । ४ । ४ ॥ तै०१ । ३ । ७ । ७ ॥
- ., प्राणो वै हिरण्यम् । दा० ७ । ५ । २ । ८ ॥
- , सोमस्य **वा अभिष्यमाणस्य विया तन्**रुद्श्रामत् तत्सुवर्णश्रे इंदरण्यमभवत् । तै०१। ४।७।४-४॥
- ., बरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीर्य्य निरघ्नन्। तस्सुवर्णे हिरण्यमभवत्। तै० ८११९।१॥
- ,, वर्चो वैद्विरण्यम्।तै०१।८।९।१॥
- ,, वर्ज्यावाऽ एतदाद्धिरण्यम् । २०३।२।४ ।९॥
- ,, तेजो हिरण्यम् । तै०३ । १२ । ४ । १२ ॥
- ,, तंजो वै हिरण्यम् तै०१। ८।९॥
- ,, चन्द्रश्रे हिरण्यम्। तै०१। ७।६।३॥
- ,, चन्द्रथं ह्येतचन्द्रेण कीणाति यत्सोमथं हिरण्येन (चन्द्रः ≕सोमः, चन्द्रं≕हिरण्यम् ) ⊧ दा० ३ । ३ । ३ । ६ ॥
- ,, शुक्रं हिरण्यम् । तै०१ । ७ । ६ । ३ ॥
- ,, शुक्र<sup>१</sup> होतच्छुकेण कीणाति यत्सोम∜ हिरण्येन। श० ३।३।३।६॥
- ,, ज्योतिर्वे शुक्रं हिरण्यम् । पे० ७ । १२ ॥
- ,, ज्योतिर्द्धिरण्यम् । गो० पू०२ । २१ ॥
- .. ज्योतिर्हि हिरण्यम्। श० ४। ३। १। २१ ॥
- "ज्योतिर्वे द्विरण्यम्। तां०६।६।२०॥१८।७।८॥तै० १।४।४।१॥ श०६।७ ।१।२॥७।४।१।१४॥ गो• उ०५।८॥
- ,, यशो वै हिरण्यम् ॥ ऐ० ७ । १८ ॥
- ुम् सत्यं वै हिरण्यम् । गोव उ०३। १७॥
  - त देवानां वाड एतद्रपं यक्तिरण्यम् । दा० १२ । ८ । १ । १४ ॥

हिरण्यम् पवित्रं वै हिरण्यम्। तै ०१। ७। २। ६॥

🥠 तस्माद्धिरण्यं कनिष्ठं धनानाम् । तै० ३ । ११ । 🖘 । 🦠

हुतादः ( देवाः ) एता वै प्रजा हुतादो यत् ब्राह्मणाः । ऐ० ७ । १९॥

" एते वै देवा अहुतादो यद् ब्राह्मणाः । गो० उ०१ । 🗧 ॥

हुम् बग् हुम् बगिति श्रीकामस्य । बगिति ह श्रियम्पणायन्ति । जै० उ० ३ । १३ । ३ ॥

हुम्बो हुम्बो इति पशुकामस्य। बो इति ह पशयो वाश्यन्ते। क्रै० उ॰ ३।१३।२॥

हुन्मा हुन्भा इति ब्रह्मवर्चसकामस्य । भातीव हि ब्रह्मवर्चसम् । जै० उ०३ । १३ । १ ॥

हरणम् तदेतत् ज्यक्षर्थं हदयामिति ह इत्येकमक्षरमाभिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये व य एवं वेद् द इत्येकमक्षरं ददन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यामित्येकमक्षरमेति स्वर्गे लोकं य एवं वेद। ज्ञा॰ १४।८।४।१॥

"तस्मादिदं गुहेव हृदयम्। रा०११। २। ६। ५॥

,, मूर्द्धा हृदये (धितः)। तै०३।१०।८।९॥

,, आत्मावै मनो हृद्यम् ! श०३।८।३।८॥

"कस्मिन्तु मनः प्रतिष्टितं भवतीति हृद्यऽ इति। श० १४। ६।९।२५॥

, मनो हृद्ये (श्रितम्)। तै०३।१०।८।६॥

, रेतो इदये (श्रितम्)। तै० ३। १०।८।७॥

,, श्रोत्रं हृदये (श्रितम्)। तै० ३।१०। =।६॥

,, वाग्घ्रदये (थ्रिता)। तै०३।१०।८।४॥

, इतिरंहृद्ये (श्रितम्)।तै०३।१०। ६।७॥

" हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिष-तिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवस्ट्य पुरीतित होते। श० १४। ५। १। २१॥

" एष प्रजापतिर्यद्घृदयम् । रा०१४। ८। ४।१॥

" हृद्यं वै सम्राद्! परमं ब्रह्म। श०१४। ६। १०। १८॥

,, पुत्रोहि हृदयम् । तै० २। २। ७। ४॥

" असी वाऽ आदित्यो इदयम्। श०९।१।२।४०॥

[ हमन्तः

इरयम् प्राणो वै हृद्यंमतौ ह्ययमूर्षः प्राणंः सँचैरेति। दी० ३ 1 ८ १ ३ । १४॥

, इत्स् हायं कत्रमेंने जयः प्रविष्टः। श्व ३।३। ४।७॥

, परिमण्डलक इंद्यम्। श्रं० ९ । १ । २ । ४०॥

" निकक्षे निकक्षे हि हदंयं, दाक्षिणे निकक्षे ऽतो हिं हदयं नें-दीयः। शाव १।१।२।४०॥

,, ऋक्णे इदयम्। श०९।१।२।४०॥

, इदयं वै स्तोमभागाः। श०८।६।२।१५॥

, इदयक स्तोमभागाः। शब्द । ५।४।३॥

हेक् उपह्नुतर्थं हेगिति तच्छरीरमुपह्नयते । २१० १।८।१।२३॥

हेतिः (=अर्थेत्ययुषम्) यया ते सृष्टस्याग्नैः । हेतिमशमयत्मजापतिः .....(हेतिः=उत्राह्मा—अमरकोरो, नानार्थवर्गे, ऋो० ७०)।

तै० १। २। १। ६॥

., (= रुद्रस्य आयुधम्) रुद्रस्य हेति दधाति। श०१२।७।

हेमन्तः ( ऋतुः ) एती (सहस्य सहस्यस्य) एव हैमन्तिकी (मासी) स यंदेमन्तं हेमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशमुपनयंते तेनी हैती सहस्य सहस्यस्य । श० ४ । ३ । १ । १ ॥

"तस्य (पर्जन्यस्य) सेनजिश्व सुषेणश्च सेनानीप्रामण्याचिति हैमन्तिकौ तात्रुत्। श०८। ६।१।२०॥

,, हेमन्तो होता तस्मादेमन्वषद्कृताः पशवः सीद्दन्ति । श० ११। २। ७। ३२॥

" डेमन्तो हींमाः प्रजाः स्वं वश्मुपनयते । श०१ । ४ । ४ । ५ ॥

, ंषंड्भिरैन्द्रावैष्णवैः ( पशुभिः ) हेमन्ते ( यज्ञते )। शं० १३। १। ४। २८॥

 तस्य (संवत्सरस्य) वसन्त एव द्वार्थ हेमन्ती द्वारं तं वा एतॐ संवत्सर्थ स्वर्ग लोकं प्रपचते । दा०१।६। १।१६॥

- हैमन्तः यद् वृष्ट्वोद्गृहाति तक्रेमन्तस्य (रूपम्)। ज्ञु०२।३। ३।८॥
  - " हेमन्तो निधनम् िष**० ३। १॥**
  - " (प्रजापतिः) हेमन्तं निधनं (अकरोत्)। जै० ४० १। १२। ७॥
  - ,, अन्त ऋत्नार्थे हेमन्तः। श०१। ५।३।१३॥
  - , हेमन्तो चाऽ ऋत्नाॐ स्वाहाकारो हेमन्तो हीमाः प्रजाः स्वं वशसुपनयते । श०१ । ४ । ४ । ४ ॥
  - ,, स्वाहाकृतिमन्तं यजाति हेमन्तमेव हेमन्ते वा इदं सर्वे स्वाहाकृतम्। कौ०३।४॥
- होता यद्वा स तत्र यथाभाजनं देवता अमुमावहामुमावहेत्याबाह्यति तदेव होतुहींतृत्वम् । ए० १ । २ ॥
  - "मध्यं वा एतद्यक्षस्य यद्भोता। तै०३।३।८ ६०॥
  - ,, आत्मा वै होता। पे०६। ८॥ की०२२ ८ ॥ गी० उ०४।१४॥
  - ,, आत्मा वै यज्ञस्य होता। कौ०९।६॥
  - ,, आग्नेयो होता । तां० १८ । ९ । ६ ॥
  - ,, आग्नेयो वैहोता। तै०१।७।६।१॥३।९।५।२॥ श० १३।२।६।६॥
  - " (ऋ० ६।१६।१०॥ यजु० ११। ३५॥) अझिर्वे ह्योता। इत्राप्ताराहासासाराहासामो० पूर्वरायक्षा
  - ,, अग्निर्वे देवानां होता। पे० १ । २५॥
  - ,, तस्याग्निहींतासीत् । गो० पू० १ : १३॥
  - ,, अभिर्वे होता ऽधिदैवं वागध्यात्मम् । श॰ १२ । १ । १ । ४ ॥ गो० पू० ४ । ४ ॥
  - " वाग्घोता। २१०१। ५। १। २१॥ गो॰ उ०५। ४॥
  - ,, वागेव होता ! गो० पू० २ : १० ॥ गो० उ. ३ । ८ ॥
  - ,, वाग्वै होता (यजु०१३।७)। कौ०१३।९॥१७।७॥
  - ,, बाग्यक्रस्य होता। ऐ०२। ५, २८॥
  - ,, वाग्वै यहस्य होता। रा० १२। ८१२। २३॥ १४। ६: १। ४॥
  - " वाग्घोता वद्ढोतृणाम्। तै० ३। १२। ५। २ ॥

होता मनो होता। तै०२।१।४।९॥

- , प्राणो वै होता। पे०६।८,१४॥ गो० उ०५।१४॥
- ,, असी वै होता यो ऽसी (सूर्यः) तपति। गो० उ० ६।६॥
- ,, पुरुषो बाब होता । गो० उ० ई। ई॥
- ,, क्षत्रं वै होता। पे० ६। २१॥ गो० उ० ६। ३॥
- ,, संवत्सरो बाव होता । गो० उ० ६ । ६॥
- ,, संबत्सरो वै होता। कौ० २९। ८॥
- " हेमन्तो होता तस्माद्धेमन्वषट्कृताः पश्चाः सीद्दन्ति । श्र० ११।२।७।३२॥
- ., होतैव भर्गः। गो० पृ० ५ : १४॥
- ., होता हि साहस्राः। श०४। ४।८। १२॥
- ,, प्राची दिग्धोतुः। २१०१३। ४। ४। २४॥
- ., उत्तरत आयातने। (? आयतनो )वै होता । तै०३।९.।५ २॥
- हाता बेदिषद् ( ऋ० ४। ४०। ५) एष ( सूर्यः ) वै होता वेदिषद्।

पें0 ४। २०॥

,, (यजु०१२।१४) अग्निर्वे होता वेदिषत्। द्वा०६।७। २।११॥

होतृचमसः आत्मा होतृचमसः। ए० २ । ३०॥

होतृषदनम् ( बजु० ११। १६ ) कृष्णाजिन ॐ होतृषदनम् । दा० ६। ४। २। ७॥

होबकाः अङ्गानि होत्रकाः। ए० ६।८॥ गो० उ० ५। १४॥

होत्राः ऋतवो वाव होत्राः । गो० उ०६।६॥

.. रइमयो वाव होत्राः। गो० उ० ६।६॥

,, अङ्गानि वाव होत्राः।गो० उ०६।६॥

शोत्राशंसिनः ( ऋत्यिजः ) अङ्गानि होत्राशंसिनः । कौ० १७। ७॥ २६। দ ॥ गो० उ० ४ । ४॥

- , विशो होत्राशंसिमः। ऐ● ६ । २१ ॥ गो० ड० ६ । ३ ॥
- ,, ऋतवो होत्राशंसिनः। कौ० २९।८॥

## परिशिष्टम्

## (到)

```
भंद्यः ( प्रदः ) प्राण एवाॐशुरुदानो ऽदाभ्यश्चश्चरेवाॐशुः श्रोत्रम-
     दाभ्यः ( ग्रहः )। श० ११ । ५ । ९ । २ ॥
     मनो ह वाऽ अर्थेशुः ( ब्रहः )। श०११।५।९।२॥
     प्रजापतिर्वा एष यद्श्रंशुः । हा० ४। ६ : १ । १ ॥
     अं∙रावें नाम प्रहः स प्रजापितः । श० ४। १ ः १। २॥
     प्रजापतिर्वाऽ एष यद्र्छाः सा ऽस्य (यजमानस्य) एष
     आत्मैव । श० ४ । ई । १ : १॥
     प्रजापतिर्हे वाऽ एष यद्थेशुः । सा ऽस्य (यजमानस्य) एष
     आत्मैव। श०११। ५। ९। १॥
अप्नाविष्ण् अग्नाविष्णू इति वसोधीरायाः ( रूपन् )। ते० ३ । १८ ।
         9 1 9 1i
भन्निः तेजो वाऽ अग्निः।तै०३।३।४।३॥
     ततो Sस्मिन् (अग्नौ) एतद्वर्च आस्। श०४।४।४।३॥
     अग्निवें पथमा विश्वज्योतिः ( इष्टका )। दा० ७। ४। २। २४॥
     अभिनें भर्मः। रा० १२ । ३ । ४ । ५ ॥ जै० उ० ४ । २८ । २ ॥
     अक्रिरेव भर्मः । गो० पू० ५ । १५॥
     अग्निवै घर्मः। शु ११ । ई। २ । २ ॥
     अग्निर्वा ऋतम्। तै०२।१।११।१॥
     अयं चाऽ अग्निर्ऋतमसावादित्यः सत्यं यदिवासावृतमय्
     ( अग्निः ) सत्यमुभयम्वेतद्यमग्निः । श० ६ । ४ । ४ । १०॥
      अग्निवें द्वष्टा। गो० उ० २। १९॥
     अग्निर्वा उपद्रष्टा । गो० उ० ४। ९॥ तै० ३। ७। ५। ४॥
     अग्निहिं स्विष्टकत्। श०१। ४।३।२३॥
     अग्निवें स्विष्टकृत्। कौ०१०। ५॥
     यच्छवीं ऽग्निस्तेन । की० ६ । ३ ॥
```

कद्वो ऽग्निः। तां० १२ । ४ । २४ ॥

अग्निः (त्वमन्ने रुद्रः ..। ऋ०२।१।६॥)

- ,, अक्रियें ठद्रः। श्र० ५। ३। १। १०॥ ६। १। ३। १०॥
- ,, **एष रुद्धः।यक्त्रिः।तै०१।१**।५।५।५।५।६।६॥ १।१।८।४॥१।४।३।६॥
- ,, अध यत्रैतत्त्रधमकं स्ति । भवति । धूप्यतऽ एव तर्हि हैव (अग्निः) भवति रुद्धः। २००२। ३।२।२॥
- ,, शिवः शिव (यजु० १२। १७) इंति शमयत्येवैनं (अग्निम्) पतद्दि%सायै तथो हैष (अग्निः) इमांहोकाञ्छान्तो न हिनहिन । श०६। ७।३।१५॥
- "संबत्सर एवाभिः। शब्द्वाधाः ४।२॥
- ,, संवत्सरोऽक्किः ! इर०६ः ३ । १ । २ ४ ॥ ६ । ३ । २ । १० ॥ ६ । ६ । १ । १४ ॥ तां०१० । १२ । ७ ॥
- ,, वजापतिरेषो ऽग्निः। श०६। ४।३।७॥६। ८।१:४॥
- "प्रजापतिरक्षिः। श्राव्ही २।१। २३, ३० ॥६ : ५।३।६॥ ७।२।२।१७॥
- ,, अग्निर्वे देवतानां मुखं श्रजनियता स श्रजापितः । दा०२। ९ १। ⊏॥
- " अग्निः प्रजननम् । गो० पू० २ । १५ ॥
- ,, अग्निर्हि देवानां पास्तीवतः ( ग्रहः )। कौ० २८। ३॥
- .. विश्वकर्मायमग्निः। श०९।२⊦२ः२॥९।४।१।४२॥
- , अक्रिचें घाता। तै०३।३।१०।२॥
- ,, (अग्ने!) त्वं पूषा विधतः पासि नुत्मना। तै० ३।११। २।१॥
- ., अथ यत्रैतस्मितिरामिव तिरश्चीवार्चिः संशाम्यतो भवति तर्हि हैष (अग्निः) भवति भित्रः। श०२।३।२।१२॥
- ,, तं यद् घोरसंस्पर्शे सन्तं (अभि) मित्रकृत्येवोपासते तदस्य (अग्नेः) मैत्रं रूपम्। ऐ०३।४॥
- "यो वै वरुणः सो ऽग्निः। श०५। २। ४। १३॥
- ,, यो घा अग्निः स वरुणस्तद्येतद्दिषणोक्तं त्वमग्ने वरुणो जायसे यदिति : पे० ६। २६॥

माप्तीः अय यंत्रैतत्प्रदीसतरो भवति । तर्हि हैप ( अग्निः ) भवति वस्ताः । दार्थ २ । ३ । २ । १०॥

" यदिम्नर्घोरसंस्पर्शस्तदस्य वारुणं रूपम्। ऐ०३।४॥

,, अय (अग्निः) यदुः हृष्यति नि च हृष्यति तदस्य मैत्रावः रुणं रूपम्। ऐ०३।४॥

,, अन्निरेव सविता। गो० पू० १। ३३ ॥ जै० उ० ४। २७। १॥

,, स एषो (अझिः) ऽत्र वसुः। श०९।३।२।१॥

.. अ.ग्नर्वे वसुवनिः । दा० १ । ८ । २ । १६ ॥

., अभिनवीय यमः। गो। उ०४। ८॥

,, अभिर्वे यमः (यजु० १२। ६३) इयं (पृथिवी) यम्याभ्यार्थः क्षीद्रथ्ः सर्वे यतम्। राव् ७।२।१।१०॥

,, अग्निर्वे मृत्युः ३ श०१४ । ई । १ । १० ॥ कौ० १३ ३ ॥

,, यो ऽग्निर्मृत्युस्सः। जै० उ० २। १३। २॥

,, अग्निर्वे नभसस्पतिः।गो० उ०४।९॥

,, अग्नियें वनस्पतिः। कौ०१०**।**६॥

,, अक्रिरसां वा एको ऽक्तिः। ऐ०६। ३४॥

,, अन्निर्वे भरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति । कौ० ३ । २ ॥

,, एप ( आग्नेः ) हि देवेभ्यो हब्यं भरति तस्माङ्गरतो ऽग्निरि-त्याहुः । शब्दे । ४ । २ । २ । १ । ९ । १ । ८ ॥

,, एप (अग्निः) उ वा इमाः प्रजाः प्राणी भूत्वा विभर्ति तस्राहे-वाह भारतेति। श्र०१। ४। २। २॥

,, आग्नेयो ब्राह्मणः। तां १५। ४। ५॥

,, आग्नेयो वै ब्राह्मणः। तै०२। ७।३।१॥

, ब्रह्म हाझिस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । श०१ । ४ । २ । २ ॥

,, अयमिनर्बह्म (यजु०१७।१४)। त्रा०६।२।१,१४॥

, अग्निरु वै **बह्म**ाद्या० ८। ४। १। १२॥

,, ब्रह्म हाझिः। दा०१।५।१।११॥

, अथ यत्रैतद्काराश्चाकाश्यन्तऽ इव । तर्हि हेप (अग्निः भवनि अग्ना । श्वा २ । ३ । २ । १३ ॥

,, अग्निर्वे ब्रह्मा। प० १।१॥

, आग्निर्वे परिक्षित्। पे० ६। ३२ ॥ गो० उ० ६। १२ ॥

- भागः यदाह इथेनो ऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वा अग्निर्भृत्या ऽस्मिल्लोके संद्यायति तस्माच्छयेनस्तच्छयेनस्य इयेनत्वम्। गो० पू० ५ । १२॥
  - , सत्पतिश्चेकितानः (यजु०१६ १५१) इत्ययमग्निः सतां पतिश्चे-तयमान इत्येतत् । इा० ८ । ६ । ३ । २०॥
  - " अथो ऽांग्नर्वे सुक्षितिरग्निर्ह्यवास्मिँहोके सर्वाणि भूतानि क्षिर् यति। श०१४। १।२।२४॥ र
  - ,, अयमाग्नेः स्वर्विद् (यजु०१७।१२)। श०९।२।१।८॥
  - ,, अन्निर्वे वयस्कुच्छन्दः (यजु०१४।५)। त्र०८।५ : २।६॥
  - " अभिर्वे भ्रजह्छन्दः। श०८ । ४ । २ । ४ ॥
  - ,, अग्निर्वे पथिकृत्। कौ०४। ३॥
  - ,, अभिर्वे पथः कर्ना। २०११ । १ । ५ । ६ ॥
  - .. आग्नर्वे हरः। तां० ७ । ४ । १० ॥ १२ । ४ । १४ ॥
  - ,, अग्निर्वे महान्। जै॰ उ०३।४।७॥
  - ,, एष (अग्निः) एव महान्। श०१०। ४।१।४॥
  - ,, अफ्रिवें महिषः (यजु०१२।१०४,१११)। रा०७।३।१। २३,३४॥
  - ,, अम्निर्वाऽ आयुः (दजु॰ १२।६५)। रा० ६।७।३।७॥ ७।२।१।१५॥
  - , अग्नियें भूवो उम्नेहींदर् सर्वे भवति। श० ८।१।१।४॥
  - " पतानि वै तेषामग्नीनां नामानि यद्भुवपातिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिः। श०१।३।३।१०॥
  - " अग्निहिं वै घुः। श०१।१।२।९॥
  - ,, एष वैधुर्यो ऽग्निः । तै० ३ । २ । ४ । ३ ॥
  - " अक्रिकेंऽ एष धुर्थः (=युगस्य धुरि भव इति सायणः)। रा० १:१:२:१०॥
  - ٫ अग्निर्वे दाता स एवास्मै यज्ञं ददाति । कौ० ४ । २ ॥
  - .. अग्निर्वाव पुराहितः । ऐ० ८ । २७॥
  - " एतद वा इन्द्राक्षयोः वियं घाम यद्वागिति । ऐ०६। ७॥ गोप्त उ०५। १३॥

भक्तिः सा या सा वागाग्निस्सः। जै॰ उ०१।२८।३॥

- " वाग्वा अग्निः। रा० ६। १। २। २८ ॥ जै० उ० ३। २ । k ॥
- ,, या बाक् सो ऽग्निः। गो० उ० ४। ११॥
- ,, अझिर्वे बरेण्यम्। जै० उ० ४। २८। १॥
- ,, तस्याः (श्रियः ) अग्निरन्नाद्यमादत्त । २०११ । ४ । ३ । ३ ॥
- ,, अयमग्निः सहस्रयोजनम्। श०९।१।१।५९॥
- " अन्निर्वे रथन्तरम्। पे० ५ । ३०॥
- ,, पष हि यझस्य सुक्रतुर्यदक्षिः। रा०१।४।१।३५॥
- ,, अग्निः प्रस्तावः । जै० उ०१ । ३३ । ५ ॥
- ,, अयं वाऽ अग्निहरूपः (यजु०१४।१)। द्या० ८।२।१।४॥
- " पर्वेतदग्नेर्यदुस्ता। दा०६।२।२।२४॥
- "अक्तियें होता (ऋ०६।१६।१०॥यजु० ११।३५)।दा०. १।४।१।२४॥६।४।२।६॥ गो०पू०२।३४॥
- ., अग्निर्वे होता वेदिपत् ( यजु० १२ । १४ ) । २१० ६ । ७।३।११॥
- ,, आग्नियें होता ऽधिदैवं वागध्यात्मम् । रा० १२ । १ । ४ ॥ गो० पू० ४ । ४ ॥
- , ते ऽक्तिरस आदित्येभ्यः प्रजिष्युः श्वः सुत्या नो याजयत न इति तेषां हाग्निर्दूत आस त आदित्या ऊचुरथास्माकमध सुत्या तेषां नस्त्वमेव (अग्ने!) होतासि, बृहस्पतिर्वह्या ऽयास्य उद्गाता, घोर आक्तिरसो शध्वर्युगिनि। कौ० ३०। ६॥
- " अग्निः पञ्चहोतृणार्थः होता । तै०२ । ३ । ५ । ६ ॥
- , अक्षिः पञ्चहोता। तै०२।३।१।१॥
- ,, आम्रेयो होता। तां० १८। ६। ९॥
- ,, आझेयो वै होता। तै०१।७।६।१॥३।६।५।२॥**२०** १३।२।६।९॥
- , एष हि हव्यवाहनो यद्ग्निः । श०१। ४।१।३९॥
- ,, हब्यवाह्नो वै (अग्निः) देवानाम् । श०२।६।१।३०॥
- ,, एष हि हुव्यवाज्यदक्षिः। २०१।४।१।३९॥
- " अग्निर्वे देवानां व्रतभृत् । गो॰ उ०१। १४॥
- ,, आंग्रेवें देवानां व्रतपतिः। गो० उ०१। १४॥
- " अग्निरु देवानां प्राणः। श्व० १०। १। ४ ! १२॥

भग्निः तद्क्षिर्वे प्राणः। जै० उ० ४। २२। ११॥

- ., प्राणा अग्निः। द्वा<sup>०</sup>६।३।१।२१॥६।८।२।१०॥
- " आक्रेर्वे देवामां मनोताः। ऐ०२।१०॥ कौ०**१०**।६॥
- 🔐 देवपात्रं वाऽ एव यद्शिरे। रा०१। ४।२।१३॥
- 🥠 देवरथो वा अग्नयः। कौ० ५। १०॥
- " अग्निः सर्वा देवताः । रा०१।६।३।२०॥
- ,, एष वै यहा यद्भिः। श०२।१।५।१९॥
- ,, अञ्चिरुवैयक्षः। शा०५।२।३।६ भे.
- ,, अग्निवैं यक्षः। श०३।४।३।१९॥ तां०६१।५।२॥
- ., यजमानो ऽक्षिः । श०६।३।३।२१॥६।५।१।८॥७। धारा२१॥९।२।३।३३॥
- स उऽएव यजमानस्तस्मादाग्नेयो भवति । श० ३। ९।१।६॥
- 🔐 अग्निर्यजुषाम् (समुद्रः )। शब्रह। ५। २। १२॥
- 🔐 वृषो ऽग्निः समिध्यते (ऋ०३ । २७ । १४) । श०१ । ४ ग१ । २०॥
- " समग्निरिध्यते वृषा (ऋ० ३।२७।१३)। द्या०१।४।१।२९॥
- ٫ पृथिष्यक्षेः पत्नी । गो० उ०२ । ९ ॥
- " अग्निर्ह वाऽ अपो ऽभिद्ध्यौ मिथुन्यामिः स्यामिति ताः सम्बन्व तासु रेतः प्रासिश्चत्तिहरण्यमभवत्तसादेतद्भितंकाशमभेहिँ रेतस्तसाद्द्सु विन्दन्त्यद्सु हि (रेतः) प्रासिश्चत्। २०२। १। १।५॥
- " अद्भ्यो वाऽ एव (अक्षिः) प्रथमनाजगाम। रा० ६। ७। **४। ४॥**
- ,, तस्य (अग्नेः) रेतः परापतत्ति द्विरण्यमभवत् । तै० १।१। ३।८॥
- ,, आक्नेयं वै हिरण्यम्। तै०२।२ः५।२॥
- " अम्रे रेतो हिरण्यम्। श०२<sup>।</sup>२।३। २८॥
- " अमेर्बाऽ एतद्रेतो यद्धिरण्यम् (महाभारते, अनुशासनपर्वाणे दि । ३३ ॥ )। रा० १४ । १ । ३ । २९ ॥
- "समानजन्म वै पयश्च हिरण्यश्चोभयछं हाग्निरेतसम्। रा०३। २।४।८॥
- " (अग्नेः) यदास्थि (आसीत्) तत् पीतुदार (अभवत्)। तां० २४। १३। ५॥

- भन्निः गम्धो हैवास्य (अग्नेः) सुगन्धितेजनम्। श्र ३।५।२।१७॥
  - ,, ( अग्नेः ) यत्स्नाव तत्सुगन्धितेजनम् । तां० २४ । १३ । ५ ॥
  - "सैषा योनिरक्नेर्यक्षेणुः। श्व० ६। ३।१। ३२॥
  - " अग्निरैवेभ्य उदकामत्स वेणुं प्राविशत्तसात्स सुषिरः। श०६। ३।१।३१॥
  - " सैषा योनिरक्नेर्यन्मुअः । द्या० ६ । ३ । १ । २६ ॥
  - " योनिरेषारनेर्थन्मुआः। श०६।६।१।२३॥
  - " अग्निर्देवेभ्य उदकामत्स मुक्षं प्राविशत्तस्मात्त सुविरः । श० ६।३।१।२६॥
  - " स्यों ऽग्नेर्योनिरायतनम्।तै•३।९।२१।२,३॥
  - ,, अग्निः षद्गदस्तस्य पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौराप ओष्धिवनस्पतयः इमानि भूतानि पादाः। गौ० पू० २। ६॥
- ,, षड्भिराग्नेयैः (पशुभिः ) वसन्ते (यजते )। হা৹ १३।५। ४।२८॥
- " तस्य (अद्गेः) रथगृत्सश्च रथौजाश्च (यजु॰ १५ । १५) स्ना-नीत्रामण्याविति वासन्तिकौ तात्रुतु । श॰ ८ । ६ । १ । १६ ॥
- ,, (अग्नेः) पुञ्जिकस्थला च कतुस्थला (यजु०१४।१२॥) चाप्सरसाविति दिक् चोपिदशा चेति ह समाह माहित्थिः सेना च तु ते समितिश्च। श०८:६।१।१६॥
- , सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्नाः (यजु०१७४७९॥) इति (मुण्डकोपनिषदि १।२।४ः-काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूस्रवर्णा॥ स्फुलिक्किनी विश्वक्ची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्नाः॥)। तै०३।११।९।९॥
- " यया ते सृष्टसाग्नेः । हेतिमशमयत्वजापतिः ...... (हेतिः= अग्नेरायुधम् )। तै०१।२।१।६॥
- ,, वायुर्वा अग्नेः स्वो महिमा। की०३।३॥
- ,, (उपसद्देवतारूपायाइषोः)अग्निरनीकम्(≔मुखीभीत सायणः) । षे० १ । २४ ॥
- ., अभिनर्वे गायत्री। २१०३। ९१४। १०॥ ई। ई। २।७॥
- ,, गायश्री छन्दो ऽग्निर्देवता शिरः। श० २०१३। २। १॥

- अप्रिः गायत्रो वा अग्निः कौ०१।१॥३।२॥९।२॥१६।४॥ तै०१।१।५।३॥
  - , विराङ्गिः। श०६। २। २। ३४॥ ६। ३। १। २१॥६।८। २।१८॥ ९।१।३१॥
  - ,, विराद् सृष्टा प्रजापतेः। ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी । योनिरग्नेः प्रति-ष्टितिः। तै० १। २। २। २७॥
  - , प्रजापती रोहिण्यामिग्नमस्जत तं देवा रोहिण्यामाद्धत ततो वै ते सर्वाद्योहानरोहन्। तै०१।१।२।२॥
  - , तमुहैव पशुषु काम<sup>9</sup> रोहति य एवं विद्वान् रोहिण्याम् (अग्नी) आधन्ते। श०२। १।२।७॥
  - ,, अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रौहिणावेताभ्या छहि देवताभ्यां यज्ञमानाः स्वर्गे लोक कंरोहन्ति । राष्ट्र १८।२।२॥
  - ,, अभिनरेष यत्पदावः । द्या०६ । ३ । २ । ६ ॥
  - ., आग्नेयो वाव सर्वः पद्यः। ऐ०२।६॥
  - ,, आग्नेयाः पश्चः । तै०१:१।४।३॥
  - .. आग्नेयो वा अजः। श०६। ४। ४। १४॥
  - "स्र एषा ऽग्निरेव यस् कृमुकः ( चृक्षविशेषः ) । श०६।६। २।११॥
  - "आग्नेयी वैरात्रिः।तै०१।१।४।२॥१।४।३।४॥२। १।२।७॥
  - .. आग्नेयं वै प्रातस्सवनम् । जै० उ०१ । ३७ । २ ॥
  - ,, तान् (पशुन्) अग्निस्त्रिवृता स्तोमेन नाप्नोत्। तै० २।७। १४।१॥
  - , अभ्नेयः पुरोडाशो भवति । श०२ । ४ । ४ । १२ ॥
  - "स ( आग्नः ) प्राची दिशे प्राजानात्। कौ० ७ । ई॥
  - ., प्राची**ेव दिशम् । अग्निना प्राज्ञानन् । श०३** । २ । ३ । १६ ॥
  - ., प्राची दिक्। अग्निर्देवता। तै० ३। ११। ५। १॥
  - " प्राची हि दिगग्नः। २१० ६। ३। ३। २॥
  - " अग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरःसङ्गयः खाहा । रा० ४। २।४।५॥
  - " अग्निरेव पुरः। श०१०।३।१।३॥

- भिन्नः अंग्निचै पुरस्तचसमाह पुरः (यजु०१३। ४४॥) इति प्राञ्चण्य ह्याग्निमुखरन्ति प्राञ्चमुपचरन्ति। २०००। १।१।४॥
  - ,, अग्नेर्ऋग्वेदः (अजायत )। रा०११। ५।८।३॥
- ,, स (प्रजापितः) भूरित्येवर्ग्वेदस्य रसमाद्शः । सेयं पृथिन्यः भवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् सो ऽग्निरमचद्रसस्य रसः। जै० ७०१ । १ । ३ ॥
- अग्निषित् राते राते संवत्सरेष्विग्निचित्काममश्राति कामं न। श्र० १०।१।४।४॥
- भामेंबैंखानरः संबत्सरो वाऽ अन्निवैश्वानरः। तै०१:७।२।४॥

  " अयमन्निवैश्वानरो यो ऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते

  यदिदमद्यते, तस्यैप घोषो भवति यमेत्रकणांचिष्वाय

  श्रणोति स यदोःक्रमिष्यनभवति नैतं घोषा श्रणोति ।

  द्यार १४।८।१०।१॥
  - ,, पप वा अग्निर्वेश्वानरः। यद्ग्रह्मणः ⊦तै० ३। ७। ३।२॥
  - ,, पप ह वा अग्निवेश्वानरो यत्प्रदाव्यः। गो० उ० ४। ८॥
  - 🕠 🔻 वैश्वानर इति चः अग्नः वियं धाम । तां० १४ । २ । ३ ॥
  - "वैश्वानरो वै सर्वे उग्नयः । श०६। २।१ : ३५॥ ६। ६ : १ : ५॥
  - ,, अग्नेरेतद्वैश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः । हा० ७३१। १।१०॥
  - " अग्नेरेतद्वेश्वानरस्य भसा यत्सिकताः। दा० ७।१। १।९॥
  - , अग्नेर्वा एतद्वैश्वानरस्य भस्म यक्षिकताः। दा० ३। १।१।३६॥
  - ,, अग्नेर्वा एतत् वैश्वानरस्य ( श्राष्टं ) साम । तां० १३। ११। २३॥

अभिष्टोमः द्वाद्शस्ते।त्राण्यग्निष्टोमः। तां० ९ । १ । २४ ॥

,, विराङ्गा अग्रिष्टोमः। कौ०१४।५॥

भप्तिष्ठा यज्ञमानो वाऽ अग्निष्ठा । श०३ । ७ । १ । १६॥

भिम्होत्रम् अग्मिहोत्रं वे दशहोतुर्निदानम्। तै० २।२।११।६॥

## | आक्रियंसः

अम्रीकोमी अन्तीकोमीय छ हि पौर्णमास छ हि वर्भवति । २१०१। दा

अङ्गानि अङ्गानि होत्रकाः । पे० ६। ८॥ गो० उ० ४। १४॥

- ,, अद्गानि वाव होत्राः। गो० उ०६। ६॥
- " अङ्गानि द्वात्राशंसिनः। की०१७। ७॥ २६।८॥ गो० उ० ५।४॥
- "अङ्गानि वै विश्वानि घामानि (यजु०४।३४)। रा०३। ३।४।१४॥
- ,, वैश्वदेवानि शक्तानि। ए०३।२॥
- भक्तिसः द्वय्यो ह वा इदमप्रे प्रजा आसुः। आदित्याश्चेवाद्गिरस्था। श्रु ३।५।१।१३॥
  - ,, आदित्याश्चाङ्गिरसश्चैतत् सत्र छ समद्घतादित्यानामेकविष्यः शतिराङ्गिरसां द्वादशाहः । तां० २४ । २ । २ ॥
  - ,, ते हादित्याः पूर्वे स्वर्ग लोकं जग्मुः पश्चेवाङ्गिरसः षष्ट्यां वा वर्षेषु । पे० ४ । १७ ॥
  - " (आदित्याः) स्वर्गे लोकमायम्नहीयन्ताङ्गिरसः। तां० १६। १२।१॥
  - , अन्वञ्च इवाक्तिरसः सर्वैः स्तोमैः सर्वैः पृष्ठेर्गुविभः सामिभः स्वर्गे लोकमस्पदान् । दा०१२।२।२।११॥
  - ,, अङ्गिरसः सर्गे लोकं यतो रक्षाध्यम्बसचन्त । तां०८। ९।५॥
  - , त पतेन सद्यः कियाङ्गिरस आदित्यानयाजयन्। इा० ३१ ५।१।१७॥
  - ,, तान् हादित्यानिकस्सो याजयाञ्चतुः । गो० उ० ६ । १४ ॥
  - , कर्णश्रवा एतदाङ्गिरसः पशुकामः (कार्णश्रवसं) सामा-पश्यत्तेन सहस्रं पशुनस्रजत । (अष्टौ चाङ्गिरसः पुत्रा वारुणास्ते ऽप्युदाहृताः। बृहस्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्ति-रेव च ॥ घोरो विरूपः संवर्तः सुधन्या चाष्टमः स्मृतः॥ इति महाभारते, उद्योगपर्व० ८५। १३०-१३१॥)। तां०१३। ११। १४॥
  - ,, अक्रिरसां वा एको ऽग्निः। ऐ. ६। ३४॥

- अक्रियः ते अक्रिय्स आदित्येभ्यः प्रजिच्युः श्र्वः सुत्यानो याजयत म इति तेषां हाग्निर्दृत आस त आदित्या ऊचुरथासाकमध सुत्या तेषां नस्त्वमेव (अग्ने!) होतासि, बृहस्पतिर्वहाऽ-यास्य उद्गाता, घोर अक्रिय्सो ऽध्वर्थ्युरिति। कौ ३०। ६॥ ,, तेषां (अक्रिय्सां) कल्याण आक्रिय्सो ऽध्यायमुदवजन् स ऊर्णायुक्तन्धर्वमप्सरसाम्मध्ये प्रेक्क्यमाणमुपैत्। तां० १२। ११। १०॥
  - " अथैनं ( इन्ह्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसञ्च देवाः...
    .....अभ्यषिञ्चन्......पारमेष्ठवाय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्वावद्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ८ ! १४॥
  - सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्य (प्लरसो विशस्ता इमा आसत इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उपिक्शत्य-क्रिरसो वेदः सोयिमित्याक्रिरसामेकं पर्ध व्याचक्षाण इवानुद्र-वेत् (घोरं निगदेत्—शांखायनश्रौतस्त्रं १६।२।१२)। श०१३।४।३।८॥
  - " विदेदग्निर्नभो नामाग्नेऽअङ्गिर आयुना नाम्नेद्धि (यजु०५। ६) इति ⊧श०३।५।१।३२॥
- अज एकपाट् अजस्यैक पदः पूर्वे प्रोष्ठपदाः । तै० १।४।१।५॥ ३।१।२।८॥
- , एकपदा ह भूत्वाजा उच्चकमुः। श०८।२।४।१॥ अजः गां चाजं च दाक्षणत एतस्यां तिह्हयेतौ पशु द्धाति तसाद-तस्यां दिश्येतौ पशु भृथिष्ठौ । श०७१४।२।१६॥
  - ,, ताभ्यामेत द्यथा ज्ञातिभ्यां वा सिक्षभ्यां वा सहागताभ्या छ स-मानमोदनं पचेदजं वा । २०१ । ६ । ४ । ३ ॥
- , ते (अजाः) सुश्रपतरा भवन्ति । श० ४ १ ४ । ४ । १ ॥ अजगरः अजगरं खप्तः (गच्छति) । गो० पू० २ । २ ॥ अजा सा (अजा) यित्रः संवत्सगस्य विज्ञायते तेन प्रजापतेर्वर्णः । श० ३ । ३ । ३ । ८ ॥
- ,, उपांशुपात्रसेवान्वजाः प्रजायन्ते । श०४ । ४ । ५ । २ ॥ अजावयः तस्मादु सद्द सतो ऽजाविकस्योभयस्यैवाजाः पूर्वा यन्त्य-नूच्यो ऽवयः । श०४ । ५ । ४ । ४ ॥

अजावयः अजावी अल्डभते भूम्ने । तै० ३ । ९ । ८ । ३ ॥

अजाविकमेबोष्णिक्। कौ० ११। २॥

अतिथिः तद्यथैवादो मनुष्यराज आगते ऽन्यासिन्दा ऽर्हत्युक्षाणं वा वेहतं वा श्रदन्ते । ऐ०१ । १५ ॥

भतिरात्रः स कृत्स्त्रो विश्वजिद्यो ऽतिरात्रः। कौ० २५। १४॥

भक्ता आदिस्यो वाऽ अता। तस्य चन्द्रमा एवाहितयः : श०१०।६। २।३॥

अधर्वेदः बरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्तऽ इमऽ
आसतऽ इति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति तानुपिशत्यथर्वाणो वेदः सो ऽयमित्यथर्वणामेकं पर्व व्याचक्षाण
इवानुद्रवेत् (भेषजं निगदेत्-शाङ्कायनश्रीतसूत्रे १६।२।
९)। श०१३। ४।३।७॥

,, ब्रह्मवेद (=अधर्ववेदः) एव सर्वम्। गो० पू०५।१५॥ अथर्वा अधर्वा वै प्रजापतिः। गो० पू०१।४॥

भदास्यः ( प्रदः ) वागेवादाभ्यः । दा० ११ । ५ । ९ । १ ॥

,, प्राण एवा के शुरुदानो ऽदाभ्यश्चश्चरेवा छेशुः श्रोत्रमदाभ्यः (ब्रह्स) । श०११।५।६।२॥

- भारितः इयं (पृथिवी) वाऽ अदितिर्मही (यजु०११। ४६)। হা০ ई।५।१।१०॥
  - ,, इयं ( पृथिवी ) वै देव्यदितिर्विश्वरूषी । तै०१ । ७ । ६ । ७ ॥
  - ., अदित्य पुनर्वसू (नक्षत्रविशेषः)। तै० १।५।१।१॥
  - ,, प्रवान देव्यदितिरनर्वा। विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा। पुनर्वस्तु द्विषा वर्धयन्ती। प्रियं देवानामप्येतु पाथः। तै० ३। १।१।४॥
  - " अदितिर्वे प्रजाकामौदनमपचत्तत उच्छिष्टमाश्चात् सा गर्भः मधत्त तत आदित्या अजायन्त । गो० पू० २ । १४॥
  - , अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्। तस्या उच्छेषणमददुः। तत्वाक्षात् सा रेतो ऽधत्त। तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम्। ......... भित्रश्च वरुणश्चाजायेताम्। .......ंवाश्च भगश्चाजायेताम्। ......इन्द्रश्च विव-स्णंश्चाजायेताम्। तै०१।१।९।१-३॥

- अदितिः अध यत् प्रायणीयेन यजन्ते । अदितिमेव देवतां यजन्ते । घ० १२ । १ । ३ । २ ॥
  - " तसादादित्यश्चरः प्रायणीयो भवत्यादित्य उदयनीयः । दे• १ । ७ ॥
  - , ऊर्ड्डामेव दिशं अदित्या प्राजानन्नियं (पृथिवी ) बाड मिर्-तिस्तसादस्यामूर्ड्डा ओषधयो जायन्तऽ ऊर्ड्डा वनस्पतयः। रा०३।२।३।१६॥
- ,, सा (अदितिः ) ऊर्ध्वा दिशं प्राज्ञानात् । की० ७ । ६ । अभिगुः अभिगुश्चापापश्च । उभी देवानाॐ शामितारी । तै० ३ । ६ । ६ । ४ ॥
- भष्यय्युंः अश्विनावध्वर्यम् । ऐ०१११८॥ रा०१।१।२।१७॥ ३।९।४।३॥ तै०३।२।२॥ गो० उ०२।६॥
  - ,, प्राणापानावेवाध्वर्य्यु । गो० पू० २ । १० ॥
  - ,. बायुर्वा अध्वय्र्युः। गो० पू० २। २४॥
  - ,, बायुरध्वर्धुः। गो० पू० १। १३॥
  - ,, अध्वयुरेव महः। गो० पू० ४। १५॥
  - ,, तमेतमाग्निरित्यध्वर्थव उपासते । यजुरिति । श० १० । ४ । २ । २० ॥
  - ् प्रतीच्यध्वयोः (दिक्)। श०१३। ४। ४। २४॥
  - , र्णमयेनाध्वर्ध्यमिषिञ्चति । ते०१।७।८।७॥

अथ्वा योजनशो हि मिमाना अध्वानं धावन्ति। श०५।१।४।१७॥ अनद्वान् (=सूर्य्यः ) इयेत इव होष (सूर्यः ) उद्यक्षास्तं च यन्भवति

तस्माच्छयेनो ऽनङ्गान्दक्षिणा। शा १।१।७॥

मनिरुक्तम् अनिरुक्तान्य। ज्यानि । श० १। ६। १। २०॥

- ,, अनिरुक्तो वै प्रजापतिः। श०१।६।१।२०॥
- .. अनिरुक्तो हि वायुः। रा०८। ७।३।१२॥

अनुमतिः य। घौः सा ऽनुमतिः सो एव गायत्री । ऐ० 🥞 । ४८ **॥** 

भनुष्दुप् (सन्दः) आनुष्दुभो वै षोडशी । कौ०१७ । २, ३॥

- ,, आतुष्टुभो वा एव वज्रो यत्योडशी। कौ०१७।१॥
- ,, विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वम्त्वानुष्टुभेन सम्दसाङ्गिर-स्वत् (यजु०११।५८)। दा०६। ४।२।६॥

अनुष्दुप् विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्द्सा-क्रिरस्वत् (यजु०११।६०)। द्या०६।५।३।१०॥

, विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वानुष्टुभेन छन्दसा। तै०२:७।१४।४॥

., . उदीचीमारोह । अनुष्टुप्त्वावतु । श० ४ । ४ । १ । ६ ॥

" वास्त्वनुष्टुय्। श०१।७।३।१८॥

٫ . या कुहुः सानुष्टुप्। पे० ३ । ४७, ४८ ॥

., प्वा वै प्रत्यक्षमनुष्टुव्यद्यक्षायक्षीयम् (साम)। तां० १४।६।१४॥

,, अनुष्टुब् वै परमा परःवत् । ऐ० ३ । १४ ॥

ु, अनुष्टुबेव सर्वम् । गो० पू० ५ । १५ ॥

अनुबन्ध्या मैत्राबरणी वा अनुबन्ध्या । कौ० ४ । ४ ॥

भनूराधाः (नक्षत्रम्) अनूराधाः प्रथमम् । अपभरणीयत्तमं तानि यमनक्षत्राणि।तै०१।४।२।७॥

भन्तम् अथयो ऽनृतं वदित यथान्निः सामिद्धं तमुद्केनाभिषिञ्चेदेवॐ हैनॐ स जासयति तस्य कनीयः कनीय एव तेजो भवित श्वः श्वः पाणीयान् भवित तस्मादु सत्यमेव वदेत्। रा०२। २।२।१९॥

,, अनृतर्थे हि कत्वा मेद्यति । श०२ । ४ । २ । ६ ॥

,, अनुत्र<sup>®</sup> स्त्री शूद्रः श्वा कृष्णः २।कुनिस्तानि न प्रेक्षेत्। · **रा०१४**।१।१।३१॥

भन्तारक्षम् अन्तारिक्षं गौः। पे० ४। १४॥

., घृतमन्तिरिक्षस्य रूपम् । ञा० ७ । ५ । १ । ३ ॥

" तद् (ब्रह्म) इदमन्तरिक्षम् । जै० उ०२।९।६॥

,, अन्तरिक्षं वै प्र, अन्तरिक्षं हीमानि सर्वाणि भूतान्यतुः प्रयन्ति । ऐ० २ । ४१ ॥

,, अन्तरिक्षलोको वै श्रमा (यजु० १४। १८) अन्तरिक्षलोको । श्रमाह्योकात्प्रमित इच। श०८। ३।३।४॥

" ' अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं दिंधान्तरिक्षं मा हिं**ध्**सीः'

ः (यजु०१४।१२) इत्यात्मानं यच्छात्मानं हुॐहात्मानं मा वा व्यक्ष्यारित्येतत् (अन्तरिक्षम्=आत्मा)। २०८।३।१।९॥

,, इयं (पृथिकी) अन्तरिक्षम् (पृथिवी=अन्तरिक्षम्-वैदिक-निघण्टी १ । ३) । ऐ० ३ । ३१ ॥ भन्तरिक्षम् अन्तारिक्षमेव विश्वं वायुर्नरः। २०९। ३।१।३॥

अन्तरिक्षं विश्ववयत्ताः । तै० ३ । २ । ३ । ७ ॥ । । । । । । । । । । । अन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यवस्वतीं प्रथस्वतीं म् थस्वतीं (यजु० १४ । १२) इत्यन्तरिक्षस्य होतत्पृष्ठं व्यवस्वत्प्रथस्वत् । २ । ० ८ । ३ । १ । ९ ॥

,, अन्तरिक्षं सावित्री । गो० पूर्व १ । ३३ ॥

,, अन्तरिक्षं वै नभार्थ्यस्त । तस्य रुद्धा अधिपतयः । तै० ३ । ८ । १८ । १ ॥

" अन्तरिक्षं पुरोधाता। ऐ१८। २७॥

" अन्तरिक्षं नाराद्यां क्षः। दा०१।८।२।१२॥ " अन्तरिक्षमाग्नीधम्।तै०२।१।४।१॥

, अन्तरिक्षं वाऽ आग्नीभ्रम्। रा०९।२।३।१४॥

,, अन्तरिक्षं वाऽ उपयमन्यन्तरिक्षेण हीद्रः सर्वमुपयतम् । श्व १४ । २ । १ । १७ ॥

" अन्तरिक्षमुपभृत् । तै० ३। ३।१।२॥३।३।६।११॥ " अन्तरिक्षं वाऽ उलूबलम् । त्रा० ७। ६।१। २६॥

, अन्तरिक्ष थे होष उद्धिः । दा ६। ६। ६। ६॥

, अध यया विद्धः शियत्वा जीवित वा म्रियते वा सा द्वि-तीया (इषुः) तिद्दमन्तिरिक्षि सैषा रुजा नाम (इषुः)। श०५।३।५।२६॥

,, अन्तरिक्षस्य (रूपं) रजताः (सुच्यः)।तै०३।९।६।४॥ , (असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे (चिक्रिरे)।

श्रु ३।४।४।३॥

" अन्तरिक्षमेवोपा<sup>®</sup>शुसवनः । इा० ४ । १ । २ । २७ ॥

" अयमन्तिरिक्षलोको निरुक्तः सम्ननिरुक्तः । २१०४।६। ७।१७॥

मनो *ऽन्तरिक्षलोकः* । श०१३ । ४३३ ११॥

., इयं (पृथिवी) वै वागदो (अन्तारिक्षम् ) मनः । ऐ० १ । ३३ ॥

,, वागित्यन्तरिक्षम् । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥

,, अन्तारिक्षं देवी। जै० उ० ६। ४। ८॥

भन्तरिक्षम् अन्तारिक्षं वै षरिवरछन्दः (यजु०१५।४)। रा० ८।५। २।३॥

- , **अन्तरिक्षं वै विवध**च्छन्दः (यज्जु०१५।५)। शा०८। ४।२।४॥
- n, अन्तरिक्षलोको मदः। द्या०१२।३।४।७॥
- ,, अन्तरिक्ष एव महः। गो० पू० ४। १४॥
- ,, महद्वा अन्तारिक्षम् । ऐ० ५ । १८, १९ ॥
- ,, अन्तरिक्षं महाव्यतम्। २०१०। १।२।२॥
- 🔐 अन्तरिक्षं चै तृतीया चितिः । २०८. ४ । १ । १ ॥
- ,, अन्तरिक्षं वै मध्यमा चितिः। श०८। ७।२। १८॥
- , अयं मध्यमो (लोकः=अन्तरिक्षं) बृहती। तां० ७। ३। ९॥
- .. अन्तरिक्षलोको माध्यान्दनं सवनम् । गो० उ० ४ । ४ ॥
- ,, अन्तरिक्षलोको वै माध्यन्दिन७ सवनम् । इा०१२ । ५ ।
- , अन्तरिक्षम्प्रगाथः। जै० उ० ३ । ४ । २ ॥

21911

- ,, अन्तरिक्षं वै वामदेव्यम् (साम) । तै० १ । १ । ८ । २ ॥ २ । १ । ४ । ७ ॥ तां० १५ । १२ । ४ ॥
- " उपद्वतं वामदेव्य७ (साम) सहान्तरिक्षेण। श०१।८। १।१९॥
- , ये वधकास्ते Sन्तरिक्षस्य ऋषम् । द्या० ४ । ४ । १ । १ । ॥
- " अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः। गो० उ० २ । ४॥
- ,, वसुरन्तरिक्षसत् (यजु० १२। १४)। २१० ४। ४। ३। २२॥
- " उषस्यमन्वाह तद्दन्तिरिक्षलोकमामोति । कौ० ११।२। १८।२॥
- " (देवाः) अन्तरिक्षं दिङ्निघनेन (अभ्यजयन्)। तां०। १०।१२।३॥
- , अथ यदन्तरिक्षे तत्सर्वमुपद्रवेणाप्नोति । जै॰ उ०१ । ३१ । द॥
- " अन्तरिक्षं सारस्वतेन (अवहन्धे)। रा०१२। द।२।३२॥
- " अन्तरिक्षलोकं याज्यया ( जयित ) । द्या० १४ । ६ ।१। ६॥
- " (देवाः) अन्तरिक्षमुक्थेन (अभ्यजयन्)।तां० ९।२।९॥
- " (देवाः) उक्थैरन्तरिशं (छोकमभ्यजयन्)। तां० २०। १।३॥

भन्तरिक्षम् अन्तारिक्षमुक्ध्येन (अभिजयति)। तै० ३।१२।५।७॥

- " अन्तरिक्षं यजुषा ( जयित )। रा० ४। ६। ७। २॥
- ,, अन्तरिक्षळोको यजुर्वेदः। घ० १ । ।।।
- ., अन्तरिक्षं वै यजुरामायतनम् । गो० पूर २ । २४ ॥
- , यजुषां वायुर्वेषकं तदेव क्योतिक्रोब्ट्रमं छन्दो उन्तरिश्नं स्थानम् । गो० प् १ । २९ ॥
- ., अन्तरिक्षं त्रिष्टुप्। जै० उ**०** १ : ४५ | ३ ॥
- " अन्तरिक्षमु वै त्रि॰दुर्। श०१।८।२।१२॥
- 🧓 🔻 त्रेष्टुनमन्तरिश्चम् । श०८। ३ । ४ । ११ ॥
- ,, त्रैष्टुमो Sन्तरिक्षलोकः।कौ०८।**९॥**
- " अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्र∳स्त त्रेष्ट्वभेन छन्दसा । श०१।९ । ३ । १० ॥
- ,, (प्रजापितः) भुव स्त्येव यजुर्वेदस्य रसमाद्तः। तिह्दम-न्तिरिक्षमभवत्। तस्य यो रसः प्राणेदत् स वायुरभवद्र-सस्य रसः। जै० उ०१।१।४॥
- " अयमेवाकाशो जूः । यदिदमन्तरिक्षमेतॐ ह्याकाशमनु जवने तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च । रा•१० । ३ । ५ । २ ॥
- ,, भुव इत्यन्तरिक्षलोकः । श० ५ । ७ । ४ । ४ ॥
- " स भुव इति व्याहरत् । सो उन्तिरिक्षमस्जतः। चातुर्मी-स्यानि सामानि । तै० २ । २ । ४ । ४ – ३ ॥
- " ्बायुरस्थन्तरिक्षे श्रितः दिवः प्रतिष्ठा । तै०३।११ . १।९॥
- ,, चौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता। ए०३।६॥ गो० उ०३।२॥
- , स ह प्रजापितरीक्षां वके। कथं न्विमे (त्रयो) लोका मुबाः प्रतिष्ठिताः स्युरिति स एभिश्चेव पर्वतैर्नदीभिश्चेमाम् (पृथिवीम्) अदृ्णेहद्वयोभिश्च मरीचिमिश्चान्तरिक्षं जीमृतैश्च नक्षत्रैश्च दिवम्। श०११। ६। १। ६॥
- " वायुर्वा अन्तरिक्षस्याष्यक्षाः । तै०३।२ ।१ ।३ ॥
- ,, युक्ती वातीन्तरिक्षेण ते सह। तां०१।२।१॥

भन्तिरक्षम् अन्ति।रिक्षं वै मातिरिश्वनो धर्मः। तै०३।२।३।२॥ ,, अन्तिरिक्षलोको वै माहतो महतां गणः। श०९।४। २।६॥

, अन्तरिक्षदेवत्याः स्नुत्तु वै पश्चवः । तै० ३ । २ । १ । ३ ॥ अवस् अश्चवे प्रजापतिः । २० ४ । १ । ३ । ७ ॥

- ,, असं बाऽ अयं प्रजापतिः। श० ७। १। २। ४॥
- ,, यत्तद्रभ्रमेष स विष्णुर्देवता। २१० ७। ४। १। २१॥
- ,, असं वै व्यन्ने (वि, अन्ने) हीमानि सर्वाणि मृतानि विष्टानि । शु १४। ८। १३। ३॥
- ,, अझं चै पूषा। कौ० १२।८॥ तै०१।७।३।६॥३<sup>,</sup>८। २३।२॥
- " अन्ने वाजः। श०५।१।१।१६॥८।१।९॥
- " अशं वै वाजः।तै०१।३।६।२,६॥१।३।५।॥श० ५।१।४।३॥६।३।२।४॥
- ., अकं वै वाजाः (ऋ•३।२७।१)। श०१।४।१।०॥
- ,, अक्षं वैवाजपेयः। तै०१।३।२।४॥
- ., असंनमः (यजु० ११। ५)। द्या०६। ३।१।१७॥
- ,, अन्न<sup>9</sup>्ठे हि स्वाहाकारः । হা৹ ६ । ६ । ३ । १**७** ॥
- ., अन्न वै स्वाहाकारः। दा० ९ । १ । १ । १३ ॥
- " अञ्च<sup>9</sup> श्रृष्टिः (यजु० १२। ६८)। श**० ७**। २। २। ५॥
- ,, अन्नर्भ रहिमः (यजु० १४ । ६ )। रा० ८ । ५ । ३ । ३ ॥
- ,, अन्नं वै नुम्णम् । कौ०२७ । ४॥
- "भर्गो देवस्य (ऋ०३।६२।१०) कचयो ऽसमाहुः।गो०पू० १।३२॥
- ,, अन्नं वै भद्रम् (यजु०१९।११)। तै०१।३।३।६॥
- ,, (≕मेधः) मेधाय (यजु०१३।४७) इत्यन्न।येत्येतत् । रा०७। ४।२।३२॥
- ., अन्नं प्रेतिः (यजु**०१**५।६)। হা০८।५।३।३॥
- " अम्नं वै पितुः (यजु०२।२०॥१२।६५॥) । रा०१।९। २।२०॥७।२।१।१४॥

## असम् अथर्व पितुं मे गोपायेत्याह । अस्रमेवेतन स्पृणोति । तै०१। १।१०।४॥

- ,, अक्षंचै पितु। पे०१।१३॥
- " अक्षं चै देवाः पृक्षीति वदान्ति । तां० १२ । १० । २४ ॥
- " अफ्रं वै पृश्चि। तै० २। २। ६। १॥ द्या० ८। ७। ३। २१॥
- ,, अकं वैरूपम्। दा० ६। २। १ १२॥
- ,, अन्नं चै सुरूपम्। कौ०१६। ३॥
- ,, अथ यत्कृष्णं तद्पां रूपमन्नस्य मनसो यजुवः । जै० उ० १। ६५। ९॥
- ., अन्नं वे वयरछन्दः (यजु०१४।५)। ज्ञा०८।५।२।६॥
- " अम्रं वै गिरइछन्दः (यजु•६४।४)। श०६।५।२।४॥
- ,, अन्नं प्रच्छच्छन्दः ( यजु०१५। ५) । श० ह । ५ । २ । ४ ॥
- ,, अन्नं केतः। द्या०६। ३।१।१९॥
- ,, अक्षंपुरीषम् । दा०८ । १ । ४ । ४ ॥ ८ । ७ । ३ । २ ॥
- "अक्षंचे पुरीपम् । द्याप्ट ८ । ४ । ४ । ४ ॥ ५ । ६ । १ । २ १ ॥ १४ । ३ । १ : २३ ॥
- .. अक्षे वैकम्। ऐ०६। २१॥ गो० उ०६। ३॥
- ,, तदम्नं वै विश्वम्याणो मित्रम् । जै० उ०३ । ३ : ६ ॥
- ., अन्ने व्यतम् । तां० २३ । २७ । २ ॥
- ু, अक्र 🕉 हि ब्रतम्। হা০ 🗧 🕒 🖫 । 🗴 ॥
- ,, अर्ज वै व्रतम्। तां० २२। ४। ५॥ शं अा ४। १। २४॥
- ,, अन्ने भुजिप्याः। २०७ १ १ । २१ ॥
- .. अक्रार्थिहि गोः । द्वा० ४ । ३ । ४ । २५ ॥ जै० ३० ३ । ३ । १३ ॥
- .. अन्ने वैगीः। तै०३।९।६।३॥
- ,, अक्षेपक्षयः । शब्दाराशार्थः ७ । ४ । २ । ४२ ॥
- .. आपो वै सदो ऽश्नं दोहः। शुरु ८३७। ३।२१॥
- ,, अश्वंसोमः। कौ०५।६॥ श०३।३।४।२८॥ तां**०६**। ६.१॥
- ,, अक्षंवैसोमः । दा∘३।९।१।८॥७।२।२।११॥
- " पतद्वै परममन्नाचं यत्सोमः। कौ १३। ७ ॥

भक्तम् यदा व वे सोमो राजान्यायम्। कौ०९। ६॥

- "पष वै सोमो राजा देवानामस्रं यश्चन्द्रमाः । इा०१।६।४। ४॥२।४।२।७॥११।१।४।४॥
- " अन्नर्थे सुरा। तै० १। ३। ३। ४॥
- ,, अन्नं विद्याः। श्राप्त २। १। ३। ५॥
- "अकं वै विशः। राष्ट्र।३।१२ ‼ 🗶 ।१।३।३॥६१ ७।३।७॥
- " अर्घ वै श्रीविंराट । गो० पू० k । ध ॥ गो० उ० १ । १९ ॥
- , श्रीविराडन्नाचम्। कौ०१।१॥२।३॥१२।२॥
- ,, अभि विराइयशो ऽसाद्यम्। गो० पू० ४। २०॥ गो० उ० ६ १ १॥
- ,, विराडकाद्यम् । ए०४ । १६॥ ५ । ४॥
- ,, पतर्द्धे कुरस्नमन्नायं यदिर र्। का० १४।२॥
- ,, अकं विराद्। को०९ १ ई॥ १२ १३॥ तै० १ । ई। ३ । ४ ॥ १।८ । २ । २ ॥ तां०४ । ८ । ४ ॥
- "असं विराट् तसाधसैवेह भूपिष्ठमसं भवति स एव भूपिष्ठं लोके विराजति तद्विराजो विगदत्वम् । ऐ०१। ५॥
- ,, अकंबै विराद्। ऐ०१। ४॥ ४। ११॥ ४। १९॥ ६। २०॥ इा०७। ४। २। १९॥
- ,, अन्नं वै पङ्क्तिः। गो अ उ०६। २॥
- ,, पङ्किर्वाअन्नम्। पे० ई। २०॥
- ,, पाङ्कमन्नम्।तां०१**२**।१।९॥
- ., पाङ्क छं(=पञ्चविधम्) हान्नम् ( अश्यं खादं चोष्यं छेहां वैयमिति सायणः )। तां• ४।२।७॥
- ,, अर्भवाद्या। पे०८। २६ ॥ की०३।७॥
- ,, अर्जना अत्पः। रा० २ : १ : १ । ३ ॥ ७ । ४ । २ । ३७ ॥ ८ । २ । २ । २ । २ | २ | १ | ३ : ८ | १७ | ४ ॥
- ,, अन्नं बृधिः। गो० पू० ४ । ४, ४ ॥
- " सप्तद्शश्चे हान्रम्। २१० ८ । ४ । ४ । ७ ॥
- ,, अर्थ वै सप्तद्शः। तां० २। ७। ७॥ १७। १। २॥ १९। ११। ४॥ २०। १०। १॥ २४। ६। ३॥

## अंधम् असं सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥

- n असं वै स्वयमातृष्णा (इष्ट्रका )। शब्ध। ४। २। १॥
- , अन्न<sup>9</sup> समिष्टयजुः। रा० ११।२।७। ३०॥
- , अन्नं वै यजुष्मत्य इष्टकाः। श∘८।७।२√८॥
- " अम्रमेय यजुः। दा०१०।३।४।६॥
- ,, अन्नं याज्या। कौ० १४। ३॥ १६। ४॥ गो० उ० ३। २१॥
- ,, अक्षंचैयाज्या। गो० उ०३। २२ ॥ ६ । ८ ॥
- " अथो अन्नं निविद इत्यादुः। कौ० १४। ३, ४॥
- ,, अन्नमुक्थानि। कौ०११।८॥१७।७॥
- " असं वा उक्थ्यम्। गो० पू० ४। २०॥
- " असं वाऽ उक्थ्यः। द्या० १२। २। २। ७॥
- ,, अञ्च व स्तोमाः। श्र १। ३। ३। ६॥
- ,, अक्षं पृष्ठानि । तां० १६।९।४॥
- ,, असंन्यूङ्कः। कौ० २२।६,८॥२४।१३॥३०।५॥
- ,, अन्नं वै न्यूड्सः। ऐ० ४।३॥६।२९,३०,३६॥ गो० उ०६। ८,१२॥
- " तस्मादाहुः सामैवान्नमिति । सा०१ । १ । ३ ॥
- " साम देवानामञ्जम् । तां० ६ । ४ । १३ ॥
- ,, सो ( प्रजापितः )ऽब्रवीदेकं वावदमन्नाद्यमसृक्षि सामैव । जै० उ०१ । ११ । ३ ॥
- " पतद्वै साक्षादकं यद्राजनं (साम), पञ्चविधं भवति पाङ्कं साक्षम् । तां • ४ । २ । ७ ॥
- ,, अन्नं वै रथन्तरम् । ए० ६ । १॥
- ., असंवैमहतः। तै० १।७।३।४॥१:७:४।२॥१। ७।७।३॥
- ,, अर्ज वै गाईपत्यः। २१०८। ६। ३। ५॥
- ., एते हि साक्षादश्चे यदूषाः। तै०१।३।७।६॥
- ,, अर्ज वाऽ ऊर्गुदुम्बरः। श०३।२।१।३३॥३।३।४।३७॥
- ,, अन्नर्थे सम्मार्जनानि । तै०३।३।१।५॥
- ्रः नाभिद्ञा (आसन्दी) भवति। अत्र (नाभित्रदेशे) बाऽ अर्था प्रतितिष्ठति ....अत्रोऽएव रेतस्आशायः। श्र•३ । ३१४। २०॥

बद्धस् बदणो ऽत्रपतिः । श० १२ । ७ । २ । २०॥

,, तपो मे तेजो मेऽसम्मे वाक् मे। तन्मे त्वयि (असी)। जै० उ०३।२०।१६॥

अकारः प्रजापतिर्धे देवानामधादो वीर्घ्यवान्। तै०३।६।७।१॥
"स यो देवमेतं वृत्रमन्नादं वेदान्नादो देव भवति । दा०१।६।
३।१७॥

अञ्चासम् औतुम्बरं (यूपम् ) अन्नाद्यकामस्य । ४० ४ । ४ ॥ ,, सर्वे (प्रैषाः ) सारस्यता अन्नाद्यस्यैवावरङ्ग्यै । २१० १२ । = १२ । १६ ॥

भन्नाहार्मपचनः ( अधिः ) अधिव एव नक्षो नैषिघो यदन्याहार्यपचनः । श्रण्य २ । ३ । २ । २ ॥

भपभरण्यः ( गक्षत्रम् ) अनूराधाः प्रथमम् । अपभरणीरुत्तमं तानि यमनक्षत्राणि । ते० १ । ४ । २ । ७ ॥

भपराद्यः अपराद्धः प्रतिहारः। जै॰ उ० १। १२। ४॥

भवानः अपानो वरुणः (यजु० १४ ।२४) । २०८ । ४ । २ । ६॥ १२ । २ । १२ ॥

" घरणस्य सायम् (कालः ) आसवो ऽपानः । तै०१।५। ३।१॥

u, अपानः प्रस्तोता। कौ०१७। ७॥ गोo उ०५। ४॥

,, अपानसिष्टुप्।तां०७।३।८॥

,, अपानो रथन्तरम्। तां ७। ६। १४, १७॥

,, अपानो याज्या। दा० १४। ६। १। १२॥

,, प्रस्यञ्जो ऽनुयाजाः (द्वयन्ते ) तदपानरूपम् । श॰ ११ । २ । ७ । २७ ॥

, अपानो वै यन्ता (ऋ०३।१३।३) ऽपानेन ह्ययं यतः प्राणो न पराक् भवति। ये०२।४०॥

नपापः स्रितुस्वापापस्य । उसौ देवानाॐ शमितारौ । तै० ६ । ६ । ६ । ४ ॥

अवोमता वज्रस्तेन यदपोनर्जीया ( ऋक् )। ये • २। १६॥ अपुः - प्रजा वा अपनुरित्याद्वः। गो० उ०५। ९॥ भक्तेर्यामा प्रजा वा अप्नुरित्याहुः । प्रजामां यमन इति । गो० ४० १।९॥

अभाराः गम्धेन च वै क्रपेण च गन्धर्वाप्सरसम्बरन्ति । श० ६ । ४ । १ । ४ ॥

श्रमीषुः सभीशवो वै रहमयः। श० १ । ४ । ३ । १४ ॥ सम्रम् सन्भ्रमेय सविता । गो० पू० १ । ३३ ॥

अमारास्या अनद्रमा वा अमारास्यायामादित्यमनुप्राविशति ।ऐ०८।२८॥

" अधैतदेव वृत्रहत्यं यदामावास्यं ( हविः ) वृत्रकं ह्यस्माऽ एतज्जवनुषऽ आप्यायनमकुर्वन् । दा० १ । ६ । ४ । १२ ॥

,, आमावास्यं वै सान्नाय्यम् । श० २ । ४ । ४ । १५ ॥

,, अमावास्या वै सरस्वती । गो० उ० १ । १२ ॥

ा, तस्मादमावास्यायां नाष्येतव्यं भवति । ष० ४ । ६ ॥

भवतः असृता देवाः । दा०२ । १ । ३ **। ४** ॥

**अब्**तम् अमृतं वाऽ आपः। २०१। ६। ३ :७ ॥ ४। ४। ३। १४ ॥

,, तद्यत्तदृत्रुं सोमः सः। श०६।५।१।८॥

"अमृतं वे हिरण्यम् (यजु०१८ । ५२)। श०९। ४।४। ५॥ते•१।३।७।॥

ı, अमृत्रुः हिरण्यम् । श०१०।४।१।६॥ तां०९।९।४॥

" (यजु०१।३१) तेजो ऽसि शुकमस्यमृतमासि ( आज्य!)। इा०१।३।१।२८॥

., प्राणो ऽमृतम्। रा**०** १०।२।६।१८॥

,, अमृतमु वै प्राणाः। श०९।१।२।३२॥

" सदमृतम्। रा०१४।४।१।३१॥

, अध यर् ब्रह्म तदमृतम्। जै० उ०१। २४। १०॥

" अमृतं वा ऋष्। कौ० ७। १०॥

" अमृतं वै रुक् ( =दीितः )।शण् ७।४।२।२१॥

., अमृतत्वं वै रुक् (यजु० १८। ४८)। श०९।४।२।१४॥

,, अमृतमेव सप्तमी चितिः। श०८। ७।४।१८॥

,, अमृतमिव हि स्वर्गो लोकः। तै०१।३।७।५॥

,, किं तु ते ऽस्मासु (देवेषु) इति ॥ अमृतमिति । जै० उ० ३। २६। =॥ स्मेश्यस् तद्यदमेश्य ७ रिप्रं तत्। रा०३।१।२।११॥ साम्बका स्राप्टियका ह वै नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा। रा० २।६। २।९॥

, (मैत्रायणी तिहतायाम् १।१०। २०ः — रारहे रुद्रस्य योनिः स्वसाम्बिका ...... .. अम्बी वै स्त्री भगनास्त्री तस्मात्त्रय- म्बकाः ॥ काठकसंहितायाम् ३६। १४ः — रारहे रुद्रस्य स्वसाम्बिका ...... अम्बी वै स्त्री भगानास्त्री तस्मात्त्र्य- म्बकाः ॥)

अस्मृणः (पात्रविशेषः, वैश्वदेवौ वाऽ अस्मृणावतो हि देवेस्य उन्नयन्त्य-तो सनुष्येस्यो ऽतः पितृस्यः। श० ४। १। १। ३॥

भयः ( प्रजापतिः ) अससो हिरण्यं ( अस्तजत ) तस्मादयो बहु-ध्मात्र हिरण्यसंकादामित्रैव भवति । दा० ६। १। ३। ५।

भवनम् इयं (पृथिवी) वाऽ अपामयनमस्याॐ ह्यापो यन्ति । रा० ७। १ । १० ॥

भवास्यः (भाक्निरसः) अयास्य उद्गाता । ऐ० ७ । १६ ॥

ते ऽक्तिरस आदित्येभ्यः प्रजिष्युः श्वः सुत्या नो याजयत न इति तेषां हाग्निर्दूत आस त आदित्या ऊसुरथास्माकमध सुत्या तेषां नस्त्वमेव (अग्ने ) होतासिः बृहस्पतिर्प्रह्मा ऽयास्य उद्गाता घोर आक्तिरसो ऽध्वर्य्युरिति । कौ० ३० । ६ ॥ अयास्येनाऽऽक्तिरसेन (उद्गात्रा दक्षिामहा इति) मनुष्या उत्तरतः (आगच्छन्)। जै० उ० २ । ७ । २ ॥

णर्कः सस्य ( अद्भेः ) एवतानि ( वर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) नामानि । १०९ । ४ । २ । २५ ॥

, पतस्य वै देवस्य (रुद्रस्य) आशयादर्कः समभवत्स्वेनैवैनम् (रुद्रम्) पतद्भागेन स्वेन रसन श्रीणाति (यजमानः) । श॰ ९।१।१।६॥

मर्षिः अजस्रेण भाजुना दीद्यतमित्यजस्रेणार्चिषा दीप्यमानामित्येतत्। श॰ ६। ४। १। २॥

,, "परिशृक्षिच हरसा माभिमर्थंम्थाः" (यजु०१३।४१) इति पर्येनं सृक्रम्ध्यर्चिषा मैनॐ हिर्थंसीिरयेतत् (हरः=अर्चिः)। द्या०७।५।२।१७॥

- अविः (शोर्चीषि=अर्चीषि) ''ऊर्धा शुका शोर्चीॐध्यक्षेः'' ( सङ्कुर्व २७।११) इत्यूर्ध्वानि होतस्य (अग्नेः) शुकाणि शोन्बीॐध्यर्ची-ॐषि अवन्ति । श०६।२।१।३२॥
- भर्जम्यः (नक्षत्रम्) अर्जुन्यो वै नामैतास्ता एतत्परोऽक्षमाबक्षते फल्गुन्य इति । २१०२ । १ । २ । ११॥
- भर्दमासः अर्द्धमासौ (=शुक्रकष्णपक्षौ) वै मित्रावहणी । तां० २५। १०।१०॥
  - , अथैतावेवार्धमासौ मित्रावहणौ य एवापूर्यते स वहणो यो ऽपक्षीयते स मित्रः। श०२।४।४।१८॥
  - " अर्धमासा उपसदः । श०१० । २ । ५ । ६ ॥
  - ,, अर्द्धमासाः प्रस्तावः । ष० ३ । १ ॥
  - ,, अर्द्धमासः पञ्चद्शः। तां० ६।२।२॥
  - ,, अर्द्धमास एव पञ्चदशस्यायतनम्। तां०१०।१।४॥
  - ,, अर्धमासा हविष्यःत्राणि । श० २१ । २ । ७ । ४ ॥
  - ,, अर्धमासा हविष्मन्तः । गो० पू० ५ । २३ ॥
  - ,, अर्द्धमासको हि यजाः पश्च ओजो बळं पुष्यन्ति । तां• १०।१।६॥
- भर्द्धरः अर्बुदः काद्मवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विद्याः " सर्प-विद्या वेदः " सर्पविद्याया एकं पर्व व्यावक्षाण इवातुः द्वेत् । इ०१३ । ४ । ३ । ९ ॥
- भर्षमा अर्थमा सप्तहोतृणार्थे होता। तै०२!३।५।६॥ ,, अर्थम्णो वा एतन्नक्षत्रं यत्पूर्वे फल्गुर्ना। तै० १।१।२।
  - ४॥११५।१।२॥३।१।१।८॥
- अविः अविर्मस्हा (=''गलस्तनयुता'' इति सायणः) सारस्वती । राप् ५ । ४ । ४ । १ ॥
  - , अश्वं चार्वि चोत्तरत एतस्यां ताद्दिश्येतौ पशू दघाति तस्मा देतस्यां दिश्येतौ पशू भृयिष्ठौ । श॰ ७ । ४ । २ । १४ ॥
  - ,, अजावी आलभने भूम्ने । तै०३।९।८।३॥
  - " तस्मादु सह सतो ऽजाविकस्योमयस्यैयाजाः पूर्वा यन्त्यनूच्यो ऽवयः। २०४। ४१४। ४॥

भक्षणम् (प्रजापतिः) तान् (मसुच्यान्) अश्रवीत् सायम्प्रातवीं ऽदानं प्रजा वो मृत्युवों ऽक्षियों ज्योतिरिति। दा० २ । ४ । ३ ॥ स यो देवं विद्वान् सायम्प्रातराद्यी मवति सर्व छ देवायुरेति।

शा• २ । ध । २ । ६ ॥

,, ब्रिरहो मनुष्येभ्य उपद्वियते प्रातम्य सायश्च ।तै० १।४।६।२॥

, तस्मै (खुत्राय) इ स्म पूर्वको देवा अशनमभिहरान्त मध्य-न्दिने मजुष्याऽ अपराहे पितरः । श्रावश्य १ १ १ । १२॥

भश्रनाया एको या अमुध्मिंच्छोके मृत्युः । अशनया मृत्युरेव । तै० ३ । ९ । १४ । १-२ ॥

, अञ्चनाया हि सृत्युः। ज्ञा०१०। ६।४।१॥

अभानः कतमस्तनयित्नुरित्यशनिरिति । श०११ । ६ । ३ । ६ ॥

,, पतान्यष्टी (रुद्रः,सर्वः=शर्वः,पशुपतिः, उन्नः, अशनिः,मबः, महान्देवः, ईशानः) अभिक्षपणि । कुमारो नवमः । श० ६।१।३।१८॥

भक्ता तस्य (बुत्रस्य) एतच्छरीरं यद्ग्रियो यद्ग्मानः । रा० ३ । ४ । ३ । १३ ॥ ३ । ९ । ९ । २ ॥ ४ : २ । ९ । १५ ॥

भक्तः ययुर्नामासीत्याइ। एतद्वा अश्वस्य वियं नामधेयम्। तै० ३। ६।९।२॥

,, अञ्बो वै बृहद्वयः। तै० ३। ९। ५। ३॥ श०१३। २।६।१५॥

" ( हे ८ श्वत्वं ) इयो ८ सि । तां०१।७।१॥

,, (हे ऽश्व त्वं) सप्तिरसि। तां १। ७। १॥

,, (हे ऽश्व त्वं) वृषासि । तां० १ । ७ । १ ॥

.. वाजिनो श्रम्बाः । श०५।१।४।१॥॥

,, (अश्वो) वाजी (भूत्वा) गन्धर्वान् (अवहत्) । दा० १०।६। ४।१॥

,, ( हे ८ श्व त्वं ) वाज्यासि। तां० १। ७। १॥

,, ते ( आदित्याः ) अबुवन् । यम् ( अश्वम् ) नोऽनेष्ट । सवर्यो ऽभूदिति । तस्मादश्व धं सवर्येत्याह्मयन्ति । तै० ३ । ९ । २१ । १ ॥

, समुद्र एवास्य (अश्वस्य मेध्यस्य) बन्धुः समुद्रो योनिः (इन्द्रा-श्वस्योषैःश्रवसः क्षीरसागरादुत्यात्तः—महामारत सादिप-र्त्ताणि, १८। ३७) । ३००१०। ६। ४। १॥

- अयः म वै मनुष्यः सर्गे लोकमञ्जसा वेदाभा वै सर्गे लोकमञ्जसा वेद। २१०१३। २। ३। १॥
- " तस्य (अश्वस्य श्वेतस्य ) रुक्मः पुरस्ताद्भवति । तदेतस्य ह्रपं कियते य एव (आदित्यः ) तपति । २०३ । ४ । १ । २०॥
- ,, जागतो ऽच्यः प्राजापत्यः। तै० ३।८।८।४॥
- " (प्रजापतिः) वारुणमश्वं (आलिप्सत्)। श० ६। २।१। ॥
- , स दि वारुणो यदश्वः। द्वा०५।३।१।४॥
- ., सोमो वै वृष्णो अश्वस्य रेतः। तै**०३।**९।५।५॥
- ,, अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदकामत्। तत्सुवर्ण ॐ द्विरण्यम-भवत्। तै०३। =।२।४॥ रा०१३।१।१।३॥
- ,, अश्वमालभते ..... श्रीर्वा एकदाफम् । श्रियमेवावरुन्धे । तै० ३।९।९।२॥
- " अश्वं चार्वि चोत्तरतः, एतस्यां तिहृश्येतौ पशू द्घाति तस्या-देतस्यां दिश्येतौ पशू भूयिष्ठौ । २०७ । ४ । २ । १४ ॥
- भवमेषः प्रजापतिरद्वमेषः । रा०१३।२।२।१३ ॥ १३।४। १।१५॥
  - ,, अग्निर्वा अश्वमधस्य योनिरायतनम् । तै०३।९।२१।२,३॥
  - " सो ऽश्वमेधेनेष्ट्रा खराडिति नामाधत्त । गो० पू० ४ । ८॥
  - " सर्वस्येष न वेद यो ब्राह्मणः सम्नश्वमेधस्य न वेद्, सो ऽब्राह्मणः। रा०१३।४।२।१७॥
- भाषिमी युव ं सुराममिश्वना नमुचावासुरे सचा विषिपाना शुम-स्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् (ऋ०१०।१३१।४॥ यजु०१०। देरे॥) इत्याधाव्याद्वादिवनौ सरस्ततीमिन्द्र छ सुत्रामाणं यजेति। श०५।५।४।२५॥
  - " आश्विनं धूम्रमालभते । तै०१। ६ । ६ । ६ ॥
  - " लोहितः (अजः) आश्विनो भवति । २० k । k । ४ । १ ॥
  - "सर्वे (प्रैषाः) आश्विना भवन्ति । भैषज्याय । श्र० १२ । ८। २ । १६॥
- " "नमुखि'शब्दमपि पश्यत ॥ बह अष्टरात्रेण वै देवाः सर्वमाश्तुवत । तां २२ । ११ । ६॥

- भष्टका संघत्सरस्य प्रतिमां यां (एकाष्टकारूपां) त्या रात्रि यज्ञामहे। मं०२।२।१८॥
  - "**पषावै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका। तौ० ४**।९।२॥
  - , संवत्सरस्य या पत्नी (एकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु सुमङ्गली। (अथवं०३।१०।२)। मं०२।२।१६॥
- भारताः एतेन वै । बाहरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन् देवत्वं गच्छति य एवं वेर । तां० २२ । ११ । २—३॥
- असत् असद्घाऽ इदमयऽ आसीत्। वा० ६। १। १। १।
- " इदं बा अग्रे नैय किंचनासीत्। न चौरासीत्। न पृथिवी। नान्तरिक्षम्। तदसदेव सन्मनो ऽकुरुत स्यामिति। तै०२।२। १।१॥
- भतमरथः (यज्ञ०१५:१७) तस्य (आदित्यस्य) रथप्रोतस्थासमर-थक्ष सेनानीग्रामण्याबिति वार्षिको ताबृत्। श०८।६। १।१८॥
- अक्षिः असि वै शास इत्याचक्षते । श० २।८।१।८॥
- भितः असितो धान्यो राजेत्याह तस्यासुरा विशः। श०१३।४। ३।११॥
- भद्भरः उभये वा एते वजापतेरध्यस्जन्त । देवाश्चासुराश्च । तै०१। ४ । १ । १ ।
  - "सः (प्रजापितः) ......अकामयत प्रजायेयेति । स तपे ऽत-प्यत । सो ऽन्तर्वानभवत् । स जघनादसुरानस्जत..... स सुन्दाहेबानस्जत । तै० २ । २ । १ । ५-५ ॥
  - , स (प्रजापतिः) आस्येनैव देवानस्त्रजत ..... तसी स-स्जानाय देवेवास। ..... अथ यो ऽयमवाङ् प्राणः, तेनासु-रानस्जत। ..... तसी सस्जानाय तम दवास। इा० ११। १। ६। ७-५॥
  - ,, ते देवाश्चकमचरम्खालम् (≈चकव्यतिरिकं साधनमिति सा-यणः) असुरा आसन्। दा०६। ८।१।१॥
  - ,, ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्तः। अन्योऽन्यस्यासम्बद्धरा सम्बद्धः। ...... प्रभापतिदेवानुपावर्ततः। गो० ८० १ । ७॥

- अपुरः एकाक्षरं वै देवानामवमं छन्द आसीत्सप्ताक्षरं परमणवाक्षरः मसुराणामवमं छन्द आसीत् पश्चदशाक्षरं परमम्। तां॰ १२। १३। २७॥
  - ते ऽसुरा ऊर्ध्व पृष्ठेभ्यो ना ऽपश्यन् । ते केशानग्रे ऽवष्यतः । अथ इमध्णि । अथोपपश्ली । ततस्ते ऽवाश्व आयन् । परा-भवन् । यस्यैवं वपान्त । अवाक्वित । अथो परैव भवति । तै० १ । ५ । ६ । १-२ ॥
  - ,, यशो ऽसुरेषु विदद्धसुः। तां०८।३।३॥
  - "ततो ऽसुरा उभयीरोपधीर्याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पश्चः कृत्ययेव त्विद्धषेणव त्वत्मिलिलपुरुनैवं चिद्देवानभि-भवेमेति ततो न मनुष्या अशुर्न पश्च आलिलिशिरे ता हेमाः प्रजा अनाशकेनोत्परावभूवः ..... ते (देवाः) होचुईन्ते-दमासामपजिद्यांसामेति केनेति यश्चेनैवेति । शर्व २ । ४ । ३ । २-३ ॥
  - "ते वा असुरा इमानेव लोकन्पुरो ऽकुर्वत । ऐ० १ । २३ ॥
  - ,, अधुराणां वा इयं (पृथिवी) अग्र आसीत्। तै० ३। २। ९। ६॥
  - ,, अर्वाग्वसुर्द वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणाम् । गो० उ० १।१॥
  - ,, परावसुई वै नामासुराणार्थः होता। श०१।५।१।२३॥
- ,, उज्ञाना वै काव्यो ऽसुराणां पुरोहित आसीत्। तां• ७ + ४ ।२०॥ असक रक्षमां भागो ऽसि (यज्ञ० ६ । १६) इति रक्षसार्थे **ग्रेष** भागो
- भसक् रक्षसां भागो ऽसि (यजु॰ ६।१६) इति रक्षसार्थे श्रेष भागो यदस्कः। ज्ञा० ३।८।२।१४॥
  - ,, स यदस्ना रक्षः संस्कातादित्याह रक्षांस्येव तत्स्वेन भागधेयेन (अस्त्रपूर्वण) यक्षान्त्रिरवद्यते। ए०२। ७॥
- अस्य अस्थानि वै समिघः। रा० १।२।३।४६॥
  - ,, अस्थीष्टकाः। २०८।१।४।५॥ ८।७।४।१६॥
  - ,, अस्थि प्रतिहारः। जै० उ०१।३६।६॥
- अक्षः अहस्मित्रः। तां० २५ । १० । १० ॥
- .. अहवैं मित्रः। पे० ४ १०॥
- ,. अहरेव सविता। गो० पू०१। ३३॥
- ,, यक्को वै स्वः (यजु०१।११) अहर्देवाः स्ट्येः। श०१।१।२।२॥

- मदः संद्वः स्वर्गः। शं० १३।२।१।६॥
  - ,, अहर्वे खगौं लोकः। पे॰ 🗓 १८॥
  - ,, अक्रिवीऽ अहः सोमो रात्रिः। शे०३।४।४।१५॥
  - ,, यंजुंब्प्रस्यः (इष्टकाः ) ज्योतिस्तक्यकार्थः क्रयम् । स्वर् १० । २ । ६ । १७ ॥
  - " अहुर्वे पान्तम् (ऋ०८। ५२।१॥)। तां०९।१।७॥
  - " अहर्वे शबलो रात्रिः इयामः। कौ॰ २।९॥
  - " अहर्व्धः। तै० ३।८। १६।४॥
  - ., अहर्वे वियच्छन्दः (यजु० १४ । ४ )। श०८ । ४ । २ । ४ ॥
  - ,, सन्द्रवहः (सन्दः=ऋतुविदोषः,तैतिरीयसंहितायाम् ४। ४। ७। २॥ २। ३।११।३॥ सायणभाष्ये ऽपि)। श०१।७।२।२६॥
  - " (पूर्वपक्षापरपक्षयोः) यान्यद्दानि ते मञ्जूबृषाः । तै०३।१०। ६०।१॥
  - ,, अहर्वे विष्णुकमाः। २१०६। ७।४।१२॥
  - ब्रह्मणो वाऽ पतद्रृवं यद्दः। श०१३।१।५।४॥
  - ,, ब्रह्मणो वै रूपमदः क्षत्रस्य रात्रिः। तै० ३।६।१४।३॥
  - , अहर्बाह्तम्। पे० ४। ३०॥
- भिक्षः अथ (वृत्रः) यद्पात्समभवत्तरमाद्दिस्तं दनुश्च दनायुश्च मातेव च पितेव च परिजगृहतुस्तरमाद्दानव इत्याहुः । २१०१।६। ३ । ९॥
- अहिर्दुभ्न्यः अहिर्दुश्चियस्योत्तरे (प्रोष्ठपदाः)। तै०१।५।१।॥ अहौरात्रे अहोरात्रे वा उंचासानका। ए०२।४॥
  - ,, अहोरात्रे वै नकोषासा (यजु०१२।२॥)। श०६।७। २।३॥
  - ,, अहोरात्रे वै गोआयुपी। कौ०२६।२॥

  - , (आदित्यस्य) प्रम्लाचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्तरसौ (यजुर्व १४।१७) इति दिक् चोपिद्शा चेति इस्माइ माहित्यरहो-रात्रे तु ते, ते हि प्र च म्लोचतो ऽनु चम्लोचतः। शब्द। ६।१।१००॥

अहोताचे सङ्घाऽ अहोराचेऽ एव चिष्णुक्रमा अवस्ति । १०६। ७। ४।१०॥

,, अहोरात्रे बात्सवम् (स्कम् )।। श्रव्ह । ७।४।१०॥

,, यौ ह्री स्तोभावहारात्रे एव ते। जै० उ०१। २१। ५॥

,, बहोरात्रे वै रौहिणौ (पुरोडाश्रौ)। श०१४। २।१।३॥

, अहोरात्री वै मित्रावरुणौ। तां० २५। १०। १०॥

, अहोरात्रे वै पिशंगिले । श० १३ । २ । ६ । १७ ॥

,, अहोरात्राणि वाऽ उपसदः। श०१०।२।५।४॥

,, अहोरात्राणि हिङ्कारः। ए०३।१॥

.. अहोरात्राणि वै वक्तत्रयो ऽहोरात्रैहींदर्श्व सर्वे वृतम्। रा० ६। ४। ४। ६॥

,, अहोरात्राणां वाऽ एतद्र्यं यद्धानाः । श०१३। २। १। ४॥

## (आ)

आकाकः आत्मा त्वाऽएष वैद्यानरस्य (यदाकादाः) । दा० १० । ६।१।६॥

" एष वै बहुलो वैश्वानरः (यदाकाशः) । श०१०।६। १।६॥

,, बाकाशस्सावित्री । जै० उ० ४ । २७ । ५ ॥ भाग्नीक्षः वसन्त आग्नीक्षस्तसाहसम्ते दावाश्चरान्ते तद्दविक्षरपम् ।

श्०११।२।७।३२॥

भाज्ञीधीयः (पुरुषस्यः) बाह्न मार्जालीयश्चाज्ञीश्रीयश्च।कौ०१७।७॥ भाज्यम् तेज आज्यम्।तै०३।३।४।३॥३।३।९।३॥

,, (यजु०१।३१) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि (अ।उय!)। श० १।३।१।२८॥

" एतद्रेतः। यदाज्यम्। तै०१।१।९।४॥

, मेधो वा आज्यम्। तै०३।९।१२।१॥

,, एतद्वे मधुदैव्यं यदाज्यम् । ऐ०२।२॥

, (=विलीनं सर्पिः) तदाहुः। किन्देवस्यान्याज्यः नीति प्राजापः स्यानीति ह ब्यादिनक्तो वै प्रजापतिरनिक्काम्याज्यानि । श्रु १। ६। १। १०॥ काञ्चय अधैवाज्याद्वृतिर्यद्वविर्यक्षो यत्पशुः (=पशुयकः)। श०१। ७।२।१०॥

बाजनस् सुत्रस्य होष कनीनकः (यदाजनस्)। १०३।१।३।१५॥ बाष्डी बाष्डी वै रेतःसिची, यस्य ह्याण्डी भवतः स एव रेतः सि-अति। २०७।४।२।२।

,, आण्डाभ्यार्थं हि वृषा पिन्वते । २०१४ । ३ । १ । २२ ॥ आबिश्वम् शिरो वै यक्षस्यातिथ्यम् । २०३ । २ । ३ । २०॥

भितिष्ठम् अधैनं ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसञ्च देवाः.... अभ्यविञ्चन्.....रारमेष्ठचाय माहाराज्याय(ऽऽधिपत्याय स्वावस्यायाऽऽतिष्ठाय । पे० ८ । १४ ॥

भारमा आस्मा ह्ययं प्रजापतिः। श० ४। ६ । १ । १॥ ११ । ५। ९ । १ ॥

- **,, अस्तरावैतन्ः । श०७। ३।१।२३॥७। ४।२।३२॥**
- ,, आत्मा (=रारीरम्) वै पूः। र्दा० ७।५।१। २१॥
- , 'अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं दर्शहान्तरिक्षं मा हिर्छक्षीः' (यजु० १४।१२) इत्यातमानं यच्छातमानं दर्शहातमानं मा हिर्छक्षी-रित्येतत् (अन्तरिक्षम्=अतमा)। श० ५।३।१।६॥
- ,, आतमा वै घुषाकपिः। पे० ई। २९ ॥ गो० उ० ६। ८॥
- , (होता) यदि वृषाकिषम् (वृषाकिषिद्यम्—ऋ०१०।८६। १—२३ एतत्स्कमन्तरियात्=लोपयेत्तदानीम् ) आत्मानम् (=मध्यदेहमिति सायणः) अस्य (यजमानस्य) अन्तरियात्। पे०५।१५॥
- , आत्मावै वेनः ( ऋ०१०।१२३।१ )। कौ०८।५॥
- ,, आत्मा वै समस्तः सहस्रवांस्तोकवान् पुष्टिमान्। ऐ०२। ४०॥
- ,ः । आत्मा स्कम् । कौ० १४ । ४ ॥ १४ । ३ ॥ १६ । ४ ॥ २३ । 🖘 ॥
- "अत्रात्माचै स्ते। त्रम्। दा०५।२।२।२०॥
- ,, आत्मैव स्तोत्रियः। जै० उ०३। ४।३॥
- " आत्मा वै स्तोत्रियः। की० १४ । ४॥ २२ । ८॥ ऐ० ३ । २३, २४ ॥ ६ । २६ ॥ गो० उ० ३ । २२ ॥
- 🔐 आस्मा वै स्ते।त्रियानुक्यो । कौ० ३० । 🖘 🛚
- ,, आत्मार महतुक्थम्। दा० १०।१।२।५॥

भाष्मा खारमा उपांशुसचनः। पे० २। २१॥

- " आत्मा लोकम्पृणा (इष्टका )। श० ८। ७। २। ८॥
- ,, आतमा वै मृहती। ए० ६। २८॥ गो० उ० ६। ८॥
- ,, आत्मा त्रिष्दुप्। शर्द। २।१। २५ ॥ ६।६।२।७॥
- "आत्मा वैद्वोता। कौ०२९। = ॥ पे०६। ८॥ मो० उ०४। १४।
- ,, आत्मा वै यहस्य होता। कौ० ९। ई॥
- ,, आत्मा इत्विमसः। पे०२।३०॥
- ,, आत्मा वै ब्राह्मणाच्छंसी । कौ २८ । ९॥
- भादित्यः अती वाऽ आदित्यो विवस्वानेष हाडोरात्रे विवस्ते तनेष (मृत्युः) वस्ते सर्वतो होनेन परिवृतः। रा०१०। ४ । २ । ४॥
  - " विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथः। श०४।३।४।१८॥
  - ,, यं 'मार्तण्डं) उ इ तद्विचकुः (देवा अधित्याः,) स विवस्थानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । श०३ । १ । ३ । ४ ॥
  - ,, असौ वाऽ आदित्यः सूर्यः (यजु०१६।५०)। **रा०**९। ४।२।२३॥
  - ,. असःविविद्यो देवः सविता । श० ६ । ३ । १ । १८ ॥
  - ,, आदित्य एव सविता। गोभ्पू०१ ३३॥ जै० उ०४। २७।११॥
  - ,, धातासी स आदित्यः। श्वा० ९ । ४ । १ । ३७ ॥
  - ,, स एष (आदित्यः) सप्तरिमर्श्वषभस्तुविष्मान् (ऋ०२। १२।१२)। जै० उ०१। २८।२।
  - ,, "यस्तप्तरिक्रः" (ऋ७२।१२।१२) इति । सप्त होत आदित्यस्य रक्ष्मयः। जै० उ०१।२९।८॥
  - ,, "गुक्ता हास्य (इन्द्रस्य) हरयक्काताद्वा" (अ० ६। ४७।१८) इति सहस्रं हैत आदित्यस्य रक्ष्मयः। ते ऽस्य युक्तास्तैरिदं सर्वे हरितः तद्यदेतैरिदं सर्वे हरितः तस्मा-द्धर्यः (=रक्ष्मयः)। जै० उ०१।४४।५॥
  - ,, सयः स विष्णुर्यक्षः सः। सयः सयको ऽसी स आदित्यः (विष्णु,=आदित्यः)। श०१४।१।१।६॥
  - , एष वै वृषा हरिः (यजु० ३८। २२) य एष ( आदित्यः) तपति। द्या० १४ । ३ । १ । २६ ॥ ं

माहित्यः ससी वै वैश्वानरं। श्रो ऽसी ( माहित्यः ) तपति । क्री॰ ४ । ३।११।२॥

,, सयः स**बैश्वानरः।** असी सकादित्यः । श्र¤९।३। १।२४॥ ◆

,, यक्षुस्त्वाऽपतद्वेश्वानरस्य (यदादित्यः )। २०१०।६।१।८॥ ,, पष वै सुततेजा वैश्वानरः (यदादित्यः )। २०१०। १।१।८॥

,, "बृषभः" (ऋ०२।१२।१२) इति । एष (आदित्यः ) ह्येषाऽऽसाम्यज्ञानामृषभः। जै० उ०१।२९।८॥

.. आदित्यो वाजी।तै०१।३।६।४॥

,, असी चाऽ आदित्यो ब्रभो ऽरुषः। श० १३।२ ६ १॥ .. असी वा आदित्यो ब्रभः। तै०३।९।४।१॥

"असा वा आदित्या ब्रिझः। त०३। ९। ४। १ "अ।दित्यो वै चुषाकपिः। गो० उ०६। १२॥

" असावादित्यो वेनो यहै प्रजिजनिषमाणो ऽवेनत्तस्माहेनः। ११०७ । ४ । १ । १४॥

,, स्वयसकूर्मोऽसौस आदित्यः। २०००।५।१।६॥ ६।५।१।६॥

" असौ वैषोडशी यो ऽसौ (आदिस्यः) तपति । कौ० १७।१॥

, असावादित्यः षोडशी (यजु०१५।३)। श०८।४। १।१०॥

" एष ( आदित्यः ) दीक्षितः ( अथर्ष० ११ । ५ । ६ ॥ ) । गो० पू० २ । १ ॥

" असी बाऽ मादित्यो दिब्यकं रोचनम् । श० ६ । २।१,२६॥ " असी वा आदित्यो दिब्यो मन्धर्वः (यज्जु० ११ । ७॥)। श०

६ । ३ । १ । १९ ॥ असी वाऽ आदित्यो विश्वस्यचाः (यजु०१३: ५६॥ १४ । १७)

, असा वाऽ आदित्या विश्ववयवाः (यजु०१३:५६॥१६।१७) यदा हावैष उदेत्यथेदः सर्वे व्यचो अविति। दा०८।१। १।१॥ ८।६।१।१८॥

,, असी बाऽ आदित्वो व्यक्षच्छम्यः (यजु०१५।४)। दा० ८।५।२।३॥ बारित्यः असी या आदित्यो मा इति । कै० उ० १। ४। ई ह

- ,, असी वा आदित्यो इछितः शुन्तिषत् (यजु० १२ । १४)। श०६।७।३।११॥
- ,, एष ( आदित्यः ) वै हंसः शुचिषद् (ऋं४।४०।५)। ऐ० ४।२०॥
- ,, असौ वा बादित्यस्तपः। श० ८।७।१।४॥
- o. ( आदित्यस्थः ) पुरुषो यजूॐषि । दा० १०। ५। १। ५॥
- अथ य एव एतस्मिन् ( आदित्य- )मण्डले पुरुषः सो ऽग्निस्तानि यजु्रुंषि स यजुषां लोकः। २१० १० । ४ । २।१॥
- " असीवा आदित्य पषो ऽग्निः (यजु० ११। ३१)। रा० ६। ४।१।१॥६।४।३।९,१०॥
- ,, आदित्यो वाऽ अस्य (अग्नेः)दिवि वर्त्तः। रा० ७ । १ ।१ । २३॥
- " अयं वाऽ अग्निर्ऋतमसावादित्यः सत्यं यदि वासावृतमयः ॐ (अग्निः) सत्यमुभयम्वेतदयमग्निः। २०६ । ४ ।४।१०॥
- ,, एष ( आदित्यः ) वै सत्यम् । ऐ० ४ । २०॥
- ,, सत्यमेष य एष (आदित्यः) तपति। रा० १४।१।२। २२॥
- " असावादित्यः सत्यम् । तै० २ । १ । ११ । १ ॥
- ,, तद्यश्वत्सत्यम्। असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः। श०६४। ८।६। २३॥
- "सत्य ॐ हैत बहुक्मः। ······त बत्तत्सत्यम्। असौस आदित्यः। श०६। ७।१।१–२॥
- "तस्य (अश्वस्य श्वेतस्य) रुक्मः पुरस्ताद्भवति । तदेतस्य रूपं क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपति । द्याव इ । १।१।२०॥
- ,, असौ वाऽ आदित्य एष रुक्मः। श०६ । ७ । १ । ३ ॥
- ,, आदित्यस्य (रूपं) हक्तः। तै० ३।९।२०।२॥
- , असौ वाऽ आदित्य एष रुक्म एष हीमाः सर्वाः प्रजा अतिरोचते। रा० ७ । ४ । १ । १० ॥
- 🔐 आदित्यो वै भर्गः । जै० उठ ४ । २८ । २ ॥
- " आदित्य एव चरणं यदा होवैष उदेत्यथेद्धं सर्वे चरति । द्यां १०।३।५। दुः॥

आदित्यः असौ वाऽ आदित्यो इदयम् । ३०९।१।२।४०॥

- ,, असी बाऽ आदित्यो द्रप्सः (यजु०१३।५॥)। श०७। ४। १। २०॥
- " असौ वाऽ आदित्यः सध्धेद्दितः (यजु॰ १८।३९) एष ह्यहोरात्रे संद्घाति। श०९।४।१।८॥
- ., असौ बाड आदित्य एव रथः। दा० ९ । ४ । १ । १५ ॥
- ,, तस्य (भादित्यस्य) रथमोतश्चासमरथश्च (यजुः १४। १७) सेगानीम्रामण्याविति वार्षिकौ तावृत्। द्वा० ८।६। १।१८॥
- ,, तद्यदेष ( आदित्यः ) सर्वेर्लोकैस्समस्तस्मादेष (आदित्यः) एव साम । जै० उ०१ । १२ । ४ ॥
- ,, (प्रजापितः) स्विरित्येव सामवेदस्य रसमादत्तः। सो ऽसी चौरभवत्। तस्य यो रसः प्राणेदत् स अतिदयो ऽभवद्र-सस्य रसः। जै० उ०१।१।५॥
- ,, साम्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतच्छन्दो चौः स्था-नम् । गो० पू० १ । २६ ॥
- ,, यदनुदितः ( आदित्यः ) स हिङ्कारः । जै० ड० १ । १२।४॥
- " असावादित्य स्तोमभागाः । २१०८।५।४।२॥
- ,, सयः सयक्षो ऽसौ स आदित्यः। द्या० १४। १। १। ६॥
- "प्रविसेवत्सरोय प्रव (आदित्यः) तपति। रा० ६४। १।१।२७॥
- 🔐 स यः स संवत्सरो ऽसौ स आदित्यः । २१० १०। २।४ । ३॥
- ,, आदित्य एव प्रायणीयो भवति । इर० ३ . २ । ३ । ६ ॥
- ,, तदसौ वा आदित्यः प्राणः। जै० उ० ४। २२। ९॥
- ,, आदित्यो वै प्राणः। जै० उ० ४ : २२ । ११ ॥
- " उद्यम्तु खलु वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि प्रणयति तस्मा-देनं प्राण इत्याचक्षते । ऐ० k । ३१ ॥
- ,, असौ वाऽ आदित्यः कविः। श०६। ७। २। ४॥
- , आदित्यो वै घर्मः। श०११।६।२।२॥
- ,, असी वै घर्मों यो इसी (अ।दिखः) तपति । की ०२। १॥

भाषित्यः आदित्यो निवित् । जै० उ०३ । ४ । २ ॥

- ,, यनमहान्देव आदित्यस्तेन। कौ० ६। ६॥
- " असौ वाऽ आदित्यः शुकः (यजु०१८।५०)। ज्ञा०९। ४।२।२१॥
- "पष वै शुको य एप (आदित्यः) तपति । श्र० ४। ३। १। २६ ॥ ४। ३ । ३ । १७॥
- " यहाऽ एष एव शुक्रो य एष (आदित्यः) तपति तद्यदेष तपति तेनैष शुक्रः। श०४।२।१।१॥
- ,, तत्र द्यादित्यः शुक्रश्चरति । गो० पू० २ । ९ ॥
- ., असौ वा आदित्यः द्यकः ⊧तां० १५ । ५ । ९ ॥
- " आदित्यो वाच पुगोहितः। ए० ८ । २७॥
- " आदित्यो वै देवसंस्फानः । गो० उ० ४ । ९ ॥
- ,, असौ वा आदित्ये। लोकम्पूणा ( इष्टका ) । दा० ६,५।४।५॥
- ,, असौ वाऽ अ।दित्यो लोकम्पृणेप हीमांलोकान्प्रयति । **श०** ८। ७। २।१॥
- , 🗕 बायुर्वा एतं ( आदित्यं ) देवतानामानद्ये । तां० ४ । ६ । ७ ॥
- , तदसावादित्य इमांह्योकान्तसूत्रे समावयते तद्यत्ततसूत्रं यायुः सः । रा० ८ । ७ । ३ । १० ॥
- " सा या सा वागसौ स आदित्यः । श०१०। ४। १। ४॥
- ,, आदित्य एव यदाः ⊦गा० पू० ४ ⊦१४ ॥
- " आदित्यो यशः। श०१२।३।४। ८॥
- " आदित्यो यूषः। नै०२।१।५।२३
- ,ै असौ वा अस्य ( अक्षिद्यंत्रस्य कर्त्तुः ) आदित्यो **यूपः ।** पे० ४ । २८ ॥
- "अथ यद्विषुवन्तमुपयन्ति । आदित्यमेव देवतां यजन्ते । श०१२ । १ । ३ । १४ ॥
- ,, आदित्यो बृहत् । ए० ५ । ३०॥
- ,, असौ वाऽ आदित्यो ब्रह्म (यजु०१३:३)। श०७। ४: १।१४॥१४:१:३।३॥
- " आदित्यो वै ब्रह्म । जै० उ० ३ । ४ । ९ ॥
- ,, असावधिरयः सुब्रह्म । ष० १ । १ ॥

n

भादित्यः इन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्यः। जै० उ० ३।६।२॥

- ओमित्यादित्यः। ज० उ० ३। १३। १२॥
- ., ब्रोमित्यसौ यो ऽसौ ( आदित्यः ) तपति । पे० ५ । ३२ ॥
- ,, यदेतत् (आदित्य-)मण्डलं तपति । तन्महदुक्धं ता ऋचः सऋवां लोकः । श०१०। ५। २।१॥
- ,, (आदित्यस्य ) मण्डलमेवऽर्चः । श० ५० । ५ । १ । ५ ॥
- ,, अक्किश्च ह वा आदित्यश्च रौहिणावेताभ्या छ हि देवताभ्यां यजमानाः स्वर्ग लोक के रोहन्ति। शु०१४।२।१।२॥
- ,, छन्दोभिर्वै देवा आदित्य ७ स्वर्ग लोक महरन्। तां० १२। १०। ६॥
- " 🗦 त्रेष्टुभो वा एष य एष (आदित्यः) तपति । कौ० २५ । 😉 🛭
- ,, त्रैष्टुब्जागतो वा आदित्यः। तां० ४। ६। २३॥
- ,, जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी । द्या० १० । ३ । २ । ६ ॥
- ,, स ( आदित्यः ) उद्यन्नेवामूम् ( दिवम् ) अधिद्रवत्यस्तं यान्निमाम् (पृथिवीम् ) अधिद्रवति । रा०१। ७। २ । ११॥
- ,, सूर्य्यशब्दमपि पश्यत ॥
- मादिखाः अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्। तस्या उच्छेषणमददुः । तत्वाश्चात् सा रेतो ऽधत्ताः तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम्। " मित्रश्च वरुणश्चाजाये-ताम्। " अंशश्च भगश्चाजायेताम्। " इन्द्रश्च विवस्वां-श्चाजायेताम्। तै०१।१।९।१-३॥
  - ,, अदितिर्वे प्रजाकामौदनमपचत्तत उच्छिष्टमाश्चात् सा गर्भ-मधत्त तत आदित्या अजायन्त । गो॰ पू॰ २ । १४॥
  - ,, (प्रजापते रेतस उत्पन्नं ) यत्नृतीयमदीदेदिव त आदित्या अभवन् । पे० ३ । ३४ ॥
  - " इयो ह वा स्दमग्रे प्रजा आसुः। आदित्याश्चैवाङ्गिरसश्च। शव्द। १।१।१३॥
  - ٫ विश्वकर्मात्वादित्यैब्त्तरतः पातु । द्वा०३ । ५ । २ । ७ ॥
  - " वरुण आदित्यैः ( उदक्रामत् )। ऐ०१। २४॥
  - » वरुण आदित्यैः (स्यद्भवत्)। श्च०३। ५। २। १॥

मावित्याः आदित्यास्त्वा पश्चावभिषिश्चम्तु जागतेन छम्बसा । तै॰ २।७।१५।४॥

- ,, अथैनं (इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिश्यादित्या देवाः ... अभ्यवि-अन् · · स्वाराज्याय । ऐ० द । १४ ॥
- ,, गावो वा आदित्याः । ए० ४ । १७ ॥
- ,, आदित्या एव यदाः। गो० पू० ५। १५॥
- , आदित्यानीमानि यज्ञूर्७षीत्याहुः। ज्ञा० ४।४।५।१९॥
- " आदित्यानीमानि शुक्कानि यज् छेषि वाजसनेयेन याह्य-चल्क्येनाख्यायम्ते । २१०१८ । २३॥
- " आदित्यानां तृतीयसवनम् । कौ० १६ । १ ॥ ३० । १ ॥ ज्ञा० ४ । ३ । ४ । १ ॥
- ,, आदित्यं हि तृतीयसवनम् । तां०९।७।७॥
- ,, अथेमं विष्णुं यक्षं त्रेघा व्यभजन्ते । वसवः प्रातःसवनॐ रुद्रा माध्यन्दिनॐ सवनमादित्यास्तृतीयसवनम् । श०१४। १।१।१४॥
- ,, जगत्यादित्यानां पत्नी । गो० उ०२ । ६ ॥
- ,, बादित्यानां वा पतद्रुपम् यहाजाः। तै०३। ६ १९४। ४॥
- " वसवो वै रुद्रा आदित्या स्रुक्तावभागाः ≀तै०३।३। ९।७॥
- ,, तान् हादित्यानिक्षरसो याजयाञ्चकः । गो० उ०६। १४॥
- ,, त एतेन सद्यःकियाङ्गिरस आदित्यानयाज्ञयन् । श०३। ४।१।१७॥
- " आदित्याश्चाङ्गिरसश्चेतत् सत्र∜ समद्घतादित्यानामे कवि-ॐश्निराङ्गिरसां द्वादशाहः । तां० २४ । २ । २ ॥
- ,, आदिस्या वा इत उत्तमां सुवर्ग छो हमायन् । ते वा इतो यन्तं प्रतिनुदन्ते । तै० १ । १ । ९ । ५ ॥
- ,, ( आदित्याः ) स्वर्गे लोकमायन्नदीयन्ताांक्ररसः । तां० १६।१२।१॥
- , ते द्वादित्याः पूर्वे स्वर्गे लोकं जग्मुः पश्चेवाङ्गिरसः षष्ट्यां वा वर्षेषु । पे० ४ । १७ ॥
- ,, तत उ हादित्याः स्वरीयुः। कौ०३●।६॥

भादिस्याः तऽ आदित्यः । चतुर्भि स्तोमैश्चतुर्भिः पृष्ठैर्छघुभिः सामभिः स्वर्गे लोकमभ्यष्ठवन्त । रा०१२।२।२।१०॥ ,, तस्य (स्वर्गस्य लोकस्य) आदित्या अधिपतयः । तै० ३।८।१८।२॥

भाषिपत्यम् अधैनं ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि महतश्चाक्किरसश्च देवाः ......अभ्यषिश्चन् .....पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाऽऽ-धिपत्याय स्वावद्यायाऽऽतिष्ठाय। ऐ। ८।१४॥

भाषः आपो वै सरिरम् (यजु०१३।४२)। दा०७।५।२।१८॥
,, आपो वा इदमब्रे सलिलमासीत्।तै०१।१।३।४॥

,, आपो वा इदमप्रे महत्सिलिलमासीत्। जै० उ०१। ४६।१॥ ,, भाषो ह वाऽ इदमप्रे सिल्लमेवास। ता (आएः) अकाम-

यन्त (ता आप ऐक्षन्त बह्नवः स्याम प्रजायेमहीति । छान्दो-ग्योपनिषदि ६।२।४॥) कथन्त्र प्रजायमहीति ता अश्रा-इपँस्तास्तपे। ऽतथ्यन्त तास्र तपस्तथ्यमानास् हिरणमयमाण्डo सम्बभवाजातो ह तहिं संवत्सर आस तदिद्धे हिरण्मयमा-ण्डं यावत्संवत्सरस्य वेला नावत्पर्यप्रवत् ॥ ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत् । स प्रजापतिः ("According to the writings of the Egyptions, there was a time when neither heaven nor earth existed, and when nothing had being except the boundless primeval water, which was, however, shrouded with thick darkness. निसदासीक्षां सदासीत्तदानीं नासीद्वजी नो व्योमा परो यत्-ऋ० १० । १२९ । १॥ तम आसीत्तमसा गृढमग्रे Sप्रकेतं सिललं सर्वमा इदम्-ऋ०१० १२९ । ३॥ ] " At length the spirit of the primeval water felt the desire for creative activity, and having uttered the word, the world sprang straightway into being in the form which had already been depicted in the mind of the spirit before he spoke the word which resulted in its creation.

सि उपो उस्जत। वाच एव लोकाहागेवास्य सास्ज्यत— श्चा ६।१।१।९॥ सो उकामयत। आभ्यो उद्भ्यो उधि-प्रजायेयेति सो उनया अथ्या विद्यया सहापः प्राविश्वस्त आण्डण्डे समर्वतत तद्भ्यमृशहस्त्वत्यक्त भृयो उस्त्वत्येष तद्भवीत्ततो ब्रह्मैव प्रथममस्ज्यत अथ्येव विद्या—शा ६।१। १।१० ] The next act of creation was the formation of a germ, or egg, from which sprang Ra, the Sun-god, within whose shining form was embodied the almighty power of the divine spirit." See "Egyption Ideas of the Future Life" by E.A. Wallis Budge, pages 22 and 23. [Sun=सिवता=प्रजापति:-प्रजापतिचें सिवता। तां०१६।१। १७॥ ]। श०११।१।६।१-२॥

भापः एष वै रियर्वेश्वानरः (यदापः )। रा०१०। ६।१। ॥॥

- " वस्तिस्त्वाऽएष वैश्वानरस्य (यदापः)⊨दा० १० । ६ । १ । ५ ॥
- .. आपो ब्यानः। जै० उ०४। २२।९॥
- " शुक्राह्यापः।तै०१।७।६।३॥
- ,, चन्द्राह्यापः। तै०१।७ ६।३॥
- , आपो वै जनयो (यजु०१२ ३५) ऽ द्भयो होद छ सर्व जायते । द्यार ६ ३ ८ । २ । ३ ॥
- ,, यद्भव आपस्तेन (भवः=जन्म—अमग्रोपे, ३ काण्डे, ननार्थः वर्भे, २०५ ऋंकि॥ जन्म=आपः—वैदिकानिघण्टौ १ । १२ )। कौ०६ । २॥
- .. आपस्सावित्री । जै॰ उ०४ । २७ । ३ ॥
- ,, आपो वें पुष्करम्। श॰६ ! ४।२।२॥ ७ । ४।१। ८॥
- " आयो वै पुष्करपर्णम् । श०७।३ । १ । ९ ॥
- ,, आपः पुष्करपर्णम्। सर्दी ४।१।९॥१०।५।२।६॥
- ,, आपो वै प्रजापितः परभेष्ठी (यजु०१४।९॥) ता द्वि परमे स्थाने तिष्ठन्ति । रा० ५।२।३।१३।

नायः सः ( परमेष्ठी माजापस्यः ) आयो ऽभवत् .....परमाद्वाऽ एत-स्याबाद्वर्षति यद्वियस्तस्मात्परमेष्ठी नाम । २०११ । १ । ६ । १६ ॥

- , आपो हि पयः। कौ० ५। ४॥ मो० उ०१। २२॥
- ,, अपामेष ओषचीना<sup>१</sup> रसो यत्पयः। श० १२। =। २। १३॥
- ,, वान्देवत्यं साम वाचो मने। देवता मनसः पशवः पश्नामोष-धय ओषधीनामापः। तदेतदङ्गयो जातं सामाऽप्सु प्रतिष्ठित-मिति। जै० उ०१। ४९। १४॥
- ,, ओषधयो वाऽ अपामोग्र (यजु०१३।४३)। यत्र ह्याप उन्द-न्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते । श्च०७। ५।२।४७॥
- ,, आपो ह्येतस्य (सोमस्य ) लोकः। २१०४।४।४।१।
- ., आपो हि रेतः। तां० =। ७। ९॥
- " आयो रेतः प्रजननम्। तै०३।३।१०।३॥
- ,, आपो मे रेतसि थिताः। त०३।१०।८।६॥
- ,, धर्मो द्यापः। श०११।१।६। २४॥
- ,, आपः प्रोक्षण्यः। ऐ० ५। २८॥
- ,, दिञ्या आपः प्रोक्षणयः । तै०२।१।५।१॥
- ,, आपो वै सुदो ऽत्रं दोहः । श० ≒ । ७ । ३ । २१ ॥
- ,, आपः स्वरसामानः। कौ० २४। ४॥
- » अथ यत् खरसाम् उपयन्ति । अप एव देवतां यजन्ते । श० १२ । १ । ३ । १३ ॥
- "रेवत्यः (यजु०१।२१) आपः। द्या०१।२।२।२॥
- "आपो वै रेवत्यः।तां०७।९।२०॥१३।९।१६॥
- ,, आपो वै रेवर्ताः । तै०३।२।८।२॥
- ,, अपां वा एष रसो यद्रेवत्यः। तां०१३। १०। ४॥
- ,, बज्जो बाऽ आपः। इत्र ११७।१।२०॥
- " आप इति तत् प्रथमं वज्ररूपम्। कौ०१२।२॥
- " आपो ह वे वृत्रं जघुस्तेनैवैतद्वीर्येणापः स्यन्दन्ते । दा० ३ : ९ : ४ : १४ ॥
- , वृत्रतुरः (यजु॰६१३४) इति वृत्रश्ते होताः (आपः) अन्नन् । ज्ञा०३१६।४।१६॥

आयः आपो वै विधाः (यजु० १४। ७) अक्रिहींद्धे सर्वे विदितम्। श्च० ८। २। २। ८॥

- "आपो वै द्यौः। २०६। ४। १। ६॥
- " द्यौर्चाऽ अषा<sup>१</sup> सदनम् (यजु०१३ । ४३)। रा० ७। ४। २। ५६॥
- " आपो विव ऊषः ( यजु० १२ । २०॥) । श्च० ६ । ७ । ४ । ५ ॥
- ,, आपो चै दिव्यं नभः। श०३। ८। ४।३॥
- ,, आयो वै वरेण्यम्। जै० उ० ४। २८। १॥
- " वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृगवः । गो० पू > २ । ट ( ९ ) ॥
- ,, आपो वै सर्वः (=शर्वः=हद्रः) अद्भयो हीद्र ७ सर्वे जायते। शरु ६।१।३ ११॥
- ,, आप पव सर्वम् । गो० पू० ५ । १५॥
- ,, पत्र वाऽ अपार्क्षरसो यो ऽयं (वायुः) पवते । द्वा० ४।१। २।७॥
- "वायुर्वाऽ अपामेम (यजु०१३।५३) यदा होवेष इतश्चेतश्च वात्यथापो यन्ति। द्या०७।४।२।४६॥
- ,, अपः ऋाधा (गच्छति )। गो० पू० २ । २॥
- "स वा एषो (सूर्य्यः)ऽपः प्रविदय वरुणो भवति। कौ० १८।९॥
- ,, अध यदप्सु वरुणं यजिति म्व पवैनं तदायतने शीणाति । कौ॰ ४ । ४ ॥
- ,, अप्सु वै वरुणः ⊦तै०१। ई। ४।६॥
- ,, यो ह वाऽ अयमपामावर्त्तः स हावभृथः स हैप वरुणस्य पुत्रो वा भ्राता वा। दा०१२।९।२।४॥
- ,, वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीर्य्यं निरम्नन् । तत्सुवर्णश्रं हिरण्यमभवत् । तै०१।६।६।१॥
- अग्निर्ह वाऽ अपो ऽभिवध्यौ मिथुन्याभिः स्यामिति वाः सम्बभूव तासु रेतः प्रासिश्चसद्भिरण्यमभवससादेतद्ग्निसंकाशमग्नेहिं रेतस्तसाद्प्सु (हिरण्यं) विन्दन्खप्सु हि (रेतः) प्रासिश्चत्। श०२।१।१।५॥
- , अद्भयो वा एव (अधिः) प्रथममाजयाम । २१० ६ : ७३ ५ १४॥

भाषः आपो साऽ अस्य (अग्नेः) दिवो ऽर्णः। श०७।१।१।२४॥ ,, अन्तरिश्चं वाऽ अपार्थः सधस्थम् (यजु०१३।५३)। श०७। ४।२।४७॥

,, आपो वै महतः। पे०६।३०॥ कौ०१२।८॥

,, अप्तु वै मरुतः श्रितः (श्रिताः )। गो० उ०१। २२॥

,, अप्सु वै मरुतः शिताः (१ श्रिताः )। कौ० ५। ४॥

,, अथ यत्ऋष्णं तद्गां रूपमन्नस्य मनसो यजुवः । जै० उ० १ । २५ । ९ ॥

,, अन्नं वाऽ अपां पाथः ( यजु० १३। ५३)। श०७।५।२।६०॥ " आपो वै सहस्त्रियो वाजः ( यजु०१२।४७)। श०७ । १।

१।२२॥

,, गिरिबुधा उचा आपः। श०७। ४। २ / १८॥

,, वैराजीर्वा आपः। कौ०१२।३॥

" अद्भिर्यज्ञः प्रणीयमानः प्राङ् तायते । तस्मादाचमनीयं पूर्वमाः हारयति । गो० पू० १ । ३६ ॥

,, अप्सुयोनिर्वे वेतसः। द्य०१२। ८। ३। १५॥

,, अप्सुजा वेतसः। श०१३।२।२।१९॥

"अप्सुजो वेतसः । तै०३।८।४।३॥३।८।१९।२॥३। ८।२०।४॥

"तद्यत्तत्त्वस्यम्। आप एव तदापो हि वै सत्यम्। रा॰ ७। ४। १ ६॥

"तदेतत्सत्यमक्षरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्ठिताः । जै० उ० १ । १० । २ ॥

" पृथिव्यप्सु थ्रिता। तै • ३।११।१।६॥

,, पृथिव्यप्सु ( प्रतिष्ठिता )। पे० ३ । ६ ॥ गो० उ० ३ । २ ॥

., इयं (पृथिवी) वाऽ अपामयनम् (यजु०१३। ५३) अस्याॐ ह्यापो यन्ति । २०७। ५। २। ५०॥

"समुद्रो वाऽ अपां योनिः (यजु० १३ । ५३) । दा० ७ । ४ । ३ । ४८ ॥

" समुद्रो ऽसि तेज्ञसि भितः । अयां प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११ । १ । ४ ॥

- बीर्पः विद्यार अर्पा ज्योतिः (यजु० १३ । ४३) । श्रव ७। ४ । २ । ४६ ॥
  - तं संस्थे वाऽ अर्था भस्म (यजु० १३। ५३)। श०७। १। २। ४८॥
  - त सिकता यां अयां पुरीषम् (यजु॰ १३। ४३)। शं ७ । ४। २। ४९॥
  - " चक्षुर्वाऽ अपां क्षयः ( यजु० १३ । ४३) तत्र हि सर्वदैवापः क्षियन्ति । रा० ७ । ४ । २ । ४४ ॥
  - त आंत्रं वा अपार्क सिधः (यजु॰ १३। ४३)। श० ७। ५। २। ४५॥
- भाष्याः (वेवाः) साध्याश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाक्कतेनच्छंदसा त्रिणवेन स्तोमेन शाकरेण साम्ना ऽऽरोहन्तु तानन्वारीहामि राज्याय । ए० ८ । १२ ॥
  - , अथैनं (इन्द्रं) अस्यां धुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां विश्वि साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः .....अभ्यविश्वन्.....राज्याय । ऐ०८ । १४ ॥
- भाषिकः (ऋकः) तमेताभिराशीभिराष्याययन्ति तद्यद्य्यार्थयन्ति तस्मादात्रियो नाम । दा० ३ । ६ । १ । २ ॥
  - ,, आत्रीभिरात्रीणाति । ऐ०२ । ४ ॥ कौ०१० । ३ ॥
- शामयावी त्रैशोकं ज्योगामयाविने ब्रह्मसाम कुर्यात् । तां० ८।१।६॥
  ,, ज्योगामयाविने उभे (बृहद्रथन्तरे ) कुर्याद्रपकान्ती वा पतस्य प्राणापानी यस्य ज्योगामयति शाणापानांवेवास्मि-न्द्रधाति । तां० ७।६।१२॥
- भाँयुः आर्युवै विकर्णी (इष्टका )। २१०८। ७। ३। ११॥
  - " आयुर्वे सहस्रम्। तै० ३। ८। १५। ३॥ ३। ८। १६। २॥
  - ,, विदेदमिनंभो नामाग्नेऽअद्गिर आयुना नाम्ने ि (यर्जुं० ४१९) इति। शारु ३।५।१। ३२॥
  - "अमृतमायुर्हिरण्यम् । श• ३ İ ८ | २ | २७ ॥ ४ | ५ | २ | १० ॥ ४ | ६ | १ | ६ ॥
  - ,, आयुर्हि हिरण्यम् । श० ४ । ३ । ४ । २४ ॥
  - , आयुर्वे हिरण्यम् । तै०१। **६।१** ॥
  - " विदर्ण्यं ददाति वार्युस्तेन वर्षीर्यः कुर्दतै । गौँ॰ उ० है। १९ ॥

आर्षिः अमार्से स्वेत्येवैतदाह यदाहाव्यथायै त्वेति (व्यधा=आर्सिः)। इ.०५।४।३।७॥

आर्त्रा (नक्षत्रम् ) स (रुद्रः ) एत छ रुद्राया ऽऽद्रांथै प्रैयक्सवं खरं पयसि निरवपत् । ततो वै स पशुमानमवत् । तै० ३।१। ४।४॥

आबाः विष्णवाद्यामां पते । तै० ३ । ११ । ४ । १ ॥

भाकीः बद्धी वै यजुःष्वादिशः। २०१।२।१।७॥३।४।२।११॥ ३।६।१।१७॥

बाह्यक्रियत (बड्ड॰ १४। २३) वायुर्वांड बाह्यस्मित्तस्स एषु त्रिषु लोकेषु वर्तते । इा० ८ । ४ । १ । ९ ॥

भाइनशियः (अप्तिः) आहवनीयभाग्यजमानः। कौ० ३ । ६ ॥ भाहिताप्तिः नो ह्यनाहिताग्नेर्मतचर्यास्ति। २१०२। १ । ४। ७॥ भाइतिः द्वे वा आहुती सोमाहुतिरेवान्याज्याहुतिरन्या। २१० १। ७।२।१०॥

आहुतिर्हि-यज्ञः। २०३।१।४।१॥

इस पेडिक रथन्तरम्। तां० ७। ६। १७॥

इन्द्रः स वा एव (आदित्यः) इन्द्रो वैमृध उद्यन् भवति ''''' इन्द्रो वैकुण्ठो मध्यन्दिने । जै० उ० ४ । १० । १० ॥

- , इन्द्रमदेश्यो माया असचन्त स प्रजापतिमुपाघावत्तस्मा एतं विघनं (ऋतुं) प्रायच्छत्तेन सर्वा मृघो व्यहत । तां० १९ । १९ । १॥
- ,, इन्द्रोवै मघवान्। दा• ४।१।२।१५,१६॥
- ,, स उ एव मकः स विष्णुः। तत इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्ह वै तं मघवानिस्य। चक्षते परोऽक्षम्। २१०१४।१।१।१३॥

" रन्द्रो बसुचेयः। श०१।८।२।१६॥

- ,, इन्द्र उ वै वेनः। ( ऋ०१०। १२३। १ )। की०८। ५॥
- ,, इन्द्रो से वेधाः (ऋ० × । ४३ । ११ ॥) । ऐ०६ । १० ॥ गो० उ०२ । २०॥
- " इन्द्रो दि योजसी। २०४। २। ५। १४॥
- "इन्द्रोह वै पोडशी। शब्धा ५ । ३ १
- ,, इन्द्र उ वै योडशी। की०१७।१, ४॥

इन्द्रः पत्तक् वा इन्द्राग्न्योः प्रियं भाम बद्धागिति । ऐ० ६। ७ ॥ गो० ड० ४ । १३॥

- ,, बाग्डवैन्द्री। ए० २। २६॥
- ,, वाक् च माणधीन्द्रवायवः (प्रदः। इन्द्रः=वाक्; वायुः=प्राणः)। पे॰ २। २६॥
- " अथैतद्वामे ऽक्षणि पुरुषरूपम् । प्रवास्य (दक्षिणे ऽक्षणि वर्त्त-मानस्य पुरुषस्थेन्द्राख्यस्य ) पत्नी विरोद् । १० १४ । ६ । ११ । ३॥
- ,, इन्द्रो खुषा। श्च० १ । ४ । १ । ३३ ॥
- ., इन्द्रो वै वृषा। तां०९।४।३॥
- ., इन्द्रो वै वाजी। ऐ०३। १८॥
- , इन्द्रो वैगोपाः (ऋश्र १। ≒६।१)। ऐ०६।१०॥ गो० उ∙ २।२०॥
- ,, इन्द्र उर्वे परुच्छेपः। कौ० २३ । ४ ॥
- ,, एतेन (पारुच्छेपेन रोहितास्थेन छन्दसा) वा स्नद्रः सप्त स्वर्गाह्रोकानरोहत्। पे० ४ । १०॥
- ,, इन्द्रो वै चतुर्होता। तै०२।३।१।३॥
- ,, इन्द्रः सप्तद्दोता । तै०२।३।१।१॥
- ,, इन्द्रः सप्तहोत्रा।तै०२।२।८।५॥
- ,, यन्मनः स इन्द्रः। गो० उ० ४। ११॥
- ,, इन्द्रो वै प्रदाता स एवास्मै यहं प्र<च्छति। कौ० ४।२ ॥
- ,, यो इ स्नु वाच प्रजापतिः स उ वेवेन्द्रः। तै० १। २। २। ६॥
- ,, इन्द्रो वैत्वद्या (ऋ०१।२२।६॥)। पे०६।१०॥
- ,, इन्द्र उ वै वातापिः स हि वातमाप्त्वा शरीराण्यर्देन्त्रतिवैति । की० २७ । ४॥
- ,, कतमत्त्रदक्षरमिति । यत्श्वरन्नाऽश्रीयतेति । इन्द्र इति । जै• उ०१ । ४३ । द ॥
- ., इन्द्र उबै वरुणः स उबै पयोभाजनः। कौ॰ १ । ४॥
- , इन्द्रो वै वरुणः स उ वै पयोभाजनः। गो० उ० १। २२॥
- " इन्द्रस्य (=''वक्रणस्य" इति सायणः ) शतभिषक् ( नक्षत्रम् ) । तै० १ । ५ । १ । ५ ॥

## इन्द्रेः इन्द्रो क्लेक्स्क्रेका । श्रं र १०१४ । ह ॥

- ,, यत्युरस्ताहासीन्द्रो राजा भूतो वासि। दै० ३० ३। ३१ । ३
- " दक्षिणा दिक् ! इन्द्रो देवता । तै० ३ । ११ । ४ । १ ॥
- , अभा अङ्गिकाञ्चित्रप्रकृति । सन्द्रमेष देवका अञ्चलते । सङ्ग्रह्मे १। ३।१६ ॥
- ,, इन्ह्रो विश्वकिदिन्द्रो द्वीदं सर्वे विश्वयज्ञयत् । क्री० २४ । १ ॥
- "तते। या स्वमिन्द्रो विश्वमजयद्यदिश्वमजयज्ञसादिश्वजित्। तां०१६।४।४।
- "इन्द्रो वै युघाजित्। तां० ७।५।१४॥
- ,, वृषणश्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुहितास तार् हेन्द्रश्चक्रमे । ष० १ । १ ॥
- , इत्द्रो नै प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् । पे० ३ । २२ ॥
- "सेना वा इन्द्रस्य भिया जाया वावाता मासहा नाम । पे० ३ । २२ ॥
- ,, सेना ह इस्म पृथिकी (=विस्तीर्णेति सायणः) धनक्त्रया विश्वव्यका अदितिः। स्ट्येत्वक्। इन्द्राणी देवी प्रास्त्रहा ददाना । तै० २ । ४ । २ । ७ ॥
- " वैकानसा वा ऋषय रुद्रस्य प्रिया आसन् । तां० १४। ४।७॥
- " इन्द्रो यतीन् सालावृक्षेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्रीला वागभ्य-वदस्यो ऽशुद्धो ऽमन्यत स पतच्छुद्धाशुद्धीयमपदयत्तेनाशु-ध्यत् (इन्द्रो यतीन्त्सालावृक्षेभ्यः प्रायच्छत्तान्दक्षिणत उत्तर-वेद्या आदन्—तैसिरीयसंहितायाम ६।२।७।५॥ अथववेदे २।२७।४:—तयाहं दात्र्न्त्साक्षे इन्द्रः सालावृकाँ इव॥ ऋ१९०।७३।३:—त्वमिन्द्र सालावृकान्त्सहस्रमासन्द्धिषे॥)। तां०१४।११।२०॥
- , इन्द्रे। यतीन् सालावृक्षेयभ्यः प्रायच्छत्तमहत्वीला वागभ्यवद-स्सो ऽशुद्धो ऽग्रन्थत स एते शुद्धाशुद्धीये (सामनी) अप-दशताभ्यामशुद्धात् । तां० १९ । ७ ॥
- " यद्रेष्ट्रं देवताः (यद्वेषु) पर्यवृष्टजन्, (यतः सः इन्द्रः ) विद्यतः क्षं त्वाष्ट्रमभ्यमंस्त वृत्रमस्तृत यतीनसाळात्कृतेभ्यः प्राह्माः

द्वक्रमेबात्यक्षीत् वृहस्पतेः प्रत्यवक्षीवृति तत्रेक्दः सोमगियेन व्याद्धंत [तं ( प्रतर्दनं ) हेन्द्र उवाच मामेव विज्ञानीहे।तदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यनमां विज्ञानीयात्त्रिशीर्षाणं त्याष्ट्रः महत्वमञ्ज्ञुक्षान् यतीन् साङावृकेभ्यः प्रायच्छं वहीः सन्या आतिकान्य दिवि प्रहादीयानत्यामहमन्तिर्थे पौलोमान् वृधि-व्यां कालकाञ्जांस्तस्य मे तत्र न लोम च नामीयत स्र यो मां ( इन्द्रं ) वेद न ह वै तस्य केन चन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भूणहत्यया न मात्रवधेन न पिनृवधेन नास्य पापं खरूषो मुखान्नीलं वेतीति—शंक्ररानन्दीयटीकायुतःयां कौषी-तिक्रमाह्मणोपनिषदि ३ । १ ॥ )। ऐ० ७ । २८ ॥

- इन्द्रः कालकञ्जा वै नामासुरा आसन् । ते सुवर्गाय लोकायाग्निम-चिन्वत । पुरुष इष्टकामुपादधात् पुरुष इष्टकाम् । स इन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण इष्टकामुपाधत्त । एवा मे चित्रा नामेति । ते सुवर्गलोकमाप्रारोहन् । स इन्द्र इष्टकामबृहत् । ते ऽवाकीर्यन्त ये ऽवाकीर्यन्त । त ऊर्णनाभयो ऽभवन् । साबुद्रवतताम् । तौ दिव्यौ श्वानावभवताम् (पद्यत—भैत्रायणीसंहिता १। ६। ९॥ काठकसंहिता ८। १)। तै० १। १। २। ४-६॥
  - ,, इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमस्त्रील। वागभ्यवदत् स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतमुपद्दःयं प्रायच्छत् । तां० १८। १।६॥
  - ,, इन्द्रो यतीन् सालावृके≆य यायच्छक्तपां त्रय उद्धिष्यन्त रायो-याजो वृहद्विदिः पृथुरिहमः । तां० ८ । १ । ४ ॥
  - ,, इन्द्रो यतीन् सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तेषां श्रय उद्शिष्यन्त पृथुरिहेमर्वृहद्विरी रायोवाजः तां०१३।४।१७॥
  - , युवर्थं सुराममध्वनानमुचावासुरे सन्ना । विषिपाना शुमस्पती इन्द्रं कर्मखावतम् (ऋ०१०।१३१।४॥ यजु०१०।४३॥) इत्याश्राद्याद्याध्विनौ सरस्वतीमिन्द्रश्ं सुत्रामाणं यजेति। श० ५।४।४।२४॥
  - , (नमुन्तिः) तस्य (इन्द्रस्य) एतयैत्र सुरयेन्द्रियं वीर्यः स्रोम-पीथमन्नाद्यमहरत्स इ न्यर्कः शिक्ष्ये । श० १२ । ७ । १ । १०॥

- इन्द्रः 'अपां फेनेन नमुचे(ः) शिर इन्द्रोदवर्तयः' विश्वा यदजय(ः) स्पृष्पः ( ऋ०८। १४। १३) इति पाष्मा वै नमुचिः। श० १२ ७।३।४॥
  - ग्राइंग न शुष्केणेति तस्य व्युष्टाया मनुदित आदित्ये ऽपां फोनेन शिरो ऽछिनत्। तां० १२। ६। ६॥
  - , नमुविर्द्ध वै नामासुर आस तिमन्द्रो निविन्याघ तस्य पदा शिरो ऽभितष्टो स यदभिष्ठित, उदवाघत स उच्छुङ्कस्तस्य पदा शिरः प्राचिच्छेद ततो रक्षः समभवत्। श० ४ । ४ । १ । ९ ॥
  - 🔐 "नमुचि"शब्दमपि पश्यत ॥
  - ,, तं (त्रिशीषोणं त्याष्ट्रं विश्वरूपं) इन्द्रो दिहेष तस्य तानि शीषोणि प्रचिच्छेद। रा०१।६।३।२॥
  - "स (इन्द्रः ) यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रं विश्वरूपं जघान । श० १।२।३।२॥
  - ,, इन्द्रो वै बुत्रहा। कौ०४ । ३॥
  - ,, महानास्रीभिर्वा इन्द्रो वृत्रमहन्। कौ०२३।२॥
  - ,, इन्द्रो वा एष पुरा बुत्रस्य वधादथ बुत्रि छ हत्वा यथा महा-राजो विजिग्यान एवं महेन्द्रो ऽभवत्। श०१। ई। छ। ३१॥ छ। ३। ३। १७॥
  - ,, इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा विश्वकर्मा ऽभवत् । ऐ० ४ । २२ ॥
  - ,, तस्य (इन्द्रस्य) असी (चु-)लोको नाभिजित अःसीतं (इन्द्रः)विश्वकर्मा भृत्वाभ्यजयत् ।तै०१।२।३।३॥
  - " मरुतो द वै कीडिनो वृत्रॐ द्दनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः परिचिकीद्दर्महयन्तः। श०२।५।३।२०
  - , ते (मरुतः ) एनं (इन्द्रं रे) अध्यकीडन् । तै० १ । ६ । ७ । ५॥
  - ,, इन्द्रो वै मरुतः क्रोडिनः। गो० उ०१। २३॥
- ,, इन्द्रो वै मरुतः सान्तपनाः। गो० उ०१। ५३॥
- ,, इन्द्रस्य वै मरुतः। कौ०५। ४,५॥
- ,, धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशः। श० १३।४।३। १५॥

रेगः पतदाऽ रुम्बस्य निष्केवस्य छ संवनं यन्माध्यन्दिनछ स वनं तेन वृत्रमजिघांसत्तेन व्यक्तिगीयत । २१० ४ १ ३ । ३ । ६ ॥

,, ऐन्द्रं वै माध्यन्दिनं सवनम्। जै० उ० १ । ३७ । ३ ॥

, इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनम् । कौ० १४। 🛭 🗎

, धेन्द्रं हि त्रैष्टुमं माध्यन्दिनं सःनम् । कौ० २९ । २ ॥

,, पेन्द्रं त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम् । गो० उ० ४ । ४ ॥

, त्रैष्टुम इन्द्रः। की०३।२॥२२।७॥

,, इन्द्रः (श्रियः) बलम् (आदत्त)। श०११। ४। ३।३॥

,, तान् (पश्न्त्) इन्द्रः पञ्चद्शेन स्तोमेन नामोत्। तै । २। ७। १४। २॥

,, येन्द्रोराजन्यः।तां०१५।४।८॥

,, (राजन्यस) इन्द्रो देवता। तां० ६।१।८॥

,, हरिव आगच्छेति पूर्वपक्षापरपक्षी वा इन्द्रस्य हरी ताभ्याछ। हीद्छ सर्वे हरोत । प०१।१॥

., ऐन्द्री द्याः। तां० १४ । ४ । ८ ॥

.. चौरिन्द्रेण गर्भिणी। श० १४। ६।४। २१॥

, पेन्द्रश्रे हि पुरीषम्। श०८। ७। ३। ७॥

" अथ बत्युरीष<sup>®</sup> स इन्द्रः । श० १० । ४ । १ । ७ ॥

,, ऐस्द्रयो वालिखस्याः (ऋवः)। ऐ० ६। २६॥

,, ऐन्द्रो वा एष यज्ञकर्तुथत्साकमधाः। कौ०५। इ॥ गो० उ० १।२३॥

,, इन्द्रो ज्येष्ठाप्रजुनक्षत्रमेति । तै०३।१।२।१॥

,, इन्द्रस्य रोहिणी (=ज्येष्ठानक्षत्रमिति सायणः) । तै०१। k।

,, पता वाऽ इन्द्रनक्षत्रं यत्फल्गुन्यः। वा० २ । १ । २ । ११ ॥

**,, ऐन्द्र**७ं सान्नाच्यम् ( हविः ) । दा० २ । ४ । ४ । १२ ॥

,, पेन्द्रं वैद्धि। श०७। ४। १। ४२॥

" पेन्द्रो ब्राह्मणाच्छंसी । २१०९। ४।३।७॥ तै०१।७।६।१॥

,, पेन्द्राबाईस्पत्यं ब्राह्मणाच्छंसिन उक्थं भवति । गो० उ० ४ । १४, १६ ॥ इंन्द्रः ऐन्द्रो वाऽ एवं यक्षो यत्सीश्रामणी। दा० १२। दा २। दर्धः ॥ ,, ऐन्द्रो वा एवं यक्षकतुर्यस् सीश्रामणी। की० १६। १०॥ गो० उ० ५। ७॥

" अवसमिन्द्राय सुवामणऽ बास्त्रभेते। द्वार्व ५१५। ४। १॥

"तस्मात्सव्स्यृष्ट्सामाभ्यां कुवैष्यिन्द्रं छ दि संद्ः। शें० ४ । ६ । ७ । ३ । ॥

्, ऐन्द्र्र्ः हि सदः। श०३।६।१।२२।॥ इन्त्रामी इन्द्रामी चै विष्ये देवाः। श०२।४।४।१३॥

., इन्द्रामी हि विश्वे देवाः । द्या०२।९।२।१५॥

" नक्षत्राणामधिपत्नी विद्याखे। श्रेष्ठाविन्द्राग्नी सुवनस्य गोपौ । तै०२।१।१।११॥

" इन्द्रामियोर्विशास्त्रे (=नक्षत्राविशेषः )। तै०१। १।१।३॥

पतञ्ज्ञ वा इन्द्राग्न्योः वियं धाम यद्वागिति । पे० ६। ७॥ गो० उ० ५। १३॥

इन्द्राष्ट्रहस्पता षड्भिरैन्द्र।बार्ह्रस्पत्यैः (पशुभिः) शिशिरे (यजते । श्र• १३ । ६ । ६ । २८ ॥

इन्द्राविष्णू षक्भिरैन्द्रावैष्णवैः (पशुभिः) हेमन्ते (यजते )। रा० १३। ५ । ४ । २८ ॥

इन्द्रियाणि प्राणा इन्द्रियाणि। तां० २ । १४ । २ ॥ २२ । ४ । ३ ॥
.. जायमाने। ह वै ब्राह्मणः सप्तेन्द्रियाण्यभिजायते ब्रह्मवर्च-

, जायमाना ह व ब्राह्मणः सप्तान्द्रयाण्यामजायत ब्रह्मवच-सञ्च यशश्च खप्तं च कोधं च स्थाधां च रूपं च पुण्यमेव गंधं सप्तमम् । गो० पू० २ । २॥

इस ऐरं वे बृहत्। तां० ७।६। १७॥

इषुः चतुःसंधिर्हीषुरनीकं शस्यस्तेजनं पर्णानि । पे०१ । २५ ॥

" इषंचो चै दिद्यवः। श्र० ४। ४। २। २॥

ईशानः या सा तृतीया (ओङ्कारस्य) मात्रैशानदेवत्या कार्पेका वर्णेन

यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशानं पदम् । गी० पूर्व १। २५। इंक्यम् (तमेतम्पुरुषं) उक्थमिति बह्युचाः (उपासते ) एषं हीद्धः सर्वमृत्थायपतिः शव १०। १। २। २०॥

डकथ्यः उक्थ्या शाजिमः। गो० ड● १।२२ ॥

वेशीकुरकः "कुरेर्तः" इत्वेतं शब्दं पश्यतः। वर्तरमदाः अ मद्राः " इत्येतं शब्दं पश्यतः।

उद्दरम् (१न्द्रः) तं (बृत्रं) द्वेधान्त्राभेनसस्य यत्सीम्यं न्यक्तमास तं चन्द्रमनं चकाराथ यदस्यासुर्यमास तेनेमाः प्रजा उद्देः रेणाविध्यत्। २०१।६।३।१७॥

., यदिमाः प्रजा अशानमिच्छन्ते ऽसाऽपवैतद्भृत्रायोदराय बल्छि । हरन्ति । शाव १।६।३।१७॥

., प्रजापतेर्घा पतदुद्रं यत्सदः। तां० ६। ४। ११॥

,, (पुरुषस्य) उदरं सदः। कौ०१७।७॥

,, उदरमेवास्य (यहस्य) सदः। श०३। ४। ३। ५॥

,, उदरं वै सदः ⊧कौ० ११ । ८॥

,, उद्दें मध्यमा चितिः। श०८ ७। २। १८॥

उदानः प्रेति ('प्र' इति ) वै प्राण पात ('आ' इति ) उदानः । द्या० १।४।१।५॥

,, उदानो वै बृहच्छोचाः । श०१ । ४ । ३ । ३ ॥

., उदाना मासाः । तां० ५ । १० । ३ ॥

उपनयनम् एतद्वै पत्नये व्रतोपनयनम् (यद्योक्रेण संनहनम्)। तै॰

ऋषिः एते वै कवयो यहषयः। श०१।४।२।५॥

,, ये वैते न ऋषयः पूर्वे प्रेतास्ते वैकवयः (ऋ०३ । इ≒ ।१)। ऐ०६ । २०॥

कश्यपः कश्यपो वै क्र्मः । श० ७ । ५ । १ । ५ ॥ कामभेतुः 'सिश्वरूपी''शबली''बिराट्' इत्येताञ्ख्यसम् प्रश्यसा कुन्तापस् विश्वश्रतिर्वा अन्तरुदरे कुन्तापान्युद्रमेकवि छशम् । श० । १२ । २ । ४ । १२ ॥

कृत्वापस्तानि (समर्वनेदे २०११ १२७-१३६) अधैतत्कुन्तापं यथाछ न्दसं शंसति सर्वेषामेव कामानामाण्ये नाराशंसीः (अधर्व०-२०।१२७। १-३) रैमीः (अधर्व० २०) १२७। १००० अस्ति। असर्व० १०। १२०। ३१०। ३१-१४) (अथर्व०२०।१३४।११-११॥) पारिक्षितीः (अथर्व० २०।१२७।७-१०॥) पतशमळापम् (अथर्व०२०। १२९॥) इति। कौ०३०।५॥

सत्रियः स (क्षत्रियः) इ दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति । ऐ० ७। २३॥

क्षेत्रः यदास्ते । सः क्षेत्रः । तै०३ । ३ । ३ । ३ ॥

गर्भः प्रादेशमात्रो वै गर्भो विष्णुः। श०७।५।१।१४॥

गिरिः गिरिर्वाऽ अद्भिः (यजु०१३। ४२)। २०७। ४।२ **।१**८॥

,, गिरिबुध्ना उ वा आपः। दा० ७। ५। २। १८॥

जाया (तैसिरीयसंहितायाम् ६।६। ४। ३:—यदेकस्मिन्यूपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते यन्नैकार्ण् रशनां द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्माक्षेका द्वे। पती विन्दते ॥ काठकसंहितायामः —२९! ८:—द्वे द्वे रशने यूपमुच्छ्रित-स्तस्मात्स्त्रयः पुँसो ऽतिरिक्तास्तसादुतैको बद्धीर्जाया वि-न्दते नैका बद्धन्पतीन् ॥ मैत्रायणीसंहितायाम् ४। ७।९:-तस्मात्स्त्रियः पुछसो ऽतिरिच्यन्ते ऽथ द्वे एकस्य रशने द्वे एकस्य तस्मात्स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमार्छसम्॥)

तृतीया चितिः अन्तरिक्षं वै तृतीया चितिः। रा०८।४।१।१॥ त्रिष्टुप् (इन्दः) वज्रो व त्रिष्टुप्। रा०७।४।२।२४॥

, वीर्यं त्रिष्टुप् । रा० ७ । ४ । २ । २४ ॥ त्र्यस्यकाः (पुरोधाकाः) ' अभिषका '' राष्ट्रं पश्यत ॥) देवपश्रनी इयं वै पृथिवी देवी देवयजनी । रा० ३ । २ । २ । २० ॥ देवी इयं वै पृथिवी देवी देवयजनी । रा० ३ । २ । २ । ० ॥ थोः (प्रजपतिः) जीमूतैश्च नक्षत्रेश्च दिवम् (अदंहत्) । रा० ११ । ८ । १ । २ ॥

पर्वतः स (प्रजापतिः) एभिश्चैव पर्वतैर्नदीभिश्चेमाम् (पृथिवीम्) अदृश्चिह्त् । रा०११ । ८ । १ : २ ॥

( अजापतेर्वा एतज्ज्ञथेष्ठं तोक्यः यत्पर्वतास्ते पक्षिण आसकिस्ते परापातमासत यत्र यत्राकामयन्ताच वा इयं ( पृथिवी )
तर्वि शिथिरासिसेषासिन्द्रः पक्षानिकिसेरिमाम् ( पृथिवीम् )

बहॐहत्—मैत्रायणीसंहितःयाम् १ । १०। १६ ॥ अयमेव भाषः-काठकसंहितायाम् ३६ । ७॥

विनी स (प्रजापितः) प्रसिक्षेत्र पर्वतैर्नदीभिक्षेत्राम् (पृचित्रीम्) अद्धेहत् (यः पृथितीं स्वथमानामद्धेहत् — २ । १२। २॥)

,, पर्वतशब्दमपि पश्यत ॥

ाहिणिधनम् ( देवाः ) अमुं (शुलोकं) वहिणिधनेन ( अभ्यज्यन् )। तां० १०। १२। ३॥

## ्द्यानन्द महाविद्याख्य संस्कृत-प्रम्थमाला । क प्रकाशित प्रम्थ क

| १— अधर्ववेदीया पश्चपटालेका              | <b>8</b> # 3 |
|-----------------------------------------|--------------|
| २—ऋग्वेद पर ब्याख्यान                   | <b>1</b>     |
| ई अभिनीयं उपनिषद् बार्सणम्              | 20           |
| ध <del> ब्र</del> ूयोष्ठविधिः           | n            |
| ५— अथर्ववेदीया माण्डूकी शिक्षा          | ٤)           |
| ६— अथवेबदीया बृहत्सवीनुक्रमणिका         | 8)           |
| ७रामायणम् , अर्थौध्या-काण्डम् , ४ अंकाः | \$           |
| ८—वैदिक कोष प्रथम भाग                   | १२)          |
| ९—काटक ग्रह्मसत्र                       | 9            |

## यन्त्रस्थ ग्रन्थ

१—रामायणम् अयोध्याकाण्डम्, Fasc. V. सं० पं० रामस्रभाया २—चारायणीय शास्त्रा मन्त्राषीध्यायः। सम्पादक भगवदत्त ३— ऋग्वेद भाष्यम् उद्गीधाचार्यं प्रणीतम् ऋ० १०। ५ से १०। ८३ तक—दुष्प्राप्य अपूर्व प्रन्थ।

SUPERINTENDENT,

RESEARCH DEPARTMENT,

D. A. V. College, Lahore.

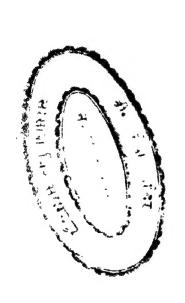

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय
030. ( हिंगरा
काल नं॰
केबक हेस राज /
गीर्षक व दिन्न करों थे

क्रम संख्या

खण्ड